सुरवेद संहिता Girl-Cist WIN Y

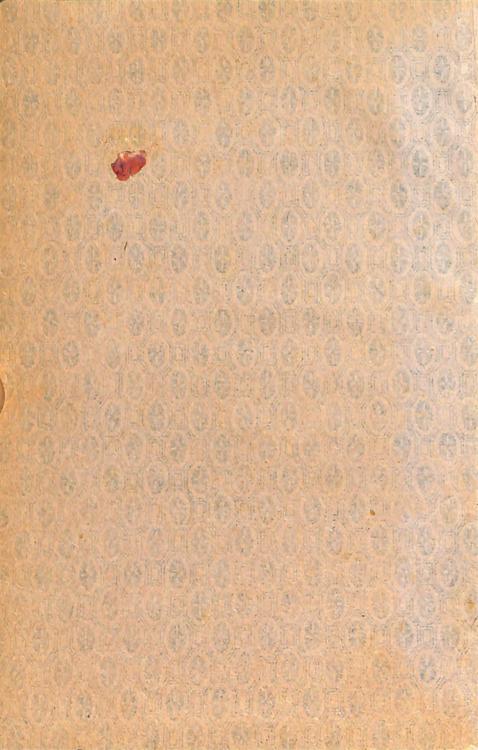



# भग्वेद-संहिता

## भाषा-भाष्य

(पश्चम खगड)

भाष्यकार— श्री परिडत जयदेव शर्मा, विद्यालङ्कार, मीमांसातीर्थ.

प्रकाशक-

आर्य साहित्य मगडल लिमिटेड्, अजमेर

प्रथमावृत्ति । २००० सन् १९३५ ई० संवत् १९९२ वि०

मूल्य ४) रुपये आर्थ्य साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर के लिये सर्वाधिकार सुरक्षित.

सुदक— दी फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर.

# ऋग्वेद विषय-सूची

# पञ्चमाष्टके पञ्चमोध्यायः सप्तमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः

( एकषष्टितमसुक्तादारभ्य )

स्० [६१]—मित्र और वरुण। परस्पर वरण करने वाले स्थी-पुरुषों को उपदेश। उनके प्रति सूर्यवत् तेजस्वी विद्वान् का कर्त्तव्य। (२) उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश। (३) राज्य में प्रजापालक, दुष्टवारक मित्र, वरुण दोनों वर्गों के कर्त्तव्य। (४) मित्र, वरुण का सहान् सामर्थ्य। (५) दोनों विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूर्ण हों। (ए० १-४)

स्० [ ६२ ]—( १-३ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के कर्त्तव्य । सब का भार अपने पर ले, समान रूप से देखे, उत्तम कर्म करें । किरणोंवत् सज्जनों सिहत उदय को प्राप्त हो । (३) विद्वान् स्नेही, शासक जन प्रजाओं को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पूर्ण करें । (४) आकाश-भूमि-वत् माता पिता का कर्त्तव्य । प्रजा का हित । (५) बाहुओंवत् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । (६) विद्वान् शासकों के कर्त्तव्य । (ए० ४-७)

स्० [६३]—(१-५) स्यंवत् तेजस्वी पुरुष के कर्त्तव्य।(२)
यन्त्रचक्र में लगे अश्व या एंजिनवत् वा राशिचक के बीच स्थित सूर्यवत्
विद्वान् का सर्वसंज्ञालन। (४) सर्वभेरक सूर्यवत् ज्ञानी से प्रेरित
जनों की सदर्थ-प्राप्ति।(५) सूर्यवत् सन्मार्ग में गति, मित्र और वरुण
का आदर।(ए० ७-११)

स्० [ ६४ ]—सूर्यंवत् राजा के कर्त्तव्य । (२) राजा रानी, राजा सेनापति के कर्त्तव्य (३) वायु मेघवत् राजाओं के प्रजापतिवत् कर्त्तव्य । (५) वायुवत् श्रेष्ट जन का कर्त्तव्य । (५० ११-१४)

स्० [६५]—मित्र और वरुण, राजा-प्रजा वर्ग के कर्त्तव्य। (२) उन के गृहपति-गृहपत्नीवत् कर्त्तव्य। (ए० १४-१६)

सू० [ ६६ ] ( १-३ )— िमन्न, वरुण, स्त्री-पुरुषों के परस्पर कर्त्त-द्या ( ४-१३ ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुषों के कर्त्तद्या ( १२-१३ ) उनसे ज्ञानैश्वर्यं की याचना । ( १४ ) सूर्यवत् तेजस्वी ज्ञासक का वर्णन, उसके कर्त्तद्या ( १७-१९ ) उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तद्या ( पृं० १६-२३ )

सू० [६७]—दो अश्वी, राजा-रानीवत् स्ती-पुरुषों के कर्त्तव्य।
(२) सूर्य-उषा दृष्टान्त से गुरु-शिष्य के कर्त्तव्य। अध्यात्म में आत्मा और
बुद्धि का वर्णन। (३) जितेन्द्रिय नर-नारियों के कर्त्तव्य। (४) उन
का आचार्य के अधीन वास, भैक्ष्य, मधुकरी वृत्ति। (५) अश्वी, जितेन्द्रिय
शिष्य-शिष्या जनों का गुरु से ज्ञान-याचना का कर्त्तव्य। उन के उद्देश्य
और कर्त्तव्य। विद्याध्ययनशील जनों को उपदेश। (ए० २३-२९)

स्० [६८]—अश्वी, रथी-सारिथवत् की पुरुषों के कर्त्तव्य। शिष्य-शिष्याओं के कर्त्तव्य। (७) दुर्मित्रों से त्यक्त, निःसहायों का सहाय करना कर्त्तव्य है। अश्वियों का मुज्यु को समुद्र से पार करने का रहस्य। (८) स्त्रियों, कन्याओं की रक्षा का कर्त्तव्य। (९) विद्वान् का कर्त्तव्य उपदेश करना, ज्ञान बढ़ाना। (पृ० २९-३३)

सू० [६९]—दो अश्वी, (१) राजा और विद्वान, गृहस्थ के कर्त्तव्य। रथवत् गृहस्थाश्रम। (२) रथी-सार्थिवत् पति-पत्नी के कर्त्तव्य। (३) राजा-प्रजा आदि सहयोगी जनों को उपदेश। मधुमान् निधि का रहस्य। (४–८) वर-वध् के कर्त्तव्य। (७) अश्वियों का

सुज्यु को समुद्र से पार करने का गृहस्थ वर-वध्परक स्पष्टीकरण। ( पृ० ३३–३८ )

स्॰ [ ७० ]---गृहाश्रम की श्रेष्टता । परस्पर वरण करने वाले स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । वर और राजा के समान कर्त्तव्य । ( ४-७ ) वर-वधू दोनों को उत्तम उपदेश । ( ५ ) ज्ञान प्राप्त्यर्थ प्रेरणा । (पृ० ३८-४१)

सू० [ ७१ ] — 'अश्वी' उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्तन्य । रात्रि-सूर्यवत् स्त्री-पुरुषों के न्यवहार-निदर्शन । (२) विद्वान् स्त्री-पुरुषों, शिक्षकों के कर्तन्य । (३) रथवत् गृहस्थसंचालन का आदर्श । (४) रथ की पुरुष से तुलना । उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्तन्य । 'नासत्य' का स्पष्टार्थ । (पृ० ४२ – ४५)

स्० [ ७२ ]—विद्वान् स्त्री-पुरुषों के कर्तव्य । ( पृ० ४५-४७ )

स्० [ ७३ ]—उत्तम स्त्री-पुरुषों का वर्णन । उन के कर्तव्य और उपदेश । ( ए० ४८-४९ )

सू० [७४] — अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी। उन के कर्तव्य। (२) उत्तम नायकों, खी-पुरुषों के कर्तव्य। (३) उत्तम नृपालों का वर्णन। (पृ० ४६-५२)

स्० [ ७५ ] — उषा के नाना दृष्टान्तों से उत्तम स्त्री वा वधू के कर्त्तव्यों का उपदेश। ( ४ ) पत्नी के कर्त्तव्य। ( ५ ) पक्षान्तर में सभा, सेनादि का वर्णन,। ( ६ ) उत्तम विवाह-विधि द्वारा स्त्री को स्वीकार करके पुत्रोत्पाइन का उपदेश। गृहस्थों के कर्त्तव्य। पुरुषों के कर्त्तव्य। ( १० ५२ – ५६ )

स्॰ [७६]—उषा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन ! सविता अभु । पञ्चान्तर में गृहपति सविता । (३) दिन-रात्रि विज्ञान के साथ साथ सुर्य उषा के दृष्टान्त से वर-वधू के कर्त्तव्यों का वर्णन । (४) सौभाग्यवान् पुरुषों का लक्षण । ( ५ ) सत्पुरुष विदुषी स्त्री को उपदेश । ( ७ ) उसके कर्त्तब्य । ( पृ० ५७-६१ )

स्० [७७] — सूर्य, उषा के विज्ञान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन और गृहपत्नी युवित के कर्तव्य। (२) दिनों की नायिका उषावत् परमेश्वरी शक्ति और उत्तम युवित, नायिका के कर्तव्यों का वर्णन। (३) सीभाग्यवती का लक्षण। (३) सीभाग्यवती का लक्षण। (३) सीभाग्यवती का लक्षण। (३) सीभाग्यवती का लक्षण। (३) सीभाग्यवती के लक्ष्रण। (१०६१–६५)

सू० [ ७८ ] — उपा के दृष्टान्त से गृहपत्नी के कर्तव्य । (२) अग्नि - उपा व विद्वान् - विदुषी के कर्तव्य । स्थियों का सत् - आचार । (४) सौभाग्यवती का वर्णन । (५) उन का स्नेहयुक्त होने का कर्तव्य । (पृ० ६५ – ६७)

सू० [ ७९ ]—उपावत् गुणप्रकाशक वध् के कर्तव्य । (२) नव-वधुओं के उज्ज्वल दीपकों और सूर्यकिरणों के तुल्य कर्त्तव्य । पित-पत्नी का शरीर में दो बाहुओं के तुल्य कर्त्तव्य । (३) पत्नी घर की रानी । (४) मेथ-विद्युत् वत् पुरुष-स्त्री की स्थिति । (५) स्त्री को उत्तम ज्ञान और वचन वाली होने का उपदेश । (पृ० ६७-७०)

स्० [८०] — उषावत् वधू के कर्त्तव्य। गर्भिणी के गर्भ पर उत्तम संस्कार डालने का उपदेश। साथ ही सृष्ट्युन्मुख प्रकृति का वर्णन। (२) पत्नी के गृहोचित शिष्टाचारों का वर्णन। पक्षान्तर में उषा, सेना का वर्णन। (ए० ७०-७२)

#### पष्ठोऽध्यायः

सू० [८१] -- उषा के दृष्टान्त से गृहपत्नी विदुषी के कर्त्तब्य। (२) उषावत् तेतस्विनी स्त्री का रानी स्वरूप। (४) विदुषी स्त्री का सातृपद्। साता के कर्त्तब्य। (पृ० ७२-७५) सू० [८२]—इन्द्र-वरुण, शत्रुहन्ता. श्रेष्ठ पुरुष का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य। (२) इन्द्र-वरुण का स्वरूप एक वसुपति दूसरा प्रजाप्ति। सम्राट् और साम्राज्य। (३) उन के कर्त्तव्य। नाना सार्ग निर्माण, और प्रजा की समृद्धि-वृद्धि। (५) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र-वरुण का रहस्य। सूर्य-सेघवन् कोश और दृण्ड के अध्यक्षों के कर्त्तव्य। (६) इन्द्र, वरुण, दृण्डकर्त्ता और दृण्डपति। (७) पाप, दुराचार, पीड़ा, संताप से रहित उनका शासन। (८) दोनों प्रजा के बन्धु हों। (९) दोनों अग्रयोद्धा (१०) और प्रजा को उत्तम बलदाता हों। (ए० ७५-६१)

स्० [ ८३ ]—इन्द्र, वरुण, वायु, विद्युत् वत् शतुहन्ता और शतुवारक अध्यक्षों के कर्त्तव्य । कृषकों वत् सैन्यों के कर्त्तव्य । (२) संग्राम के दो नायक इन्द्र, वरुण । (३) युद्ध आदि संकट के विकट अवसरों में उन के कर्त्तव्य । (४) भेदनीति और सदुपाय का उपदेश । (५) प्रजा की न्नाण की प्रार्थना । उन दोनों का महान् सामर्थ्य । दश राजा, सुदास, तृत्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षों के कर्त्तव्य । (पृ० ८६—८८)

सृ० [ ८४ ]— स्त्री पुरुषवत् प्रजा और राजा का परस्पर सम्बन्ध । ( २ ) सम्पन्न राष्ट्र में प्रजा का कर्त्तव्य । उत्तम शासकों के कर्त्तव्य । ( पृ० ८६–८८ )

सू० [८५] — इन्द्र, वरुण-उत्तम शासक तथा वायु जल और स्त्री - पुरुषों के कर्राव्यों का वर्णन । इन्द्र, वरुण राजा के कर्राव्य । ( पृ० ८९-९१ )

सू॰ [ ८६ ]—वरुण, परमेश्वर का वर्णन । परमेश्वर की भक्तिपूर्डक प्रार्थनोपासना । (३) बन्धन की जिज्ञासा । मोक्ष की प्रार्थना । (४) पाप-मोचन की प्रार्थना । (५) बन्धन-मोचन की प्रार्थना । (६) दुःख मार्ग में जाने के कारणों की विवेचना। (७) सन्मार्ग पर नायक प्रभु (पृ०९१-६५)

सू० [८७]—वरुण परमेश्वर के महान् दर्शनीय कार्य। प्रभु परमेश्वर का व्यवस्थित शासन। (४) प्रभु की व्यवस्था में विद्वान् का कर्तव्य। (५) जगत्स्रष्टा की अद्भुत सृष्टि। (६) परमेश्वर का वर्णन। (७) द्यालु प्रभु। (ए० ६५-३००)

सू० [८८]—वरुण परमेश्वर का वर्णन । निष्पक्षपात प्रभु। (२) श्लेष से अन्नवत् प्रभु का वर्णन । (३) शिष्य-गुरु, भक्त-उपास्य के स्नेह की पति-परनी के स्नेह से समता। (४) वाणी रूप प्रभु का निष्ठ भक्त को तारना। शिष्य के लिये तीर्थ गुरु किस प्रकार है। (५) भक्त-उपास्य का सखाभाव। (६) हम पापी हो कर ईश्वर के दिये धन का भोग न करें। (७) कर्मबन्धन को काटने हारा प्रभु। कर्म-बन्धन के छेदन का प्रकार। (ए० १००-१०३)

सू० [८९]—देह-बन्धन से मुक्ति की प्रार्थना। (२) दुःखी जीव की विनीत प्रार्थना। (४) भवतृष्णा से मोचन की प्रार्थना। (ए० १०४–१०५)

सू० [९०] — बलवान् सेनापित के कर्तव्य । (३) सभापित के कर्त्तव्य । प्रजाजन खी-पुरुषों के भव्य कर्त्तव्य । (४) विद्वानों के कर्त्तव्य । (५) स्वामियों, शासकों के कर्त्तव्य । (६) ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य । (ए० १०५-१०६)

सू० [ ६१ ]— बळवान् का स्थापन । (२) बळवानों के कर्त्तव्य । (४-६) विद्युत्-वायुवत् दो नायकों के कर्त्तव्य । (५० १००-११२)

सू० [ ९२ ] — वायुवत्, विवेकी विद्वान् - निर्णायक के कर्त्तव्य।

(२) उत्तम शासक के कर्तव्य। (३) विवेकी वीर जनों के कर्तव्य। (पृ० ११२-११४)

सू० [ ९३ ]—इन्द्र अग्नि माता-पितृवत् ऐश्वर्यवान् और ज्ञानी-जनों के कर्राच्य । (३) विद्युत् और अग्नि के तुल्य अध्यापक, आचार्य और सभापति, सेनापति के पद् । अग्रणी नायकों, वीरों के कर्राच्य । (७) शासकों के कर्त्रच्य । (ए० ११५-११६)

सू० [ ९४ ] — इन्द्र - अग्नि, विद्वान् गुरु शिष्यों के कर्त्तव्य । ( ३ ) नायक नायिका जनों के कर्त्तव्य । ( १२ ) दुष्टाचारी को उचित दण्ड । ( पृ ११९-१२३ )

सू॰ [९५]—सरस्वती । नदीवत् पत्नी या स्त्री के कर्त्तब्य । श्लेषमय वेद का अपूर्व चमत्कार । (३) सरस्वान् नरश्रेष्ट का वर्णन । उसके कर्त्तब्य । (४-६) स्त्री को उपदेश । (पृ० १२३–१२७)

सू० [ ९६ ]—( १-३ ) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन । ( ४-६ ) ज्ञानवान् प्रभु सरस्वान् से प्रार्थना । ( पृ० १२७-१२९ )

सू० [९७]—प्रभुकी उपासना । प्रार्थना स्तुति । बृहस्पति प्रभु। (पृ० १२९-१३४)

सू० [९८]—मनुष्यों को यज्ञ का उपदेश। (२) उत्तम राजा के कर्त्तव्य। (३) विजिगीपु राजा के कर्त्तव्य। (४) वीर जनों के कर्त्तव्य। (५) राजा के कर्त्तव्य। पक्षान्तर में प्रभु की उपासना। (पृ० १३४–१३७)

सू॰ [ ६६ ] — सर्वन्यापी प्रभु की महिमा का वर्णन । (४) इन्द्र, विष्णु, विद्युत् पवनवत् स्त्री पुरुषों के कर्तन्य । (५) राजा-सेनापित के कर्तन्य । (पृ॰ १३८-१४१) स्॰ [१००]—विष्णु, न्यापक प्रभु की स्तुति-उपासना। (पृ०

#### सतमो ऽध्यायः

स्० [ १०१ ]—पर्जन्य। मेयवत्-विद्वान् के कर्तव्य। उसका शिष्य को वत्सवत् ज्ञान रस से वर्धन। (२) मेघ सूर्यवत् जगत् के स्वामी से वेदमय ज्ञान और सुखद देह की प्रार्थना। त्रिवर्त्तु ज्योति और त्रिधातु शरण का रहस्य। (२) मेघ के अप्रसूता और प्रसूता गौ के तुल्य रूप। उस के साथ सम्बद्ध भूमि सूर्यवत् प्रभु के दो रूप और प्रकृति पुरुष के विज्ञान का स्पष्टीकरण। (४) मेघविज्ञान। प्रकृति-परमाणुओं का तीन प्रकार की गति। तीन कोशों का वर्णन, अध्यात्म तस्व। (६) गौ वृषभ के दृष्टान्त से जगत्-म्नष्टा के आधार पर समस्त जगत्। (पृ०

स्० [१०२]—पर्जन्य। मेघवत् सर्वेत्पादक प्रभु के गुणों का वर्णन । अग्निहोत्र - यज्ञ से प्रभु की प्रार्थना और मेघोत्पत्ति। (पृ०१४८-१४९)

सू० [१०३]—मण्डूकों के दृष्टान्त से ब्रह्मज्ञानी, तपस्त्री और नाना विद्याओं के विद्वानों के कर्त्तब्यों का वर्णन । (पृ० १४९-१५४)

स्० (१०४)—दुष्टों का दसन। राजा और पुरोहित के कर्तव्य।
दण्डिविधान का आदेश। (४) दुष्टों के दसन के नाना साधनों का
उपदेश। (५) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्देश। (१३) सत्यासत्य
का विवेक करने का उपदेश। (१३–१४) सत्यवादी को दण्ड न
देकर पापी को दण्ड देने का उपदेश। (१५) पीड़ादायियों को दण्ड।
असत्यारोपी को दण्ड। (१७) दुष्ट खियों को दण्ड। (१८–१६)
दुष्टों को कठोर दण्ड। दण्ड के लिये आग्नेय अखों का प्रयोग।

(२१-२४) कुटिलाचारी जनों पर दण्डपात। (२५) इन्द्र सोम, राजा और न्यायपति के कर्त्तन्य। (ए० १५४-१६५)

#### अप्रमं मग्डलम्

स्०[१]—एक मात्र उपास्य प्रभु का वर्णन। उस के अनेक गुण (५) उपास्य की धन के लिये न त्यागें। (६) ईश्वर का मातृसम पद। (८) पुरन्दर ईश्वर बन्धनमोचक। वीर सेनापित से तुलना। (१०) प्रभु की दुधार गौ से तुलना। (११) सेनापितवत् प्रभु की स्तुति। (१२) अद्भुत कारीगर प्रभु। (१३–१६) प्रभु से उत्तम २ प्रार्थनाएं। (१७) उत्तम कर्तव्योपदेश। (१८–२४) प्रभु से प्रार्थनाएं। (२५) सेनापित के कर्तव्यों का भी वर्णन! (२६) प्रभु से प्रार्थनाएं। सत्पुरुषों के कर्त्तव्य। (३२–३४) आसङ्ग प्रायोगि का रहस्य। (१०१६६–१८०)

सू० [२] — प्रजापित, राजा और गृहपित के कर्तव्य। (२) राजा के प्रति प्रजाओं के कर्तव्य। (४) अद्वितीय स्वामी इन्द्र। (६) उस की उपासना। (७) प्रसु की राजा से समानता। (९) अभिपेक का अभिप्राय। (१०) आश्रय-याचना। (११-१७) राजा के कर्त्तव्य। प्रजा की प्रार्थना। प्रसु के प्रति भक्त की याचनाएं और कर्त्तव्य। (१७-३६) प्रसु परमेश्वर से बल ऐश्वर्य की याचना (३७) स्तुत्य प्रसु। उससे प्रार्थनाएं। (पृ० १८०-१९५)

सू० [ ३ ]— प्रभु से प्रार्थना और उस की स्तुति। पक्षान्तर में राजा के कर्ताच्य। ( पृ० १९५-२०४ )

सू० [४] — इन्द्र, प्रभु परमेश्वर का वर्णन। पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन। (३) आत्मा का वर्णन। (८) राजा प्रजा का गृहस्थवत् व्यवहार। राजा के राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य। (पृ० २०४–२५५)

#### अष्टमोऽध्यायः

. स्०[५]—उषा और अश्वियुगल । गृहलक्ष्मी उषा देवी। जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को गृहस्थोचित उपदेश । वीर विद्वान् एवं राजा और अमात्य-राजावत् युगल जनों के कर्तव्य । (३७,३८,३६) वैद्य असु के दान और उसको अध्यात्म व्याख्या। (पृ० २१५–२२८)

स्० [६] — पर्जन्यवत् ज्ञानप्रद प्रभु की उपासना। (२) विद्वानों के कर्तन्य! (५) वीर पुरुषवत् ईश्वर का अद्भुत कर्म। (६) सूर्य, वायु, विद्वानों के कर्तन्य। (७-९) विद्वानों के गुण और कर्तन्य। (१०) प्रभु से प्रार्थनाएं। (१२-१३) गुरुवत् प्रभु। (१४) पापनिवारणार्थं दण्ड-प्रयोग का उपदेश। (१५) अपिरमेय सब से बड़ा प्रभु। (१६) प्रसुप्त प्रकृति का ईश्वर से सम्बन्ध। (१७) तम दूर करने की सूर्यवत् प्रभु से प्रार्थना। (१६) गीओं के तुल्य ऋषियों का प्रभु के प्रति भाव। (२०) सर्व-शक्तिप्रद प्रभु। (२१) पिता प्रभु। प्रभु और राजा से अनेक स्तुति-प्रार्थनाएं। (१६) सर्वोत्तम सुख प्रभु का है। 'तिरिन्दिर' का रहस्य। (४७) समदर्शी को बड़ा लाभ। (ए० २२८-२४५)

स्० [ ७ ]—मरुद्गण। वायुओं के तुल्य बलवान् वीरों और विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्यों का उपदेश। ( २-७ ) मेघ और दृष्टि लाने वाले वायुगण का वर्णन। उन की तुलना से सज्जनों, वीरों के कर्त्तव्य। ( पृ० २४५-२६० )

सू० [८]—अश्वी अर्थात् जितेन्द्रिय खी-पुरुषों के कर्तव्य । राष्ट्र में राजा और सचिव जनों के कर्त्तव्य । (६-१५) ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी जनों के कर्त्तव्य । (पृ० २६०-२७०)

सु० [ ९ ]—जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य। पक्षान्तर में ( १० ) राजा और सेनापित के कर्त्तव्य। ( १६-१८ ) उत्तम देवी विदुषी के गुण और कर्तव्यों का वर्णन । शिक्षा, आतिथ्य और ज्ञानप्राप्ति सम्बन्धी अनेक उपदेश । ( पृ० २७०–२७९ )

स्० [१०]—जितेन्द्रिय खीपुरुषों के कर्तन्य। वेग से जाने वाले साधनों से सम्पन्न पुरुषों के कर्त्तन्य। (पृ० २७९-२८१)

स्० [११] — त्रतपा अग्नि । राजा, विद्वान् व अप्रणी नायकः आचार्यं के कर्त्तव्य । सर्वशासक तेजोमय प्रभु का वर्णन । (पृ० २८१ – २८४)

#### पष्टोऽष्टकः

#### ----

#### प्रथमो ऽध्यायः

सू० [१२]—विश्वस्नष्टा की स्तुति। (२) राजा के कर्जन्यों का वर्णन। (पृ० २८५-२९८)

सृ० [१३] — परमेश्वर की स्तुति । पश्चान्तर में राजा के कर्ताव्यों का निदर्शन । (पृ० २९८-३५०)

सू० [ १४ ] — ईश्वर से ऐश्वर्यादि की प्रार्थनाएं। (२) गोपति होने की प्रार्थना। (३) सर्व सम्पदा के दाता प्रभु। यज्ञमय प्रभु को महिमा। (७) उदारचेता प्रभु। (८) गुरुवत प्रभु। (९) प्रभु के स्थायी कार्य। (१०) आनन्द-सागर प्रभु। (११) मङ्गलकारी प्रभु। (१३) 'अपां-फेन' से नमुचि के नाश का रहस्य। (१२-१५) दुष्टों के नाश का उपदेश। (ए० ३१०-३१५)

स्०[१५]—सर्वशक्तिमान् ईश्वर की उपासना। (२) सर्व-धारक प्रभु । (३) जगत् का एक अद्वितीय शासक। (४) सर्व-शक्तिमान् जगत्-कर्त्ता। (५) प्रकाशों का दाता। (७) बुद्धिमय प्रभु का बल, ऐश्वर्य और ज्ञान। (८) उसका महान् ऐश्वर्य। (१०) उत्पादक, पालक प्रभु । ( ११ ) सर्वविव्वहारी प्रभु । ( १४ ) सर्वेषिर सर्वेषास्य । ( ए० ३१५-३२० )

स्० [१६] — परमेश्वर का स्तवन । (२) ज्येष्टराज प्रभु। (५) सर्वोध्यक्ष का वर्णन। (६) सर्वेश्वर्य स्वामी का वर्णन। स्तुति-योग्य प्रभु के गुणों का वर्णन। (पृ० ३२०-३२४)

सू० [ १७ ]—प्रभु की स्तुति । उस का हृदय में आह्वान और धारण । (५) गुरु का शिष्य को दीक्षित करना । उसको वेदोपदेश । आचार्य शिष्य के कर्त्तन्य । बृत्रव्य इन्द्र का वर्णन । विव्यविनाशक परमेश्वर । (९) जगत् का स्वामी । (१०-१५) उपास्य उपासक में गुरु शिष्य का सा भाव । (१२) शक्तिशाली प्रभुवत् राजा । (१४) वास्तोष्पति शासक इन्द्र । (ए० ३२४-३३०)

स्॰ [१८]—विद्वानों से उत्तम ज्ञान की याचना । आदित्य विद्वानों का वर्णन । (४-७) विद्वर्षी माता के कर्त्तव्य । (८) चिकि-त्सकों के कर्त्तव्य । (८-९) रोगनाशक पदार्थ अग्नि वायु और सूर्य । (१०) विद्वानों से अज्ञान और पापनाश की प्रार्थना । (२०-२२) विद्वानों से नाना कल्याण-प्रार्थना एं। (पृ० ३३०-३३७)

सु० [ १९ ]—प्रभु-स्तुति का उपदेश। (२) अग्निवत् ज्ञान-प्रकाशक की स्तुति और आदर करो। अग्नि के दृष्टान्त से परमेश्वर का वर्णन। (५-६) उपासक यज्ञकर्ता को सत्फल की प्राप्ति। (७) सेनापित के कर्त्तव्य। प्रकारान्तर से स्वामी, राजा और प्रभु का वर्णन। (१०) अग्रणी वीर नायक के कर्त्तव्य। (११) विद्वान् का वर्णन। उस के संस्कार का विधान। (१४) नेता के कर्त्तव्य। (१८) यज्ञ आदि द्वारा उपासकों को उत्तम फल। (१९) दान आदि का फल। (२०) नायक वा प्रभु से प्रार्थना। (२१) प्रभु की स्तुति। (२२) आहुत अग्निवत्

विद्वान् का रूप। (२३) अग्नि विद्युत् वा सूर्य के तुल्य नायक, विद्वान् यमु का रूप और उस के कर्त्तव्य। उत्तम यज्ञकर्ता का सदाचारमय छक्षण। (२५) उपास्य-उपासक की अनन्यता की भावना। (२६) पाप के निमित्त भगवान् का परित्याग न हो, स्तोता वा शास्ता मूर्ख और पापी न हो। (२०) वितावत् प्रभु। भगवान् की भक्ति। (३०) सखा प्रभु। (३१) प्रभु के अग्निरूप की व्याख्या। (३२) सम्नाट् प्रभु। (३३) परम अग्नि प्रभु। (३४) आदित्य विद्वानों का वर्णन। उनके कर्त्तव्य। (३६–३७) पौरुकुत्स्य का दान। पुरुकुत्स सेनापित। उसका वर्णन। अध्यात्म रहस्य। (पृ०३३७–३५२)

सू० [२०]—महतों अर्थात् वीरों, विद्वानों के कर्तव्य। वायु और जल लाने वाले वायु-प्रवाहों के वर्णन । (२२) उत्तम अध्यक्ष महद्-गण। (२५) देह में महद्गण प्राणगण। (पृ०३४३–३६४)

#### द्वितीयोऽध्यायः

सू० [२१]—स्वामी के अद्भुत गुणों का वर्णन । आत्मा, प्रभु और विद्वान् का वर्णन । (४) बन्धुमान् प्रभु की शरण। (५) आश्रय वृक्षवत् प्रभु का आश्रय। (६) ईश-विनय के प्रयोजन । सर्व-प्रद प्रभु। (१०) प्रभु का परमैश्वर्य। (११) सदा सहयोगी और सहायक प्रभु। (१२) प्रभु या राजा की सहायता से दुष्टों को दिण्डत करने का संकल्प। (१४) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रभु मित्र नहीं। भक्तों का पिता प्रभु। (१५) भक्तों की चरम इच्छा। (१६) व्यायप्रद प्रभु। (१७) प्रभु का सरस्वती-रूप। (१८) मेघवत् दाता, महाराज प्रभु। (ए० ३६५-३७२)

सू० [२२] — सेनापति और वैद्यवत् स्त्री-पुरुषों का वर्णन। (२) गृहस्थ रथ का वर्णन। (४) गृहस्थ रथ के दो चक्र। (५)

जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुपों के कर्त्तब्य । (६) कृपकवत् उत्तम गृहपति और गृह-पत्नी के कर्त्तब्य । कृषि का उपदेश । (६) उत्तम नायक की स्थापना । (९) वेगवान् यान आदि साधन सम्पन्नों के कर्त्तब्य । (१०) रोगी की सेवा का उपदेश । (११-१२) अन्यान्य नाना कर्त्तब्य । (१० ३७२-३८०)

स्० [२३]—अग्नि-उपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना। प्रभु परमेश्वर की अग्निवत् स्तुति। पक्षान्तर में अग्निवत् राजा और विद्वानों का वर्णन। उस के कर्त्तव्य। उसके प्रति प्रजा जनों का कर्त्तव्य। अग्नि तुल्य गुणों वाले प्रभु से प्रार्थनाएं। (पृ० ३८०–३९१)

स्॰ [२४] — सर्वशक्तिमान् प्रभु के गुणों का वर्णन । (२) दुष्टइन्ता प्रभु । (४) ऐश्वर्यपद प्रभु । (६) परम शरण प्रभु । (७) शास्ता प्रभु । (६) सर्वसंचालक प्रभु । (१०) उसकी नाना प्रकार से उपासनाएं वा भक्तिप्रदर्शन और स्तुति । (२४) सर्वज्ञ प्रभु की स्तुतियां। (२५-२७) दुष्टों के नाश की प्रार्थना । (२८) सत्पात्रों में दान देने वाले को प्रभु भी देता है। (२९) सत्पात्र में दान का उपदेश । सब से परे अगस्य प्रभु । (पृ० ३९१-४०१)

स्० [२५]—उत्तम, आदरणीय, स्त्रीपुरुषों का वर्णन। उनके कर्त्तंच्य। उत्तम माता पिता से रक्षा की प्रार्थना। (१२-१५) उत्तम पुरुषों के कर्त्तंच्य। विश्वपति राजा के प्रभु और सूर्यवत् कर्त्तंच्य। (१७-१८) महान् सम्राट् । विश्वपति वरुण, प्रकाशस्वरूप ईश्वर । (२१-२२) प्रभु की स्तुति। (२२-२५) सत्पुरुषों से प्रार्थना। (पृ० ४०१-४०९)

स्० [२६]—उत्तम नायक, राजा प्रजा, वा पति पत्नी जनों के गुणों और कर्त्तंब्यों का वर्णन । राजा सिचिव (४) माता पिता, गुरु जनों के कर्त्तब्य । (५) सैन्य-सैन्यपति के कर्त्तंब्य ऐश्वर्ययुक्त सत्यवान् स्त्री-पुरुषों के कर्त्तव्य । जितेन्द्रियों के कर्त्तव्य । (१३) दिन-रान्निवत् पति-पत्नी जनों के कर्त्तव्य । (२१-२२) भावी जामाता के प्रति आदर । (२२-२७) प्रभु से ऐक्षर्य की याचना । (पृ० ४०९-४१९)

सू० [२७] — ज्ञानी पुरुष का पुरोहित पद पर स्थापन । विद्वान् से ज्ञान की याचना । नाना प्रकार के उत्तम वीर विद्वान् पुरुषों के कर्तव्य । (११) राजा के कर्तव्य । (१२) विद्वानों के कर्त्तव्य । (१८) राष्ट्र के प्रति उनके कर्त्तव्य । (ए० ४१९-४२८)

सू॰ [२८] -३३ देवगण। राष्ट्र के ३३ प्रमुख शासक। (२) वरुण, मित्र, अर्थमा। तीन प्रधान पद। उन के कर्त्तव्य। (पृ॰ ४२८-४२९)

सू॰ [२९]— विश्व के एक, अद्वितीय अध्यक्ष का वर्णन । उसके महान् अद्भुत कर्म । (८-९) जीव और प्रभु का प्रकृति के साथ वर्णन । (पृ० ४२९-४३२)

सू० [३०] — राष्ट्र में प्रजा जनों के सदश जीवों का वर्णन। (२-४) राष्ट्र-शासक रूप ३३ देवों का वर्णन। उनसे रक्षा की प्रार्थना। (ए० ४३२-४३४)

स्० [३१] — यज्ञ और यज्ञमान की प्रशंसा। उस के कर्त्तव्य। (२-७) पक्षान्तर में राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तव्य। (४) प्रजावती स्त्री की अग्नि से तुलना। (५) पति-पत्नी के कर्त्तव्य। (१०-११) प्रणा परमेश्वर से प्रार्थना। (१२-१४) विद्वानों से प्रार्थना। (१५-१८) उत्तम प्रभु भक्त का प्रभाव। यज्ञशील का वैभव, बल और सामर्थ्य। (पृ० ४३४-४४०)

#### तृतीयोऽध्यायः

सू॰ [३२]—विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य का उपदेश। (२) शासक के गुण। (३) विद्युत्वत् सेनापति वा राजा के कर्त्तव्य। शत्रु-विजय का आदेश। (६) व्यापार का उपदेश। राजा प्रजा को समृद्ध करे। पक्षान्तर में आचार्य और आत्मा का वर्णन । (१२) माता के तुल्य राजा का कर्तव्य । बड़े भारी पालक प्रभु की स्तुति । (१२-१५) नियन्ता सर्वविजयी सखा । बड़ा दानी है । (१६) उर्ऋण जन । (१७) उपास्य का स्तवन । (१८) स्तुति योग्य के लक्षण । बन्धन-मोचक प्रभु । (१६-२०) जीव को कर्मफल भोग का उपदेश । (२१) राजा को वा उत्साही को आदेश उपदेश । (२६-२९) बलवान् इन्द्र के लक्षण । (२७-३०) विद्वानों को उपदेश । (पृ० ४४१-४५०)

स्० [३३] — उत्तम प्रजाओं के जलधारावत कर्तव्य। (२)
प्रभु ईश्वर की उपासना। (३) राजा और विद्वान के कर्तव्यों का
वर्णन। (५-६) पुरुषोत्तम के लक्षण। प्रभु के गुण-स्तवन। (१०)
समस्त सुखवर्षी प्रभु। (११) वीर योद्धा रथीवत प्रभु का वर्णन।
(१२) वलवान विद्वान पुरुषों के कर्तव्य। (१७-१९) उत्तम स्त्री
के कर्तव्य। (पृ० ४५१-४५८)

सू॰ [ ३४ ] — ज्ञानवान् , ज्ञानेच्छुक पुरुषों को उपदेश । उनके कर्त्तव्य । ( १३ ) राजा के प्रति प्रजा की याचना । ( पृ॰ ४५९-४६५ )

स्० [३५]—जितेन्द्रिय की पुरुषों के कर्त्तव्य । ऐश्वर्य प्राप्ति और उन्नत होने के उपदेश । स्थी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत् उनके कर्त्तव्य । (४) उषा-सूर्यवत् उनके कर्त्तव्य । (७) हारिद्रव नाम जलपक्षी, वा वनमहिष के दृष्टान्त से उन के कर्त्तव्य । (८) दो हंसों के समान उनके कर्त्तव्य । (६) दो श्येनों के तुल्य उनके कर्त्तव्य । (१०–१२) पान, तृष्ति, गमन, प्रजा, धन आदि धारण, विजय, रक्षा और शत्रुहनन का उपदेश । (१३–१५) धर्मवान्, तेजस्वी, ज्ञानी, सत्यवान् पुरुषों के सत्संगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश । (१६–१८) ज्ञानवृद्धि, कर्मवृद्धि, रक्षोहनन, दुष्टनाशन, क्षत्रविजय, गोवृद्धि, प्रजावृद्धि का उपदेश । (१९–२२) वेद-अवण, सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ,

देहसयंम का उपदेश । (२३) परस्पर आदर करो। (३४) अन्न-यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट होवो। (पृ० ४६५-४७३)

सू० [ ३६ ] — ऐश्वर्यवान् विद्वान् वा राजा के कर्तव्य । प्रभु की उपासना और उससे प्रार्थना । ( पृ० ४७३ – ४७६ )

सू० [ ३७ ]—साध्यंदिन के समान प्रजापालक राजा का व्यवहार। एकराट् राजा के कर्तव्य। ( पृ० ४७६-४७९ )

सू॰ [३८]—इन्द्र अर्थात् विद्युत् और अग्नि के तुल्य विद्वानों राजा और अमात्यों के कर्त्तन्य । उनके तुल्य परस्पर सहायकों और विद्वानों के कर्त्तन्य । ( पृ ४७९-४८२ )

स्० [ ३९ ]—अभि, ज्ञानी और अप्रणी नेता पुरुष के कर्त्तं व्य । उसके ज्ञान-प्रकाश द्वारा क्रम से विझों और दुष्टों का नाश । ( ६-१० ) देहाभिवत् विद्वान् के कर्त्तव्य । ( पृ० ४८३-४८९ )

सू० [४०]—इन्द्र, अग्नि, वायु, आग के समान विद्वानों के ज्ञान और तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम से दुष्टों का नाश। (३) इन्द्र और अग्नि दो अध्यक्षों का वर्णन। उनके आदर का उपदेश। (५) विद्युत् और अग्नितत्वों को वश करने का उपदेश। (६) दुष्ट के धनादान और वश करने की आज्ञा। (७) दुष्टों के नाश का उपदेश। (८) सूर्य, अग्निवत् वत्तालकों के कर्त्तव्य। (१०-१२) सूर्यादि के तेज से रोगों के तुल्य दुष्टों का नाश। (ए० ४८९-४९५)

सू० [ ४१ ] — श्रेष्ठ पुरुषों के आदर का उपदेश। राजा के कर्त्तव्य। (२) राजा के नाशार्थ उद्योग, पालक पुरुषों का नियोजन । (३) राजा का सैन्य-रक्षण। राष्ट्रस्थापन। (४) देह में प्राणों वा राजा का प्रजाओं को पालन करने का कर्त्तव्य। (५) सूर्यवत् । लोकधारण के तुल्य राष्ट्रधारण। (६) चक्र में नाभि के तुल्य प्रभु वा विद्वान् के कर्त्तव्य। गोशाला में पशुओं के तुल्य इन्द्रियों का संयम। (७) सर्वेन्परि वरुण। (८) समुद्रवत् राजा। (९) त्रिलोकाधिपति वरुण

परमेश्वर । राजा के सात अश्वीवत् प्रभु का सब स्थावर जंगमीं पर शासन । (१०) सर्वशासक की अद्भुत शक्तियां । (ए० ४९५-५००)

स्० [ ४२ ]—वरुण परमेश्वर का वर्णन । सर्वोपास्य प्रभु । नौकावत् वेदवाणी का आश्रय छेने का उपदेश । ( ४--६ ) स्त्री पुरुषों को उपदेश । ( ए० ५००-५०२ )

सू० [ ४३ ]-प्रभु की वेदवाणियों द्वारा स्तुति। (३) सर्व पापनाशन प्रभु, अग्नि। (४) अग्निवत् प्रभु की विश्रुतियां। इसी प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वर्णन । ( ५ ) नाना स्वतन्त्र जीवों का अग्नियों के तुल्य निरूपण। (६) साधक जीव के मार्ग की बाधाएं। (७) अग्नि से जीवनधारी आत्मा की तुलना। (८) पुनः उत्पन्न होने वाले जीव की अग्नि से तुलना। (१) अग्निवत् जीव का जन्म। (१०) अग्नि-जवाला के तुल्य गर्भ में स्थिर जीव की वृद्धि। (११) जीव और परम-आत्मा का स्वरूप । (१२) प्रकाशमय, दुःखनाशन, पापनिवारक प्रभु की उपासना। (१४) उसके प्रकाशित होने का प्रकार । (१५) सहस्र-ऐश्वर्यपद प्रभु । (१६) आतृवत् जुद्धहृदयः प्रभु। (१७) मातृवत् प्रभु का वरण। (१८) मुख्य प्राणवत् प्रभु। (१९) सर्वाध्यक्ष प्रमु। (२०-२१) समदर्शी प्रभु। (२२) प्रकाशस्त्ररूप प्रभु। (२३) द्वेपनाशक प्रभु। (२४) साक्षी, अध्यक्ष प्रभु। (२५) सब को भयपद सर्वसञ्चालक प्रभु। (२६) दण्ड दाता प्रभु। (२७) अग्निवत् प्रभु। (२८) आत्मा के तीन रूप। (३२) बलवान् दुष्टनाशक प्रभु। (३३) अविनाशी ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु। (पृ० ५०२-५१४)

सू० [ ४४ ]—अग्नि - परिचर्या के तुत्य गुरु और प्रभु की उपासना। ( ४ ) अग्नि और सूर्यवत् अर्ध्वरेता तेजस्वी का वर्णन। अग्नि की प्रभु से श्लिष्ट समताएं। (६-७) स्तुत्य अग्नि, विद्वान् और प्रभु। (८) यज्ञ का नेता अग्नि। (११) विजिगीपु तेजस्वी नायक अग्नि।

(१२) विद्वान् अग्नि। (१३-१४) नायक अग्नि। (१५-१६) ब्रह्मचारी विद्वान् अग्नि। (१७-२१) ज्ञानी, स्तुतियोग्य प्रभु। (२३) अरक्त की अनन्यता उपास्यमयता। (२४) सर्वपालक प्रभु। (२५-२७) स्तुत्य प्रभु। (२८) उपास्य में लय। (२९) ब्रह्माण्डदीपक प्रभु। (३०) मोक्ष की प्रार्थना। (१० ५१४-५२२)

सू० [ ४५ ]— इन्द्र अग्नि । प्रभु के उपासकों का महान् ऐश्वर्य । (४) राजा का भूमि-माता के प्रति कर्त्तव्य । (५) बलवान् यशस्वी नेता अग्नि । (६--७) महारथी अग्नि, उसके कर्त्तव्य । (९--११) उत्तम सेनापित अग्नि । उसके कर्त्तव्य । (१२) दानशील । गृहपितवत् अग्नि प्रभु । (१४) ऐश्वर्यवान् प्रभु । उस से नाना प्रार्थनाएं, शरण-याचना । (२३) उत्तम नेताओं के कर्त्तव्य । (३०--४२) श्रेष्ठ राजा, उससे प्रजा की न्यायानुकृल नाना अभिलापाएं । (पृ० ५२२-५३४)

#### चतुर्थोऽध्यायः

सू० [ ४६ ] — उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक के कर्तव्य । प्रभु का वर्णन । उससे अनेक प्रार्थनाएं । (२८) स्वराष्ट्र-शासक । उसका वैभव । ( ए० ५३५-५४६ )

स्० [ ४७ ] — आदित्यों, मासों के तुल्य विद्वान्, तेजस्वी पुरुषों के कर्तव्य । (२-३) चूज़ों पर पक्षीवत् उनकी प्रजा पर पक्षच्छायां। (७) उनकी उत्तम रक्षा का आदर्श । (८) कवचवत् रक्षकों का स्वरूप। (९) रक्षा शान्तिप्रद हो । (१०) देह से गृह और राष्ट्र की तुलना। (११-१८) उन के निष्पाप सुखदायी रक्षा-कार्यों का विवरण। (पृ० ५४६-५५३)

सू॰ [ ४८ ]—सोम। उत्तम अन्न, ओषधि-सेवनवत् परमानन्द्रमय श्रभु का सेवन। (२) सोम शिष्य, उपासक के कर्त्तव्य। पक्षान्तर में विद्वान् और देह में वीर्य का वर्णन। (३-५) सोम, ओषधि-रस के पान के समान ऐश्वर्य, वीर्य, पुत्र शिष्यादि का पालन। (६) विद्वान् सोम से ज्ञान की प्रार्थना। सोम तेजस्वी प्रभु से दीर्घ जीवन की याचना। (९) सोम का व्रत पालन। (१०) सोम, राजा से प्रार्थना। (११) सोम अभिषिक्त राजा। (१२) सोम, ब्यापक प्रभु की परिचर्या। (१४) विद्वानों से प्रार्थना। (ए० ५५३-५६०)

#### वालिखल्यम्

सू० [ ४९ ]—ज्ञानपद, सर्वदाता, सर्वरक्षक प्रभु की स्तुति।
(२) मेघ वा पर्वत से झरते जलों के तुल्य प्रभु के ऐश्वर्य। (३) जलाशय
के जलों के तुल्य उसके पूरक ऐश्वर्य। (४) मधुवत् उसके मधुर सुख।
(५) गोरसों के तुल्य सुखद उसके दान। ऐसे प्रभु की उपासना का।
उपदेश। (७) राजा से प्रजा की प्रार्थनाएं। ( पृ० ५६०-५६४)

स्० [५०] — इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश। प्रभु का अपार ऐश्वर्य। (३) प्रभु और उपासक जन। (ए० ५६४-५६८)

सू० [५१] — उत्तम राजा का वर्णन। (३-४) ज्ञानमय प्रभु एवं उपदेश से ज्ञान की याचना। (४) इन्द्र-प्रभु विषयक उपदेश। सप्तशीर्षा अश्व। (५) प्रभु का ज्ञान। इस एक जन्म में करने की प्रार्थना। (६-८) दाता प्रभु से याचना। सर्वस्वामी और स्तुत्य प्रभु। (ए० ५६४-५७२)

सू० [ ५२ ] — शक्तिशाली, राजा, विद्वान् और परमेश्वर का वर्णन । (३) इन्द्र का स्वरूप । महान् शासक परमेश्वर इन्द्र । उसकी स्तुति प्रार्थनाएं ।

सू० [ ५४ ]—परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनाएं। ( पृ० ५०९-५८२ ) सू० [ ५५ ]—प्रस्कण्व की दानस्तुति। परमेश्वर के जीव जनीं पर अपार दान। ( पृ० ५८२-५८४ )

सू० [ ५६ —]तेजस्वी परम पुरुष का विशाल बल और ऐश्वर्य । (२) वेदज्ञान का दाता प्रभु । विद्वानों को अनेकविध दान । ( पृ० ५८४-५८६ ) सू॰ [ ५७ ]—सदाचारी स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । जीवन का तृतीय सवन । ( पृ॰ ५८६-५८८ )

सूर्व [ ५८ ]—यजमान और ऋत्विजों के कर्त्तव्य । (२) सूर्य, अग्नि, उषावत् सर्वप्रकाशक प्रभु । (३) विराट् रथ का वर्णन । (पृ० ५८९-५९०)

सू० [ ५९ ]—विद्युत् , जल, मित्र वरुण । उन के समान सेनापित और राजा के कर्त्तव्य । ( ४ ) गुरु और आचार्य के कर्त्तव्य । ( पृ० ५६०-५९४ ) इति वालखिल्यम् ।

सू० [६०] — प्रकाशस्त्ररूप, उत्तम अग्नि तुल्य, नायक प्रभु की प्रार्थना। अग्निवत् परमेश्वर के गुणों का वर्णन। (९) ज्ञानी व गुरु का वर्णन। (१०) रक्षोग्न राजा के कर्त्तव्य। (११) पावन प्रभु का वर्णन। (१२–१४) राजा का पराक्रम। (१५) अर्राणयों में अग्नि के तुल्य तेजस्वी की प्रजाओं में स्थिति। (१६) यज्ञाग्निवत् सात प्रकृति वाले राजा का स्वरूप। उसके कर्त्तव्य। (पृ० ५९४–६०२)

स्० [६१] — सत्य-निर्णायक न्यायाधिकारी के कर्त्तव्य । (२) धिपणा नाम दो सभाओं को अपना रक्षक चुनने का अधिकार। (३) राजा के कर्त्तव्य । (४) राजा के प्रति प्रजा के कर्त्तव्य । (५) ऐश्वर्यवान् प्रभु का पद, उस का कर्म। परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कर्म करने वाला पवित्र हृद्य होता है। (१२) उत्तम रथोवत् प्रभु की उपासना। (१२–१८) प्रभु से अभय की याचना। (पृ० ६०२–६०९)

सू० [६२] — ईश्वर की स्तुति। प्रभु के मङ्गलकारी दान। (२)
एक अद्वितीय, अविनाशी (३) सर्वजीवन प्रद् है। प्रभु के दिये
अनेक सुखकारी दान। (७) विश्व का पालक प्रभु। (८) प्रभु का
आदर्श बल। (९) युगल का घटक प्रभु। (१०-१२) उपास्य के
प्रति भक्तिपूर्ण भाव। (ए० ६०९-६१३)

सू० [६३] —शासक, विद्वान् ज्ञानी के माता पितावत् कर्त्तव्य ।

प्रभु वा शासक का सर्वोपिर पद । (३) सर्वोपिर ज्ञानप्रद गुरु, परमेश्वर । (६) सर्वाश्रय परमेश्वर । (७) सर्वपूज्य स्वामी ईश्वर । (८) जगत् का प्रवर्त्तक ईश्वर । (९) सुखार्थी जीव का प्रभु के आनन्द की ओर झुकाव । (१२) त्यागी जनों से प्रार्थना । (पृ० ६१४–६१८)

स्० [ ६४ ] — परमेश्वर की स्तुति । (२) महान् प्रभु । (३) सर्वप्रभु राजा। (४) सर्वोपिर ईश्वर । (५) विद्वान् के कर्त्तव्य। (७) सर्वोपास्य, अज्ञेय प्रभु । (८-१०) प्रभु के विरल भक्त। (११-१२) राजा का अभिषेक-रहस्य। (ए० ६१८-६२२)

स्॰ [६५]—सर्वव्यापक प्रभुकी स्तुति और उपासना। ( पृ० ६२२-६२५)

सू॰ [६६]—परमेश्वर की स्तुति। (२) सर्वोपिर बलकाली प्रभु। (३) गोरूप वाणियों के आवरण को दूर करने वाला इन्द्र प्रभु। (४) सन्मार्ग - प्रवर्त्तक जगित्रमाता प्रभु। (६) सर्वोत्तम दाता प्रभु। (७) नित्य (८) सिंहवत् वा चन्द्रवत् प्रभु और राजा का वर्णन। (९) प्रकृति से जगत् का स्त्रष्टा सर्वोपिर श्रवणीय है। (१०) अपार बली प्रभु। (११) भोजनवत् नियमानुसार भक्ति का विधान। (१३) सर्वोपिर द्यालु प्रभु (१३–१४) मोक्ष की याचना (।१५) अथय-आश्वासन। (पृ ६२६–६३२)

सू० [६७]—आदित्य सदश तेजस्वी, धनवान् बलशाली लोगों के कर्त्तव्य। (२) वे प्रजा को पाप से मुक्त करें और प्रजा का पालन करें। (७) उत्तम शासक स्वयं अपराध से रहित हों। (९) प्रजा को नाश होने से बचावें। (१०-११) विदुषी माता के कर्त्तव्य। (१२) उग्रपुत्रा माता भूमि। (१३) उग्रव्रजा, उरूची वैश्य सभा। (१३) तेजस्वी विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य। ए० ६३२-६३८)

#### पञ्चमोऽध्यायः

स्० [६८]—ईश्वराराधना, उसकी स्तुति और प्रार्थना । सृष्टिकर्ता का पुनः पुनः मनन। (२) विश्व का विस्तारक परमेश्वर। (३) बलशाली। (४-५) राजा का वर्णन। (६) सर्वलोक पति प्रभु। (७) प्रजाओं का स्वामी प्रभु। (८) अपार शक्तिशाली प्रभु। (९-१३) उसकी रतित और प्रार्थनाएं। (१४) आत्मा के ६ नर ६ इन्द्रिय गण। (१५) अश्वमेध-राष्ट्र-शासनवत् देहन्यवस्था। (१६) राष्ट्र में उत्तम वीरों की नियुक्ति। ६ सेनापतियों की नियुक्ति। वध्मान् अश्वों का रहस्य। अध्यात्म न्याख्या। देह में वाणीवत् राष्ट्र में राजसभा का रूप। (१९) नियुक्त जनों को उपदेश कि कोई भी निन्दनीय कर्म न करें। (ए० ६३८-६४४)

सू० [६९]—राष्ट्र के प्रजाजनों के कर्त्तव्य। (३-४) प्रजाओं द्वारा उत्तम शासक की स्थापना। (६) वेद्वाणियों द्वारा प्रतिपादित परमेश्वर मधुर रसवत् रूप। प्राप्त पद सखावत् प्रभु का मोक्ष सुख का पद। सखा प्रभु। (८) प्रभु की अर्चना का उपदेश। (९) विद्वान् का प्रजाजनों को उपदेश। (१०) गौओंवत् प्रजाओं का रूप। राजा का प्रजा के प्रति कर्त्तव्य। वरण योग्य राजा वरुण। (१२) वरुण आचार्यवत्। उत्तम नायकवत् भवबन्धन मोचक प्रभु। (१४) पक्ष ओदन के तुल्य शिष्य का गुरु से ज्ञान प्रहण। राजकुमार के रथारोहणवत्। राष्ट्रशासन पद का आरोहण, और जीव का ब्रह्मपद-आरोहण। (१६) गृहपित का गृहस्थ रथ पर आरोहण। राजा-राष्ट्र का 'दम्पित भाव'। (१७) राजतन्त्रवत् अध्यादमस्वराट् की उपासना। खेती करने के तुल्य देह से कर्मफल प्राप्ति। (ए० ६४५–६५३)

सु॰ [७०]—सर्वोपिर नायक शासक का वर्णन। प्रभु परमेश्वर की गुण-स्तुति। (५) पक्षान्तर में वीर पराक्रमी शासक का वर्णन। उसके कर्त्तव्य। (१०) पितावत् प्रभु। दुष्ट दम्नकारी वा राजा। (१२) राजा के कर्त्तव्य और बन्धनमोचक प्रभु। (१५) सेना वशकारी राजा के कर्त्तव्य। (ए० ६५३-६५९)

सृ० [७१] — तेजस्वी अप्रणी नायक के कर्त्तव्य । उस के आवश्यक गुणों का वर्णन । (११) नायक के दो प्रकार के रूप । (१२-१५) देववत् पूज्य अग्नि परमेश्वर का वर्णन । (पृ० ६५९-६६३)

स्० [ ७२ ] — यज्ञ प्रतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । अध्ययन-अध्यापन का प्रकार । (२) गुरु का सप्रेम ज्ञासन । (३) विद्युत्वत् जिह्वा का स्वरूप । (४-५) विद्युत् का रथयान में प्रयोग । तहत् देह में आत्माशि का संयोग । (७) देह का अद्भुत यन्त्र । (८) अन्तरिक्ष रचनावत् देह-रचना का चमत्कार । (९) त्रिगुणात्मक देह की रचना । उस में यज्ञ । (१०) क्षेत्रसेचक क्य-टंकी यन्त्र से देह की रचना का आश्चर्यकारी वर्णन । इसी प्रकार राज्यतन्त्र का वर्णन । मेघ के तुल्य राजतन्त्र के कर्त्तव्य । (१२) प्रजा का योग्य पालक का आश्रय प्रहण । (१३) अभिषेक योग्य व्यक्ति के लक्षण । (१४) प्रजाओं के परस्पर योग्य व्यवहार । (१५) देह के तुल्य राष्ट्र की स्थिति । देह में वीर्यवत् राजा की स्थिति । वायुवत् स्वामो का कर्त्तव्य । (१८) अग्निवत् नायक विद्वान् का कर्त्तव्य । (१० ४६३–६००)

स्॰ [७३] — विद्वान् जितेन्द्रिय सत्पुरुषों के कर्त्तव्य । स्त्री॰ पुरुषों को उत्तम उपदेश । (ए० ६७०-६७४)

स्० [ ७४ ] — विद्वान् का आदर करने का उपदेश । उत्तम विद्वान् के छक्षण, उस की उपासना । पक्षान्तर में परमेश्वर की उपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप उस से नाना प्रार्थनाएं । ( १३–१५ ) उत्तम राजा की दान स्तुति । राजा का कर्त्तं च्य ज्ञानसेवियों का पालन । राजा की बलवती सेना 'परूष्णी' का वर्णन । ( पृ० ६७६–६८१ )

सू० [ ७५ ]—रथ में अध के तुल्य उत्तम विद्वान कर्मकर्ताओं की नियुक्ति । प्रधान शासक के कर्त्तव्य । ज्ञान, बल और धन इन का त्रिविध पति अग्नि । ( ५ ) चक्रधारा के तुल्य राष्ट्रचक्र-नीति को वक्र करने का उपदेश। (६) प्रभु स्तुति के लिये नित्य वाणी का प्रयोग। (७-८) नायक के प्रति अधीन प्रजाओं का कर्तव्य। (९) बुरे लोगों को पापसंग हमें पीड़ित न करे ! (१०) राजा को शत्रुपीड़न का उपदेश। (११) उस से धन-सम्पदा की प्रार्थना। (१२) संकट में भी राजा प्रजा का साथ न छोड़े। (१३) सेनापित के कर्त्तव्य। (पृ०६८१-६८६)

सू० [७६] — उत्तम सेना नायक के कर्तव्य। उस की सूर्य से
तुल्ना। (४) विजयी स्तुल्य सेनापित। पक्षान्तर में परमेश्वर का
निर्देश। महान् शासक के गुण। (६) प्रभु की प्रार्थना। (७)
नाना वीरों के नायक का राष्ट्र-पालन का कर्त्तव्य। अध्यातम में आत्मा
मरुखान् का वर्णन। (८) विद्वानों बलवानों का आदर। पराक्रमी के
कर्त्तव्य। (१०) तृप्त राजा। (११) शास्य-शासक दोनों बलवान्
होते हैं। (१२) अष्टापदी वाणी का वर्णन। (पृ० ६८६–६९०)

सूर्वित् राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तव्य। (४) चन्द्र
सूर्यवत् राजा के व्यवहार का वर्णन। (५) सूर्यवत् राजा के कर्त्तव्य ।
(६) मेच छेदन-भेदन वत् शत्रु पर भेद्र नीति का कार्य। (७) राजा
का सहायक शस्त्रवल। (८) प्रजा के सुख के प्रति राजा का ध्यानाकर्पण। वायु-मेच के व्यवहारों के समान राजा और राजपुरुषों के कर्त्तव्य।
(११) शस्त्रवल। (९) राजा वा प्रसु के अनेक वल, उनकी श्लिष्ट तुलना
कैसे हो। (पृ०६९०-६९६)

सु० [७८] — ऐश्वर्यवान् प्रभु और स्वामी के कर्त्तव्य। उनसे भोजन, वस्न; आभूषणादि की प्रार्थना। राजा, विद्वान् तत्वदर्शी का वर्णन। इन्द्र-पद। (६) उसका अविनाशी पद। (७) सर्वेश्वर्य स्वामी प्रभु। (९) प्रभु और राजा के लिये प्रजा के प्रति नाना कर्म। (ए० ६९६ – ७००)

सृ० [७६] — जगत्कर्ता और सञ्चालक प्रभु का वर्णन । पक्षान्तर में शासक राजा के कर्त्तव्य । उन के अद्भुत कर्म । (३) विशाल गृह के तुल्य राजा की स्थिरता। उत्तम सञ्चालक। (१)
दानार्थियों का एक मात्र शरण। विद्यार्थियों का शरण गुरु। (६)
विद्यादान पुनर्जीवन है। (७) द्याशील शासक का रूप।(८)
राजा वा शासक सत् प्रजा को भय का कारण न हो। प्रजा को उद्दिम
न करे और हदय को पीड़ित न करे। (९) दुष्टों को दूर करे। (ए०
७००-७०३)

सू॰ [८०] — राजावत् दयालु प्रभु का वर्णन। उत्तम रक्षक के कर्तव्य। (५-६) राजावत् प्रभु से प्रार्थनाएं। (७) राजा वा प्रभु की दुर्ग से तुलना। (९) प्रभु का तुरीय पद। सर्वानन्द्रपद उपास्य प्रभु। ५( ५० ७०३-७०६)

स्० [८१] — प्रभु की स्तुति और प्रार्थनाएं । प्रभु (२) सर्वेश्वर्यवान् । (३) वेरोक दानशील उद्यमार्थ प्रेरक प्रभु । (७) स्नेही प्रभु । सर्व मनोरथ-प्रक प्रभु । (ए० ७०६-७०९)

#### षष्ठोऽध्यायः

सू० [८२] — धनसम्पन्न व्यापारी वर्ग के कर्त्तव्य । (२) राजा की राष्ट्र-पालनार्थ शासकों की नियुक्ति । (२) अन्न सर्वोत्तम भोजन । (४) अशतु राजा । (४-९) अन्नादिवत् ऐश्वर्यादिक । ऐश्वर्य आदि का पात्र राजा । उस के अधिकार और कर्त्तव्य । (पृ० ७०९-७१२)

सू॰ [८३]—विद्वान् तेजस्वी, ब्यवहारकुशल विद्वान् जनों के कर्त्तब्य। (पृ० ७१२-७१४)

सू० [८४] — अग्रणी नायक के गुण और कर्त्तंक्य। (२) नायक की दीपक वा अग्निवत् दो प्रकार की स्थिति। (६) नायक वा प्रभु के प्रति अधीनों के कर्त्तंक्य। (ए० ७१४-७१७)

सू० [८५] — विद्वान् जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य। ( पृ०

सू० [८६] — उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य। (पृ० ७२०-७२२)

- सू॰ [८७]—विद्वान् स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । राजा और अधीन शासकों अधादि सैन्य एवं सेनापति, उन के कर्त्तव्य । (पृ० ७२२-७२५)
- सू॰ [८८]—सेनापति इन्द्र का वर्णन । उसके कर्त्तव्य । ( पृ॰ ७२४-७२७ )
  - स्० [ ८९ ] इस्द्र प्रभु की स्तुति। ( पृ० ७२७-७३० )
- सू० [ ९० ]-परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( पृ० ७३०-७३२ )
- स्० [ ९१ ]—वरवर्णिनी कन्या और वर वधू दोनों के कर्त्तव्य। वधू की ओर से वरण और आशंसा। (३) वर से परिचय। (४) वर के गुण। (५-६) कन्या की ओर से ३ शर्तें। (७) वर के कर्त्तव्य। सुक्त समीक्षा। (ए० ७३२-७४०)
- सू० [९२]—इन्द्र का लक्षण। उस के कर्त्तब्य। (पृ० ७४०-७४९)
- सू० [ ९३ ]—इन्द्र वीर सेनापति । उसके कर्त्तव्य । पश्चान्तर में परमेश्वर के गुण वर्णन । ( प्र० ७४९-७५९ )
- सू० [ ९४ ] बीर पुरुषों का वर्णन । उन के कर्तब्य । ( पृ० ७५९ ७६२ )
- सू० [ ९५ ]-परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पक्षान्तर में राजाः के कर्तव्य । ( पृ० ७६२-७६५ )
- सू॰ [९६]—राजा के वैभवके कर्त्तव्यों के साथ साथ जगत्-उत्पादक परमेश्वर का वर्णन । (ए॰ ७६५-७७४)
- सू० [९७]—राजा के कर्त्तच्य के साथ २ परमेश्वर के गुणों का वर्णन । (पृ० ७७५-७८०)

#### सप्तमोऽध्यायः

सू० [९८]—जगत् के पालक परमेश्वर का वर्णन । पक्षान्तर में राजा के कर्त्तव्य । (ए० ७८०-७८४)

सू० [ ९९ ]—राजा प्रजा के व्यवहारों के साथ परमेश्वर के गुणों का वर्णन । ( पृ० ७८४-७८७ )

स्० [ १०० ]—जीवों के कर्मफल - भोगार्थ परमेश्वर की शरण । प्राप्ति । ( १ ) परमेश्वर का साक्षात् स्वरूप वर्णन । ( १ ) परमेश्वर का ज्ञानी जनों के प्रति अनुप्रह । भक्तों के प्रति उपदेश । (७ ) जीवों को प्रभु ने स्वतन्त्र क्यों किया । (८) ज्ञानी की आयसी नगरीवत् देह-वन्धनों से मुक्ति । (९-१०) प्रभुवाणी का वर्णन । (ए० ७८६-७९३)

स्० [१०१]—(१) शमसाधना । (२) दो नायकोंवत् मेच और वायु । राष्ट्र के न्याय और सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का वर्णन । (प्रजा की राजा से विशेष याचनाएं। (६) शासकों के कर्त्तव्य । (७) विद्याभिलाषी जनों के कर्त्तव्य । (११–१४) महान् प्रभु का वर्णन । (१४–१६) गौ, वाणी और भूमि की महिमा का वर्णन । (ए० ७९३–८००)

स्० [ १०२ ]—गृहस्वामी के कर्तव्य । अग्नि आचार्य का वर्णन । अग्नि परमेश्वर का वर्णन । उसकी स्तुति, सर्वरक्षक, सर्वकर्त्ता शिल्पी के तुल्य प्रभु । सर्व प्रकाशक, परम सुखदायक प्रभु की स्तुति, भक्ति और उपासना । (प्र० ८०१-८०९)

स्० [१०३]—परम गुरु की उपासना ! सूर्य, पृथ्वी और परमेश्वर-प्रकृति के कार्यों का वर्णन। (३) कृषि-फलवत् प्राप्ति। (४) भक्तों पर प्रभु की कृपा। (११) सर्वशासक प्रभु का वर्णन। वहीं सर्वोपास्य है। (पृ० ८०९-८१५)

इत्यष्टमं मग्डलम्

### शुद्धाशुद्ध-पत्रम्

| अनृता<br>यातम्                 |  |
|--------------------------------|--|
| जहुः ) त्याग<br>। ( सुज्युम् ) |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
| -                              |  |
| मों                            |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
| त्तरस्य )                      |  |
|                                |  |
| )                              |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
| १६, ७१७<br>९, ७२०              |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |



# ऋग्वेद-संहिता

## अथ पञ्चमेऽष्टके पञ्चमेऽध्याये तृतीयो वर्गः।

## सप्तमे मगडले चतुर्थेऽनुवाके।

### [ ६१ ]

विसष्ठ ऋषिः ॥ मित्रा वरुणौ देवते ॥ छन्दः—१ भुरिक् पंकिः । २, ४ विच्छित्व हुप् ॥ सप्तर्वं स्क्रम् ॥

उद्घां चर्चार्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्। श्राभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत ॥१॥

भा०—हे (वरुण) एक दूसरे का वरण करने वाले एवं सबसे वरण करने योग्य श्रेष्ठ खी पुरुषो ! (सूर्यः चक्षुः ततन्वान्) सूर्यं जिस प्रकार आंख की शक्ति को बढ़ाता है उसी प्रकार (सूर्यः) सूर्यं के समान तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक परमेश्वर और विद्वान् पुरुष (देवयोः) ज्ञान के इच्छुक (वां) आप दोनों की (प्रतीकं) उत्तम प्रतीति या ज्ञान के देने वाले (चक्षुः) प्रकाशक प्रज्ञानेत्र को (ततन्वान्) अधिक विस्तृत करता हुआ (एति) प्राप्त हो। (यः) जो (विश्वा भुवनानि) समस्त लोकों और पदार्थों को (अभि चन्दे) प्रकाशित करता और सब पदार्थों का

**अ०५।व०३।३** 

उपदेश करता है (सः) वह (मर्ल्येपु) मनुष्यों में (मन्युम्) मनन करने योग्य उत्तम ज्ञान भी ( आ चिकेत ) प्रदान करता है। अर्थात् पर-मेश्वर ही मनुष्यों में सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश देता है। इसी अकार तेजस्वी विद्वान् भी मनुष्यों में ज्ञान का दान करे।

प्र वां स मित्रावरुणावृतावा विष्ठो सन्मानि दीर्घेश्वदियित । यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यत्क्रत्वा न शरर्दः पृणेथे ॥२॥

आ0—हे (मित्रा वरुणा) सव के स्नेही और सब से वरण करने योग्य श्रेष्ट स्त्री पुरुषो ! ( यस्य ) जिसके ( ब्रह्माणि ) उत्तम ज्ञानों और धनों की आप दोनों ( सु-क्रतू ) उत्तम कर्मवान् होकर ( अवाथ ) रक्षा करते हो और ( यत् ) जिसके ( कत्वान ) यज्ञवत् कर्म और ज्ञान साम-र्थ्यं से ( शरदः पृणेथे ) जीवन के समस्त वर्षों को सुखपूर्वक व्यतीत करते हो। (सः विष्रः) वह विद्वान् पुरुष (ऋतावा) न्याय और सत्य ज्ञान से युक्त और (दीर्घ-श्रुत्) दीर्घ काल तक वेदादि सत्य शास्त्रों का श्रवण करने वाला, बहुश्रुत होकर (वां) आप लोगों के प्रति (मन्मानि) मनन करने योग्य ज्ञानों को ( इयर्त्ति ) उपदेश प्रवचन आदि करे । 🕾 श्रोरोर्भित्रावरुणा पृथिव्याः प्र द्विव ऋष्वाद् वृद्धतः सुंदान्।

भा० — हे ( मित्रावरुणौ ) 'मित्र' प्रजाजनों को मृत्यु आदि के कष्टों से बचाने वाले और 'वरुण' और उनके दुखों को दूर करने वाले दोनों अकार के वर्गों ! हे ( सु-दानू ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दाता आप दोनों ( उरोः पृथिन्याः ) विशाल पृथिवी और ( बृहतः ) बड़े भारी (ऋष्वात्) महान् ( दिवः ) प्रकाशयुक्त सूर्यं से ( स्पशः ) नाना प्रकार के प्रहण करने योग्य पदार्थों को ( प्र प्र दुधाये ) प्राप्त किया करो । (ओषधीषु) ओषधियों

स्पर्शो द्धार्थे त्रोषंधीषु वि्द्वधंग्यतो त्रनिमिषं रत्तमाणा ॥३॥

<sup>\*</sup> अत्रयावन्महार्पेदयानन्दभाष्यमुपलभ्यत ।

और (विक्षु ) प्रजाओं में भी (अनिमिषं ) विना प्रमाद के, विना नयन झंपके (ऋधक्) सत्य के बल से (रक्षमाणा) प्रजाओं की रक्षा करते हुए भी ( यतः ) यत्नशील ( स्पशः प्र द्धार्थ ) उत्तम गुप्तचरों और अध्यक्षों को अच्छी प्रकार नियुक्त करो ।

शंसा मित्रस्य वर्षणस्य धाम शुष्मो रोदसी बद्वधे महित्वा। अयुन्मासा अर्यज्वनाम्बीराः प्र युज्ञमन्मा वृजनं तिराते ॥ ४॥

भा०-हे (मित्रस्य) प्राणवत् वा जल व सर्वेपिय, सर्वस्नेही, शान्ति-दायक और ( वरुणस्य ) दुःखों और अज्ञानों के वारण करने वाले जन के (धाम) तेज और स्थान की (शंस) प्रशंसा कर । जिसके (महित्वा) बड़े सामर्थ्य से (शुप्मः) शत्रुशोवक, बलवान् पुरुष या जिसका महान् सामर्थ्य (रोदसी बद्धधे) सूर्य के समान आकाश पृथिवीवत् (रोदसी) दुष्टों को रुलाने वाली सेना और राष्ट्र-सभा दोनों को सुप्रबद्ध कर व्यवस्थित करता है। अयज्वनाम् ) यज्ञ, सत्संगादि से रहित लोगों के (मासः ) महीनों पर महीने ( अवीराः ) वीर पुत्रादि रहित वा विना विशेष विद्याध्ययन ज्ञान प्राप्ति के ही ( अयन् ) व्यतीत होते हैं और ( यज्ञमन्मा ) पूज्य प्रभु का मनन, आचार्य, गुरु और राजादि के मान्य करने वा सत्संगादि ज्ञान माप्त करने वाला जन ( वृजनं ) अपने ज्ञान और बल को ( प्र तिराते ) खूब बढ़ाने में समर्थ होता है।

अमूरा विश्वां वृषणाविमा वां न यासुं चित्रं द्दंशे न यत्तम्। द्वहः सचन्ते अनृता जनानां न वां निरायान्यचिते अभूवन्॥५॥ भा०—हे (अमूरा) अमृद, मोह में न पड़ने वालो ! हे (विश्वा) विविध विद्या में प्रवेश करने हारो ! हे ( तृपणौ ) बलवान्, सुखों की वर्षा करने वाले मेघ सूर्यवत् उपकारी स्त्री पुरुषो ! (इमाः ) ये (वां ) आप लोगों की ऐसी सरल उत्तम वाणियां हैं ( यासु ) जिनमें ( चित्रं ) अद्भुत और ( यक्षम्) विशेष स्तुति योग्य (न न दृदशे) कुछ नहीं दिखाई

देता ऐसा नहीं, प्रत्युत आपकी वाणियों में सर्वत्र अद्भुत और प्राह्म, स्तुत्य पदार्थ ही विद्यमान है। (जनानां) मनुष्यों के बीच में (हुहः) दोही पुरुष ही (अमृता) असत्य २ वातों को (सचन्ते) सेवन करते हैं, वे हरेक वातों का उलटा मतलब लगाया करते हैं। वस्तुतः (वां) आप लोगों के (निण्यानि) छुपे हुए रहस्य मर्म (अचिते न अभूवन्) अज्ञानी पुरुष के लिये नहीं प्रकट होते हैं। अर्थात् उत्तम स्वी पुरुषों के वचन सरल और स्पष्ट होने चाहियें। दोही लोग उनका कुछ का कुछ ही सूठ मतलब लगाते हैं अज्ञानी लोग उनकी यथार्थता नहीं जानते। समु वां युज्ञं महु नमीभिहुंवे वां मित्रावरुणा खुवार्थः। प्र वां मन्मीन्युचसे नवानि कृतानि बहा जुजुषिक्रमानि।। ६।।

भा० — हे ( सित्रावहणा ) सर्वस्नेही और सबसे गुरु आदि रूप से वरण करने योग्य छी पुरुषो ! ( स-वाधः ) विशेष अज्ञानादि की बाधा वा पीड़ा से युक्त होकर (वां यज्ञं) आप लोगों के सत्संग की में (नमोभिः) अति विनययुक्त वचनों से ( महयम् ) स्तुति करता हूँ और ( वां हुवे ) आप दोनों की भी स्तुति करता हूं । ( वाम् ) आप लोगों के ( नवानि ) नये से नये स्तुत्य ( कृतानि ) सम्पादित किये ( इमानि ब्रह्म ) थे नाना अन्नादि, धन और उपदिष्ट ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानादि को लोग ( ऋचसे ) सेवन करने के लिये ( जुज्रपन् ) प्रेमपूर्वक प्राप्त करें । हृयं देव पुरोहितिर्युवभ्यां यृज्ञेषु मित्रावरुणावकारि । विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः। । । । । विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूयं पात स्वस्तिभः सदा नः। ।

भा०—ब्याख्या देखो सू० ६०। म० १२॥ इति तृतीयो वर्गः॥ [ ६२ ]

बिसष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सूर्यः । ४-६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः---१, २, ६ विराट्तिष्डुप् । ३, ४, ५ निचृत्तिष्डुप् ॥ षड्टुचं सूक्तम् ॥ उत्सूयों वृहद्वींष्यश्चेत्पुरु विश्वा जिनम् मार्चपाणाम् । समो दिवा देहमे रोचेमानः कत्वां कृतः सुकृतः कुर्नृभिर्भृत् ॥१॥

भा०—(बृहत् सूर्यः पुरु अर्चीषि उत् अश्रेत्) बड़ा भारी सूर्य जिस प्रकार बहुत से किरणों और तेजों को अपने में धारण करता है इसी प्रकार (सूर्यः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष (बृहत्) बड़ा होकर (मानुषा-णाम्) मनुष्यों के (विश्वा जिनम्) समस्त जन-संघों को (उत् अश्रेत्) अपने उपर धारण करे, उनका भार अपने कन्धे छे। और (पुरु अर्चीषि) बहुत से सत्कारों को भी (उत् अश्रेत्) उत्तम रीति से प्राप्त करे। वह सूर्य-वत् (रोचमानः) तेजस्वी एवं सबको पिय छगता हुआ (दिवा) कान्ति, न्याय, व्यवहार आदि से (समः) सब के प्रति समान (दहशे) दीखे। वह (क्रवा) उत्तम बुद्धि से (कृतः) सम्पन्न होकर (कर्तृभिः) उत्तम कार्यकर्त्ताओं द्वारा (सु-कृतः) उत्तम कार्य करने में समर्थ (भूत्) हो।

स सूर्य प्रति पुरो न उद्गा एभिः स्तोमेभिरेत्शे भिरेवैः। प्र नी मित्राय वर्षणाय बोबोऽनीगसो अर्थम्णे श्रुप्तये च ॥२॥

भा०—हे (सूर्य) सूर्य के समान तेजस्विन्! जिस प्रकार (एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः पुरः प्रति उद्गच्छिति ) सूर्य शुक्क किरण समूहों से पूर्व दिशा में प्रति दिन उदय को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे राजन्! विद्वन्! तू भी (एतशेभिः ) उन अश्वों से (एभिः स्तोमैः ) इन स्तुत्य जन संघों सहित वा (एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः ) शुक्क, शुद्ध, ज्ञानदायक, स्तुति-योग्य मन्त्रसमूहों सहित (प्रति)प्रतिदिन (नः पुरः ) हमारे समक्ष उदय को प्राप्त हो । वा (नः पुरः) प्रति (उद् गाः ) हमारे नगरों के प्रति आ। और (नः ) हमारे में से (मित्राय) स्नेहवान् (वरुणाय) दुःखों के वारक, श्रेष्ठ, (अर्थभणे ) न्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता और

( अम्रये ) अप्रणी नेता जन के हित (नः) हम (अनागसः ) निरपराधः जनों को (प्र वोचः) उत्तम उपदेश कर। वि नः सहस्रं शुरुधी रदन्त्वृतावाना वरुणो मित्रो ख्राग्नः। यच्छीन्तु चन्द्रा उपमें नी श्रुकैमा नः काम पूपुरन्तु स्तवानाः ३

भा०—( वरुणः ) श्रेष्ठ जन ( मित्रः ) स्नेहवान् पुरुष ( अग्निः ) अभिवत् ज्ञानों का प्रकाशक विद्वान् ये सब ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान और उत्तम ऐश्वर्य को धारण करने वाले (सहस्रं ग्रुरुधः) हजारों शोक दुःखादि के रोकने वाली सुख सम्पदाओं को (नः) हमें (वि रदन्तु) विशेष रूप से प्रदान करें । वे (चन्दाः ) आह्वादकारी जन ( नः ) हमें ( उपमं ) उत्तम ( अर्क ) ज्ञान और अन्न (यच्छन्तु) प्रदान करें । वे (स्तवानाः ) स्तुति या उपदेश करते हुए, ( नः कामं ) हमारे अभिलापा को (पूपुरन्तु) पूर्ण करें।

द्यावांभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वां जज्ञः सुजनिमान ऋष्वे। मा हेळे भूम वर्ष्णस्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम् ॥४॥

भा०-हे ( द्यावाभूमी ) आकाश और पृथिवी के समान ज्ञान-प्रकाश और आश्रय देने वाले (अदिते ) अदीन, माता पिता जनो ! आपः दोनों ( नः त्रासीथाम् ) हमारी रक्षा करो । हे ( ऋष्वे ) गुणों में महान् आप दोनों (ये) जो (सु-जनिमानः) उत्तम जन्म प्राप्त होकर (वां) तुम दोनों को ( जज्ञुः ) उत्तम पूज्य करके जानते हैं वे आप दोनों हमारी रक्षा करें। हम लोग ( वरुणस्य हेडे मा भूम ) श्रेष्ठ पुरुष के क्रोध याः अनादर के पात्र न हों। ( नृणाम् ) सर्वसाधारण मनुष्यों के और ( प्रिय-तमस्य मित्रस्य ) प्रियतम मित्र के और (वायोः) वायु के समानः उपकारक बलवान् पुरुष के भी कोध या अनादर में (मा भूम) न रहें। प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न आ नो गव्यूतिसुत्ततं घृतेन । या नो जने अवयतं युवावा श्रुतं में मित्रावरुणा हर्वेमा ॥ ५ ॥ भा०—हे (मित्रावरुणा) सूर्य और मेघ वा वायुजल के समान उपकारक छी पुरुष वर्गों! आप लोग (बाहवा) दो बाहुओं के समान (नः जीवसे) हमारे जीवन के सुख के लिये (प्र सिस्तम्) आगे बढ़ो। (नः गव्यूतिम्) हमारे मार्ग को (घृतेन) जल से (आ उक्षतम्) सेचन करो। (युवाना) आप दोनों युवक गण (नः) हमें (जने) मनुष्यों के बीच में (आ अवयतम्) प्रसिद्ध करो। (मे इमाहवा) मेरे ये उत्तम वचन (शुतं) अवण करो।

न् मित्रो वर्षणा ग्रर्थमा <u>न</u>स्त्मने <u>तोकाय</u> वरिवो दधन्तु । सुगा <u>नो</u> विश्वो सुपर्थानि सन्तु यूयं पात स<u>वस्तिभिः सर्दा नः</u>६।४

भा०—( नु ) अवश्य, शीघ्र ही ( मित्रः ) स्नेहवान् और मरने से बचाने वाला सर्वमित्र विद्वान् ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष और ( अर्थमा ) न्यायकारी, दुष्टों का दमन करने हारा पुरुष ( नः ) हमारे ( त्मने ) अपने लिये ( नः तोकाय ) हमारे पुत्र के लिये भी ( वरिवः ) उत्तम धन, और सेवाकार्य ( दधन्तु ) प्रदान करें । जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा ) सब कार्य ( सुगा ) सुगम और ( सु-पथानि ) उत्तम मार्ग युक्त ( सन्तु ) हों । हे विद्वान् जनो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप लोग हमारी सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करें । इति चतुर्थों वर्गः ॥

### [ ६३ ]

विसष्ठ ऋषिः ॥ १—५ स्र्यः । ५, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ६ विराट् ।त्रिष्ट्रप् । २, ३, ४, ४ निचृत्(त्रष्ट्रप् ॥ षड्रचं स्क्रम् ॥ उद्वेति सुभगो विश्वचं चाः साधारणः स्र्यो मानुषाणाम् । चचुं भित्रस्य वर्षणस्य देवश्चमेव यः समविद्यक्कमां सि ॥ १॥ भा०— जिस प्रकार (स्र्यः) स्र्यं (देवः) प्रकाशयुक्त होकर (तमांसि चर्म इव) अन्धकारों को चर्म के समान (सस् अविद्यक्)

एक साथ ही छिन्न भिन्न कर देता है और (मानुषाणां साधारणः) सब मनुष्यों के प्रति एक समान प्रकाशित (विश्व-चक्षाः उद् एति उ ) होकर सबको दिखाता हुआ उदित होता है और (मित्रस्य वरुणस्य चक्षुः) मित्र, दिन और वरुण रात्रि दोनों का भी प्रकाशक होता है उसी प्रकार (सु-भगः) उत्तम ऐश्वर्यवान् (सूर्यः ) सूर्यं के समान तेजस्वी, (मानुपाणां साधा-रणः ) सब मनुष्यों के प्रति एक समान और (विश्व-चक्षाः) सबका दृष्टा, सबका मार्गदर्शी विद्वान् वा राजा भी (मित्रस्य) अपने स्नेही और ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष का भी ( चक्षुः ) नेत्र के समान मार्गदर्शक हो। वह (देवः) विद्वान् (तमांसि) अज्ञान शोकादि अन्धकारों को ( चर्म इव सम् अविन्यक्) चर्म के समान एक साथ ही अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न करे। राजा शत्रु दल को छिन्न भिन्न करे।

उद्वेति प्रसर्वीता जनानां महान्केतुर्र्णवः सूर्यस्य ।

समानं चक्रं पर्याविवृत्सन्यदेत्रशो वहति धूर्षु युक्तः ॥ २॥

भा०-जिस प्रकार ( एतशः ) वेगवान् गतिपद अश्व वा यन्त्र (धूर्षु युक्तः ) यन्त्रों के धुराओं में जुता या जुड़ा हुआ (समानं च-क्रम् ) सब यन्त्राङ्गों में समान रूप से गति देने वाले चक्र को (परि आववु-त्सन् ) घुमाता है, और जिस प्रकार ( एतशः ) तेजोयुक्त, सूर्य ( धूर्यु-युक्तः सन् ) नाना ग्रहों के धारण करने वाले केन्द्रस्थलों में स्थित होकर ( समानं चक्रं परि आ वबृत्सन् ) सब यहों के चक्र को एक समान नीति से अपने गिर्द घुमाता रहता है और जिस प्रकार (जनानां महान् केतुः) सब जन्तुओं का ज्ञापक, (सूर्यस्य = सूर्यः स्यः) वह सूर्य (अर्णवः) जल का देने वाला है ( जनानां प्रसवीता ) सबको प्रेरित करने वाला होकर ( उद् एति उ) अवस्य नियम से उद्य होता है उसी प्रकार ( एतशः ) ज्ञानी, शुक्कमां पुरुष भी ( धूर्षु युक्तः ) कार्य-भारों को धारण करने के पदों पर नियुक्त होकर (वहित ) कार्य-भार को उठावे और (समानं चकं) एक समान राजचक को भी (परि आ विवृत्सन्)
यथार्थ रीति से चलावे। (स्यः स्यंः) वह स्यं के समान वा (अर्णवः)
समुद्र के समान तेजस्वी, गम्भीर और (जनानां) मनुष्यों के बीच
में (केतुः) ध्वजा के समान ऊंचा, (महान्)गुणों में बड़ा और (केतुः)
स्वयं ज्ञानी, अन्यों को जनाने वाला, वह (प्रसर्वीता) उत्तम मार्ग में
चलाने हारा पुरुष (उत् एति उ) उत्तम पद को प्राप्त हो। उसी
प्रकार नायक स्वप्रकाशकस्वरूप होने से 'एतश्र' सर्वप्रकाशक होने
से 'स्यूं' है वह समस्त ब्रह्माण्ड-काल-चक्र को चलाता, सबका उत्पादक
ज्ञानवान्, महान् है। (स्यूंस्य) स्यंः। विभक्तिन्यस्यय इति सायणः।
स्युं: स्यः इति वा पदच्छेदः। उभयत्र विभक्तेर्जुक् आदेशः।
विभ्राजीमान उषसामुपस्थाद्धेभेरुदेत्यनुम्ह्यमानः।

एष में देवः संचिता चेच्छन्द यः संमानं न प्रीमनाति धाम ॥३॥
भा०—िजस प्रकार (देवः सिवता) प्रकाशमान् सूर्यं, (उपसाम्
उपस्थात्) उपाओं में से (विश्राजमानः) विशेष रूप से चमकता हुआ,
(रेमेः) शब्दकारी वायुओं, स्तुतिकर्त्ता जीवों से (अनुमद्यमानः) वार २
स्तुति किया जाकर (उदेति) उद्य को प्राप्त होता है वह (समानं धाम
न प्रमिनाति) सबके प्रति प्राप्त होने वाले तेज को नष्ट नहीं करता, सबको
समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार (यः) जो महापुरुष, (समानं
धाम) अपने एक समान, अनुरूप तेज, नाम स्थान, पद को (न प्र-मिनाति) नष्ट नहीं करता तो भी (उपसाम्) प्रभात वेलाओं के समान
उत्तम अनुराग से युक्त प्रजाओं के बीच में (रेमैः) उत्तम विद्वानों द्वारा
(अनु-मद्यमानः) प्रतिदिन स्तुति एवं उपदेश किया जाकर (उद् एति)
निरन्तर विद्या प्रकाश तथा बल दीक्षि से उद्य को प्राप्त होता, उज्ञति के
पद्पर गित करता है, (एषः) वह (मे) मेरा (देवः) ज्ञानदाता
पुरुष वा ऐश्वर्यपद राजा (सिवता) उत्पादक पितावत् (चच्छन्द)

गृहवत् शरण दे । ( २ ) इसी प्रकार प्रकाशस्वरूप प्रभु सबसे स्तुत याः उपदिष्ट होकर हमारे हृद्य में उदित हो। द्विवो हक्म उंहचचा उदैति दूरेश्चर्थस्त्राण्ध्राजमानः।

नूनं जनाः सूर्येण प्रमृता अयन्नधीनि कृणवन्नपीसि ॥ ४ ॥

भा०-सूर्य जिस प्रकार ( दिवः रुक्म ) विशाल आकाश में सुवर्ण के <mark>आभरण के समान देदीप्यमान ( उरु-चक्षाः ) बड़े २ विशाल आ</mark>काशः और लोकों को प्रकाशित करता हुआ (तरिणः) आकाश पार करने वाला; ( आजमानः ) चमकता हुआ ( दूरे-अर्थः ) दूर २ तक स्वयं प्रकाशः फैलाता हुआ ( उदेति ) उदय होता है । और ( जनाः ) मनुष्य जन्तुगण ( सूर्येण प्रस्ताः ) सूर्य हारा प्रेरित होकर ( अर्थानि अयन् ) प्राप्तव्या पदार्थों को प्राप्त करते और ( अपांसि कृणवन् ) नाना कर्म करते हैं। उसी प्रकार ( तरिणः ) नौका के समान प्रजाजनों, जीवों को समस्त दुःखों से पार करने वाला, ( स्राजमानः ) प्रकाशमान् तेजस्वी, (दूरे-अर्थः ) दूर २ तक जाने वाला, उत्साही दूर देश से भी धन को प्राप्त करने वाला, (उरु-चक्षा ) विशाल चक्षु, बहुदर्शी पुरुष ( दिवः रुक्म ) कामनावान् प्रजा के बीच सुशोभित, उनको प्रिय लगने वाला होता है। और (जनाः) सब जन, ऐसे ( सूर्येंण ) सूर्यवत् ज्ञान और तेज से युक्त पुरुष से (प्रस्ताः ) प्रेरित, उत्पादित, और शिक्षित होकर ( अर्थानि प्रयन् ) अपने प्राप्य पदार्थीं को प्राप्त हों और ( अपांसि कृणवन् ) नाना कर्म करते हैं। ( २ ) परमात्माः सबको अवसागर से पार उतारने से 'तरिण' ( दूरे-अर्थः ) सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा है, उसी से (प्रस्ताः) उत्पादित सब जन अपने अभिलापित फल-पाते और कर्म करते हैं।

यत्रा चुकुरमृतां गातुर्मस्मै श्येना न दीयन्नन्वेति पार्थः। प्रति वां सूर उदिते विधेम नमोभिर्मित्रावरुणोत हुब्यैः॥ ५॥ भा०-पूर्व आधी ऋचा का सूर्य देवता है। (दीयन् इयेनः न) वेग से गित करता हुआ बाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्वेति) अन्तिरक्ष मार्ग में अपने शिकार के पीछे २ वेग से जाता है उसी प्रकार (इयेनः) प्रशस्त मार्ग से जाने वाला, सुचिरत विद्वान् पुरुष (दीयन्) सन्मार्ग पर गित करता हुआ उस (पाथः) सन्मार्ग का (अनु एति) सदा अनुगमन करे। (यत्र) जिससे जाते हुए (अमृताः) अमर आत्मा, दीर्घायुयुक्त, जन (अस्मे) इसको (गातुं चकुः) ज्ञान का उपदेश करते हैं।

उत्तरार्ध ऋचा के देवता मित्र और वरुण हैं। हे (मित्रावरुणा) दिन रात्रि के तुल्य स्नेहयुक्त और श्रेष्ठ गुरुजनो ! (सूरे उदिते ) सूर्य के उदय होने पर (हन्दैः नमोभिः) देने और स्वीकार करने योग्य उत्तमा अन्नों और विनयादि सत्कार युक्त वचनों से (वां) आप दोनों की (प्रतिः विधेम) प्रति दिन सेवा करें अथवा, (वां प्रति उदिते सूरे नमोभिः हन्दैः विधेम) आप दोनों के प्रति उत्तम रीति से प्राप्त सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के आने पर उसकी उत्तम वचनों, अन्नों से सेवा करें।

नू मित्रो वर्षणा अर्थमानुस्तमने तोकाय वरिवो दधन्तु । सुगा नो विश्वी सुपर्थानि सन्तु युयं पीत स्वस्तिभिः सर्दा नः ६।५ भा०—व्याख्या देखो सू० ६२ । सं० ६ ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥

## [ 88 ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ त्रिष्डुप्। पञ्चर्चं स्क्रम्।।

द्विव चर्यन्ता रर्जसः पृथिव्यां प्र वां घृतस्यं निर्णिजो ददीरन्। हृद्यं नी मित्रो अर्धमा सुजातो राजा सुनुत्रो वर्षणो जुपन्त॥१॥।

भा०—( अर्थमा ) अर्थमा सूर्य जिस प्रकार ( दिवि रजसः पृथिन्यां भ्रयन्ता ) आकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी में रहते हुए और मेघों को

और सूर्य की किरण (वृतस्य निर्णिजः) जल और तेज के नाना ग्रुद्ध रूपों को ( प्र ददीरन् ) अच्छी प्रकार से देते, प्रकट करते हैं । उसी प्रकार (दिवि) ज्ञान, व्यवहार और विजिगीषा में विद्यमान (रजसः) प्रजाजनों और (पृथि-ब्यां क्षयन्ता ) पृथिवी में ऐश्वर्यवान् होकर रहने वाले (मित्रावरुणा) स्नेही एवं श्रेष्ट जनो ! (वां ) आप लोगों को (निः-निजः रजसः ) शुद्ध पवित्र आत्मा वाळे उत्तम जन ( घृतस्य प्र ददीरन् ) तेजीयुक्त ज्ञानप्रकाश का प्रदान करें। (मित्रः) स्नेहवान् (अर्थमा) दुष्ट शत्रुओं का नियन्ता, (सु-जातः ) उत्तम पूज्य पद पर प्रसिद्ध, (राजा ) देदीप्यमान, तेजस्वी ( सु-क्षत्रः वरुणः ) उत्तम बल, धन का स्वामी, स्वयं वरणीय श्रेष्ट राजा ये सव ( नः हव्यं ) हमारा दिया पदार्थ ( जुवन्त ) सेवन करें । अर्थात् ये सब लोग प्रजा को मनमाना न लूटें खसींटे प्रत्युत सर्वसाधा-रण प्रजाजन जितना प्रेमपूर्वक दें उसका ही उपभोग करें।

श्रा राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुंपती चत्रिया यातमर्वाक्। इळां नो मित्रावरुणोत वृष्टिमवं दिव इन्वतं जीरदान् ॥ २॥

भा० है (राजाना) राजा रानी वा राजा सेनापित के समान प्रजाओं के बीच चमकने वाले, ( महः ऋतस्य गोपा ) बड़े भारी धनैश्वर्य और ज्ञान के रक्षक, (सिन्धु-पती) वेग से जाने वाले अश्वीं, समुद्भवत् विशाल प्रजाजनों और सैन्यों तथा प्राणों के पालक, (क्षत्रिया ) वीर, बलशाली होकर तुम दोनों (अर्वाक् यातम्) आगे बढ़ो । हे (जीर-दानू) जलपद मेघ और वायु के समान संसार को वेग, जीवन, और प्राण के देने वाले ! ( मित्रावरुणा ) स्नेहयुक्त और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! जिस प्रकार वायु और मेघ वा विद्युत् और सूर्य दोनों ही (दिवः वृष्टिम् इन्वतः ) आकाश से वृष्टि को लाते हैं, और (दिवः इडाम् इन्वतम्) भूमि से अन्न को उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार आप उक्त दोनों भी (दिवः) ब्यापार आदि से ( वृष्टिम् अव इन्वतम् ) धन समृद्धि की वृद्धि प्राप्त कराओ ( उत ) और ( नः ) हमें ( इडां अप इन्वतम् ) उत्तम वाणी और अन्न सम्पदा प्राप्त कराओ ।

मित्रस्तको वर्षणो देवो श्रर्यः प्र साधिष्ठेभिः पथिभिर्नयन्तु । ववद्यर्था न श्राद्धिः सुदासं इषा मेदेम सुह देवगोपाः ॥ ३॥

भा०—( मित्रः ) स्नेहवान् (वरुणः ) वरण करने योग्य (देवः ) दानशील (अर्थः ) स्वामी, (नः ) हमें (तत् ) वे सब जन (साधिष्टिभः ।पिथिभः) अति उत्तम २ मार्गों से (प्रत्यन्तु ) अच्छी प्रकार ले जावें, चलावें। (आत् ) अनन्तर (यथा ) यथोचित रीति से (नः ) हम में से (सु-दासे) उत्तम दानशील के हितार्थ (अरिः) स्वामी राजा (नः ववत् ) हमें उपदेश करें। हम सब (देव-गोपाः ) विद्वानों से सुरक्षित और विद्वानों की रक्षा करते हुए (इषा मदेम) अन्न से खूब तृप्त प्रसन्न हों। यो वां गर्तें मनसा तक्तंदेतमूध्वां धीतिं कृण्विद्वार्यच्च।

उत्तेथां भित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुचितीस्तर्पयेथाम् ॥४॥

भा०—( मित्रावर्णा राजाना घृतेन उक्षाथां ) मित्र, वरुण, वायु, मेघ वा विद्युत् और सूर्य, दोनों जिस प्रकार दीप्ति युक्त होकर जल और तेज का वर्षण करते और (सु-क्षितीः तर्पयेथाम्) उत्तम भूमियों को खूब तृप्त करते हैं उसी प्रकार हे ( मित्रावरुणा ) प्रजा के प्रति स्नेहवान् और दुः लों के वारक (राजाना) तेजस्वी राजा जनो ! आप दोनों (घृतेन) जल और तेज से (सु-क्षितीः) उत्तम भूमियों और प्रजाओं को (उक्षथाम् ) सींचो, उनको पुष्ट करो । (ता ) वे आप दोनों प्रजाजनों को (तर्पयेथाम् ) खूब तृप्त करें । और (यः ) जो प्रजाजन (वां गर्च ) आप दोनों के रथ, समाभवन और कृषि, स्तुति, उपदेश आदि भी (मनसा तक्षत् ) ज्ञानपूर्वक करे, :(जर्ध्वाम् ) जपर जाने योग्य (धीतिम् ) कर्म (कृण-वत् ) करे (धारयत् च ) वहां ही स्थापित करे, आप दोनों (एतम् ) उसको भी तृष्ठ, प्रसन्न करो।

प्यः स्तोमी वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शुको न वायवेऽयामि । श्रुविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीर्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गनः॥५॥६॥

भा०—( वायवे शुकः न ) वायु के लिये जिस प्रकार ( शुकः ) शीव्र काम करने का सामर्थ्य प्राप्त है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) श्रेष्ठजन ! हे ( मित्र ) स्नेह्युक्त जन (तुभ्यम् ) तेरे लिये ( एषः ) यह (स्तोमः) स्तुति वचन और (सोमः) यह ऐश्वर्य भी ( ग्रुकः) कान्तियुक्त होकर विद्यार्थी के समान तेरी वृद्धि को (अयामि ) प्राप्त हो। आप दोनों ( धियः अविष्टं ) उत्तम कर्मों की रक्षा करो और ( पुरन्धीः जिगृतम् ) बहुत से ज्ञान को धारण करने वाली उत्तम बुद्धियों वा ज्ञानों का उपदेश करों। ( यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ) आप हमें सदा उत्तम सुख-कारक उपायों से पालन किया करें। इति षष्टो वर्गः॥

# ६४]

मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-१, १ विराट् त्रिष्डुप् । वसिष्ठ ऋषिः ॥ २ त्रिष्डप् । ३, ४ निचृत्त्रिष्डप् ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

प्रति वां सूर उदिते सुक्षैर्मित्रं हुवे वर्रणं पूतद्त्रम्।

ययोरसुर्य मित्तितं ज्येष्टं विश्वेस्य यामेश्वाचितां जिग्नानु ॥ १॥ भा०—( ययोः ) जिनका ( अक्षितम् ) कभी नाश न होने वाला, ( असुर्यम् ) प्राणों में रमण करने वाले, 'असुर' अर्थात् जीवों के हित-कारक, (ज्येष्टं) सबसे श्रेष्ठ बल (विश्वस्य) सबको (जिगत्नु) जीतने वाला, सबसे अधिक है वे दोनों (यामन् ) राज्यादि शासन, राज्यप्रबन्ध के कार्य में ( आचिता ) आदर प्राप्त करने योग्य हों। ( सूरे उदिते ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के ( उदिते ) उदय होने वा सर्वोपिर प्रधान पद प्राप्त कर छेने पर मैं (वाम्) आप दोनों नर नारी वर्गों और राजा प्रजा वर्गों में से ( पूत-दक्षं ) पवित्र बल और आचारवान् ( मित्रं ) सर्व स्नेही और (वरुणं) श्रेष्ठ जन को (सृक्तेः) उत्तम वचनों से मैं प्रजाजन (प्रति हुवे) प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करूं। अर्थात् तेजस्वीराजा के अधीन रहकर भी प्रजा अति बलशाली, प्रजास्नेही, सर्वविजयी बल-वान पुरुषों का सदा आदर करती रहे।

ता हि देवानामसंग्रा तावर्या ता नेः चितीः करतमूर्जयन्तीः । अध्यामं मित्रावरुणा व्यं वां द्यावां च यर्च पीपयन्नहां च ॥२॥

भा०—( यत्र ) जिस राष्ट्र या देश में हे ( मित्रा वरुणा ) प्रजा के स्नेही, प्राण वायुवत् प्रिय और वरण योग्य श्रेष्ठ खी पुरुषो ! ( द्यावा ) सूर्य और भूमिवत् विद्वान् और अविद्वान् जन और ( अहा च ) दिन रात्रिवत् खी पुरुष सभी ( वां पीपयन् ) आप दोनों को पुष्ट करते हैं उसी देश में हम भी ( अश्याम ) नाना सुख समृद्धि प्राप्त करें । वे मित्र और वरुण दोनों ही ( देवानाम् ) विद्वान् मनुष्यों के बीच, प्राणों में प्राण उदान के समान ( असुरा ) ब्लवान् जीवनधारक, ( तो अर्था ) वे दोनों ही स्वामी स्वामिनी के समान गृहपालक और ( ता ) वे दोनों ही ( नः क्षितीः ) हमारी भूमियों और मानव प्रजाओं को ( अर्जयन्तीः ) उत्तम अन्न और वल सम्पादन करने वाला ( करतम् ) बनावें । ता भूरिपाशावनृतस्य सेत् दुर्त्येत् रिपवे मत्यीय ।

ऋतस्य मित्रावरुणा पृथा वामुणो न नावा दुरिता तरेम ॥३॥
भा०—हे (मित्रावरुणा) परस्पर के मित्रवत् स्नेही और एक दूसरे
को रक्षकवत् चुनने वाले राजा प्रजा, स्वामी-भृत्य, स्त्री पुरुष जनो ! (ता)
वे आप दोनों (भूरि पाशा) बहुत से बन्धनों से सुबद्ध होकर (अनुतस्य) असत्याचरण को पार कराने के लिये (सेतू) बन्धे पुल के समान
होओ। और (रिपवे मर्त्याय) शत्रुभूत पापी पुरुष के नाश के लिये आप दोनों
(दुर्-अत्ये तू) दुःख से अतिक्रमण करने योग्य अलंघनीय शासन
वाले होओ। (वाम्) आप दोनों के (ऋतस्य पथा) सत्याचरण के मार्ग

से चलकर हम भी ( नावा आपः न ) नाव से जलों के समान ( दुरिता तरेम ) सब दुःखों, पापों को पार कर जावें। श्रा नी मित्रावरुणा हुव्यर्जुष्टि घृतैर्गव्यूतिमुद्धत्मिळासिः।

प्रति<u>वामत्र वरमा जनाय पृणीतमुद्नो दि</u>व्यस्य चारीः॥ ४॥

भा०—( मित्रावरुणा ) सूर्य मेघ वा वायु मेघ के समान सर्विषय सर्वश्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( हब्य-जुप्टिं ) प्रेम से स्वीकार करने योग्य अन्न आदि को प्रेम से स्वीकार करो। ( घृतैः गव्यूतिम् ) जलों से भूमि भाग के समान (इडाभिः) उत्तम वाणियों से वाणी के उत्तम पात्रों को ( उक्षतम् ) सेचन करो, उनमें ज्ञान की वृद्धि करो। आप दोनों ( वाम् ) अपने ( दिन्यस्य ) ज्ञान से पूर्ण, प्रकाश युक्त ( चारोः ) उत्तम ( उद्नः ) जलवत् शान्तिदायक वचन का ( वरम् ) श्रेष्ठ प्रयोग ( जनाय ) समस्त प्रजाजन के हितार्थ ( प्रति ) प्रतिदिन (आ पृणीतम्) किया करो।

एव स्तोमी वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शुको न वायवेऽयामि। श्रुविष्ट धियो जिगृतं पुरन्धीर्युयं पात स्वास्तिभिः सद् नः५।७ भा०-व्याख्यां देखो स्० ६४। मं० ५॥ इति सप्तमो वर्गः॥

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १----३, १७---१६ मित्रावरुणौ । ४---१३ आदित्याः । १४-१६ स्यों देवता ॥ छन्दः-१, २, ४, ६ निचृद्गायत्री । ३ विराड् गायत्री। ४,६,७,१८,१६ आर्षी गायत्री। १७ पादनिचृद् गायत्री। म स्वराङ्गायत्री । १० निचृद् बृहती । ११ स्वराङ् बृहती । १३, १५ आर्थी भुरिग् बृहती । १४ आर्थीविराड्बृहती । १६ पुर उष्णिक् ॥

प्र मित्रयोर्वर्रणयोः स्तोमी न पतु शूष्यः। नमस्वान्तुविजातयोः ॥ १ ॥

भा०—( तुवि-जातयोः ) बहुत सी विद्याओं में प्रसिद्ध एवं स्नातक वा प्रवीण, ( मित्रयोः ) परस्पर स्नेही और परस्पर ( वरुणयोः ) गुरु शिष्य रूप से वरण करने वाले दोनों का (नमस्वान्) उत्तम विनययुक्त व्यवहार वाला, बलशाली ( शूप्यः ) अति सुखकारी, ( स्तोमः ) स्तुति योग्य उपदेश, बल-वीर्य और अधिकार (नः एतु) हमें प्राप्त हो। अथवा ( नः मित्रयोः वरुणयोः ) हम लोगों में से परस्पर मित्र, परस्पर वरण करने वाले, बहुत से गुणों और विद्याओं में प्रसिद्ध स्त्री पुरुषों को ( शूष्यः एतु ) सुखकारी स्तुत्य पद प्राप्त हो । या धारयन्त देवाः सुद्जा दत्तिपितरा । श्रुसुर्यीय प्रमहसा।।२॥।

भा०—( देवाः ) विद्वान् मनुष्य ( या ) जिन दोनों को ( धार-यन्त ) वत आदि धारण कराते हैं वे आप दोनों ( सु-दक्षा ) उत्तम कर्म-कुशल (दक्ष-पितरा ) बल वीर्य के पालक, (प्र-महसा ) उत्तम तेजस्वी होकर (असुर्याय) बलवान् पुरुषों में श्रेष्ठ उच्च पद के योग्य होते हैं। अर्थात् तेजस्वी, उत्तम बलवान् , वीर्य पालक ब्रह्मचारी उनको ही देव, विद्वान् गण (असुर्याय) बलवान् योग्य प्रधान पद के ग्रहण के लिये वतादि धारण करावें।

ता नेः स्तिपा तनुपा वर्रण जरितृणाम् । मित्रं साधयतं धियः ३

भा०—(ता) वे दोनों और (नः) हमारे (स्तिपा) संघों की रक्षा करने वाले और (तन्पा) शरीरों की रक्षा करने वाले हों। हे (वरुण) श्रेष्ठ, वरणीय जन ! हे ( मित्र ) स्नेहवन् ! विद्वन् आप लोग ( जिर-तृणाम् ) उपदेष्टा विद्वान् पुरुषों की (धियः ) कर्मों, उत्तम बुद्धियों और विचारों को (साधयतम् ) सिन्द, सफल करो । ष्ट्ये संघाते । स्तयोः संघास्तान् पातः इति स्तिपाः ॥

यद्य सूर उदिते उनागा मित्रो अर्थमा । सुवाति सविता भगः ४ भा॰—( उदिते सूरे ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के उदय होने

पर ( यत् ) जो ( अनागाः ) अपराधादि से रहित ( मित्रः ) स्नेहवान् ( अर्थमा ) न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक शासक और ( अगः ) ऐश्वर्यवान है वह ( अद्य ) आज के समान सदा ही ( सुवाति ) हम पर आसन करे।

सुष्रावीरम्तु स ज्ञयः प्र नु यामन्तसुदानवः। ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥ ५ ॥ ८ ॥

भा०-(ये) जो (नः) हमें ((अंहः) पाप कर्म से (अतिपि-अति ) पार करते हैं ऐसे ( सु-दानवः ) उत्तम ज्ञान का उपदेश करने वाले विद्वान् धर्मात्मा पुरुषो ! आप लोगों से प्रार्थना है कि ( यामन् ) राज्य के नियन्त्रण और रात्रु पर चढ़ाई के कार्य में (सः) वह (क्षयः) शातुओं का नाशकारी पुरुष ( नु ) निश्चय से ( नः क्षयः ) हमारे गृह के समान ही (सुपावीः अस्तु नु) हमारी उत्तम रीति से रक्षा करने हारा भी हो। ( यामन् ) विवाह बन्धन का कार्य हो चुकने पर ( सः क्षयः ) वह ऐश्वर्य युक्त, बसने वाला गृहपति (सु-प्राचीः प्र अस्तु ) उत्तम गृह-रक्षक होकर रहे। इत्यष्टमो वर्गः॥

उत स्वराजी ऋदि तिरदब्धस्य वतस्य ये। महो राजान ईशते ॥६॥

भा०—(स्व-राजः) स्वयं अपने तेज से प्रकाशित होने वाले (स्व-राजः) धनैश्वर्य से चमकने वाले, धनों और स्वराष्ट्र निज-भृत्य मित्र बन्धु प्रजा-जनों के राजा और (अदितिः) अखण्ड शासनकर्त्री, सभा वा सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष, (ये) जो (अदब्धस्य) अखण्डित (व्रतस्य) कर्म को करने में (ईशते) समर्थ होते हैं वे ( महा-राजानः ) बड़े ऐश्वर्य के राजा, स्वामी, तेजस्वी होते हैं।

प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृंगीवे वर्षणम् । ऋर्यमणं रिशादसम् ७ भा०-हे स्त्री पुरुषो ! ( वाम् ) आप दोनों में से ( सूरे प्रति उ-दिते ) सूर्य के समान तेजस्वी होकर प्रत्येक के उत्तम पद पर प्राप्त होजाने

पर प्रत्येक को मैं (मित्रम्) सर्वस्नेही और (वरुणं) श्रेष्ठ जन को (अर्थमणम्) न्यायपूर्वक सबका स्वामिवत् नियन्ता और (रिशादसम्) दुष्टों का नाशक कहकर (गृणीपे) स्तुति करूं।

राया हिरण्यया मृतिरियमेवृकाय शर्वसे । इयं विप्रो मेधसातये ८ भा०—हे (विप्राः) विद्वान् लोगो ! (अवृकाय) अचौर, अ-

दाम्भिक निश्छल और (अवृकाय) जिसका ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ ऐसे पुरुष के लिये उसके (शवसे) ज्ञान और बल वृद्धि के लिये (राया) ऐश्वर्य के साथ २ (हिरण्यया) हित और रमणीय, मनोहारिणी (इयं मितः) यह उत्तम बुद्धि वा ज्ञान (मेध-सातये) उत्तम अज, यज्ञ फलादि के प्राप्त करने के लिये सदा बनी रहे।

ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वश्च धीमहि ९

भा०—हे (देव वरुण) सुखदाता, जगत्प्रकाशक! सर्व दुःख-वारक! हे (मित्र) सर्वंप्रिय! हम (ते स्थाम) तेरे ही होकर रहें। (सूरिभिः सह) वे विद्वानों के साथ मिलकर (ते) तेरी (इषं) इच्छा और (स्वः च) तेरे ज्ञान, प्रकाश, आनन्द और सुख को भी (धीमहि) धारण करें और उसी का ध्यान करें।

बृहवः सूरचत्तसोऽग्निजिह्या ऋतावृधः।

त्रीणि ये युमुर्विद्यानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः॥१०॥९॥

भा०—(ये) जो (त्रीणि विद्यानि) तीनों प्रकार के ज्ञान, कर्म, यज्ञ और प्राप्तव्य पदार्थों और तीनों प्रकार के ज्ञातव्य वेदों को और (विश्वानि) तीनों विश्वों को (धीतिभिः) कर्मों, बुद्धियों, वाणियों और अध्ययन, स्मरण आदि द्वारा और (परिभृतिभिः) उत्तम सामर्थ्यों से (येमुः) अपने वश करते हैं वे (बहवः) बहुत से (सूर-चक्षसः) सूर्य के समान सब पदार्थों के ज्ञानोपदेष्टा, सर्वप्रकाशक (अभिजिह्वाः)

अग्नि के समान ज्ञान प्रकाशक वाणी के बोलने वाले ( ऋत-वृधः ) सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले हों। इति नवमो वर्गः ॥ वि ये दुधुः शरदं मासमादहैर्युज्ञमुक्तं चाहर्चम् । श्रुमाप्यं वर्षणो मित्रो अर्युमा चुत्रं राजान श्राशत ॥ ११ ॥

भा०—(ये) जो (शरदं) वर्ष, (मासम्) मास और (भहः अक्तुम्) दिन रात्र, (आत्) भी (ऋचं) स्तुति योग्य वेद मन्त्रों से अर्चना योग्य (यज्ञम्) उपास्य परमेश्वर वा यज्ञ को अथवा (यज्ञम् ऋचं) यज्ञ्योग्य, उपास्य, वेद-वेद्य प्रभु की (वि दधुः) विविध प्रकार से उपासना करते, वेद को विविध प्रकार से धारण करते हैं वे (वरुणः) श्रेंटर, (मित्रः) सर्वस्नेही (अर्थमा) न्यायकारी शत्रु-नियन्ता जन्त (राजानः) राजाओं के समान तेजस्वी होकर (अनाप्यं) अन्यों से प्राप्त न होने योग्य वा बन्धु जनों से न विभाग करने योग्य (क्षत्रं) धन, ज्ञान मय वेद को (आशत) प्राप्त करते हैं।

तद्वी युद्य मनामहे सुकतैः सूर उदिते।

यदोहेते वर्रणो मित्रो अर्थमा युयमृतस्य रथ्यः॥ १२॥

भा०—(वरुणः) वरण करने योग्य, (भिन्नः) स्नेहयुक्त (अर्थमा) स्वामिवत् वशी हे विद्वान् जनो! (यूयम्) आप सब लोग (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (रध्यः) महारथियों के समान होकर (यत्) जिस ज्ञान को (ओहते) धारण करते हो हम (उदिते सूरे) सूर्य उदय होने पर (वः तत्) आप लोगों के उस ज्ञानेश्वर्य की (अद्य) आज (मनामहे) याचना करते हैं।

ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधी घोरासी अनृत्दिषः। तेषां वः सुम्ने सुच्छुर्दिष्टमे नरः स्याम् ये च सूरयः॥ १३॥

भा०—(ये च) और जो (सूरयः) विद्वान् लोग (ऋत-वानः) यज्ञ, तेज, सत्य ज्ञान का सेवन करने और अन्यों को देने वाले (ऋत-

जाताः ) सत्य ज्ञान में प्रसिद्ध ( ऋत-वृधः ) सत्य को बढ़ाने वाले, (घोरासः) तेजस्वी, (अनृत-द्विषः) असत्य व्यवहार के द्वेषी, सत्य का कभी विरोध न करने वाले हैं हे (नरः) नायकवत् उत्तम पुरुषो ! (तेषां वः ) उन आप लोगों के ( सुच्छिदिंस्तमे ) उत्तम रक्षा-गृह से युक्त ( सुम्ने ) सुखप्रद शरण में सदा ( स्याम ) रहें । उदु त्यहं श्रीतं वर्षु दिंव एति प्रतिह्वरे ।

यदीमायुर्वहति देव एतशो विश्वसमै चर्चसे अरम् ॥ १४॥

भा०—जिस प्रकार (दिवः प्रतिहरे ) आकाश में प्रत्यक्ष प्रतीयमान वकाकार वृत्त मार्ग में (त्यत् दर्शतं वपुः उत् एति उ ) वह दर्शनीय रूप वाला सूर्यमण्डल उदय होता है। और (यत्) जो (ईम्) सब तरफ़ से (आशुः) वेग से गतिमान् (देवः) तेजस्वी, प्रकाशप्रद, (एतशः) शुक्त वर्ण होकर (विश्वस्मे चक्षसे अरं) समस्त संसार को दिखाने के लिये पर्याप्त होता है उसी प्रकार (त्यत्) वह (दर्शतं वपुः) दर्शनीय शरी-राकृति धारण करने वाला तेजस्वी पुरुष (प्रतिहरे) प्रत्येक कृटिल व्यवहार के ऊपर (दिवः) अपने तेज के कारण (उत् एति उ) उत्तम होकर विश्वाजता है, उस पर शासन करता है, (यत्) जो (ईम्) सब ओर (आशुः) शीव्रकारी, अश्व के समान बलवान्, (देवः) विद्वान् (एतशः) शुक्तकर्मा, सदाचारी होकर (विश्वस्मे चक्षसे) सबको ज्ञान-मार्ग दिखाने और सत् उपदेश करने के लिये (अरं वहति) बहुत अधिक ज्ञान और बलको, रथ को उत्तम अश्व के समान अपने कन्धे उठाकर चलाने में समर्थ होता है।

श्रीष्णुं श्रीष्णुं जगतस्त्रस्थुष्र्स्पाते समया विश्वमा रजः। सप्त स्वसारः सुविताय सूर्ये वहन्ति हुरितो रथे॥ १५॥ १०॥ भा०—(जगतः तस्थुषः) जंगम और स्थावर (शिर्ष्णः-शिर्ष्णः) अत्येक शिर के (पतिम्) पालक (सूर्यम्) सबके प्रेरक को (विश्वं रजः समया ) समस्त प्राकृतिक संसार के बीच में (सप्त हरितः) सातों दिशाओं के वासी प्रजाजन (स्वसारः) उत्तम भगिनियों के समान स्वयं उसकी शरण आकर (रथे वहन्ति) रथ पर बैठाकर लेजाते हैं। जिससे वह (सुविताय) उत्तम मार्ग से ले चले। इसी प्रकार सातों (स्वसारः-सु-असारः) उत्तम रीति से शखाख फॅकने वाली (हरितः) नर-वीर सेनाएं उस तेजन्वी को सन्मार्ग पर चलने के लिये स्थावर, जंगम, अर्थात् स्थिर चल सम्पदा और प्रजा के प्रत्येक शिष्य के स्वामी को सब लोकों के बीच रथ में जुड़े अर्थों के समान धारण करती हैं।

तचनुर्देवहितं शुक्रमुचरत्।

पश्येम शरदेः शतं जीवेम शरदेः शतम् ॥ १६॥

भा०—(तत्) वह (देव-हितं) समस्त विद्वानों और इन्द्रियों, प्राणीं के बीच (हितम्) विद्यमान, सर्व कल्याणकारी (ग्रुकम्) ग्रुद्ध, सूर्यवत् तेजस्वी (उत्-चरत्) उत्तम पद को प्राप्त करे और हम उसके अनुप्रह से (शरदः शतं पश्येम) सौ बरस तक देखें। (शरदः शतं जीवेम) सौ बरस तक जीवें। इति दशमो वर्गः॥

काव्येभिरदाभ्या यातं वरुण द्युमत्। मित्रश्च सोर्मपीतये॥१७॥

भा०—हे (वहण) सर्व श्रेष्ठ जन! आप और (मित्रः च) सर्व स्नेही, आप दोनों (सोमपीतये) ओपिध रसवत् राष्ट्र-श्ररीर की रक्षा और उपभोग के लिये (कान्येभिः) विद्वान् किव जनों की वाणियों द्वारा (अदाभ्याः) अहिंसाकारी, स्वयं भी अहिंसा वत्तचारी, होकर दोनों (आयातं) आइये और (द्यमत्) ऐश्वर्य से पूर्ण देश को प्राप्त करो। दिवो धामभिर्वरुण मित्रश्चा यातमद्वृहां। पिर्वतं सोममातुजी १८

भा०—हें ( वरुण भिन्नः च ) वरुण और मित्र, रात्रि दिन के तुल्य, आप स्त्री पुरुषों ! (अदुहा) परस्पर द्रोह न करते हुए (आतुजी) शानुओं का नाश और प्रजाओं का पालन करते हुए ( दिवः धामिभः) सूर्य के प्रकाश-मय तेजों से प्रभावित होकर ( सोमं पिवतु ) ऐश्वर्य को प्राप्त हों। श्रा योतं मित्रावरुणा जुषाणावाहुंतिं नरा। पातं सोमंमृतावृधा॥ १९॥ ११॥

भा०—हे (मित्रावरुणा) दिन रात्रि वा सदा परस्पर स्नेही और पर-स्पर के वरण करने वाले (ऋत-वृधा) सत्य से बढ़ने और अन्यों को बढ़ाने वाले होकर (सोमम् पातम्) प्रजावर्ग और शिष्यवर्ग सबको (पातं) पालन करो। और आप दोनों (नरा) उत्तम खी पुरुष (आहुतिम्) जुषाणा) आदरपूर्वक दिये दान को प्रेमपूर्वक स्वीकार करते हुए, (आ पातम्) हमें प्राप्त हूजिये।। इत्येकादशो वर्गः॥

# ६७ ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ अन्दः—१, २, ६, ७,८,१० निचृत् त्रिष्टुप् । ३,५, ६ विराट् त्रिष्टुप् । ४ आधी त्रिष्टुप् । दशर्चं स्क्रम् ॥

प्रति वां रथं नृपती जरध्ये हुविष्मता मनसा यक्षियेन । यो वां दूतो न धिष्णयावजीग्रच्छा सूनुर्न पितरा विवक्ति॥१॥

भा०—हे (नृपती) राजा रानी के समान, सब मनुष्यों के पालक सबके नायक प्राणों के पालक ! हे (धिष्ण्यों) स्तृति योग्य ! उत्तम आसन के योग्य वा उत्तम बुद्धि सम्पन्न छी पुरुषो ! (यः) जो (दूतः न) दूत, संदेश-हर के समान (वां) आप दोनों को (अजीगः) सचेत करता, जगाता है, ज्ञान देकर प्रबुद्ध करता है वह मैं विद्वान् जन (वां प्रति) आप दोनों के प्रति (हविष्मता) उत्तम प्रहण योग्य भावों सेयुक्त, (यज्ञिन्येन) पूज्य सत्संग योग्य (मनसा) मन वा ज्ञान से (जरध्ये) उपदेश करने के लिये (सृतुः पितरा न) माता पिताओं के प्रति बालक के

समान (रथम्) रमणीय वचन और उत्तम <sup>व</sup>यवहार का (अच्छ विव-क्मि) उपदेश करता हूं।

अशोच्यिशः संमिधानो श्रम्मे उपी अद्दश्चन्तमसिश्चदन्ताः। अचेति केतुरुषसंः पुरस्तांच्छ्रिये द्विवो दृद्धितुर्जायमानः॥ २॥

भा०—( समिधानः ) अच्छी प्रकार देदीप्यमान ( अग्निः ) अग्नि, यज्ञाग्नि, जीर सूर्य, एवं अग्निवत् तेजस्वी ज्ञानी विद्वान् ( अस्मे अशोचि ) हमारे हितार्थं चमकता है। ( तमसः अन्ताः चित् ) अन्धकार अज्ञान के परले सिरे तक ( उपो अद्दश्रन् ) स्पष्ट दिखाई देते हैं। ( दिवः दुहितुः उपसः ) देदीप्यमान सूर्य की कन्या के समान उपा से ही ( पुरस्तात् श्रिये ) पूर्व दिशा की शोभा के लिये जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( दिवः दुहितुः ) ज्ञानप्रकाश का दोहन करने वाले, (उपसः) पापों और अज्ञान के दृश्य करने वाले मातृवत् गुरु से (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ शिष्यरूप पुत्र ( पुरस्तात् ) आगे शोभा के लिये ही ( केतुः अचेति) पूर्ण ज्ञानवान् होकर प्रबुद्ध होता है। इसी प्रकार अध्यान्स में—( दिवः दुहितुः ) प्रकाशस्वरूप आत्मा की पुत्री के समान जो ( उपसः ) कान्तिमती विशेष प्रज्ञा है उसकी ( पुरस्तात् श्रिये ) और अधिक शोभा वृद्धि के लिये ( केतुः ) ज्ञानवान् आत्मा ( अचेति ) ज्ञान का विषय होता है। विशेष प्रज्ञा के उदय के अनन्तर प्रकाशरूप आत्मा का साक्षात् होता है। विशेष प्रज्ञा के उदय के अनन्तर प्रकाशरूप आत्मा का साक्षात् होता है।

श्चामि वां नुनमंश्विचा सुद्दीता स्तोमैः सिपक्षि नासत्या विवकान् पूर्वीभिर्यातं पृथ्याभिर्वाकस्वविद्या वस्तुमता रथेन ॥ ३ ॥

भा०—हे (अश्वना) उत्तम अश्व रूप इन्द्रियों के स्वामी जिते-न्द्रिय, ब्रह्मचारी, नर नारी वर्गों!हे (नासत्या) कभी भी असत्य अधाण और असत्य व्यवहार न करने वाले जनो! वा (न-असत्-यो) कभी असत् अर्थात् कुमार्ग पर पैर न रखने वाले जनो! (सुहोता) उत्तम ज्ञान देने वाला, (वि वकान्) विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुष (स्तोमैः) उत्तम वेद मन्त्रों और उपदेशों से (न्नम्) अवश्य (वां) तुम दोनों को (अभि सिषिति) अपने साथ एक सूत्र में बांधता है, आप दोनों (वसुमता रथेन) धन अज्ञादि सामग्री से सम्पन्न रथ से यात्री जिस प्रकार उत्तम २ मार्गों से सुख से देशान्तर चला जाता है उसी प्रकार (वसु-मता) अन्तेवासि शिष्यों से युक्त, (रथेन) रथ, उपदेष्टा, वा स्थिर भाव के विद्यमान, (स्विवदा) ज्ञान के प्रकाश और उपदेश को स्वयं प्राप्त और अन्यों को प्राप्त कराने वाले आचार्य की सहायता से (पूर्वीभिः) पूर्व विद्वानों से उपदिष्ट, (पथ्याभिः) हितकारी धर्म युक्त मार्गों से (अर्वाक् यातम्) आगे बढ़ों।

श्रवोवी नूनमंश्विना युवाकुर्दुवे यद्वी सुते मोध्वी वसूयुः। श्रा वी वहन्तु स्थविरासो अश्वाः पिर्वाधो श्रस्मे सुर्पुता मधूनि४

भा०—है (अश्वना) जितेन्द्रिय नर नारियो! (न्नम्) अवश्य
में (युवाकुः) तुम दोनों को हृद्य से चाहता हुआ, (वस्युः) नाना
अन्तेवासी शिष्य ब्रह्मचारियों की कामना करता हुआ आचार्य (सुते)
उत्तम ज्ञानेश्वर्य को प्राप्त कराने के निमित्त (अवोः) ब्रत नियम ब्रह्मचर्यादि का पालन करने वाले आप दोनों में से (वां) तुम दोनों को
(माध्वी) मधु अर्थात् मधुर, ऋग्वेद, मधु विद्या, उपनिषत् ज्ञान, और
'मधु' आनन्द्र्यद् अन्नादि के योग्य जानकर (हुवे) प्राप्त करूं। (स्थविरासः) ज्ञानवृद्ध (अश्वाः) नाना विद्याविचक्षण पुरुष (वां) तुम
दोनों को उत्तम अश्वों के समान (आ वहन्तु) आगे सन्मार्ग पर ले
चलें। आप लोग (अस्मे) हमारे (सु-सुता) उत्तम रीति से बनाये,
(मधूनि) ज्ञानों और अन्नों का (पिबाथः) उपभोग और पालन करो।
मधु के समान नाना ज्ञानवृद्ध पुरुषों के सत्संग से एकत्र करने योग्य

होने से ज्ञान और नाना गृहस्थों से भिक्षा रूप में संग्रह करने योग्य अन्न 'मधु' है। ब्रह्मचारी वर्गों का उसको संग्रह करना 'मधुकरी' वृत्ति है। प्राचीमु देवाश्विना धियं मेऽमृधां सातये कृतं वसूयुम्। विश्वां स्रविष्टं वाज स्ना पुर्रन्धीस्ता नः शक्तं शचीपती शचीभिः॥५॥१२॥

भा०—हे (देवा अश्विना) जितेन्द्रिय और विद्या की अभिलाषा करने वाले शिष्य, शिष्याजनो ! आप दोनों (मे) मेरी (प्राची ) उत्तम, ज्ञान से युक्त, पूज्य (अमुधाम् ) कभी नाश न होने वाली और (वस्युं) धनैश्वर्य से युक्त (धियं) बुद्धि और कर्म को (सातये) प्राप्त करने के िक्ये ( कृतम् ) यत्न करो । उसी प्रकार हे ( देवा अधिना ) जितेन्द्रिय ज्ञान देने वाले गुरु गुरुआनी जनो ! आप दोनों (वाज-सातये) मुझ शिष्य को देने के लिये अपनी ( प्राचीम् ) अति उत्कृष्ट, पूज्य, ( वसू-युं ) वसु, शिष्य को प्राप्त होने वाली (अमृधां) अविनाशी, शिष्य को कप्ट न देने वाली (धियं) बुद्धि और वाणी का (कृतम्) उपदेश करो। आप दोनों (वाजे) संप्राम और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर में (विश्वाः पुरन्धीः) समस्त प्रजाओं के समान बहुत ज्ञानधारक बुद्धियों, वाणियों की ( आ अविष्टं ) सब प्रकार से रक्षा करो । आप दोनों ( शची-पती ) वाणी और शक्ति के पालक होकर (नः) हमें (शचीभिः) अपनी वाणियों से (ताः) वे नाना बुद्धियें (शक्तं) देकर हमें शक्तियुक्त करो । इति द्वादशो वर्गः ॥ <mark>ऋविष्टं धीष्वंश्विना न ऋासु प्रजावद्देतो</mark> ऋहंयं नो ऋस्तु । श्रा वं तोके तनेये तूर्तुजानाः सुरत्नासो देववीतिं गमेम ॥६॥

भा० — हे (अश्वना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! आप लोग (आसु धीषु) इन कर्मों और ज्ञान बुद्धियों के बीच, (नः अविष्टं) हमारी रक्षा करो । और (नः) हमारा (रेतः) वीर्यं, (प्रजावत्) प्रजा उत्पन्न करने वाला, और (अह्रयम्) कभी नष्ट न होने वाला, अमोघ (अस्तु) हो । हम लोग (तोके तनये) पुत्र पौत्रादि के निमित्त (वां) आप दोनों की (तूतुजानाः) रक्षा करते हुए, (सु-रत्नासः) उत्तम ऐश्वर्षों और गुणों से युक्त होकर (देव-वीतिं) विद्वानों की संगति को (आ गमेम) प्राप्त हों।

एष स्य वां पूर्वगत्वेव सख्ये निधिर्द्वितो माध्वी रातो श्रस्मे । श्रहेळता मनसा यातमर्वागश्रन्तां हुव्यं मार्चुषीषु विद्यु ॥ ७ ॥

भा०—हे (माध्वी) मधुर अन्न वा अन्न और ज्ञान का मधुवत् सञ्चय करने और सेवा करने वाले विद्याध्ययनशील जनो ! (एषः स्यः) यह वह (निधिः) ज्ञानैश्वयों का खजाना, विद्याओं का अगाध सागर गुरुजन (पूर्वगत्वा इव) पूर्वगामी आदर्श पुरुष के समान (वां सख्ये) आप दोनों के मित्र भाव में (हितः) स्थापित है, वह (अस्मे) हम प्रजाजनों के हितार्थ (रातः) आप लोगों के हितार्थ आप लोगों को और हमको भी दे दिया गया है। आप लोग (मानुषीपु विक्षु) मनुष्य प्रजाओं में (हव्यं अश्वन्ता) उत्तम अन्नादि का उपभोग करते हुए (अहेडता मनसा) कोध और अपमान से रहित चित्त होकर (अर्वाक् यातम्) हमारे पास आया करें। अध्यात्म में—अन्न भोक्ता प्राणापान 'माध्वी' हैं। उनके सख्य में पूर्वगन्ता आत्मा सबको प्राप्त है।

एकस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त स्ववतो रथींगात्। न वांयन्ति सुभ्वों देवयुंका ये वां धूर्षु तरणयो वहंन्ति॥८॥

भा०—हें ( भुरणा ) समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले, जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( एकस्मिन् ) एक ही ( समाने ) एक समान आदर से युक्त ( योगे ) परस्पर के मिलने पर ( वां रथः ) आप दोनों के रथ के समान सन्मार्ग पर ले जाने हारा उपदेष्टा पुरुष ( सप्त स्रवतः ) प्रवाह से निकलने वाली सातों छन्दोमय वाणियों को ( परि गात् ) प्राप्त करे, करावे । ( ये ) जो ( वां ) आप दोनों के ( धूर्षु ) धुराओं में लगे, धुरन्धर विद्वान् ( तरणयः ) वेगवान् अश्वों के समान वेग से संकटों से

पार उतारने वाले विद्वान् जन (वां वहन्ति) आप दोनों को सन्मार्ग पर ले जाते हैं वे (सुभ्वः) उत्तम सुखजनक, उत्तम सामर्थ्यवान्, (देव-युक्ताः) विद्वानों से नियुक्त होकर (न वायन्ति) कभी सत्पथ से विचलित नहीं होते। अध्यात्म में एक ही योग में (रथः) रन्ता, आत्मा (सप्त स्रवतः) सुखगत सात प्राणों पर वश करता है, प्राणगण सुख, शक्ति से युक्त होकर (न वायन्ति) कभी नाश को प्राप्त नहीं हों, यदि वे विद्वानों द्वारा ज्ञान-पूर्वक सन्मार्ग में चलाये जावें।

श्रमुखता मुघवद्भयो हि भूतं ये गाया मघदेयं जुनन्ति। य ये वन्धं सुनृताभिस्तिरन्ते गव्या पृञ्चन्तो अरुव्या मुघानि॥९॥

भा० है जितेन्द्रिय नर नारियों ! (ये) जो लोग (राया) अपने पेश्वर्य के बल से, (मघ-देयं) दातच्य, ऐश्वर्य, (जनित्त ) प्रदान करते हैं उन (मघवद्भ्यः) उत्तम दातच्य ज्ञान-धन शाली पुरुषों के उपकार के लिये आप लोग (असश्चता हि भूतम्) हुर्च्यसनों में असक्त होकर रहो। (ये) जो लोग (अश्वया) अश्वों से युक्त और (गव्या) गौवों से समृद्ध (मघानि) नाना धनों को (पृञ्चन्तः) प्राप्त करते हुए (स्नृताभिः) उत्तम वाणियों और अन्नों से (बन्धुं) अपने बन्धुजन को (प्र तिरन्ते) अच्छी प्रकार बढ़ाते हैं उनके लिये भी आप लोग विषयादि में न फंसकर सदा सेवा में तत्पर रहो।

नू मे हबमा शृंखतं युवाना यासिष्टं वार्तिरेश्विनाविरोवत्। धत्तं रत्नानि जरतं च सूरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ११।१३

भा०—हे (अधिना) सब ऐश्वर्यों और ज्ञानों को प्राप्त करने वाले छी पुरुषों ! हे अश्वादि सैन्यों के स्वामियों ! आप लोग (युवाना) दोनों युवा युवित होकर (मे) मुझ विद्वान् के (हवम् आ श्रणुतम्) प्राह्म उपदेश को आदरपूर्वक श्रवण किया करों। आप लोग (इरावत् वर्त्तः) जल अन्न से युक्त मार्ग के समान, गृह को और (इरावत् वर्त्तः) उत्तम प्रेरणा से युक्त व्यवहार को (आ यासिष्टं नु) अवश्य प्राप्त होओ। (रत्नानि धक्तम्) उत्तम रत्नों के तुल्य रम्य गुणों को धारण करो। (स्रीन्) विद्वान् पुरुषों को (जरतं च) प्राप्त होकर विद्या का लाभ किया करो। हे विद्वान् पुरुषों! (यूयं) आप लोग (स्विस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम सुखदायक साधनों से हमारी रक्षा करें। इति त्रयोदशो वर्गः॥

#### [ 5]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ६, ८ साम्नी त्रिष्डप्। २, ३, ५ साम्नी निचृत् त्रिष्डप्। ४, ७ साम्नी सुरिगासुरी विराट् त्रिष्डप्। निचृत् त्रिष्डप्।। नवर्षं स्कम्

त्रा श्रुभा यातमश्चिना स्वश्वा गिरो दस्रा जुजुषाणा युवाकोः । हुव्यानि च प्रतिभृता बीतं नेः ॥ १ ॥

भा०—हे (अधिना) उत्तम अश्वों के स्वामी, रथी सारथीवत् इन्द्रियों को वश करने वाले स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (दसा) दुःखों का नाश करने में तत्पर होकर (युवाकोः) तुम दोनों को चाहने वाले मुझ विद्वान् की (गिरः) उपदेश वाणियों को (जुजुषाणा) प्रेम से सेवन करते हुए (जुआ) उत्तम गुणों, आभरणों से सुशोभित और (सु-अधा) उत्तम अश्वारूढ़ वीरवत्, उत्तम अश्ववत्, उत्तम विद्या में गतिशील, सुदृदृ शरीर होकर (आ यातम्) आओ। (नः) हमारे (प्रति-भृता) एवज़ में दिये भरण पोषणार्थ (हन्यानि) उत्तम अश्वों का (वीतम्) भोजन करी। इसी प्रकार गृहस्थी लोग नविशक्षित, स्नातक स्नातिकाओं और नविवाहितों का आदर किया करें।

प्र वामन्धां सि मद्यान्यस्थुररं गन्तं हिवषो वीतये मे । तिरो श्रुयों हर्वनानि श्रुतं नेः ॥ २ ॥

भा०—हे विद्वान्, स्त्री पुरुपो ! (वां) आप दोनों को (मघानि) उत्तम आनन्द देने वाले (अन्धांसि) जीवन धारण कराने वाले उत्तम अन्न (प्र अस्थुः) आपके लिये अच्छी प्रकार रक्खे हैं आप दोनों (मे) मेरे (हिविषः) उत्तम अन्न को (वीत्रये) खाने के लिये (अरंगन्तं) अवश्य आइये। (अर्थः) शन्नु के (हवनानि) आह्वानों को (तिरः) तिर-स्कार करके (नः हवनानि) हमारे उत्तम वचनों को (श्रुतं) श्रवण करो। इस प्रकार उत्तम स्त्री पुरुषों का भोजन, वचनादि से सत्कार करना चाहिये।

प्र <u>बां रथो मनीजवा इयर्ति ति</u>रो रजास्यश्विना शतोतिः। श्रमभ्यं सूर्यावस् इयानः॥ ३॥

भा०-हे (अश्वना) विद्वान्, जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( रथः ) उप-देश ( मनोजवाः ) मन को प्रेरणा करने वाला (शत-ऊतिः) सैकड़ों ज्ञानों से युक्त और सैकड़ों संकटों से बचाने वाला होकर (वां ) आप दोनों के ( रजांसि ) तेजों को सूर्य के समान, राजस आवरणों को ( तिरः इयत्ति) दूर करता है। हे (सूर्यावस् ) सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जनो, विद्याओं के प्रकाशक गुरु जनों के अधीन ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जनो ! वह सदा ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे हितार्थं आता हुआ भी हमारे राजस आवरणों को भी (तिरः) दूर करे। (२) हे ( सूर्यावस् ) सूर्यं और सूर्यावत् पति पत्नी होकर गृहस्थ में बसने वाले त्रर वधू जनो ! ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे तक पहुंचने के लिये आता हुआ आप दोनों का रथ (शत-ऊतिः) सैकड़ों मील तक या प्रति घंटा १०० मील जाने वाला और (मनोजवाः) मन के संकल्पमात्र से वेग से जाने वाला वा मन के समान तीव्रगति से जाने वाला होकर ( रजांसि तिरः इयर्त्ति ) धूलि समूह को इधर उधर फेंकता है। (३) हे स्त्री पुरुषो ! (वां रथः) आप दोनों का रमण साधन 'देह', रमणकर्त्ता आत्मा, (शत-ऊतिः) शत वर्ष तक सुरक्षित रहकर अनेक ज्ञान प्राप्त करके (रजांसि तिर: इयर्त्ति) राजस आवरणों या पार्थिव भौतिक अंशों को दूर करता है, हे सूर्यवत् त्तपस्या का अभ्यास करने वाले जनों, ऐसा देह और रथ (अस्मभ्यं इयानः) हमें भी प्राप्त हो ।

रथः—रंहतेर्गतिकर्मणः । स्थिरतेर्वा विपरीतस्य । रममाणोऽस्मि-स्तिष्ठति इति वा। रपतेर्वा। रसतेर्वा। निरु ९।२।१॥ श्चयं हु यद्वां देवया उ श्चद्विं रूर्ध्वां विविक्ति सोमसुद्युवभ्यां। श्चा वृत्यु विश्वो ववृतीत हुव्यैः ॥ ४॥

भा०—( देवयाः ) विद्वानों और विद्यामिलाषी जनों को अजों और ज्ञानों का दान करने वाला, उनका पूजा सत्कार करने वाला पुरुष (अयं ह) वह है (यत्) जो (अदिः) मेघ के समान उदार होकर (सोम-सुत्) उत्तम अज ओपधियों के रसवत् ज्ञान को देने वाला होकर के (ऊर्ध्वः) उत्तम पद पर स्थित होकर (युवभ्याम्) तुम दोनों के लाभ के लिये (विवक्ति) विविध प्रकार से स्तुति वचन और उपदेश कहे। (विप्रः) विद्वान् पुरुष (वल्गू) उत्तम वाणियें बोलने वाले आपदोनों को (हन्यैः) दान योग्य उत्तम ज्ञानों और अन्नादि पदार्थों से (ववृतीत) उनका आदर सत्कार व्यवहार करे।

चित्रं हु यद्वां भोजेनं न्वस्ति न्यत्रेये महिष्वन्तं युयोतम्। यो वामोमानं दर्धते प्रियः सन् ॥ ५॥ १४॥

भा०—(यः) जो (वाम्) आप दोनों का (प्रियः सन्) प्रिय होकर (महिष्वन्तं) बहुत उत्तम परिणाम जनक (ओमानं) उत्तम ज्ञान और रक्षण सामर्थ्य (दधते) स्वयं धारता और आप दोनों को धारण कराता है, उस (अत्रये) त्रिविध तापों से रहित, और तीन ऋणों से मुक्त विद्वान् पुरुष के लिये (यद् वा चित्रं भोजनं नु अस्ति) जो आपका नाना प्रकार का भोजन है वह (नि युयोतम्) अवश्य पृथक् करो । उप-कारी, चतुर्थाश्रमी, ज्ञानपद परिवाजक के अर्थ पति पत्नी अपने भोजन का उत्तमांश अवश्य पृथक् रख दिया करें। उससे वे अतिथि यज्ञ किया करें। इति चतुर्द्शो वर्णः।। उत त्यद्वां जुरते अध्विना भूच्च्यवानाय प्रतीत्यं हिन्दें। अधि यद्वपे इतऊति घृत्थः ॥ ६॥

भा०—हे ( अश्विना ) उत्तम वेगवान् रथों, यन्त्रों के स्वामी स्त्री पुरुषो ! आप लोग ( हविर्दें ) उत्तम अन्न, भूति और उत्तम साधनों के देने वाले ( जुरते ) वृद्ध, मान्य ( च्यवानाय ) जाने को उद्यत पुरुष के हितार्थ ( प्रतीत्यम् ) प्रत्येक देश में पहुंचने योग्य ( इतः-ऊति ) इधर उधर से रक्षायुक्त, (वर्षः ) उत्तम रूपयुक्त रथादि ( अधि घत्थः ) प्रदान करते रहों ( वां त्यत् ) आप दोनों का वहीं ( प्रतीत्यं भूत् ) प्रसिद्धि कर कर्म है। (२) उत्तम जितेन्द्रिय शिष्य शिष्याएं वृद्ध गुरुजनों के हितार्थ इस लोक में रक्षाकारी सन्ततिमय रूप को धारण करते हैं वही उनका उत्तम कर्म है। (३) विद्वान् शिल्पी जन वृद्धादि, गमनोत्सुक, भाडा देने के लिये वेग से जाने वाले रथादि को बनाते हैं। अध्यात्म में—'जुरत् च्यवान' यह देह है। अन्न से प्राणों में बल देता है, उसको ये प्राण अपान ही उत्तम रूप और कान्ति धारण कराते हैं। उत त्यं भुज्युमेश्विना सखायो मध्ये जहुर्दुरेवासः समुद्रे।

निरी पर्षद्रांचा यो युवाकुः॥ ७॥

भा०-हे (अश्वना) जितेन्द्रिय, विद्वान् पुरुषो ! हे रथी सारथी-वत् उत्तम साधनसम्पन्न जनो ! ( दुरेवासः ) दुष्टकामनायुक्त (सखायः) मित्र लोग जिसको ( मध्ये समुद्रे ) कष्टों के बीच समुद्र में ( सुज्युम् ) भुंजा का अवलम्बन चाहने वाले (त्यं) उस पुरुष को आप लोग (निः पर्पंद् ई ) अवश्य ही पारकर दिया करो (यः ) जो (आरावा ) विचारा नीरव, मूक, और ( युवाकुः ) तुम दोनों को चाहता और तुम दोनों को पुकारता हो । तुम्हारी सहायता की याचना करता हो । वृकाय चिज्जसमानाय शक्तमुत् श्रुतं श्रयवे ह्यमाना । याव्दन्यामपिन्वतम्पो न स्त्ये चिच्छक्तर्यश्विना शचीभिः॥८॥

भा०—हे (अधिना) उत्तम वेगयुक्त अधों और यन्त्रों की विद्या को जानने वाले शिल्पज्ञ स्त्री पुरुषों! आप दोनों (जसमानाय) प्रजा का नाश करने वाले, (वृकाय) चोर स्वभाव के, दम्भी पुरुष के लिये (चित्) अवश्य (शक्तम्) शक्त, सामर्थ्यवान् बनो। उसको दमन करने में समर्थ होओ। और (ह्यमाना) आदर से बुलाये गये आप दोनों (शयवे) शान्ति सुख के इच्छुक पुरुष के हितार्थ (श्रुतम्) उसकी प्रार्थनादि श्रवण करो। (यो) जो आप दोनों (शक्ती) शक्ति से और (शवीभिः) वाणियों द्वारा (अपः न) जल जिस प्रकार नदीं को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार (स्तर्यं) आच्छादन, भरण पोषण और आश्रय देने योग्य (अन्न्याम्) न मारने योग्य, गौ के समान रक्षा योग्य कन्या, खी, भूमि और प्रजा को (अपिन्वतम्) पुष्ट करो, पालो। एष स्य कारुजीरते सूक्तरंश्रे बुधान उषसी सुमन्मा।

इषा तं वर्धदुष्ट्या पयोभिर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९।१५॥

भा० — हे उत्तम स्त्री पुरुषों ! (उषसां अग्रे यथा सु-मन्मा कारुः जरते) प्रभात वेलाओं के आगे, उनके आगमन के पूर्व जिस प्रकार उत्तम विचार-वान्, स्तुतिकर्त्ता, भक्त पुरुष स्तुति करता है उसी प्रकार (सु-मन्मा) उत्तम ज्ञानवान्, (बुधानः) स्वयं बोधवान् और अन्यों को बोध प्रदान करता हुआ (कारुः) मन्त्रों का व्याख्यान करने वाला विद्वान् पुरुष (एषः स्यः) वहीं है जो (सूक्तेः) उत्तम मन्त्र गणों से (उषसाम् अग्रे) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्य जनों के समक्ष (जरते) विद्या का उपदेश करता है। (अन्या पयोभिः) गौ जिस प्रकार दुग्धों से पालक को बढ़ाती है उसी प्रकार (अन्या) कभी न नाश होने वाली वेदवाणी, प्रभुशक्ति वा आत्मशक्ति (तं) उसको (इषा वर्धत्) उत्तम इच्ला, शक्ति से बढ़ाती है। हे विद्वान् पुरुषों! (यूयं) आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा उत्तम साधनों से पालन करों। इति पञ्चदशो वर्गः॥

# [ 38 ]

बिसष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ बन्दः—१, ४, ६, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ७ त्रिष्टुप् । ३ आषीं स्वराट् त्रिष्टुप् । १ विराट् त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्वं स्क्रम् ॥ आ वां रथो रोदंसी बद्धधानो हिर्एयययो वृष्भिर्यात्वश्वैः । धृतवर्तिनिः प्विभी रुचान इषां बोळ्हा नृपतिविधिनीवान् ॥१॥

भा० — जिस प्रकार (रथः हिरण्ययः ) छोह सुवर्णादि धातु का बना उत्तम रथ ( वृषभिः अर्थैः याति ) बलवान् अर्थो या वेगवान् वैलों से चलता है, वह ( वृतवर्तीनः ) जल से सिंचे मार्ग पर चलने हारा और (पविभिः रुचानः) चक्रधाराओं से सुशोभित और (इषां वोढा) अभिलिषित अन्नादि सामग्री का वहन करने वाला, और (वाजिनीवान्) उत्तम बलवर्ता शक्ति से युक्त होकर (नृ-पतिः) मनुष्यों का रक्षक होता है उसी प्रकार (वाजिनीवान् ) उत्तम बलवती सेना, उत्तम ज्ञान ऐश्वर्य से सम्पन्न चाणी और भूमि का स्वामी, (नृ-पतिः) मनुष्यों का पालक राजा, (रथः) रमणीय स्वभाव वाला, उत्तम विद्या का उपदेष्टा, प्रजा को रमाने हारा ( हिरण्ययः ) हितेषी और सुखप्रद, ( बहुधानः ) दुष्टों को बाधा, और बन्धनादि करता हुआ, ( बृषभिः अर्थैः ) उत्तम बलवान्, विद्याओं में पारंगत वीर पुरुषों सहित (रोदसी वां) सूर्य भूमिवत् सम्बद्ध आप दोनों राज प्रजावर्गों और गृहस्थ स्त्री पुरुषों को (आ यातु) प्राप्त हो। वह ( घृत-वत्तनिः ) तेजो युक्त स्निग्ध मार्ग से जाने वाला उत्तम व्यवहारवान् और (पविभिः रुचानः) पवित्र आचरणों से युक्त, उत्तम हथियारों से सुशो-भित गृहस्थ ( इषां वोढा ) अभिलवित दाराओं से विवाह करने हारा हो और राजा ( इपां वोढा ) सेनाओं को अपने ज़िम्मे लेकर चलने हारा हो । स पंत्रथानो श्रमि पञ्च भूमा त्रिवन्धुरो मनुसा यातु युक्तः। विशो ये<u>न</u> गच्छंथो देवयन्तीः कुत्रां चिद्याममिश्वना द्धांना॥२॥ भा०—जिस प्रकार रथ (त्रि-वन्धुरः) सारिथ आदि के बैठने के योग्य तीन स्थानों से युक्त, होता है जिनसे (कुत्र चित् यामं द्धाता) कहीं भी जाना चाहते हुए रिथ सारिथा जा सकते हैं उसी प्रकार हे (अधिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (सः) वह विद्वान् और वीर पुरुष (भूमा) महान् सामर्थ्य से युक्त, (पञ्च अभि) पांचों जनों के समक्ष ज्ञान और बल का विस्तार करता हुआ (त्रि-वन्धुरः) तीनों वेदों को धारण करने वाला, और तीन प्रकार के बल का आश्रय, होकर (मनसा) ज्ञान और प्रवल चिक्त से युक्त होकर (अभि यातु) आगे आवे। (येन) जिसकी सहायता से आप दोनों विद्वान् खी पुरुष राजा रानी, (देवयन्तीः विद्याः) कामना युक्त प्रजाओं को (गच्छथः) प्राप्त होते और (कुत्र चित्) जहां चाहे कहीं भी (यामं द्धाना) गमन प्रयाण, परस्पर वैवाहिक बन्धन और राज्य प्रवन्ध को धारण करते हुए (गच्छथः) प्राप्त होते हो। स्वश्वां युश्तसा यात्मर्वाग्द्स्यां चिंधे मधुमन्तं पिवाथः।

भा०—जिस प्रकार (रथः वर्त्तनिभ्यां दिवः अन्तान् बाधते) रथ चक्र धाराओं से भूमि के प्रान्त भागों को पीड़ित करता है उसी प्रकार हे छी पुरुषो ! राज-प्रजाजनो ! हे रथी सारिधवत् सहयोगियो ! (वां) आप दोनों में (रथः) वेगवान् रम्य व्यवहारवान् वा स्थिर दृढ़ पुरुष (वध्वा) अपनी सहयोगिनी वध् वा कार्य भार को वहन करने वाली शक्ति के साथ (यादमानः) यत्नवान् होता हुआ (वर्त्तनिभ्याम्) अपने ऐहिक और पारमार्थिक व्यवहारों या देवयान पितृयाण मार्गों से (दिवः अन्तान् बाधते) ज्ञान के सिद्धान्तों का अवगाहन करे । हे (स्वक्षा) उत्तम अश्वों, इन्द्रियों से युक्त ! हे (दक्षा) अज्ञानादि नाशक जनो ! आप दोनों (यशसा) यश से यशस्वी होकर (अर्वाग् यातम्) आगे बढ़ो और (मधुमन्तं निधि) मधुर ज्ञानों से युक्त, वेदमय निधि या खुज़ाने का (पिबाथः) पालन और युवोः श्रियं परि योषांवृणीत स्रो दुहिता परितक्स्यायाम् । यदेवयन्त्रमवं<mark>थः शचीभिः परि घ्रंसमोमनां वां वयो गात् ॥४॥</mark>

भा०—हे स्वी पुरुषो ! (युवोः) तुम दोनों में (सूरः दुहितः) सूर्यं को कान्ति वाली उपा के समान सुन्दरी (योषा) पुरुष को प्रेमपूर्वक सेवन करने की अभिलाषा वाली स्वी (पिर-तनम्यायाम्) कामाग्नि युक्त, यौवन दशा में, वा 'तक्म्या' उष्ण रजोधमं की दशा के उपरान्त (श्रियं) आश्रय योग्य सेवनीय पुरुष को (पिर वृणीत) स्वीकार करे। आप दोनों (शचीभिः) उत्तम कर्मों और वाणियों से (देवयन्तम्) विद्वान्वत् अपने प्रिय कामनावान् सहयोगी को अवश्य (अवधः) प्राप्त हुआ करो। और (वां इंसम्) आप दोनों में अति तेजस्वी पुरुष को ही (ओमना) रक्षण योग्य बल सहित (वयः) उत्तम, दीर्घायु और अन्न बलादि भी (पिर गात्) प्राप्त हो।

यो हु स्य वा रथिए वस्त उस्रा रथी युजानः परियाति वर्तिः। तेन नः शं योष्ठपस्रो व्युष्टी न्यश्विना वहतं युक्ते स्रास्मिन् ॥ ५॥

भा०—हे (रिथरा) रथ पर विराजमान रथी सारथी के समान सहयोगी स्त्री पुरुषो ! (वां) आप दोनों में से (यः) जो प्रत्येक (रथः) स्थिर भाव से रहने वाला और गृहस्थ में रमण करने वाला, दूसरे को सुख देने वाला हो वह (उसाः वस्ते) किरणों को सूर्य के समान उज्जवल वस्त्रों को धारण किया करे । वही (युजानः) जुड़े रथ के समान स्वयं भी (युजानः) संयुक्त होकर प्रन्थि जोड़कर (वर्त्तः परियाति) गृहस्थ आश्रम को प्राप्त हो । वा (वर्त्तः परियाति) वेदि में फेरे फिरे, परिक्रमा करे । (उपसः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती, कन्या की (व्युष्टौ) विशेष विवाह की कामना होने पर (तेन) उस पुरुष से ही (नः) हमें (शं योः) शान्ति सुख और दुःख का नाश हो । हे (अधिना) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञ में, अर्थात् परस्पर की संगति और

दान-प्रतिदानमय सद्-व्यवहार में आप दोनों (नि वहतम्) निश्चय से एक दूसरे का भार अपने ऊपर धारण करो और विवाहित होकर रहो। नर्ग गौरेवं विद्युतं तृषाणारमाकं मद्य सवनोपं यातम्। पुरुत्रा हि वं मृतिभिर्हवंनते मा वामन्ये नि यमन्देव्यन्तः।।६॥

भा०—(गौरा इव तृषाणा सवना) जिस प्रकार प्यासे दो सृग जलों को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हे (नरा) खी पुरुषों ! हे नर नारी जनों! (अस्माकं) हम में से (गौरा) विद्या वाणी में निष्णात होकर (विद्युतम् उप यातम्) विशेष कान्ति को प्राप्त करों और (तृषाणा) कामनावान् या अत्युत्सुक होकर (अद्य) आज (सवना) यज्ञों, ऐश्वर्यों और पुत्र प्रस्वादि गृह्योचित कार्यों को (उप पातम्) प्राप्त होओं। विद्वान् पुरुष (वां) आप दोनों को (पुरुत्रा) बहुत से कार्यों में (हवन्ते हि) स्तुति करते हैं। (अन्ये) दूसरे विपरीत भाव वाले शत्रुजन (देवयन्तः) द्यूतकीड़ा या व्यवहार करते हुए (वाम् मा नियमन्) आप दोनों को न बांध लें, न फंसालें।

युवं भुज्युमविविद्धं समुद्र उर्दूहथुरर्णेक्षे श्रिष्ठिधानैः । पतित्रिभिरश्रमैर्रव्यथिभिर्देसनीभिरश्विना पार्यन्ता ॥ ७ ॥

भा०—(समुद्रे अवविद्धं सुज्युम् यथा अश्विना अस्विधानैः पतित्रिभिः अर्णसः पारयतः) समुद्र में फंसे नाना भोग्य ऐश्वर्यं की कामना करने वाले व्यापारी की जिस प्रकार वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन पतवारों से जल से पार करते हैं उसी प्रकार हे (अश्विना) उत्तम जिते- निद्य एवं अश्व अर्थात् विद्यापारंगत आचार्य के उत्तम शिष्यो ! एवं (अश्विना) रथी सार्थिवत् एक ही गृहस्थ रथ में स्थित (युवम्) आप दोनों (समुद्रे अवविद्धं) उत्तम उत्साह युक्त कामनामय समुद्र में अव-पीड़ित, (सुज्युम्) एक दूसरे की सुजा का अवलस्वन चाहने वाले यां

सांसारिक भोग वा संसार में रक्षा चाहने वाले सहचर को (अर्णसः) पितृ-ऋण से (असिधानैः) नाश न होने वाले और (अथ्रमैः) न थकने वाले, (अव्यथिभिः) कभी पीड़ित न होने और अन्यों को पीड़ा न देने वाले (पतित्रिभिः) गमन करने योग्य तीन आश्रमों से और (दंसनाभिः) उत्तम कर्मों से (पारयन्ता) पार करते हुए (उत् ऊह्थुः) उत्तम मार्ग से ले जाओ।

न् मे हवमा शृंखतं युवाना यासिष्टं वर्तिरंश्विनाविरावत्। भूतं रत्नानि जरतं च सूर्रान्यूयं पात स्वस्तिभः सद्गं नः ८।१६ भा०-व्याख्या देखो स्० ६०। मन्त्र १०॥ इति षोडशो वर्गः॥

#### [ 90 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप्। २, ४,७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

आ विश्ववाराश्विना गतं नः प्र तत्स्थानं मवाचि वां पृथिव्याम्। अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदर्थुर्ध्ववसे न योनिम् ॥१॥

भा०—गृहाश्रम की श्रष्टता। हे (विश्ववारा अश्विना) सबसे वरण करने योग्य उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों (नः) हमें (आगतम्) प्राप्त होओ। (वां) आप दोनों का (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (तत्स्थानम्) वह स्थान, गृहस्थाश्रम (प्र अवाचि) बड़ा उत्तम कहा जाता है, (यत्) जिसमें (वाजी) बलवान् पुरुष (श्वन-पृष्टः) सुखप्रद पीठ वाले अश्व के समान (शुन-पृष्टः) समस्त सुखों का आश्रय होकर (अस्थात्) रहता है और आप दोनों पित पत्नी भी (श्ववसे) स्थिर होकर रहने के लिये (योनिम् सेद्धुः) एक ही गृह में विराजते हो। सिष्य हि सा वां सुमृतिश्चित्रिष्ठातांपि घुमों मर्नुषो दुरोग्रे। यो समुद्रान्त्स्विरतः पिप्तर्यंतिग्वा चिन्न सुयुजां युजानः ॥२॥ यो वां समुद्रान्त्स्विरतः पिप्तर्यंतिग्वा चिन्न सुयुजां युजानः ॥२॥

भा०—( दुरोणे घर्मः ) जहां तक कोई व्यक्ति बढ़ नहीं सकता ऐसे ऊंचे आकाश देश में तेजस्वी सूर्य के समान ( मनुषः ) मनुष्य ( दुरोणे ) घर में और राजा राज्य वा राष्ट्र में उच्च पढ़ पर विराज कर (अतापि) खूब तप करें । इसी प्रकार ब्रह्मचारी ( घर्मः ) ज्ञान जल से सिक्त होकर, स्नातक होकर ( मनुषः दुरोणे ) मननशील आचार्य के गुरु-गृह में अग्नि के समान (अतापि ) तप करें । राजा राष्ट्र में उच्चपढ़ पर विराज कर सूर्यवत् तपे और दुष्टों को पीड़ित करें और उस समय ( वां ) तुम दोनों को ( चिनष्ठा ) अति श्रेष्ठ व गुरुवचनमय (सुमितः) ग्रुभमित (सिपिक्त) अवश्य प्राप्त हो । ( एतग्वा चित् ) अश्व के समान एक गृहस्थ रथ में नियुक्त आप दोनों ( सुयुजा ) उत्तम सहयोगी जनों को (युजानः) जोड़ता हुआ, सत्कर्म में नियुक्त करता हुआ ( थः ) जो (समुद्रान् सरितः) समुद्रों को निद्यों के समान, वा नदीं समुद्रों को मेघ के समान ( पिपिक्ते ) पूर्ण करे वह उत्तम ज्ञानी गुरुजन सूर्यवत् तेजस्वी हो । यानि स्थानान्यश्यना द्रधार्थे दिवो यह्वीष्योष चित्त । ३ ॥ निपर्वतस्य मूर्धनि सदुन्तेषं जनाय द्राग्रुषे चहन्ता ॥ ३ ॥

भा०—हे (अश्विना) उत्तम अश्वों के स्वामी, एवं इन्द्रियों के स्वामी, उत्तम स्त्री पुरुषों! (दिवः ओषधीषु) सूर्य के ताप को धारण करने वाली (विश्व) प्रजाओं में दिन रात्रि के समान आप दोनों भी (दिवः) इस पृथिवी के (यह्वीषु) बड़ी २ (ओषधीषु) ताप, शत्रु संतापक तेज को धारण करने वाली सेनाओं और (यह्वीषु विश्वु) 'यहुं' अर्थात् सन्तानवत् पालन करने योग्य प्रजाओं के बीच में (यानि) जितने भी (स्थानानि) मान आदर के पद हैं उन सब पदों पर आप लोग (पर्वतस्य मूर्धनि) पर्वत के शिरोभाग पर सूर्यवत् तेजस्वी होकर (सदन्ता) विराजते हुए, (दागुषे जनाय) करादि व वस्त्र भूषणादि दे देने वाले (जनाय) प्रजाजन की वृद्धि के लिये (वहन्ता) कार्य भार को अपने

कन्थों पर लेते हुए ( दथाथे ) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा युवति भी तेजस्वी प्रजाओं में उत्तम स्थान प्राप्त करें, वे प्रजा की उत्पत्ति के लिये विवाह करें।

चुनिष्टं देवा श्रोषधीष्वप्सु यद्योग्या श्रश्लवेथे ऋषीणाम् । पुरूणि रत्ना दर्घतौ न्य समे अनु पूर्वीणि चल्यथुर्युगानि ॥४॥

भा०—हे (देवा) विद्वान् च्यवहारज्ञ, एवं परस्पर के इच्छुक तेजस्वी स्त्री पुरुषो ! ( ओषधीपु ) ओषधियों में और ( अप्सु ) जलों में भी ( यत् ) जो ओषधियां और जलवत् द्व पदार्थ, (ऋषीणां योग्या) मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के वा प्राणों के पोषण योग्य हों उनकी ही आप दोनों ( चिनष्टं ) कामना किया करो और उनको ही ( अक्षवैथे ) प्राप्त कर खाया पिया करो । आप दोनों (पुरूणि रत्ना) बहुत से रत्न और रम्य गुणों को ( दधतौ ) धारण करते हुए ( अस्मे ) हमारे आगे ( पूर्वाणि ) पूर्व के प्रसिद्ध ( युगानि ) पति पत्नी के अनुकरणीय जोड़े का ( अनु ) अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) आदर्श रूप से होकर बतलाओ।

शुश्रुवांसा चिद्श्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चन्नाथे ऋषीणाम्। प्रति प्र यातं वरमा जनायास्मे वामस्तु सुमृतिश्चनिष्ठा ॥ ५ ॥

भा०—हे (अश्वना) जितेन्द्रिय छी पुरुष, युगल जनो! आप दोनों (चित्) ही (ऋषीणां) मन्त्रों का साक्षात् दर्शन करने वाले विद्वान् पुरुषों के साक्षात् किये हुए ( पुरुणि ) बहुत से ( ब्रह्माणि ) वेद मन्त्रों को ( ग्रुश्रुवांसा ) श्रवण मनन करते हुए ( अभि चक्षार्थ ) उनके तत्त्व ज्ञान का साक्षात् अनुभव प्राप्त किया करो । आप लोग (जनाय) मनुष्य मात्र के उपकार के लिये (वरम् ) उत्तम उद्देश्य को (प्रति यातम् ) ळक्ष्य करके चलो । ( वरम् प्र यातम् ) उत्तम ज्ञान और उत्तम फल प्राप्त करो, ( वरम् आ यातम् ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष और स्थान को ही आओ। (अस्मे) हमारे उपकार के लिये (वाम्) आप दोनों की (चिनष्ठा) अति उत्तम, प्रशंसनीय (सुमितः अस्तु) शुभमित हो। यो वी युज्ञो नीसत्या हुविष्मीन्कृतव्रह्मा सम्युर्गे अवाति। उप प्र योतं वर्मा विसिष्ठम्मिमा ब्रह्मार्ग्युच्यन्ते युवभ्योम्॥ ६॥

आ०—हे (नासत्या) कभी असत्याचरण न करने वाले, सदा सत्य ज्यवहार के पालक और नासिकावत मुख्य स्थान पर विराजमान छी पुरुषो ! (यः) जो (यजः) पूजा सत्संग योग्य (हविष्मान्) उत्तम ज्ञान अन्न से सम्पन्न (कृत-ब्रह्मा) वेदाध्ययन में कृतश्रम और धनादि में समृद्ध (वां) आप दोनों के प्रति (समर्यः) नाना पुरुषों सहित (भवित) होता है आप दोनों ऐसे (वरम्) वरण करने योग्य (विसष्टं) सर्वोत्तम वसुं, विद्वान् वा राजा को (उप आ यातम्) प्राप्त होओ, उसके पास और उसी के गृह पर आया जाया करो। हे छी पुरुषों! (युवभ्याम्) आप दोनों के हितार्थं ही (इमा ब्रह्माणि) ये नाना वेदोक्त ज्ञान, अन्न नाना धन (ऋच्यन्ते) ऋचाओं के रूप में प्रकट होते हैं, आदरपूर्वक प्रस्तुत किये जाते हैं।

ह्यं मेनीया ह्यमेश्वना गीरिमां सेवृक्तिं वृषणा जुषेथाम् । इमा ब्रह्माणि युव्यून्यंग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ण१ण४

भा०—हे (अश्वना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (इयं) यह (मनीषा)
मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि और (इयं गीः ) यह उत्तम वाणी है। आप
दोनों (इमां) इस (सु-वृक्तिं) उत्तम स्तुति उपदेश योग्य वाणी को (वृषणा)
बलवान होकर (जिपेथाम् ) प्रेम से सेवन करें। (इमा ब्रह्माणि ) ये वेदवचन, धन और अन्न (युवयूनि ) आप दोनों के ही हितार्थ हैं। (यूयं) हे
विद्वान् लोगो ! आप सब लोग (स्वस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम २ साधनों
से हमारी रक्षा कियां करों। इति सप्तदशं सूक्तम्॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः॥

#### [ 90]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ ऋश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ४ त्रिष्टुप् । २, ३,४, ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

अप स्वसुरुषस्रो निग्जहीते रिगक्ति कृष्णीररुषाय पन्थाम् । अश्वाम्या गोम्या वां हुवेम् दिवा नक्कं शरुमस्मद्ययोतम्॥१॥

भा०-(नक् उषसः अप जिहीते) जिस प्रकार उषाकाल से रात्रि हट कर दूर चली जाती है उसी प्रकार (उपसः) प्रभात वेला के तुल्य कान्ति-युक्त पति की याचना करने वाली (स्वसुः = स्व-सुः) स्वयं अपने वरण योग्य पति को प्राप्त करने वाली वरवर्णिनी कन्या से (नक् ) उससे सम्बन्धी जन उसके माता पिता भाई आदि (अप जिहीते) दूर होजाते हैं। वह माता पिता से छूटकर पित की होकर रहती है। (कृष्णीः) कृष्णवर्णा रात्रि जिस प्रकार ( अरुपाय पन्थाम् ऋणक्ति) तेजस्वी सूर्यं के लिये मार्गं छोड़ती और आप नष्ट होजाती है उसी प्रकार (कृष्णीः) हृद्य को आकर्षण करने वाली मनोरमा स्त्री ( अरुषाय ) तेजस्वी, पुरुष के लाभ के लिये ही (पन्थाम् ) मार्ग (रिणक्ति ) रिक्त करती है । आप आगे २ चलती और पीछे पति को लेकर चलती है। हे स्त्री पुरुषों ! हे ( अश्वामवा गोमवा ) अश्वों और गौओं आदि धन से समृद्ध स्त्री पुरुषो ! हम लोग ( वाम् हुवेम )आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग (अस्मत्) हमसे (शहम्) हिंसाकारी को ( युयोतम् ) दूर करो।

उपायातं दाशुषे मत्यीय रथेन वाममेश्विना वहन्ता। युयुतम्स्मद्निराममीवां दिवा नक्षं माध्वी त्रासीयां नः ॥ २॥

भा०—हे ( अधिना ) विद्वान् छी पुरुषो ! वा विद्वान् अध्यापक और आचारशिक्षक गुरुजनो ! आप लोग ( दाशुपे मर्त्याय ) अपने की आप लोगों के प्रति समर्पण कर देने वाले के हितार्थ (उप आयातम् )

समीप आइये और (रथेन वामम् वहन्ता) रथ या गाड़ी आदि साधन से जिस प्रकार उत्तम धन सम्पदा लाई जाती है उसी प्रकार आप लोग (रथेन) उत्तम उपदेश से (वामम्) सुन्दर श्रवण करने योग्य ज्ञान को (वहन्ता) प्राप्त कराते हुए (अस्मत्) हमसे (अनिराम्) अन्नादिः के दारिद्र्य, (अनिराम्) 'इरा' अर्थात् विद्योपदेशमय वाणी के अभाव को तथा (असीवाम्) रोग-दुःखजनक दशा को (युयुतम्) दूर करो। और (दिवा-नक्तम्) दिन और रात (माध्वी) सदा मधुर प्रसन्न चित्त रहकर वा 'मधु' अन्न जल वा ज्ञान से युक्त होकर (नः त्रासीथाम्) हमारी रक्षा करो।

त्रा वां रथमवमस्यां ब्युष्टी सुम्नायवो वृष्णो वर्तयन्तु । स्यूमंगभस्तिमृत्युग्भिरश्वैराश्विना वस्रुमन्तं वहेथाम् ॥ ३॥।

भा० — जिस प्रकार रथ को बलवान अश्व चलाते हैं और (ऋतयुग्भिः अश्वैः स्यूमगर्भास्त, वसुमन्तं रथं वहन्ति) ज्ञान पूर्वक लगे अश्वों से,
सिली रासों वाले और धनादि सम्पन्न रथको लेजाते हैं उसी प्रकार हे (अश्विना)
विद्या में व्यापक विद्वान् छी पुरुषों के स्वामी जनो ! (वां) आप दोनों
के (रथं) रमणीय गृहस्थोचित कर्त्तव्य तथा उपदेश आदि को (अवमस्यां व्युष्टी) आगामी समीपतम प्रभात वेला में (सुम्नायवः) सुखाभिलाषी (वृषणः) बलवान् पुरुष (वर्त्तयन्तु) सम्पादित करें। और
आप दोनों अपने (स्यूम-गभस्तिम्) सुखकारी रिश्मयों या रासों से युक्त,
सुभवद्ध (वसुमन्तं रथं) उत्तम बसने वाले वा वसु ब्रह्मचारियों से वा
सुखेश्वर्य से युक्त इस गृहस्थाश्रम रूप रथ को (ऋतयुग्भिः) सत्य के बल
से जुड़े हुए, (अश्वैः) विद्वानों की सहायता से (वहेथाम्) धारण करों,
सन्मार्ग पर ले चलो।

यो <u>वां रथी नृपती</u> ऋस्ति <u>वोळ्हात्रिवन्धुरो वर्षुमाँ उ</u>स्रयोमा। आ ने एना नोसत्योपं यातम्भि यद्वां विशेवण्सन्या जिगाति ॥॥॥ भा०—हे (नृपती) मनुष्य पति पत्नी! विवाहित स्त्री पुरुषो! जिस प्रकार (रथः वोडा, त्रि-वन्धुरः) रथ अपने में मनुष्यों को उठाकर लेजाने से 'वोडा' और तीन दण्डों से बने पीढ़े से युक्त होता है, उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (वां) आप दोनों में से (रथः) रस्यस्यभाव का वा स्थिर होकर (वोडा) गृहस्थ के भार सहन करने वाला, विवाह करने हारा (त्रि-वन्धुरः) तीन ऋणों से बहु, (वसु-मान्) ऐश्वर्यवान्, (उस-यामा) सूर्यवत् तेजस्वी होकर जाने हारा है और (यत् वां) जो तुम दोनों में से (विश्व-प्रन्यः) विशेष उक्तम ऋपवान् होकर (अधि जिगाति) श्राप्त होता है है (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हारे स्त्री पुरुषो! (एना) उस व्यक्ति के बल से ही (नः आ उपयातम्) हमें प्राप्त होओ। युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवं ऊहथुराशुमर्थ्वम्।

निरंह सस्तमसः स्पर्तमित्रि नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥ ५॥
भा० हे विद्वान् जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे (अधिना) अश्ववत्
वेग युक्त रथों, अश्वों, वाहनों और विद्यावान् पुरुषों के स्वामी जनो !
सभा-सेनापित्रयो ! (युवं) आप दोनों (च्यवानं) सन्मार्ग से जाने वाले
पुरुष को (जरसः) वृद्धावस्था वा आयु के नाश से (अमुमुक्तम्) दूर
करो । (पेदवे) दूर देश में जाने वाले के लिये (आग्रुम् अश्वम् ) शीधगामी अश्ववत् दूरयायी साधन को (नि ऊह्थुः) निरन्तर चलाओ ।
और (अत्रिम्) तीनों प्रकार के दोषों से रहित वा इस लोक में विद्यमान पुरुष को (अंहसः) पाप और (तमसः) अज्ञान अन्धकार से
(निः स्पर्त्तम्) पार करो, (जाहुषम्) त्यागी निःसंग, निस्वार्थी पुरुष
को (शिथिरे) शिथिल राष्ट्र में (अन्तः नि धातम्) भीतर के केन्द्र

्ड्यं मनीषा इयमेश्विना गीरिमां स्वृक्तिं वृषणा जुषेथाम् । इमा ब्रह्माणि युव्यून्यंग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गं नः ।६।१८॥ भा०—व्याख्या देखो सू० ७० । सं० ७ ॥ इत्यष्टादशो वर्गः ॥

#### [ ७२ ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप्। ५ विराट् त्रिष्टुप्। पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

श्रा गोर्मता नासत्या रथेनाश्वांवता पुरुश्चन्द्रेर्ण यातम् । श्रमि वां विश्वां नियुतः सचन्ते स्पाईयां श्रिया तुन्वां श्रभाना १:

भा०—हे विद्वान् छी पुरुषो ! हे ( नासत्या ) नासिकावत् प्रमुख स्थान पर विराजने वाले प्रतिष्ठित जनो ! आप दोनों ( गोमता ) उत्तम बैलों वाले वा ( अश्ववता रथेन ) घोड़ों वाले (पुरु-चन्द्रेण) बहुत धनादि सम्पन्न वा बहुतों को आह्वादित करने वाले (रथेन) रथ से ( आ यातम् ) आओ । ( विश्वा नियुतः ) सब उत्तम प्रजाएं, सेनाएं वा नियुत्त स्ट्यादि प्रजाएं ( वाम् अभि सचन्ते ) आप दोनों की ही, सेवा करती हैं । आप दोनों ( स्पार्ह्या ) स्पृहा करने थोग्य, मनोहर ( श्रिया ) शोभा से और (तन्वा) उत्तम स्वस्थ शरीर से (श्रुभाना) शोभित होकर हमें प्राप्त होओ। आ नो देवेभिरुष यातमुर्वाक्सुजोषसा नासत्या रथेन।

युवोर्हि नेः सुख्या पित्रयाणि समानो वन्धुं हत तस्य वित्तम् ॥२॥

भा०—हे (नासत्या) असत्याचरण न करने हारे विद्वान् और तेजस्वी खी पुरुषों ! आप लोग (देवेभिः) विद्वान् पुरुषों के साथ और (स-जोषसा) प्रीति से सेवने योग्य (रथेन) रथ से, वा स्थिर, रम्य ज्यवहार से (नः आयातम्) हमें प्राप्त होओ। (युवोः हि नः) आप दोनों के (पित्र्याणि सख्या) पिता पितामहादि से चले आये सौहाद भाव हमारे साथ बने रहें। (युवोः नः बन्धुः समानः) हमारे और तुम्हारे बन्धु भी समान हों (उत) और आप दोनों (तस्य) उस बन्धु को (वित्तम्) भली प्रकार जानें।

उदु स्तोमासो श्रुरिवनीरबुध्रञ्जामि ब्रह्मीरयुषस्रश्च देवीः । श्रुपविवासुबोदसी धिष्रयेमे श्रच्छा विष्रो नासंत्या विवक्ति ॥३॥

भा०—(स्तोमासः) वेद के स्क्त और (अधिनोः स्तोमासः) विद्वान् छियों पुरुषों वा अध्यापक उपदेशकों के स्तुत्य उपदेश और (ब्रह्माणि) वेद के मन्त्रगण (जामि) वन्धुवत् (उपसः) उक्तम ज्योति या प्रकाश से युक्त (देवीः) दानशील, विद्याभिलाणी प्रजाओं का भी (उत्-अबुध्रन्) उक्तम रूप से प्रबुद्ध करें, सबको ज्ञान युक्त करें। (विप्रः) विद्वान् पुरुष (नासत्या अच्छ) प्रमुख, सदा सत्याश्रयी छी पुरुषों की (आविवासन्) सेवा करता हुआ (इमे) इन दोनों को (रोदसी) सूर्य चन्द्रवत्, माता पितावत् (विवक्ति) बतलाता है और इनको ही वह (धिण्ये) उक्तम बुद्धि युक्त, स्तुत्य और पूज्य आसन के योग्य भी (विवक्ति) कहता है।

वि चेढुच्छन्त्यश्विना उषासः प्र वां ब्रह्माणि कारवी भरन्ते । ऊर्ध्वं भानुं सीवृता देवो श्रेश्रेद् बृहद्ययः समिधा जरन्ते ॥४॥

भा०—हे (अश्वना) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! (चेत्) जिस प्रकार (उपासः) प्रभात वेलाएं (वि उच्छन्ति) विशेष रूप से प्रकाश करें तब (कारवः) स्तुतियों के करने वाले विद्वान् जन (ब्रह्माणि) उत्तम र स्तुति मन्त्रों का (प्रभरन्ते) उच्चारण करते हैं और जब (स्विता देवः) प्रकाशमान सूर्यं (उर्ध्वं) उपर (भानुम् अश्रेत्) कान्ति धारण करे तो (अग्नयः) यज्ञाग्नियें (सिमधा) उत्तम सिमधा सहित होकर (बृहत्) अच्छी प्रकार (जरन्ते) स्तुति को प्राप्त होते हैं, यज्ञ किये जाते हैं उसी प्रकार जब (उपसः) कमनीय कान्ति से एवं गृहस्थ कामना से युक्त विदुषी स्त्रियें और प्रजाएं (वि उच्छन्ति) विविध प्रकार की अभिलाषाएं प्रकट करती हैं तब (कारवः) विद्वान् पुरुष और उत्तम शिल्पी जन

(वां) वर वधू एवं राजा रानी दोनों का लक्ष्य कर (ब्रह्माणि) वेद मन्त्रों और नाना ऐश्वर्यों को (प्र जरन्ते) प्रकट करें। (देवः सविता) उन दोनों में से दानशील, ऐश्वर्यवान् पुरुष ही (जर्ध्वभानुं) सर्वोपिर कान्ति को (अश्वेत्) धारण करता है और (अग्नयः) तेजस्वी अग्निवत् विद्वान् जन (सिम्बा) अति तेज से (बृहत्) वृद्धिकारी, आशीर्वाद आदि वचन का (जरन्ते) उपदेश करते हैं।

श्रा पृथ्वातां नास्त्रत्या पुरस्तादाशिवनायातमध्रादुदं क्वात्। श्राविश्वतः पार्श्वजन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ५।१९

आ०—हे (नासत्या) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे, सत्यु-रुषों के हित के विरुद्ध कभी न करने वाले जनो ! (पश्चातात् पुरस्तात् अधरात् उदक्तात्) पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण से भी आप लोग (पाञ्चजन्येन राया) पांचों जनों के हितकारी धन सहित (विश्वतः आ यातम्) सभी ओर से आया जाया करो। (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) हे विद्वान् जनो ! आप लोग हमें उत्तम साधनों से रक्षा करो। इत्येकोनिवंशो वर्गः॥

## [ 50 ]

विसिष्ठं ऋषिः ॥ अधिनौ देवते ॥ छन्दः — १, ४ विराट् त्रिष्डप् । २, ३, ४ विस्टर् त्रिष्डप् । २, ३, ४

अत्रारिष्म तमेसस्पारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दर्धानाः। पुरुदंसा पुरुतमा पुराजामेर्त्या हवते श्रुश्विना गीः॥१॥

भा०—हम लोग (देवयन्तः) उत्तम विद्वानों और शुभ गुणों को अपनाना चाहते हुए और (स्तोमं) स्तुति और स्तुत्य कार्य को (प्रति देधानाः) प्रत्येक दिन धारण करते हुए (अस्य) इस (तमसः)

अज्ञान और दुःख के (पारम् अतारिष्म ) पार हो जायें। हे (अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (गीः ) उत्तम विद्वान् पुरुष (पुरुदंसा ) बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले, (पुरु-तमा) बहुतों में उत्तम, (पुरु-जा) सब के आगे अप्रणीवत् चलने वाले, (अमर्त्या) साधारण मनुष्यों से विशेष आप दोनों की (हवते ) प्रशंसा करता है।

न्युं प्रियो मर्जुषः सादि होता नार्सत्या यो यर्जते वन्देते च। श्रश्नीतं मध्यो श्रश्यिना उपाक श्रा वां वोचे विद्धेषु प्रयस्वान २

भा०—हे (नासत्या) प्रमुख, सत्यनिष्ठ, (अधिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (यः) जो (प्रियः) प्रिय (मनुषः) मननशील, (होता) ज्ञान का देने वाला, पुरुष (यजते) यज्ञ करता, (वन्दते च) भगवान् की स्तुति करता या ज्ञान देता, सत्संग करता और प्रणाम और उपदेशादि करता है और जो (विद्येषु) यज्ञों और संप्रामों में (प्रयस्वान्) प्रयत्नशील होकर (वाम् आ वोचे) तुम दोनों की अभ्यर्थना करता है आप उसके (उपाके) समीप (मध्वः अश्वीतं) मधु, ज्ञान और अन्नादि प्राप्त करो।

अहैम युज्ञं प्रथामुराणा इमां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्।

श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामवोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिष्ठः ॥ ३॥ मा०—हम लोग ( यज्ञम् उराणाः ) बहुत २ यज्ञ करते हुए (पथा) अपने जीवन के मार्ग की (अहेम ) वृद्धि करें । हे ( वृषणा ) बलवान खी पुरुषो ! आप लोग इस ( सुवृक्तिम् ) सुखदायिनी सुमित का ( जुषे-था ) प्रेम पूर्वक सेवन करो । (जरमाणः विसष्ठः ) उपदेश करने हारा सर्वोत्तम वसु, पूर्ण ब्रह्मचारी विद्वान् पुरुष ( स्तोमेः ) नाना उपदेश योग्य वचनों से ( प्रेषितः श्रृष्टीवा इव ) भेजे दूत के समान, ( प्रेषितः ) उत्तम इच्छा से युक्त (श्रृष्टीवा) श्रृति वचनों का ज्ञाता होकर (वाम् प्रति अबोधि) आप दोनों को ज्ञानवान् करे ।

उप त्या वहीं गमतो विशं नो रचोहणा सम्भूता वीळुपाणी। समन्धांस्यग्मत मत्सुराणि मा नो मर्धिष्टमा गेतं शिवेन ॥ ४॥

भा०—हे विद्वान् की पुरुषो ! आप दोनों (रक्षोहणा) विद्वकारी दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाले, (संभृता) अच्छी प्रकार परिपुष्ट, (वीदु-पाणी) वलवान् हाथों वाले होकर (त्या) वे दोनों आप (वही) कार्य-भार को वा गृहस्थ को अच्छी प्रकार उठाने में अश्वों के समान दढ़, अग्नियों के समान तेजस्वी होकर एवं विवाहित होकर (नः विशं उप गमतः) हमारे प्रजा वर्ग में प्राप्त होवो । (नः) हमारे (मत्सराणि) उत्तम, तृष्ति-कारक (अन्धांसि) अन्नों को (सम अग्मत) ग्रेमपूर्वक मिलकर प्राप्त करो । (शिवेन) कल्याणकारक, सुखपद रूप से (नः आगतं) हमें प्राप्त होवो, (नः मा मिधिष्टं) हमें पीड़ा मत दो । आ पृथ्वातान्तास्तत्या पुरस्तादार्थिवना यातमध्रादुदंक्षात्। आ विश्वतः पार्श्वजन्येन ग्राया यूयं पात स्वस्ति। स्रद्रां नः। ५।२०

भा०- व्याख्या देखो सू० ७२। मं० ५॥ इति विंशो वर्गः॥

#### [ 86 ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ३ निचृद् बृहती । २, ४, ६ अर्थी वृहती ॥ षट्टचं स्क्रम् ॥

इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हेवन्ते अधिना। अयं वामुहेऽवसे शर्चावसू विशंविशं हि गच्छथः॥१॥

भा०—हे (अधिना) उत्तम अश्वों, अश्व अर्थात् राष्ट्र, और अश्वादि-सैन्य के स्वामी, सेनापित सभापित जनो, राजदम्पित युगल ! आप दोनों (उस्ता) उत्तम पदार्थों को देने वाले, ऊर्ध्व पदकी ओर जाने वाले, एवं गृह और राष्ट्र में स्वयं बसने और अन्यों को बसाने वाले, तेजस्वी (वां) आप दोनों को (इमा दिविष्टयः) उत्तम ज्ञान, ब्यवहार और कान्तिचाहने वाली प्रजाएं (हवन्ते ) बुलाती हैं। और (अयं) यह विद्वान् वर्ग भी है (शर्चीवस्) शक्ति और वाणी के धनी युगलो ! (वां) आप दोनों को (अवसे) रक्षा और ज्ञान के लिये (अह्ने) पुकारता और प्रार्थना करता है, आप दोनों (विशं विशं हि) प्रत्येक प्रजावर्ग में (गच्छथः) जाया करो।

युवं चित्रं दंदथुर्भोजनं नरा चोदंथां सुनृतावते । ऋवीत्रथं समनसा नियंच्छतं पिर्वतं सोम्यं मधुं ॥ २ ॥

भा०—हे (नरा) उत्तम नायक जनो, उत्तम छी पुरुषो ! (युवं) आप दोनों (स्नृतावते) उत्तम सत्य वाणी, और अन्नसम्पत्ति से युक्त मनुष्य के हितार्थ (चित्रं) अद्भुत, आश्चर्यकारक, और नाना प्रकार का (भोजनं) पोलन करने का सामर्थ्य और भोगयोग्य उत्तम ऐश्वर्य (दृद्धुः) प्रदान करो, और (अर्वाक् रथं चोदेथां) अपने रमणीय व्यवहार, उत्तम उपदेश को रथ के समान आगे प्रेरित करो, उसको (समनसा नियच्छतम्) परस्पर एक चित्त होकर नियम में रक्खों और एक दूसरे के प्रति प्रदान करों। और (सोम्यं मधु) 'सोम' अर्थात् ओषधिरस से मिल्ले मधु के समान अति गुणकारी, रोगनाशक, अन्न के समान प्रष्टिकारक, (सोम्यं मधु) सोम अर्थात् राजपद के योग्य, ऐश्वर्यानुरूप मधुर भोगों तथा सोम जीव, वा प्रभु के 'सोम' प्राण, वीर्य, 'सोम' पुत्र शिष्यादि तद्नुरूप मधुर सुख का (पिवतम्) उपभोग करों और अन्यों को भी उस सुख का अनुभव कराओं।

त्रा यात्मुप भूषतं मध्वः पिवतमश्विना ।

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मर्धिष्टमा गतम् ॥ ३॥ मा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! हे उत्तम नायको ! हे (जेन्यावसू) बसने वाले अन्य सब प्रजा वर्गो, गृहस्थों और ऐश्वर्यों, समीप बसने वाले शिष्यों, पर विजय करने वाले, उन सब से उत्कृष्ट आप

लोग (आ यातम् ) आदर पूर्वक आइये । (उप भूषतम् ) समीप होइये, विराजिये (मध्यः पिवतं ) गुरु-गृह में मधुमय ज्ञानरस, वेद को, (दुग्धं पयः ) दुहे हुए पुष्टिकारक दूध के समान (पिवतम् ) पान करिये । हे (वृषणा ) मेघ के समान ज्ञान-सुखों की वर्षा करने वालो, हे बलवान् पुरुषो ! (नः मा मधिष्टम् ) हमारा नाज्ञ न करो, हमें मत मारो । अश्वीसो ये ब्रामुर्ण द्रामुषों गृहं युवां दीर्यन्ति विश्वेतः । स्चूत्युभिर्नग् हयेभिरिश्वना देवा यातमस्मयू ॥ ४॥

भा०—हे (अधिना) उत्तम अधों, इन्द्रियों और विद्वानों के स्वामी जनों! हे (नरा) नायकवत् स्त्री पुरुषवर्गों! (ये) जो (वाम्) आप लोगों के (अधासः) अध, वेग से जाने वाले साधन वा विद्यावान् पुरुष (युवां बिश्रतः) आप दोनों को धारण करते हुए, (दाग्रुषः गृहं) उस देने वाले प्रभु के घर तक (दीयन्ति) पहुंचा देते हैं उनहीं (मक्ष्यूप्रिः हवेभिः) शीष्रकारी अधों, साधनों वा विद्वानों से हे (देवा) स्त्री पुरुषो! है (नरा) नायक जनो! आप (अस्मय्) हमें चाहते हुए (यातम्) आओं जाओ, जीवन यात्रा करों।

अर्घा ह यन्ती श्राश्विना पृत्तीः सचन्त सूर्यः। ता यैसतो मुघर्वद्भग्रो धुवं यशश्रुहार्दे समभ्यं नासत्या॥ ५॥

भा०—हे (अधिना) रथी सारिधवत एक आश्रम रूप रथ पर स्थित, आचार्य शिष्य, स्त्री पुरुष तथा विद्वान् और सामान्य जनो ! (अध ह) निश्चय से (यन्तः स्रयः) जाते हुए, आगे बढ़ते हुए, विद्वान्, परिवाजक जन (पृक्षः सचन्त) सर्वत्र अज और स्नेह सम्पर्क को प्राप्त करते हैं। हे (नासत्या) सत्पुरुषों के प्रति कभी असत्य, असभ्य व्यवहार न करने वाले जनो ! (ता) वे आप दोनों (अस्मभ्यम् मधवद्भ्यः) हम ऐश्वर्य और पूज्य ज्ञान वाले पुरुषों को (ध्रुवं) स्थिर

(यद्यः) यद्य और अन्न, और ( छर्दिः ) आवास के लिये घर ( यंसतः ) प्रदान करो। प्र ये युयुरवृकासो रथा इव नृपातारो जनानाम्।

उत स्वेन शर्वसा शूशुवुर्नरं उत चियन्ति सुचितिम् ॥६॥२१॥ भा०—( ये ) जो ( अवृकासः ) चोर-स्वभाव से रहित, सर्त्यानष्ट,

निश्च्छल (स्थाः) स्थों के समान (स्वेन शवसा) अपने ज्ञान सामर्थ्य और प्रवल पराक्रम से ( प्र ययुः ) आगे जाते हैं और जो (नरः) नेता जन ( ग्रुजुवुः ) खुब बढ़ते हैं, उन्निति को प्राप्त होते हैं ( उत ) और (सुक्षितिम्) उत्तम भूमि को (क्षियन्ति) प्राप्त कर उसमें रहते और उसको ऐश्वर्य युक्त करते हैं वे ही ( जनानां नृपातारः ) सब मनुष्यों की पालन करने में समर्थ, नृपति होते हैं। इत्येकविंको वर्गः॥

#### [ yy ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः — १, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ५ विराट् त्रिष्टुप् । ३ स्राची स्वराट् त्रिष्टुप् । ६, ७ स्रापी त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्चं स्तम् ॥

व्यु १षा आवी दिविजा ऋतेनाविष्क्रग्वाना महिमानुमागात्। अ<u>प दुह</u>स्तमे आ<u>ब</u>रर्जुष्टमङ्गिरस्तमा पृथ्यो अजीगः ॥ १ ॥

भाव-( दिविजाः उपाः ) सूर्य के आश्रय रह कर प्रकट होने वाली प्रभात वेला जिस प्रकार (आपः) विशेषरूप से खिलती (ऋतेन महिमानम् आविष्कृण्वाना आगात् ) तेज से महान् स्वरूप को प्रकट करती हुई आती है, ( तमः अप आवः ) अन्धकार को दूर करती और ( पथ्याः अजीगः ) भागों वा मार्गवर्त्ती प्रजाओं को जगाती, प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार (दिवि-जाः ) सूर्यवत् तेजस्वी गुरु के अधीन जन्म लाभ करके वा (दिवि-जाः) उत्तम शुभ कामना में विद्यमान (उपाः) कान्तियुक्त युवित (वि आवः) अपने विविध गुणों को प्रकट करे, वह (ऋतेन) सत्य व्ववहार, ज्ञान से अपने (मिहमानम्) महान्, आदरणीय मातृ-सामध्ये को (आविः कृण्वाना) प्रकट करती हुई, (आगात्) आवे। (अजुष्टम्) न सेवन करने योग्य (तमः) अज्ञान, शोकादि को अन्धकारवत् और (दृहः) द्रोह, अप्रीति के भावों को भी (अप आवः) दूर करे। वह (अज्ञिरस्तमा) प्राणों में भी सर्वश्रेष्ठ, प्राणवत् अतिप्रियतमा वा ज्ञानवती विदुषी होकर (पथ्याः) उत्तम पथ योग्य, धार्मिक, शिष्टाचारों को (अजीगः) जागृत करे।

महे नो श्रय सुविताय बोध्युषी महे सौभगाय प्र यन्धि।

चित्रं ग्यिं य्यासं धे ह्यस्मे देखि मतेषु मानुषि श्रवस्युम् ॥ २ ॥ भा०—हे (मानुषि देवि) मननशील, मनुष्य जाति के छुभ गुणों से युक्त खि! तू (नः) हमें (अद्य) आज, (महे सुविताय) बड़े भारी सुख मान कराने के लिये (बोधि) हो। हे (उषः) प्रभात वेलावत् कान्तियुक्त एवं पति को प्रेम से चाहने वाली खि! तू भी (महे सौभगाय) बड़े भारी सोभाग्य प्राप्त करने के लिये (प्र यन्धि) उत्तम रीति से विवाह के बंधन में बंध। (अस्मे) हमारे (चित्रं रियं) आश्चर्यं कर नाना एवं संग्रह योग्य ऐश्वर्य और (मर्तेषु) मनुष्यों के बीच (यशसं) यशस्वी (श्रवस्युम्) ज्ञानी पुत्र (धेहि) धारण कर।

एते त्ये भानवी दर्शतायाश्चित्रा उपसी श्रमृतास श्रागुः। जनयन्तो दैव्यानि वृतान्यापृणन्ती श्रन्तरिचा व्यस्थुः॥ ३॥

भा०—( दर्शताः उषसः भानवः) दर्शनीय उषा वेला के किरण जिस प्रकार आते हैं, वे (देव्यानि वतानि जनयन्तः अन्तरिक्षा वि तिष्टन्ति) देव, सूर्य वा किरणों के योग्य प्रकाशादि कार्यों को करते हुए अन्तरिक्ष में विराजते हैं, उसी प्रकार (दर्शतायाः) रूप गुणादि में दर्शनीय, अति मनो इर, (उपसः) पति की कामना करने वाली, कान्तिमती कन्या वा विदुषी

स्त्री से ही (त्ये) वे नाना (एते) ये (अमृतासः भानवः) कभी नादा न होने वाले, दीर्घायु, (चित्राः) आश्चर्यकारी बलवान् वीर्यवान् होकर (आगुः) हमें प्राप्त होते हैं। वे (दैन्यानि) देव, विद्वान् पुरुषों से करने योग्य (व्रतानि) कर्त्तं व्य कर्मों को (जनयन्तः) प्रकट करते हुए, (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष में वायु के समान (आ एणन्तः) सबको पालन पूर्ण, तृष्त, सन्तुष्ट करते हुए (वि अस्थुः) विविध रूपों में विराजें। उत्तम स्त्री से उत्पन्न हुए पुत्र दीर्घजीवी, तेजस्वी, देव, व्रतपालक और सुखन्तारी हों।

प्रषा स्या युंजाना पंराकात्पश्च जितीः परि खद्यो जिंगाति । श्चभिपश्यन्ती <u>बयुना जनानां दिवो</u> दुंहिता भुवनस्य पत्नी ॥४॥

भा०—(एषा) यह (स्वा) वह (दिवः दुहिता) सूर्यं की पुत्रीवत् उपा काल के समान तेजस्वी पुरुष की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ (पराकात् युजाना) दूर देश से विवाह बन्धन में संयुक्त होकर विदुषी स्वी शासक शक्ति के समान (सद्यः) अति शीघ्र ही अपने गुणों से (पञ्च-क्षितीः) पांचों प्रकार के निवासियों, पञ्चजनों को (परि जिगाति) मात करती है, सबको अपने वश करती है। वह (जनानां) मनुष्यों वा जन्म लेने वाली प्रजाओं के (वयुना) ज्ञानों और कर्मों को न्यायपूर्वंक (अभि-पश्यन्ती) देखती हुई और (भुवनस्य) भुवन, जन समूह का (पत्नी) पालन करने वाली हो।

बाजिनीवती स्यस्य योषां चित्रामघा राय ईंग्रे वस्ताम् । ऋषिष्टता जरयन्ती मघोन्युषा उंच्छति वहिभिगृणाना ॥ ५॥

भा०—(स्यैस) स्यं की (योषा) खी (उषा) प्रभात वेला (विह्निभः) यज्ञाप्तियों से (गृणाना) स्तुति की जाती हुई, (जरयन्ती) रात्रि का नाश करती हुई, (ऋषि-स्तुता) विद्वानों की भगवत-स्तुति से युक्त होती है उसी प्रकार (सूर्थंस्य) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष

की (योपा) छी, (उषा) कान्ति से युक्त होकर (बिह्निमः) विवाह करने के योग्य उत्सुक पुरुषों द्वारा (गृणाना) स्तुति की जाती है। वह ज्ञानधारक विद्वान् पुरुषों से उपदेश की जावे। वह (मबोनी) उषावत पुरुष धन से युक्त, (बाजिनीवती) बळयुक्त और ज्ञानयुक्त किया करने वाळी (जरयन्ती) अपने गुणों से अवगुणों, अज्ञान शोक मोहादि को नाश करती हुई, (ऋषि-स्तुता) विद्वानों द्वारा उपदेश प्राप्त कर (उच्छिति) अपने गुणों का प्रकाश करे। (२) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष की शक्ति, सेना और सभामयी है। वह बळ, विजय युक्त होने से 'वाजिनी', नाना धन सम्पन्न होने से 'चित्रा-मवा' वह सब बसने वाळे प्रजाजनों की स्वामिनी है, ऋषिगण, मन्त्रदृष्टा ज्ञानी पुरुष उसको उपदेश करते, वह शतुओं का नाश करती, दुष्टों को सन्तप्त, पीड़ित करने से 'उषा', राज कार्य भार वहन करने वाळे तेजस्वी पुरुषों से प्रशस्त है।

मति युतानामे छवासो अध्वाशिच्त्रा अदश्रन्तुषसं वहन्तः।

याति शुम्रा विश्विपशा रथेन दर्धाति रत्नै विधित जनाय ॥ ६॥
भा०—(अश्वाः) अश्वों के समान दृढ, बलवान् अंग वाले, (चित्राः)
प्जनीय, अद्भुत र आश्चर्यजनक बलिविद्या और गुणों से सम्पन्न, (अहपासः
रोषरिहत, सौम्य स्वभाव वाले तेजस्वी, (उपसः) स्वयं भी उत्तम काम्य
पदार्थों की कामना करने वाले पुरुष (द्युतानां) कान्तिमती, (उपसम्)
कामनावान् उत्तम वध् का (वहन्तः) विवाह द्वारा ग्रहण करते हुए
(प्रति अद्ध्यन्) नित्य देखी जावें। वह वध् (श्रुप्ता) उत्तम आभूषणों
से सुभूषित, श्रुभगुणों से युक्त, वध् (विश्विपशा) नाना रूप के (रथेन)
रथों से (याति) जावे। और (विधते जनाय) विशेष प्रेम से धारण
करने वाले प्रिय, पुरुष के लिये (रत्नं दधाति) देह पर उत्तम रत्न,
गृह में उत्तम धन, जीवन में उत्तम व्यवहार, मन में उत्तम गुण, गर्भ में
उत्तम पुत्र-रत्न (दधाति) धारण करे।

सुत्या सुत्येभिर्महृती महद्भिर्देवी देवेभिर्यज्ता यज्ञेतः। क्जइळ्हानि दर्दंदुस्त्रियांगां प्रति गार्च उषसं वावशन्त ॥ ७ ॥

भा०—वह (सत्येभिः) सत्य गुणों, कर्मी और व्यवहारवान् (महद्भिः) बड़े, गुणवानों से ( महती ) पूज्य, ( देवेभिः ) उत्तम गुणों और विद्वानों और ( यजत्रैः ) पूजनीय, दानशील पुरुषों के साथ ( सत्या ) सत्य शील-वती, सभ्य, (महती) गुणों में महान्, (यजता) दानशील (देवी) विदुषी कन्या सन्संग लाभ करे। वह (ददानि) दद संकटों को भी (रुजत्) नाश करती हुई (ददद्) सुख प्रदान करे। (गावः) वृषभ, जिस प्रकार ( उस्तियाणां मध्ये उपसं वावशन्त ) गौवों के बीच में से कामनावती कपिला गौ को ही चाहते हैं उसी प्रकार (गावः) विद्वान् एवं बलवान् जन भी ( उस्तियाणाम् ) घर वसाने की इच्छुक कन्याओं में से भी ( उषसं) अपने प्रति विशेष कामनावान् वधूके प्रति (प्रति वावशन्त) कामना करें। नू नो गोमंद्वीरवंदेहि रत्नमुषो अश्वावत्पुरुभोजो ग्रस्मे।

मा नी बहिं पुरुषता निदे कर्यूयं पात स्बस्तिभिः सदी नः ८१२२

भा०-हे (उषः) कान्तिमति, प्रिय, कामना वाली ज्ञानवती विदुषि! वधू ! तू ( नः ) हमारे ( गोमत् ) गौओं से युक्त, ( वीरवत् ) वीर पुत्रों से युक्त (रत्नं) उक्तम धन, उक्तम रम्य व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्थोचित कर्म, पुत्र आदि (धेहि) धारण कर । तू (अस्मे) हमारे हितार्थ, ( अधा-वत् ) अश्वों से युक्त और ( पुरु-भोजः ) बहुतों को पालने और बहुतों से भोगने योग्य ऐश्वर्य को भी ( धेहि ) धारण कर । ( नः वर्हिः ) हमारा यज्ञ और वृद्धिशील राष्ट्र, पद ( Position ) आदि ( पुरुषता ) पुरुषों में (निदे मा कः) निन्दा करने योग्य मत बना। हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा उत्तम साधनों से पालन करो । उपा स्कों के प्रायः सब मन्त्र राजशक्ति और विशोका प्रज्ञा, तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थों में भी लगते हैं। इति हाविंशो वर्गः॥

## [ 98 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ इन्दः — १ त्रिष्टुष् । २ विराट् त्रिष्टुष् । ३, ४, ५, ६, ७ निचृत् त्रिष्टुष् ॥ सप्तर्यं स्क्रम् ॥

उदु ज्योतिर्मृतं विश्वज्ञन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्वेत्। कत्वां देवानांमजनिष्ट चर्नुराविरकर्भुवंनं विश्वमुषाः ॥ १॥

भा०-उषा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन करते हैं। (सविता) समस्त संसार का उत्पादक, ( देवः ) सब सुखों का दाता, सूर्यादि लोकों का प्रकाशक, ( विश्वानरः ) समस्त विश्व का और समस्त जीवों का नायक, सञ्चालक परसेश्वर (विश्व-जन्यम् ) समस्त जनों के हितकारी, सब जनों में विद्यमान, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले, (अमृतं ) अमृत, अवि-नाशी, ( ज्योतिः ) परम प्रकाशमय ज्योति को (उत् अश्रेत् उ) सर्वोपिरि होंकर धारण करता है। वह (कत्वा) समस्त विश्व का बनाने वाला, अथवा ( कत्वा ) कर्म और ज्ञान सामर्थ्य से ( देवानां ) समस्त पृथिवी, स्यादि लोकों और विद्वान् पुरुषों के बीच ( चक्षुः ) सब को आंखवत् देखने वाला, अथवा (देवानां चक्षुः क्रत्वा) विद्वानों के ज्ञान दिखाने बाले ज्ञानमय वेद का कर्त्ता, ( उषाः ) सब पापीं का दाहक, उषाकाल के समान कान्तियुक्त, ( भुवनं ) समस्त भुवन को ( आविः अकः ) अकट करता है। गृहस्थ पक्ष में—(सविता देवः विश्वानरः) प्रजोत्पादक विद्वान् सवका नायकवत् होकर (विध-जन्यं) आत्मा के देह के उत्पादक (असृतं ज्योतिः उत् अश्रेत् ) असृत, चिन्मय, अविनाशी ज्योतिः रूप, वीर्थमय तेज, ज्ञानमय प्रकाश को उत्तम रीति से धारण करे। वह ज्ञान, और कर्म से मनुष्यों का चक्षुवत् मार्गदर्शी हो, उसी प्रकार (उषाः) विदुषी स्त्री ( अवनं आविः अकः ) लोक को उषावत् ब्रह्माण्ड के समान अपने गृह को प्रकाशित करे।

प्रमे पन्था देवयानां अद्यक्षत्रमर्घन्तो वसुंभिरिष्क्षतासः । अभूदु केतुरुषसंः पुरस्तीत्प्रतीच्यागादधि हुम्येभ्यः ॥ २ ॥

भा०-जिस प्रकार उपा के प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्कृतासः पन्थाः देवयानाः प्र अदश्रन् ) मनुष्यों से बनाये और मनुष्यों से चलने योग्य मार्ग दिखाई देते हैं। वह ( उपसः केतुः अभूत् ) तेजस्वी सूर्य का ज्ञापक होती और ( अधि हर्म्येभ्यः पुरस्तात् प्रतीची आ अगात् ) बड़े २ महलों के ऊपर से पूर्वदिशा से पश्चिम की ओर आती है, उसी प्रकार वर के लिये वधू और वधू के लिये वर दोनों ही उत्सुक, एवं कामनायुक्त होने से दोनों ही 'उषा' हैं, अतः ऐसे (उपसः) कामना, प्रेमोत्सुकता से उत्सुक पुरुष कें ( पुरस्तात् ) आगे ( केतुः ) ज्ञानवती, उसकी ध्वजा के समान गुणों को दर्शाने वाली विदुषी वधू (अभूत् उ) होवे। वह (प्रतीची) प्रत्यक्ष में पूज्यादत होती हुई, ( हर्म्येभ्यः अधि आगात् ) बड़े महलों में रहने के लिये अधिष्ठात्री रानी होकर आवे । इसी प्रकार (उपसः) कान्ति-मती, कामनावती प्रिय वधू का ( केतुः ) ध्वजा के समान ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुष हो, वह भी पूर्व से पश्चिम को आने वाले सूर्य के समान ( हर्म्येभ्यः अधि आगात् ) हम्यौं को आये । ( वसुभिः ) विद्वानों द्वारा (इष्कृतासः) सुशोभित और (देवयानाः) विद्वानीं द्वारा चलने योग्य (मे पन्थाः) मेरे समस्त धर्ममार्ग, किरणों से प्रकाशित मार्गों के समान मेरे लिये (अम-र्धन्तः ) कभी पीड़ादायक न होते हुए मुझे ( प्र अद्दश्रन् ) उत्तम रीति से दृष्टिगोचर हों।

तानीदहानि वहुलान्यां मुन्या प्राचीनुमुदिंता सूर्यस्य । यतः परि जार दंबाचरन्त्युषी दद्दत्ते न पुनेर्धतीर्व ॥ ३॥

भा०—( सूर्यस्य या प्राचीनम् उदिता ) जिस प्रकार सूर्य के पूर्व दिशा में उदय होने पर जो प्रकट होते हैं (तानि इत् अहानि ) वे ही दिन कहाते हैं (उषा जारः इव परि अचरन्ती ) उषा भी राग्नि को जारण

करने वाले सूर्य के समान ही आचरण करती हुई (न पुनः यती इव दृहक्षे ) फिर नहीं छौटती सी दीखती है उसी प्रकार हे (उपः ) पित की कामना करने वाली वधू ! ( या ) जो तू ( सूर्यस्य प्राचीनम् इत् ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के पूर्व भाग में आकर आगे आती है ( तानि इत् बहुलानि अहानि) वे ही बहुत दिन उत्तम हैं। यतः क्योंकि उन दिनों में तू (जारः इव ) तेरी आयु को अपने साथ पूर्ण व्यतीत करने वाले वा रात्रि व्यतीत करने वाले सूर्यवत् तेजस्वी पति के समान ही तू भी (आचरन्ती) उसकी सेवा ग्रुश्र्षा और धर्माचरण करती हुई (न पुनः यती इव ) उसे फिर भविष्य में कभी भी न त्यागती सी (परि दृहशे) सदा उसके संग दिखाई दे। अथवा (या) जिन दिनों ( सूर्यस्य प्राचीनम् उदिता ) सूर्य-वत् तेजस्वी पति के पूर्व, प्राङ्मुख खड़े रहते, तू भी (जार इव आचरन्ती यतः परि दृहशे ) पति के समान ही विवाहादि कृत्य उसके समीप करती दिखाई देवे (न पुनः यती इव ) उसे छोड़ती सी न दिखाई देवे (तानि इद् अहानि बहुलानि ) ऐसे ही सहयोगी जीवन के दिन बहुत (आसन्) होतें। 'जारः इव' इति पदपाठः। 'जारे-इव' इति सायणाभिमतः॥ त इद्देवानां सध्मादं श्रासकृतावानः कवयः पूर्व्यासः। गुळ्हं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्तस्त्यमन्त्रा अजनयञ्जूषासम् ४

भा०—जो (ऋतावानः) सत्य ज्ञान और वेद, तप आदि का सेवन करने वाले (पूर्व्यासः कवयः) पूर्व के विद्वानों से शिक्षित, क्रान्तदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं (ते इत्) वे ही (देवानां) विद्वान् पुरुषों के (सधमादः आसन्) साथ आनन्द, सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही (पितरः) माता पितावत् पालक बनकर (गूढं ज्योतिः) अपने भीतर छिपे ज्योति- भैंय तेज को (अनु अविन्दन्) प्राप्त करते हैं। जो (सत्य-मन्त्राः) सत्य, मननशील होकर (उषासम् अजनयन्) कान्तिमती, ज्योतिष्मती, अज्ञान और पाप को दूर करने वाली विशोका प्रज्ञा को प्रकट करते हैं। (२)

उसी प्रकार सत्यज्ञानी, ऐश्वर्यवान्, विद्वान् सहयोग का सुख पाते हैं जो माता पिता होकर सन्तान वा वीर्थरूप गूढ ज्योति को प्राप्त करते हैं, सत्य-मन्त्र होकर ( उपासं अजनयन् ) कामनायुक्त वधू को प्राप्त कर उससे उत्तम सन्तान उत्पन्न करते हैं।

सुमान ऊर्वे अधि सङ्गतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते । ेते देवानां न मिनन्ति वृतान्यमर्थन्तो वसुभिर्यादमानाः ॥ ५ ॥

भा०—जो पुरुष ( समाने ) एक समान ( ऊर्वे ) समूह या वर्ग में ( अधि ) एक अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) एकत्र मिलकर (संजानते) सम्यक् ज्ञान और परिचय कर हेते हैं (ते) वे (मिथः) परस्पर का हिंसन या नाश करने की (न यतन्ते) चेष्टा नहीं करते । (ते) वे ( देवानां व्यतानि ) विद्वानों के कार्यों का (न सिनन्ति) नाश नहीं करते। और वे ( वसुभिः ) धनों द्वारा ( यादमानाः ) यलवान् होते हुए ( अमर्धन्तः ) और हिंसा न करते हुए संगत होकर जीवन व्यतीत करते हैं।

प्रिति त्वा स्तोमैरीळते वासिष्ठा उष्वर्बुधः सुभगे तुष्ट्वांसः।

गर्वा नेत्री वार्जपत्नी न उच्छोर्षः सुजाते प्रथमा र्जरस्व ॥ ६ ॥ भा०-हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवति ! विदुषि ! (तुष्टुवांसः) स्तुति करने हारे, (उपर्बुधः) प्रभात वेळामें जागने वाळे (वसिष्ठाः) उत्तम वसु, विद्वान् गृहस्थ, ब्रह्मचारी गण, (त्वा) तेरी ( स्तोमैः ) उत्तम स्तुत्य वचनों से ( इडते ) स्तुति करते हैं । हे ( उषः ) पापनाशिके ! तू (वाज-यन्ती ) ऐश्वर्य और ज्ञान का पालन करने वाली (गवां नेत्री ) गौओं के समान सौस्य वाणियों को प्रस्तुत करने वाली होकर (नः) हमारे बीव ( उच्छ ) गुणों और ज्ञान का प्रकाश कर । हे ( सु-जाते ) उत्तम माता पिता की उत्तम पुत्रि ! तू (प्रथमा) सर्वेश्रेष्ट गिनी जाकर (जरस्व) अपने प्रिय पुरुष के गुणों का वर्णन कर।

एषा नेत्री रार्धसः सूनृतानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वासिष्ठैः। दीर्घश्चर्तं रियमस्मे दर्धाना यूयं पात स्वस्तिमः सद्गं नः॥७॥२३॥०

भा०—(एषा) वह (उषा) कान्तिमती, वधू (राधसः नेत्री) धन को प्राप्त कराने वाली और वह (स्नृतानां नेत्री) अन्नों उत्तम ज्ञानमय वचनों और सत्य विद्याओं को प्राप्त कराने वाली होकर (उच्छन्ती) स्वयं उत्तम गुणों का प्रकाश करती हुई (विसिष्टैः) उत्तम वसु, ब्रह्मचारियों और सन्तान के उत्तम माता पिताओं द्वारा (रिभ्यते) स्तुति की जाती है, वह (अस्मे) हमारे (दीर्घ-श्रुतं) दीर्घ काल तक श्रवण किये जाने योग्य (रियम्) ज्ञान ऐश्वर्य को (दधाना) धारण करने वाली हो। है विद्वान पुरुषो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा उत्तम सुखकारी साधनों से पालन करो। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ 00 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २, ३, ४, ४ निचृत्ः त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षड्डचं स्क्रम् ॥

उपें रुख्वे युव्तिर्न योषा विश्वं जीवं प्रसुवन्तीं चराये।

अभूदिशः सुमिधे मानुषाणामकुज्यों तिर्वाधमाना तमांसि॥१॥
भा० जिस प्रकार (उपा) प्रभात वेला (उप रुरुचे) पतिवत्
सूर्य के समीप स्वीवत् शोभित होती है। वह (विश्वं जीवं चराये प्रसुवन्ती)
समस्त जीव संसार को निद्रा से उठकर विचरने के लिये प्रेरित करती है।
(सिमिधे) प्रकाश करने के लिये (अग्निः अभूत्) सूर्य रूप अग्नि
पकट होता है, (मानुषाणां) मनुष्यों के लिये (तमांसि बाधमाना
ज्योतींषि) अन्धकारों को दूर करने वाले प्रकाशों को (अकः) प्रकट
करता है, उसी प्रकार वह परमेश्वरी शक्ति भी (युवितः योषा न) युवित
स्त्री के समान (विश्वं जीवं) समस्त विश्व को और समस्त जीव संसार

को (चराये प्रसुवन्ती) नाना कर्म फलों के उपभोग के लिये उत्पन्न करती हुई (उप उरुर्वे) सर्वत्र शोभा दे, (अग्नः) वह परमेश्वर अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप (सिमधे) ज्ञान प्रकाश करने के लिये (अभूत्) हो। और वही (मानुषाणाम्) मनुष्यों के हृदय के (तमांसि) अज्ञानान्धकारों को (वाधमाना) दूर करता हुआ (ज्योतिः) वेदमय ज्ञानद्योतक प्रकाशों को (अकः) उपदेश करता है। (२) इसी प्रकार गृहपत्नी, युवित खी जीव बालकको उसको कर्म भोग और स्वतः सुखप्राधि के लिये उत्पन्न करती है। 'अग्नि' रूप तेजस्वी विद्वान् विवाहाग्निवत् प्रज्वलित होता है, वह सब के अज्ञानों को दूर करने वाले विद्याप्रकाशों को प्रकट करता है।

विश्वं प्रतीची सप्रथा उद्देस्थादुशृद्धासो विश्वेती शुक्रमेश्वेत्। हिर्रएयवर्णा सुदर्शीकसन्द्रगावी माता नेत्रयहामरोचि ॥ २॥

भा०—(अहां नेत्री) उपा, प्रभात वेला जिस प्रकार दिनों की प्रारम्भक नायिका, (गवां माता) सूर्य की किरणों को अपने में से माता के
समान पैदा करती है, वह (हिरण्य-वर्णा) सुवर्ण के समान चमकती हुई
(सुदशीक-सन्दग्) आंखों को सब पदार्थ अच्छी प्रकार दिखला देती है,
वह (प्रतीची) प्रत्यक्ष होती हुई, (स-प्रथा) विस्तृत होकर (क्शद्
वासः विश्रती) मानो चमकीला वस्त्र पहने (विश्रं शुक्रम् अश्वेत)
समस्त संसार को दीसियुक्त कर चमका देती और बढ़ती है उसी प्रकार
परमेश्वरी शक्ति और नव वधू माता भी (अहां) न नाश होने वाले,
नित्य, जीवों, न मरने योग्य बालक जीवों की (नेत्री) नायिका, प्राप्त
कराने वाली, (गवां) लोकों, वाणियों और गौ आदि पशुओं की भी
(माता) माता के समान पालन करने वाली। (सुदशीक-संदग्)
दर्शनीय सम्यक् दृष्टि से युक्त, निष्पक्षपात, सौम्यनयनी, (हिरण्य-वर्णा)
उज्जवल, हित रमणीव वर्ण वाली हो। वह (प्रतीची) प्रत्येक की दृष्टि में

पूजनीय, ( रुशद्-वासः ) उज्ज्वल वस्तादि को ( विश्वती ) धारण करती हुई, ( सप्रथा ) समान रूप से विख्यात होकर ( उत्-अस्थात् ) उत्तम स्थिति प्राप्त करे और ( शुक्रम् अर्थेत् ) शुद्धरूप, शुद्ध आचरण और वीर्योत्पन्न सन्तिति की वृद्धि करे ।

देवानां चर्त्तुः सुभगा वर्दन्ती श्वेतं नयन्ती सुदशीक्रमश्वेम् । उषा अदर्शि रशिमभिव्यक्ता चित्रामेघा विश्वमनु प्रभूता॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार (उषा) उषा, प्रभात वेला की सूर्य की कान्ति (रिक्मिभिः व्यक्ता अद्धिं) किरणों से विशेष प्रकाशित दिखाई देती है, वह (वित्रामघा विश्वम् अनु प्रभूता) समस्त विश्व में प्रकट होती, चित्र विचित्र वर्ण युक्त प्रकाशों से मानों पूज्य धन युक्त होती है। वह (सुभगा) उत्तम भद्रवर्ण युक्त होकर (देवानां चक्षुः) मनुष्यों की आंखों को (श्वेतं वहन्ती) श्वेत प्रकाश देती हुई, और (सुदशीकम् श्वेतं अश्वम् नयन्ती) उत्तम दर्शनीय, श्वेत, व्यापक प्रकाशवान् सूर्य को प्राप्त कराती है उसी अकार (उपा) पित की कामना से युक्त नववधू, (सुभगा) उत्तम पृथ्वं से युक्त, सौभाग्यवती, (देवानां) विद्वान् पुरुषों के बीच (चक्षुः) सोम्य दृष्टि करती हुई और (श्वेतम्) ग्रुद्ध चरित्रवान् (सु-दशीकम्) उत्तम दर्शनीय, (अश्वम्) अश्ववत् सुदृदृ शरीर वाले विद्यावेत्ता पुरुष के अति अपनी चक्षु को (नयन्ती) पहुंचाती हुई, उसे प्रेम से वरण करती हुई, (चित्रा-मघा) उत्तम नाना प्रकार के पूज्य धनों से युक्त और (रिश्मिभिः व्यक्ता) किरण-कान्तियों से सुशोभित, (विश्वम् अनु प्रभूता) सबके समक्ष प्रकट होकर (अद्शिं) दीखे।

अन्तिवामा दूरे श्रमित्रमुच्छोवीं गव्यूतिमभयं कृधी नः।

यावय द्वेष त्रा भरा वसूनि चोदय राधी गृणते मधीनि॥४॥ भा०—हे (मधीनि) ऐश्वर्य, धन की स्वामिनि राजशक्ते! हे विदुषि! त्(अन्ति-वामा) अपने समीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थीं और उत्तम ऐश्वर्यों को रखती हुई (अमित्रम् दूरे) शतु को दूर करती हुई (उच्छ) अपने आप चमक। तू (उवीं) बड़ी भूमि और विशाल (गन्यूतिम्) मार्ग को (नः) हमारे लिये (अभयं कृधि) भय से रहित कर। (द्वेषः यवय) हमारे में से द्वेष भावों और द्वेष करने वालों को दूर कर। (वस्नि आभर) नाना ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा, (गृणते) स्तुति, उपदेश करने वाले पुरुष को (राधः चोद्य) ऐश्वर्य प्रदान कर। (२) इसी प्रकार स्त्री भी, समीप रहकर भोगने योग्य, एवं नाना धन समीप रखने वाली होने से 'अन्तिवामा', (अभित्रम्) स्नेहरहित पुरुष से दूर रहे, संसार के बड़े भारी मार्ग को भयरहित करे, द्वेष को दूर करे, धनों का संप्रह करे, उपदेश विद्यन्ती न त्रार्थः।

श्चरमे श्रेष्ठेभिर्मानुभिर्वि भाह्युषो देवि प्रतिरन्ती न श्रायुंः। इषं च नो दर्घती विश्ववारे गोमदश्वीवद्दर्थवच् रार्घः॥ ५॥

भा०—हे (उपः देवि) प्रभात वेला के समान शुभगुणों से युक्त विदुषि ! तू (श्रेष्ठेभिः) अति उत्तम किरणों के समान श्रेष्ठ गुणों से (विभाहि) विशेष रूप से चमक । तू (नः) हमें (आयुः प्रतिरन्ती) दीर्घ जीवन प्रदान करती हुई, और हे (विश्वचारे) विश्व अर्थात् हृदय में प्रविष्ट पतिह्वारा एकमात्र वरण करने योग्य ! (नः) हमारी (इषं) अन्न और (गोमत् अश्वावत् रथवत् च) गोओं, अश्वों और रथों से समृद्ध (राधः) धन समृद्धि को (द्धती) धारण करती हुई, स्वामिनी होकर (विभाहि) विशेष रूप से चमक ।

यां त्वां दिवो दुहितर्वर्धयन्त्युषः सुजाते मृतिभिर्वसिष्ठाः। सास्मासुधार्ययमृष्वं वृहन्तं यूयं पात स्वस्तिभिः सद्दी नः ६।२४

भा०—हे (उषः) प्रभात वेला, उषा के समान कान्तिमति ! हे (सुजाते) ग्रुभ गुणों सहित, उत्तम जन्म वाली ! हे (दिवः दुहितः) तेजस्वी सूर्यवत् विद्वान् और वीर पुरुष की पुत्रि ! एवं पति की नाना

कामनाओं को पूर्ण करने हारि! (विसिष्ठाः) उत्तम २ वसु, ब्रह्मचारी एवं गृहन्थ, पिता जन (यां त्वा वर्धयन्ति) जिस तुझ को बढ़ाते हैं, तेरी मान, आदर, प्रतिष्ठा करते हैं (सा) वह तू (अस्मासु) हमारे बीच (ऋष्वं) बढ़े भारी (बृहन्तं) महान् (रियम्) ऐश्वर्यं को (धाः) धारण कर और हममें भी धारण करा। हे विद्वान् लोगो! (यूयम्) तुम लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा करो। इति चतुर्विशो वर्गः॥

#### [ 50 ]

विसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छन्द:—१, २ त्रिष्टुप् । ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् ।। ५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्कम् ॥

मित केतर्वः प्रथमा श्रीदश्रबृध्वी श्रीस्या श्रुअयो वि श्रीयन्ते । उषी श्रुवीचा बृहुता रथेन ज्योतिष्मता नाममस्मभ्यं विज्ञ ॥१॥

भां०—(अस्याः) उस उत्तम विदुषी खी के (प्रथमाः केतवः) सर्व-श्रेष्ठ ज्ञापक गुण रिहमवत् (प्रति अद्दशन्) प्रत्यक्ष दिखाई दें। (अस्याः) इसके (अञ्जयः) उत्तम गुण प्रकाशवत् (वि-श्रयन्ते) विविध प्रकार से प्रकट होते हैं। हे (उषः) कान्तिम ते! उषा के समान सुन्दरि! तू (ज्योति-ष्मता) तेजस्वी, ज्ञानी (बृहता) बड़े (अर्वाचा) अश्व से जाने वाले (रथेन) रथ के समान दृद एवं रम्य, व्यवहारज्ञ, विद्वान् पृति के साथ मिलकर (अस्मम्यम्) हमारे लिये (वामम् विश्व) उत्तम ऐश्वर्यं, सुखादि धारण कर, हमें भी सुख प्रदान कर।

यति बीमुग्निजैरते समिद्धः प्रति विप्रासी मृतिभिर्गृण्नतः।

उषा याति ज्योतिषा वार्धमाना विश्वा तमासि दुरिताप देवी २

भा०—( उपा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप बाधमाना याति ) उपा अर्थात् प्रभात की सौरी प्रभा जिस प्रकार प्रकाश से सब अन्धकारों को दूर करती हुई व्यापती है उसी प्रकार ( देवी ) विदुषी स्त्री ( ज्योतिषा ) अपने तेजःप्रभाव से (विश्वा दुरिता) सब प्रकार के दुःखों और दुष्ट आचारों को (अप बाधमाना) दूर करती हुई (याति) प्राप्त होती है। (सिमद्धः अग्निः) प्रातः प्रज्ञवलित अग्नि के समान प्रकाशमान विद्वान् (सीम् प्रति जरते) सब प्रकार से और सर्वत्र उपदेश करे, और (मितिभिः) ज्ञानों से युक्त (विप्रासः) विद्वान् बुद्धिमान् पुरुष भी (गृणन्तः) उप-देश करते हुए (प्रति जरन्ते) प्रश्न किये जाने पर उत्तर द्वारा उपदेश करते हैं।

एता उ त्याः प्रत्यंदश्रन्पुरस्ताज्ज्योतिर्यंच्छ्रंन्तीरुषसौ विभातीः। अजीजनन्तसूर्यं यज्ञम्शिमंपाचीनं तमो अगादर्जुएम् ॥ ३॥

भा०—( एताः त्याः ) ये वे ( विभातीः उपसः ) चमकती उपाओं, प्रभातिक सूर्य की कान्तियों के सदश उज्ज्वल, (ज्योतिः यच्छन्तीः) कान्ति प्रदान करती हुई नव-वधुएं (प्रति अद्श्रन्) दीखें। वे ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी ( यज्ञम् ) प्जनीय ( अग्निम् ) अप्रणी नायक को (अजीनन् ) अपने पीछे आता प्रकट करती हैं। (अजुष्टम् ) न सेवन करने योग्य ( तमः ) शोक आदि दुःख ( अपाचीनं अगात् ) द्र चला जाता, अर्थात् उनके आने पर घर र खुशियां विराजती हैं।

अर्चेति दिवो दुंहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युषसं विभातीम् । आस्थाद्रथं स्वधयां युज्यमानुमायमश्वासः सुयुजो वहंन्ति ॥४॥

भा०—( दिवः दुहिता ) सूर्यं की पुत्री के समान कान्तिमती (मघोनी) बड़ी ऐश्वर्यं की स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा (अचेति) जानी जाती है। उसको (विभातीम्) विविध प्रकार से चमकती (उषसम्) प्रभात वेळा के समान ही अनुरागवती को (विश्वे पश्यन्ति) सब देखते हैं। (यम्) जिसको (अश्वासः) बहुत विद्याओं में निष्णात जन अश्वों के समान उत्तम सहयोगी होकर सन्मार्गं पर लेजाते हैं उस (रथम्) रथवत सुदृढ़ शरीर वाले, और (स्वध्या) अपने आपको वा अपने सर्वस्व को

धारण करने वाली खी के साथ (युज्यमानम्) योग प्राप्त करने वाले (रथम्) रमणकारी, पति को (आ अस्थात्) प्राप्त करे अपना आश्रय वनावे।

मिति त्वाद्य सुमनंसो बुधन्तासमाकांसो मधवानो वयं चे। चिल्विलायध्वमुषसो विभातीर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः५।२५

भा०—हे विदुषि ! (सु-मनसः) उत्तम चित्तवाले (अस्माकासः) हमारे सम्बन्धी जन और (मघ-वानः) उत्तम ज्ञानैश्वर्यवान् और (वयं च) इम लोग सभी (अद्य) आज के दिन (त्वा प्रति बुधन्त) तेरे साथ उत्तम परिचय प्राप्त करें। हे (विभातीः उपसः) उज्ज्वल रूप से चमकने वाली प्रभात वेलाओं के समान कुलवधुओ ! आप लोग (तिल्विलायध्वम्) तिलों से सुशोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के समान होवो। (यूयं) आप सब लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा उत्तम सुखप्रद शान्तिजनक उपायों से पालन करो। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

# [ 30 ]

विसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा देवता ॥ छन्दः—१, ४ निचृत्तिन्दुप् । २, ३ विराट् विष्टुप् । १ आचौं स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

व्ये १षा श्रावः पृथ्यां ३जनानां पश्च चितीर्मानुषीर्वोधयन्ती । सुमन्दार्भे ह्वाभिर्मानुमश्चेद्वि सूर्यो रोदमी चर्चसावः ॥ १॥

भा०—( जनानां पथ्या ) मनुष्यों को अपने प्रकाश से सत्पथ बतलाने वाली ( उषा ) प्रभात वेला के समान (पथ्या) धर्म-पथ बतलाने में
हितकारिणी, और (पथ्या) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने वाली वधू
( वि-आवः ) विविध गुणों का प्रकाश करे। वह ( मानुषीः पञ्च क्षितीः
बोधयन्ती ) मनुष्यों के पांचों प्रकार के प्रजाजनों को ज्ञान बोध कराती हुई,
( सु-सं-द्रग्भिः ) उत्तम सम्यग् दर्शन युक्त, ( उक्षभिः ) पुरुष-पुंगवों

द्वारा ( भानुम् अश्रेत् ) विशेष दीप्ति को धारण करे। और (सूर्यः ) आकाश और भूमि को प्रकाश से सूर्यं के समान पुरुष ( रोदसी ) माता पिता दोनों के कुलों को ( चक्षसा ) सम्यग् दृष्टि से, (वि-आवः) विशेष रूप से उज्जवल करता है।

व्यं अते दिवो अन्तंष्वक्रून्विशो न युक्ता उषसी यतन्ते । सं ते गावस्तम् आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेवं बाहू॥२॥

भा०—( उपसः ) प्रभात वेलाएं जिस प्रकार (दिवः अन्तेषु ) आकाश के प्रान्त भागों में (अक्तून् वि अञ्जते) रात्रि-भागों या प्रकाशों को प्रकट करती हैं उसी प्रकार (उषसः) कामनायुक्त नववधुएं (अन्तेषु ) प्रान्त भागों में विद्यमान (विद्याः न) राजा की प्रजाओं के समान (दिवः अन्तेषु) दिन के अन्त में रात्रि के कालों में (अक्तून्) अपने विशेष उज्ज्वल गृह के दीपकों को प्रकाशित करती हैं। और ( युक्ताः यतन्ते ) नियुक्त भृत्यजनों के समान नववधुएं भी ( युक्ताः ) पति की आज्ञा में रहकर (यतन्ते) गृह कार्य करती हैं। हे नववधू ! जिस प्रकार ( गावः तमः आवर्त्तयन्ति ) किरणें अन्धकार को दूर कर देती हैं और ( ज्योतिः यच्छन्ति ) प्रकाश देती हैं, वे ( सूर्यस्य बाहू इव ) सूर्यं की बाहुओं के समान होते हैं उसी प्रकार हे नववधू ! ( ते ) तेरी ( गावः ) वाणियां भी ( तमः सम् आ वर्त्तयन्ति ) शोकादि दुःख को अच्छी प्रकार दूर करें और (ज्योतिः) प्रकाशवत् स्फूर्ति, उत्साह को प्रदान करें। हे (उषः) नववधू! तू भी (सविता इव) प्रजा-उत्पादक पति के समान ही होकर (बाहू) एक शरीर में दो बाहुओं के समान तुम दोनों मिल कर रही।

श्चर्भूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्सुविताय श्रवीसि । वि दिवो देवी दुहिता देधात्यिङ्गिरस्तमा सुकृते वस्ति ॥ ३ ॥ भा०-यदि (उषा) उषा के समान कान्तिमती कन्या (इन्द्र-तमा) अति अधिक ऐश्वर्यवती, रानी के समान सम्पन्न और (मधोनी) उत्तम धनेश्वर्य से युक्त (अभूत्) हो तो वह (सुविताय) और भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्ति करने वा (सुविताय) जगत् का उत्तम कल्याण करने के लिये ही (अवांसि) नाना अन्न, यशों और धनों को (अजीजनत्) और भी उत्पन्न करे। वह (दिनः दुहिता) तेजस्वी सूर्य की पुत्रीवत् प्रभा के समान उज्ज्वल कान्तियुक्त (दिनः दुहिता) कामनावान् पित के मनो-स्थों को पूर्ण करने वाली वा (दिनः) व्यवहारों, व्यापारादि तथा ज्ञान विज्ञानों का दोहन करने वाली, वार्ताचतुर वा ज्ञानवती स्त्री (अंगिरस्तमा) अति विदुषी होकर भी (सुकृते) ग्रुभ कर्म, पुण्यादि की वृद्धि के लिये ही (वस्नि) समस्त नाना ऐश्वर्यों को (दधाति) धारण करे।

तावर्षुषो राधी श्रमभ्यं रास्व यावित्स्तोत्तभ्यो अर्रदो गृणाना । यां त्वा जुजुवृष्टमस्या रवेण वि दृळहस्य दुरो अद्गेरीणींः ॥४॥

भा०—जिस प्रकार 'उषस्' अर्थात् अति कान्तियुक्त विद्युत् को ( वृष् भस्य रवेण) वर्षणशील मेघ के घोर गर्जन के साथ ही (जजुः) जानते हैं, और वह ( दृदस्य अदेः दुरः वि औणींत् ) दृद् मेघ या पर्वतादि के भी जलावरोधक मार्गी को खोल देती हैं उसी प्रकार हे विदृषि! वधू! ( यां त्वा ) जिस तुझको ( वृषभस्य ) उत्तम पुरुष के ( रवेण ) उपदेश या नाम शब्द से लोग ( जजुः ) जान लेते हैं और जो वह तू ( दृदस्य अदेः ) दृद् 'अदि' अर्थात् पर्वतवत् विशाल भवन के ( दुरः ) नाना द्वारों को (वि औणींः) उद्घाटन कर, तू बड़े गृहपित की स्वामिनी हो । और ( यावत् ) जितना तू ( गृणाना ) स्तुतियुक्त होकर ( स्तोतृभ्यः अरदः ) स्तोता, विद्वानों को देवे (तावस् राधः) उतना ही घन (अस्मभ्यं) हमें भी प्रदान कर । अर्थात् स्वी विद्वानों और वन्धु वान्धवों का बराबर सत्कार किया करे ।

द्वेवंदेवं राधंसे चोदयंन्त्यस्मद्यंक्सूनृतां ईरयंन्ती। ब्युच्छन्ती नः सुनये धियोधा यूयं पात स्वस्तिभिः सद् निपार्शि

भा०-हे विदुषि ! सौभाग्यवति ! तू (देवं देवं ) प्रत्येक विद्वांन् पुरुष को (राधसे) प्रदान योग्य धन को (चोदयन्ती) स्वीकार करने की प्रार्थना करती हुई और (अस्मद्रयक्) हमारे प्रति (स्नृता) उत्तम वचन देती, कहती हुई, (वि उच्छन्ती) विशेष गुणों को प्रकट करती हुई ( नः सनये ) हमें दान देने के लिये ( धियः धाः ) नाना लौकिक वैदिक कर्म और ग्रुभ संकल्प किया कर । हे विद्वान स्त्री पुरुषो ! (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) आप लोग हमारी नाना उत्तम २ उपायों से सदा रक्षा किया करो। इति षड्विंशोईवर्गः॥

[ 50 ]

विसन्ठ ऋषिः॥ उषा देवता॥ छन्दः—१ त्रिन्डप्। २ विराट् त्रिन्डप् । ३ निचृत्तिष्टुप्।। तृचं स्क्रम्।।

प्रति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीभिर्विप्रसः प्रथमा अवुधन्। विवर्तयन्तीं रर्जसी समन्ते आविष्क्रग्वतीं भुवनानि विश्वा ॥१॥

भा०-जिस प्रकार (रजसी समन्ते) आकाश और भूमि के प्रान्त भागों तक ( वि-वर्तयन्तीं ) ब्यापती हुई और ( विश्वा भुवना आविः कृण्वतीं ) समस्त पदार्थों को प्रकट करती हुई ( प्रति उपसं ) प्रत्येक प्रभात बेला को प्राप्त कर (विद्यासः) विद्वान् लोग (स्तोमेभिः गीर्भिः) स्तुतियुक्त मन्त्रों, सूक्तों और वाणियों से (अबुधन् ) विशेष ज्ञान प्राप्त करते और अन्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं उसी प्रकार (वसिष्ठाः) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी वा पितावत् (प्रथमाः) प्रथम कोटि के, उत्तम, वा विस्तृत ज्ञान वाळे (विप्रासः) विद्वान् पुरुष, (समन्ते) समीपस्थ (रजसी) मातृ-पितृ-पक्ष के बन्धुजनों को वा (समन्ते ) अति समीपस्थ (रजसी ) गर्भ में

प्राप्त श्रुक और रज दोनों के अंशों को (विवर्त्तयन्ती) विशेष या विविध रूपों में व्यापारयुक्त करती हुई और (विश्वा भुवनानि) सब गर्भगत भूण के नाना रूपों को प्रकट करती हुई (उसे) सन्तान की इच्छुक माता को (प्रति) लक्ष्य कर (स्तोमेमिः) स्तुति योग्य वचनों और व्यवहारों और (गीभिः) वेद वाणियों से (अबुध्रन्) उसको ज्ञान प्रदान करें, जिससे सन्तित का पोषण उत्तम और उस पर संस्कार भी उत्तम पड़ें। जो दशा गर्भग्रहण समर्थ एवं पित-संगता उपात्तगर्भा युवित की होती है वही दशा ब्रह्म बीज को अपने में धारण करने वाली हिरण्य-गर्भा प्रकृति की होती है। इस मन्त्र में उस प्रकृति को 'उषा' कहा है। उस दशा से युक्त प्रकृति को विसण्ठ विष्ठ, ब्रह्मचारी ऋषि गण वेद के नाना स्कृतों तथा मन्त्रों से जानते हैं। वह प्रकृति भी (समन्ते रजसी विवर्त्तथन्तीं) संयुक्त दो सत् तत्व वा अविकृत प्रकृति और अविक्रिय बहु दोनों को (रजसी) राजसभाव, में (वि-वर्तयन्तीं) विविध विकृत्तियों में बदलती हुई और (भुवनानि विश्वा आविष्कृण्यन्तीम्) समस्त केशों को प्रकट करती हुई उसको जानते हैं।

ष्षा स्या नव्यमायुर्दधाना गृढ्वी तमो ज्योतिषोषा अबोधि । अर्थ एति युव्तिरह्नयाणा प्राचिकितृत्स्य यज्ञमुग्निम् ॥ २ ॥

भाट—जिस प्रकार (उषा) प्रभात बेला, (ज्योतिषा तमः) प्रकाश से अन्धकार को दूर करती, (नज्यम् आयुः दधाना) सब प्राणियों को नया जीवन देती, जगाती, (अग्रे सूर्य के आगे आती फिर सूर्य, यज्ञ और यज्ञाभि को प्रबुद्ध कराती है उसी प्रकार (उषा स्या युवतिः) वह यह युवति, वधू (नज्यम् आयुः दधाना) अपनी नयी आयु धारण करती हुई (ज्योतिषा) अपनी कान्ति से (गूद्धीतमः) गहरे शोक मोहादि को दूर करके (अबोधि) जागे और पति को जागृत करे। वह (अह्रयाणा) लज्जा वा निद्धा को त्यागकर (युवतिः) नवयुवति गृहिणी, (अग्रे एति)

आगे आवे ( सूर्यम् ) सूर्यवत् अपने पति को ( प्राचिकितत् ) जगावे, ( यज्ञम् अग्निम् ) और बाद वही यज्ञ अर्थात् पूज्य देव परमेश्वर और अग्निहोत्र की अग्नि को भी जागृत करे।

अश्वावतीर्गोर्मतीर्ने उषासी बीरवंतीः सदमुच्छन्तु भुद्राः । घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सद्दी नः ॥३।२७।५॥

भा०—( अश्वावतीः ) उत्तम अश्वों अर्थात् विद्यादि में निष्णात उत्तम पुरुषों से युक्त, (गोमतीः) उत्तम वेदवाणियों से युक्त, (वीरवतीः) उत्तम पुत्रों से युक्त, (भद्राः) कल्याण देने वाली (उपासः) पति पुत्रादि को चाहने वाली देवियां (नः सद्म उच्छन्तु) हमें और हमारे घरों को सदा प्रकाशित करें। वे सदा ( घृतं दुहानाः ) घृतवत् स्नेह, जल आदि पुष्टिकारक पदार्थों की ( दुहानाः ) वृद्धि करती हुई स्वयं भी ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( प्रपीताः ) सुख तृप्त, सन्तुष्ट, एवं दष्ट पुष्ट होकर रहें। हे उत्तम देवियो ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) आप सब हमारी सदा उत्तम साधनों और शान्तिदायक यज्ञादि से रक्षा करो । इसी प्रकार राष्ट्र में सेनायें, शत्रुओं और दुष्टों को दग्ध करने से उषाएं है और प्रजाएं राजा की प्रिय होने से उपाएं हैं। वे अश्वगों, भूमि, वीर पुरुषों से युक्त, ऐश्वर्यवान् हो के तेज को बढ़ाती हुई सब प्रकार से प्रसन्न, तृप्त हों । इति सप्तविंशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अथ पष्टोऽध्यायः

## [ = ? ]

वसिष्ठ ऋषि: ॥ उपा देवता ॥ छन्दः — १ विराड् वहती । २ भुग्निवहती । ३ आधीं बृहती। ४,६ आधीं भुरिग् बृहती, निचृद् बृहती॥ षडुचं स्क्रम् ॥ प्रत्युं श्रदश्<u>यायत्युं च्छन्ती दुहिता दिवः।</u> अपो महि व्ययति चर्चसे तमो ज्योतिष्क्रणोति सूनरी ॥१॥ भा०-जिस प्रकार (दिवः दुहिता) सूर्य की पुत्री के समान भकाश से जगत् को पूर्ण करने वाली, प्रकाश की देने वाली उपा (आयती) आती हुई, और (उच्छन्ती) प्रकट होती हुई (प्रति अद्धिं उ) सब को स्पष्ट दिखाई देती है, वह (मिह तमः) बड़े अन्धकार को (अपोन्ययित उ) दूर करती है, और (चक्षसे) सब को दिखलाने के लिये (ज्योतिः कुणोति) प्रकाश करती है उसी प्रकार (स्नरी) उत्तम नायिका विदुषी स्त्री, (दिवः दुहिता) सब कामनाओं और व्यवहारों को पूर्ण, सफल करने वाली, (आयती) आती हुई, (उच्छन्ती) अपने गुणों को प्रकट करती हुई, (प्रति अद्धिं) प्रतिदिन दिखाई दे। वह (चक्षसे) सम्यग् दर्शन करने और अन्यों को उपदेश करने के लिये (मिह तमः अपोव्यति) बहुत अन्धकार अज्ञान को दूर करे और (ज्योतिः कुणोति) ज्ञान प्रकाश का सम्पादन करे। उद्घित्रयाः सृजते सूर्यः सचा उद्यक्तिमिचिवत्। त्वेदुषो दयुषि सूर्यस्य च सं भक्कन गमेमिहि॥ २॥

भा०—जिस प्रकार (अर्चिवत्) तेज से युक्त (नक्षत्रम्) नक्षत्र रूप (सूर्यः) सूर्यं भी (उद्याः सचा उत्सृजते) किरणों को एक साथ जपर फेंकता है, हे (उपः) उपा! (तव इत् सूर्यस्य उपि) तेरे और सूर्यं के उपा काल में जिस प्रकार (भक्तेन सं गमेमिहि) हम भजन करने योग्य प्रभु से संगति लाभ करें, उसी प्रकार हे (उपः) कान्तिमित, उत्तम विदुषि नववधु! जब (उत् यत्) उगता हुआ (अर्चिवत्) अन्यों के आदर सत्कार योग्य (नक्षत्रम्) नक्षत्र के समान (नक्षत्रं) व्यापक राज्य के पालने में समर्थं बल हो और (सचा) साथ ही (सूर्यः) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष (उद्याः) उन्नतिशील प्रजाओं को किरणों के समान (उत्सृजते) उन्नति की ओर ले जाता है, तब (तव इत् वि-उषि, सूर्यस्य च वि-उषि) तेरी और तेरे पति तेजस्वी पुरुष की विशेष इच्छा और प्रताप होने पर (भक्तेन सं गमेमिहि) हम उत्तम सेवनीय पृथ्वर्यादि का लाभ करें।

प्रति त्वा दुहितर्दिव उषो जीरा श्रीभुत्स्महि। या वहंसि पुरुस्पार्हं वेनन्वित रत्नुं न दाशुषे मर्यः ॥ ३ ॥

भा० है (दिवः दुहितः) सूर्यवत् तेजस्वी की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, हे ( उपः ) तेजिन्विनि ! पापी पुरुषों को भस्म कर देने वाळी ! हम लोग ( जीराः ) अति शीव्रकारी होकर ( त्वा प्रति ) तुझे (अभुत्स्मिहि) ऐसा जानते हैं कि हे (वनन्वति) उत्तम सेव्या धन की स्वामिनि ! (या) जो तू (पुरु स्पाई) बहुत अधिक, चाहने योग्य ऐश्वर्य (वहसि ) धारण करती है वह तू (रत्नं न ) रमणीयवत् और (मयः) सुखकारी पदार्थ (दाजुपे) दान देने वाले के लिये ही (वहसि) धारण करती है।

उच्छन्ती या कृणोषि मंहनां महि प्रख्ये देवि स्वर्द्धशे। तस्यास्त रत्नुभाजं ईमहे व्यं स्यामं मातुर्न सूनवंः॥ ४॥

भा०—(या) जो तू हे (देवि) दानशीले! कमनीयकान्ते! हे (मिहि) पूजनीये ! जिस प्रकार उषा (प्रख्ये ) सब पदार्थों को बतलाने और (दशे) देखने के लिये (स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती हुई, मूर्य को प्रकट कर देती है उसी प्रकार तू भी ( उच्छन्ती ) गुणों को प्रकाशित करती हुई (प्रख्ये) उत्तम ख्याति लाभ करने और (दशे) दर्शन करने के लिये ( मंहना ) अपने पूज्य व्यवहार से ही ( स्वः ) आदित्यवत् तेजस्वी पुरुष, या पुत्र को भी (कृणोिक ) उत्पन्न करती है। (रत्नभाजः) पुत्रादिरत्न को धारण करने वाली तुझ से ही हम ( ईमहे ) अन्नादि याचना करें और ( वयम् ) हम लोग ( मातुः सूनवः न ) माता के पुत्रों के समान (स्याम) तेरे कृपापात्र बने रहें। तिच्त्रं राध या भरोषो यदीर्घश्रुत्तमम्।

यसं दिवो दुहितमंर्तभोजनं तद्रास्व भुनजामहै॥ ५॥

भा० — हे (उषः) पापों को जला देने हारी ! हे कान्तिमित विदुपि !

हे प्रभुशक्ते ! तू हमें (तत्) वह (चित्रम्) अद्भुत, सञ्चय योग्य, (राधः) ऐश्वर्य (आ भर) प्रदान कर (यत् दीर्घ-श्रुक्तमम्) जो सब से अधिक दीर्घ काल तक श्रवण करने योग्य हो। हे (दिवः दुहितः) सूर्य की पुत्री उपावत् तेजस्वी पिता की कन्ये ! एवं तेजस्वी पुरुष की कामना पूर्ण करने हारी ! एवं दूर देश में विवाहिता होकर हितकारिणि ! (यत् ते मर्ज-भोजनम्) जो तेरा मनुष्यों को पालन करने वाला सामर्थ्य है (तत्) वह तू हमें (रास्व) प्रदान कर, (भुनजामहै) हम उसी का भोग करें।

श्रवीः सूरिभ्यो श्रमृतं वसुत्वनं वाजा श्रम्मभ्यं गोर्मतः। चोदयित्री सघोनीः सूनृतावत्युषा उच्छदप स्त्रिधीः॥ ६॥१॥

भा० — हे (स्नृतावित) उत्तम ऋत ज्ञान और धन की स्वामिनि ! तू (स्रिभ्यः) विद्वान् पुरुषों के लिये (अमृतम्) कभी नाश न होने वाला, अमृतमय (अवः) अवणयोग्य ज्ञान और आयुप्रद अन्न तथा (वसुत्वनं) ऐश्वर्ययुक्त कीर्त्ति, और (गोमतः वाजान्) भूमिसम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान कर। तू (मघोनः) ऐश्वर्य वालों को भी (चोद्यित्री) अपने अधीन चलाती हुई (सिधः) हिंसक दुष्टों को (अप उच्छत्) दूर कर। यहां प्रभुशक्ति का वर्णन स्पष्ट है। इति प्रथमो वर्गः॥

[ = ? ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७, ६ निचुज्जगती । ३ श्राची सुरिग् जगती । ४, ४, १० श्राषी विराड् जगती । द विराड् जगती ॥

दशर्चं स्कम् ॥
इन्द्रांवरुणा युवर्मध्वरायं नो विशे जनाय महि शर्मे यच्छतम्।
दीर्घपर्यज्युमित यो वेनुष्यति व्यं जीयेम पृतनासु दूढ्यः ॥ १॥
भा०—हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र, शत्रु के हनन करनेहारे! हे
(वरुण) वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ! (युवस्) आप दोनों (अध्वराय)

हिंसा से रहित (नः) हमारे (विशे जनाय) प्रजाजन को (मिह शर्म) बड़ा भारी सुख शरण (यच्छतम्) प्रदान करो। (दीर्घ-प्रयज्युम्) दोर्घ काल से उत्तम संगति वाले, एवं चिरकाल से कर, वृत्ति, आदि देने वाले पुरुष की (यः) जो अति (वनुष्यति) मर्यादा का अतिक्रमण करके हिंसा करे या उससे अपने अधिकार से अधिक मांगे उसको और (दूढ्यः) दुष्ट बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वालों को (वयं) हम (पृतनासु) संग्रामों या मनुष्यों के बीच में (जयेम) विजय करें, उन्हें नीचा कर हम उनसे ऊंचे हों।

सम्राळ्न्यः स्वराळ्न्य उच्यते वां महान्ताविन्द्वावर्रणा महावेसू। विश्वे देवासंः परमे व्योमित सं वामोजी वृषणा सं वलं दधः॥२॥

भा० — इन्द्र और वरुण का स्वरूप स्वयं वेद कहता है। (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और वरुण दोनों (महान्ती) गुणों और बलों में महान्त सामध्यवान् और दोनों (महावस्) बड़े भारी वसु अर्थात् धन और अधीन बसे प्रजा के स्वामी हैं। अर्थात् एक अपार धन का स्वामी है और दूसरा अनेक बसे प्रजाजनों का स्वामी है। एक के पास धनबल दूसरे के पास जनवल है अर्थात् एक कोशवान् और दूसरा दण्डवान्, एक अर्थपित दूसरा बलाध्यक्ष है। (वाम्) आप दोनों में से (अन्यः सम्राट्) एक तो 'सम्राट्' और (अन्यः स्वराट्) दूसरा 'स्वराट्' (उच्यते) कहलाता है। अच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से सम्राट् और 'स्व' धन और 'स्व' अपने जन से राजावत् प्रकाशमान होने से 'स्वराट्' है। (वाम्) आप दोनों के (परमे) सर्वोत्कृष्ट (वि-ओमिन) विशेष रक्षण और प्रजा को तृप्त, सन्तुष्ट वा अनुरक्त कर देने के प्रधान पदाधिकार के अधीन रहते हुए (विश्वे देवासः) सब विद्वान्, वीर और व्यवहारवान् मनुष्य (ओजः सं देशुः) अपना पराक्रम या तेज एक साथ संयोजित करें और (बलं सं देशुः) अपना वल एक साथ लगावें।

अन्वपां खान्यंतृन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् । इन्द्रांबरुणा मर्दे अस्य मायिनोऽपिन्वतम्पितः पिन्वतं धिर्यः॥३॥

भा०—आप दोनों (अपां) प्राप्त अधीनस्थ प्रजाओं के यातायात के लिये (खानि) जलों के मार्गों के समान ही नाना मार्ग (अनु अतृन्तम्) उनके अनुकृल रूप से बनाते हो, और (दिवि) शासन और व्यवहार क्षेत्र में (प्रभुम्) अधिक सामर्थ्यवान् (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को (ऐरयतम्) प्रेरित करते हो। (अस्य) इस (मायिनः) प्रजावान् और शिल्पशक्ति के स्वामी के (मदे) प्रसन्न, तृप्त वा सन्तृष्ट रहने पर ही (इन्द्रा वरुणा) पूर्व कथित इन्द्र और वरुण, अर्थ और बलके अध्यक्ष जन (अपितः) अरक्षित प्रजाओं को भी (अपिन्वतम्) सींचते बढ़ाते और (धियः पिन्वतम्) नाना कर्मों और शिल्पों को भी सींचते, पुष्ट करते हैं।

युवामिद्युत्सु पृतेनासु वर्ह्वयो युवां चेर्मस्य प्रसुवे मितर्ज्ञवः। ईशाना वस्त्रे उभयस्य कारव इन्द्रो वरुणा सुहवा हवामहे॥४॥।

भा०—हे (इन्द्रा-वरुणा) इन्द्र ऐश्वर्यवन्! हे (वरुण) शतु जनों और दुष्टों और विद्वों को दूर हटाने वाले दोनों अध्यक्ष जनो! (वह्यः) नाना कार्यों को अपने ऊपर वहन करने वाले प्रधान तेजस्वी पुरुष (युत्सु) युद्धों और (पृतनासु) सेनाओं और मनुष्य प्रजाओं के बीच में (युवाम्) तुम दोनों को (हवन्ते) बुलाते हैं। और (मित-ज्ञवः) मित ज्ञान वाले वा ज्ञानी वा विनय से गोंडे सिकोड़ कर बैठने वाले, सभ्य, वा परिमित, कदम बढ़ाने वाले जन (क्षेमस्य प्रसवे) अपाप्त धन को प्राप्त करने के लिये (युवाम्) आप दोनों को ही याद करते हैं। (कारवः) किया कुशल, शिल्पी जन और वेद मन्त्रों के दृष्टा हम विद्वान जन (उभयस्य वस्तः ईशाना) ऐहिक और पारमार्थिक वा चर और अचर

दोनों प्रकार के धन के स्वामी आप दोनों (सु हवा) सुख से पुकारे जाने योग्य, ग्रुभ नाम वाले, सुगृहीतनामधेय वा सुखदाताओं को (हवामहे) पुकारते हैं। आप दोनों को हम अपना प्रमुख बनावें। इन्द्रावरुणा यदिमानि चुक्रथुर्विश्वा जातानि भुवनस्य मुज्मना । चोमेण मित्रो वर्षणं दुवस्यति मुरुद्धिरुत्रः शुभमन्य द्वयते॥५॥२॥

भा०-आधिदैविक दृष्टान्तों से इन्द्र वरुण का रहस्य। जिस प्रकार ( मित्रः ) प्राणवत् प्रिय, सवका मित्र सूर्य ( वरुणं ) आकाश को आच्छा-दन करने वाले सेव को (क्षेमेण दुवस्यति) प्रजा के पालन-सामर्थ्य अन जलादि से युक्त करता है और (अन्यः) दूसरा (उग्नः) प्रवल वायु (मरुद्धिः) मध्यस्थानीय अन्तरिक्षस्थ वायुओं से ( शुभम् ईयते ) जल को प्राप्त कराता है और इस प्रकार वे दोनों सूर्य और वायु या विद्युत् ( मन्मना ) अपने बल से ( भुवनस्य इमा विश्वा जातानि ) संसार के इन समस्त प्राणियों को (चक्रथुः) उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार (यत् ्रहन्द्रा वरुणा ) जो इन्द्र और वरुण ऐश्वर्य और दण्ड के अध्यक्ष जन ( मज्मना ) अपने धन और सैन्य बल से ( इमानि विश्वा जातानि ) इन समस्त जनों को ( चक्रथुः ) अपने अधीन करते और सुखपूर्वक समृद्ध करते हैं, वे कैसे करते हैं ? (मित्रः) सबको मरने या नाश होने से बचाने वाला, सर्वस्नेही, न्यायाध्यक्ष बाह्मण वर्ग ( वरुणं ) दुष्टों के वारण करने वाले दण्डवान् पुरुष को (क्षेमेण) प्रजा के योग क्षेम या रक्षा या प्राप्त थन के सामर्थ्य से ( दुवस्पति ) युक्त करता है उसको प्रजा की रक्षा और अन्नादि से पालन का सर्वाधिकार सोंपता है और (अन्यः) दूसरा (उग्रः) अति बलवान् पुरुष ( मरुद्धिः ) वीर, (शत्रुमारक सुभटों से युक्त होकर ( ग्रुभम् ईयते ) सुशोभित पद को प्राप्त करता है। इति द्वितीयो वर्गः ॥ महे शुल्काय वर्षणस्य नु त्विष त्रोजी मिमाते ध्रवमस्य यत्स्वम्। अजाभिमन्यः श्नथयन्तमातिरद्वभ्रेभिएन्यः प्रचिगोति भूयसः ६ भा०—(अस्य वरुणस्य) इस 'वरुण' का (यत्) जो (ध्रुवम् स्वम्) स्थिर धन सम्पदा है उस (महे झुल्काय) बड़े भारी ऐश्वर्य की वृद्धि करने और (त्विषे) तेज की वृद्धि करने के लिये (नु) भी 'इन्द्र और वरुण' दोनों ही (ओजः) वल और पराक्रम करते हैं। कैसा पराक्रम करते हैं कि—(अन्यः) एक तो (अध्ययन्तम् अजामिम्) हिंसा करने वाले शत्रु को (आ अतिरत्) सब ओर से नाश करता है और (अन्यः) दूसरा (द्रश्रेभिः) हिंसाकारी साधनों शस्त्रास्त्रों से (भूयसः प्र वृणोति) बहुत से शत्रुओं को आच्छादित करता, वेरता और उनको दूर से ही वारण करता है। अर्थात् एक का कर्म है आक्रमणकारी को दण्ड देना, दूसरे का कार्य है दूर से ही उसको वारण करना। 'आ अतिरत् इति इन्द्रः अवृणोति इति वरुणः। इति वेदोक्तनिर्वचनम्।'

न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रिवरुणा न तपः क्रुतश्च न। यस्य देवा गच्छ्रथो बीथो श्रष्ट्यरं न तं मर्तस्य नशते परिह्नुतिः७

भा०—हे (देवा) दानशील, हे तेजस्वी, हे विजय की कामना करने वाले (इन्द्रा-वरुणा) शत्रुहन्ता और विध्नित्वारक अध्यक्ष जनो! आप दोनों (यस्य मर्तस्य अध्वरं) राष्ट्र या मनुष्य प्रजा वर्ग के 'अध्वरं अर्थात् हिंसा से रहित प्रजा पालन के कार्य या यज्ञ को (गच्छथः) जाते हो और (वीथः) जिसके यज्ञ की रक्षा करते हो (तम् मर्तम्) उस मनुष्य तक (न अंहः नशते) न पाप पहुंचता है (न दुरितानि) न बुरे, कष्टदायी फल प्राप्त होते हैं, (कुतः चन न तपः) न किसी से या किसी प्रकार उसे सन्ताप या पीड़ा होती है, (तं न परिहृतिः नशते) और न उसको किसी की कुटिल चाल ही सताती है। अर्थां क्नेंग् दैव्येनाव्सा गतं शृग्युतं हवं यदि मे जुजोषथः।

युवोहिं सुख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकर्मिन्द्रावरुणा नि यंच्छतम् ८ भा०—हे (इन्द्रा-वरुणा) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुवारक श्रेष्ठ जनो ! हे (नरा) उत्तम नायको ! (यदि) यदि आप दोनों (से जुजोषथः)
मुझ से प्रेम करते हो तो (से हवं श्रणुतम्) मेरा वचन श्रवण करो ।
और (दैन्येन) देव, विद्वान् और वीर पुरुषों से बने और मनुष्यों के
हितकारी (अवसा) रक्षा आदि सहित (अर्वाङ् आगतम्) हमारे समीप
आओ । (युवोः) आप दोनों का (हि) निश्चय से (यत्) जो (सख्यम्)
मित्रता और (मार्डीकम् आप्यम्) अति सुखकारी वन्धुता है आप दोनों
उस मित्र और वन्धुता का हमें (नि यच्छतम्) प्रदान करो ।
श्चमार्कामिन्द्रा वरुणा भरेभरे पुरोयोधा भवतं कृष्ट्योजसा ।

यहां हर्वन्त उभये अर्थ स्पृधि नरस्तोकस्य तन्यस्य सातिषु देशाले होते (कृष्ट्योजसा इन्द्रावरुणा) 'कृष्टि' अर्थात् शत्रु के कर्यण, पीड़ा करने वाली सेनाओं, पराक्रम करने वाले इन्द्र और वरुण, शात्रुहन्ता और, शातुवारक अध्यक्षजनो ! आप दोनों (अस्माक भरे भरे ) हमारे प्रत्येक संप्राम में (प्ररोयोधा भवतम्) आगे रहकर लड़ने वाले होते । (यत्) जो (नरः) मनुष्य (उभये) सबल और निर्वल दोनों ही (तोकस्य तनयस्य सातिषु) पुत्र पौत्र तक के सेवन करने योग्य स्थायी भूमि आदि सम्पदा को प्राप्त करने के निमित्त (स्पृधि) परस्पर वृद्धि में (वां हवन्ते) तुम दोनों को आश्रय रूप से प्राप्त करते हैं। श्रम्भ इन्द्रों वर्षणों मित्रों श्रम्भ दुम्नं येच्छन्तु महि शर्मी सुप्रथः। श्रम्भ इन्द्रों वर्षणों मित्रों श्रम्भ दुम्नं येच्छन्तु महि शर्मी सुप्रथः। श्रम्भ इन्द्रों वर्षणों मित्रों श्रम्भ देवस्य श्लोक सिवितुमीनामहे १०१३

भा०—(इन्द्र) ऐश्वर्यवान् जलप्रदाता, सूर्यवत् तेजस्वी (वरुणः)
मेघवत् उदार, वरण करने योग्य, (मित्रः) सर्वस्नेही, (अर्थमा) शत्रुओं
का नियन्त्रण करने में कुशल पुरुष (अस्मे) हमें (मिह द्युम्नं) बड़ा
ऐश्वर्य और (सप्रथः शर्म) विस्तारयुक्त शरण, गृह आदि (यच्छन्तु)
प्रदान करें। ये सब (ऋतःवृधः) सत्य, न्याय, धन आदि को बढ़ाने
और उनके बल पर स्वयं बढ़ने वाले होकर (अदितेः) अखण्ड शासन

कर्त्ता, प्रजा के माता पिता एवं पुत्रवत् प्रिय पालक के ( अवधं ) न नाश होने वाले (ज्योतिः ) ज्ञान और प्रताप का प्रदान करें । हम भी उसी (देवस्य) सर्वदाता (सवितुः) सर्वेधर्यवान् प्रभु की (श्लोकं) वाणी वेद तथा आज्ञा का (मनामहे) आदर से मान तथा मनन करें। इति नृतीयो वर्गः ॥

### [ =3 ]

विसिष्ठ ऋपि: ॥ इन्द्रावरुगौ देवते ॥ छन्दः-१, ३, १ विराड् जगती । २, ४, ६ निचुडजगती । ५ आची जगती । ७, ८, १० आधी जगती ॥ दशर्च स्कम् ॥ युवां नेरा पश्यमानाम् आप्यं प्राचा गृब्यन्तः पृथुपश्वी ययुः। दासांच वृत्रा हतमायाँ णि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम्॥१॥

भा०-जिस प्रकार प्राचा पूर्व दिशा से ( आप्यं पश्यमानासः ) 'आपः' जलों के आगमन के लक्षण देखते हुए (गन्यन्तः) भूमि के कर्पणादि के इच्छुक ( पृथु-पर्शवः ) बड़े हल, फावड़े आदि लेकर भूमि खोदने के लिये जाते हैं उसी प्रकार है (नरा) उत्तम नायक जनो ! ( प्राचा ) सम्मुख से परस्पर ( आप्यं ) बन्धुभाव वा प्राप्तव्य लक्ष्य की (पश्यमानासः) देखते हुए (गन्यन्तः) भूमि के विजय की कामना करते हुए ( प्रथु-पर्शवः ) बड़े २ परशु आदि शस्त्रास्त्र हाथ में लिये (ययुः) आगे बहें। जिस प्रकार वायु और विद्युत् दोनों (वृत्रा हतम् ) मेवस्थ जलों पर आघात करते हैं उसी प्रकार ( युवां ) हे इन्द्र और वरुण ! शत्रुहनन और शत्रु वारण करने वालो ! आप दोनों (दासा) विनाशकारी और (आर्याणि) 'अरि' अर्थात् शत्रु-पक्ष के (बृत्रा) बढ़ते हुए शत्रु सैन्यों को ( हतम् ) मारो और (दासा च) मृत्यादि तथा (आर्याणि) 'आर्य' स्वामी वा वैद्यों के उपयोगी (बृत्रा) नाना धनों को भी ( इतम् ) प्राप्त करो। हे ( इन्द्रावरुणा-) ऐश्वर्यवन् ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम

दोनों (सु-दासम्) उत्तम दानशील, धनी तथा उत्तम मृत्य आदि की भी (अवसा अवतम्) रक्षादि साधनों द्वारा रक्षा करो।

यत्रा नर्रः समयन्ते कृतध्वेजो यस्मिन्नाजा भविति किं चन प्रियम्। यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्देशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्॥२॥

भा०—( यत्र ) जिस संग्राम में (कृत-ध्वजः नरः ) झण्डे हाथ में िलिये नाना नायक जन ( सम् अयन्त ) एक साथ प्रयाण करते हैं और ( यस्मिन् आजा) जिस संग्राम में (किं चन प्रियं भवति) शायद कुछ ही प्रिय होता हो अर्थात् ( किं च प्रियं न भवति ) कुछ भी प्रिय नहीं होता, ( यत्र ) जहां ( स्वर्दशः ) सूर्यवत् तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि वाले तेजस्वी पुरुष से ( भुवना ) समस्त श्लोक, प्राणी ( भयन्ते ) भय करते हैं ( तत्र ) ऐसे संग्राम के अवसरों में ( इन्द्रा वरुणा ) इन्द्र, वरुण नाम पदाधिकारी जन ( नः अधि वोचतम् ) हम लोगों के अध्यक्ष होकर आज्ञा, शासन आदि किया करें।

सं भूम्या अन्ता ध्विधरा अहन्तेन्द्रीवरुणा दिवि घोष आर्यहत्। अस्थुर्जनानामुष मामरातयोऽर्वागर्वसा हवन श्रुता गंतम् ॥३॥

भा०—जब ( भूम्याः अन्ताः ) भूमि के प्रान्त भाग (ध्वसिराः सम् अद्दक्षन्त ) सव नष्ट श्रष्ट दिखाई देवें ( दिवि घोषः आरुहत् ) आकाश या पृथ्वी भर में बड़ा कोलाहल गूंज रहा हो और ( अरातयः ) शबु लोग (जनानाम् उप) राष्ट्रवासी मनुष्यों के पास तक और (माम् उप अस्थुः) मुझ प्रजा वर्ग तक आ पहुंचें ऐसी दशा में भी हे (इन्द्रा-वरुणा) शबु के नाशक और वारक जनो ( हवन-श्रुता ) आह्वान पुकार सुनने वाले आप दोनों दयाई-भाव होकर ( अवसा आगतम् ) रक्षा-सामर्थ्य सहित प्राप्त होओ। अथवा—भूमि के अन्त दिगन्त पराजित दीखें, आकाश भूमि भर में ( घोषः ) जयघोष उठे। ( जनानाम् अरातयः ) राष्ट्रवासी जनों में विद्यमान अराति, दुष्ट, दूसरों का लेकर न देने वाले अपराधी

लोग मेरे पास उपस्थित हों, पकड़ कर हाज़िर किये जावें, तब हे (हवन-श्रुता) जनता की पुकार, उनके वचनों का श्रवण करते हुए (अवसा) न्याय रक्षा द्वारा (अर्वाक् आ गतम्) आप दोनों सब के सन्मुख आओ। इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदासमावतम्। ब्रह्मायरेषां शृगुतं हवीमनि सत्या तृत्स्नामभवत्पुरोहितिः॥॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) शत्रु का हनन करने और वारण करने वाले वीर पुरुष वर्गी ! आप दोनों ( वधनाभिः ) शत्रु को दृण्ड देने और नाश करने वाली नीतियों से और सेनाओं से (अप्रति ) अप्रत्यक्ष रूप से (भेदं ) शत्रु को छिन्न भिन्न और फूट फाट (वन्वन्ता) करते हुए वा (भेदं वन्वन्ता ) राष्ट्र भेदकशत्रु को नाश करते हुए ( सु-दासम् ) शुभ दानशील, उत्तम भृत्यादि से युक्त राजा की ( प्र अवतम् ) अच्छी प्रकार रक्षा करो । ( हवीमिन ) परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करने योग्य संग्राम में (एषां) इन विद्वान् प्रजाजनों के (ब्रह्माणि) उत्तम ज्ञान-वचनों को (शृणुतं) श्रवण करो । ( तृत्स्नां ) शत्रुओं को मार गिराने वाले इन वीर सैन्यों की और संशयोच्छेदी विद्वानों की (पुरोहितिः) सबसे आगे स्थिति और अग्रासन पद्पर विराजना (सत्या अभवत् ) सत्य, सफल और सज्जनों के लिये हितकारी हो । इन्द्रावरुणाव्यथ्या तंपन्ति माधान्ययों वनुषामरातयः ।

युवं हि वस्वं उभयंस्य राज्थोऽधं स्मा नोऽवतं पाये दिवि ॥५॥॥
भा०—हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र, शत्रुहन्तः ऐश्वर्यंवन् ! हे वरुण शत्रुओं के वारक एवं प्रजा द्वारा वरणीय ! (अर्थः) शत्रु के किये (अधानि) पापाचार और (वनुषाम्) हिंसक जनों या मांग कर छे छेने वाछों में से भी (अरातयः) दूसरों का सर्वस्व या अधिकार हर कर न देने वाछे जन ही (मा) मुझ राष्ट्र वासी जन को (अभि आ तपन्ति) सब ओर से सताया करते हैं। (युवं हि) आप दोनों निश्चय से (उभयस्य) मुझ प्रजाजन और मुझे सताने वाछे (वस्वः) राष्ट्र में बसने वाछे दोनों के

ऊपर (राजथः) राजावत् शासन करो (अध) इसलिये आप दोनों (पार्ये दिवि) पालन करने वाले शासन व्यवहार के पद पर स्थित होकर (नः अवतं स्म) इमारी रक्षा किया करो।

युवां ह्वन्त डमयांस ब्राजिष्विन्द्रं च वस्वो वर्रणं च सातये। यत्र राजिभिर्देशभिनिवाधितं प्र सुदासमावतं तृतस्रीभः सह ॥६॥

भा०—(यत्र) जिन संप्रामों में (दशिभः राजिभः) दसों राजाओं वा तेजस्वी पुरुषों से (नि बाधितम्) अति पीड़ित (सुदासं) उत्तम दानशील पुरुष को (तृत्सुभिः) शत्रु को काट गिरा देने वाले वीर भटों के साथ (प्र अवतम्) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन (आजिषु) युद्धों में (इन्द्रं च) ऐश्वर्यवान् और (वरुणं च) श्रेष्ठ (युवां) आप दोनों को (वस्वः सातये) धनैश्वर्यादि के लाभ के लिये (उभयासः) वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष के लोग (हवन्ते) पुकारते हैं, दोनों आप से न्याय देने की प्रार्थना करते हैं।

द्श राजानः समिता अयंज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युंयुधः। सत्या नृणामसासदामुपस्तुतिर्देवा एषामभवन्देवहृतिषु॥ ७॥

भा०—(अयज्यवः) दान न देने वाले, परस्पर सत्संग देवपूजा और संगति न करने वाले (दश राजानः) दस तेजस्वी पुरुष भी
(सम् इताः) एक साथ आकर (सुदासम् न युयुष्ठः) उत्तम दानशील
तथा उत्तम रीति से शत्रु का नाश करने में कुशल राजा के साथ युद्ध नहीं
कर सकते। (अग्रसदाम्) एक समान अज्ञ के आश्रय पर स्थिद (नृणाम्)
मनुष्यों की (उपस्तुति) समीप २ बैठ कर की हुई प्रार्थना भी (सत्या)
सत् फलजनक होती है। (एपाम्) इनके (देव-हूतिषु) विद्वान्
वीरों को आह्वान करने योग्य अवसरों, यज्ञों और संग्रामों के अवसरों पर
(देवाः) विद्वान् और वीर पुरुष (अभवन्) सहायक होते हैं।

दाश्र राज्ञे परियत्ताय विश्वतः खुदासं इन्द्रावरुणावशित्ततम् । शिवत्यञ्चो यत्र नर्मसा कपर्दिनी ध्रिया धीवन्तो असंपन्त तृत्संवः ॥ ८॥

भा०-( परियत्ताय ) सब तरफ से नियन्त्रित, ( दाशराज्ञे ) दशों राजाओं के बीच प्रवल होकर विद्यमान (सुदासे) उत्तम दानशील राजा को हे ( इन्द्रावरुणा ) ऐश्वर्यंदन् हे शत्रुवारणकारी मनुष्य वर्गों ! वा अध्यक्ष जनो ! (अशिक्षतम्) आप दोनों ज्ञान, बल प्रदान करो (यत्र) जिसके अधीन ( श्वित्यञ्चः ) श्विति अर्थात् उज्वल यश या समृद्धि को प्राप्त (कपर्दिनः ) उत्तम जटाजूट वाले वा उत्तम धन सम्पन्न और (धीवन्तः) बिद्धिमान् और कर्मकुशल ( तृत्सवः ) शत्रु नाशकारी, संशयछेदी, त्रिविध ऐथरों के स्वामी लोग (नमसा) आदर पूर्वक अन और वज्र शस्त्रादि सहित (असपन्त) समवाय बनाकर रहते हैं। [कपर्दिनः—कपर्दः—जटा-ज्टः अथवा कपर्दः धनम् । कौड़ी इत्युपलक्षणम् । तद्दन्तः ] पैसे वाले । अर्थात् जिसके अधीन धनाळा, कीर्त्तिमान, समृद्ध, बुद्धिमान और वीर पुरुष सब एकत्र हो जायं उसी प्रकार उत्तम वृत्तिदाता, राजा 'इन्द्र वरुण' पदाध्यक्ष बलैश्वर्य हें। अध्यातम में — देह में दश प्राण, दश इन्द्रियगण दश राजा हैं, वे दस स्थानों पर पृथक् विद्यमान हैं। परस्पर उनका कोई सीधा सम्बन्ध या संगति नहीं होने से 'अयज्यु' हैं। एक ही साथ वे हमें शास (सम्-इताः) हैं। आत्मा 'सुदास' है प्राण अपान इन्द्र-वरुण हैं। सुखपद ज्ञान तन्तु गण तृत्सु हैं। वे सुखपूर्वक होने से 'कपिंदे' हैं। वे 'नमसा धिया' अन्न और बुद्धि के बल से आत्मा के अधीन रहते हैं। वृत्राएयन्यः समिथेषु जिध्नते व्रतान्यन्यो श्राभि रचते सदा। हवामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिर्स्मे ईन्द्रावरुणा शर्म यच्छतम् ९ भा०—हे (इन्द्रा-वरुणा) ऐश्वर्यवन् वा शत्रुहन्तः! हे वरुण! दुष्ट और दुष्ट स्वभावों को वारण करने हारे ! आप दोनों में से ( अन्यः )

एक तो ( समिथेषु ) संग्राम और उपकारक कामों वा यज्ञों में ( बृत्राणि जिन्नते ) बढ़ते, विन्नकारी पुरुषों को दण्ड देता है और (अन्यः) दूसरा विद्वान् आचार्य-(सदा वतानि अभि रक्षते) सदा वतों की रक्षा करता है। हम लोग ( सुवृक्तिभिः ) उत्तम, आदरपूर्वक वरण क्रियाओं और स्तुतियों से (वां हवामहे ) आप दोनों को बुलाते हैं, अपनाते हैं और धन, मान आदि प्रदान करते हैं। हे इन्द्र ! हे वरुण ! सेना-सभाध्यक्षो ! (अस्ये) हमें आप दोनों ( शर्म यच्छतम् ) सुख प्रदान करो । 'सुवृक्तिः'-अत्र ककारोपजनश्छान्द्सः ॥

श्रुस्मे इन्द्रो वर्षणो मित्रो श्रर्थमा द्युम्नं यच्छन्तु महि शर्म स्प्रथः। श्रवभ्रं ज्योतिरिद्तिर्ऋतावृधों देवस्य श्लोकं सिवतुर्मनामहे १०।% भा०-व्याख्या देखो सू० ८२ । म० १० ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥

## [ 28 ]

विसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुगौ देवते ॥ छन्द:--१, २, ४, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्डुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

श्रा वी राजानावध्वरे वेवृत्यां हृद्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः। प्र वां घृताची <u>बाह्रोर्द्घांना परि</u>त्मना विषुक्रपा जिगाति ॥१॥

भा०-हे (इन्द्रावरुणा) 'इन्द्र' ऐश्वर्यवन् हे 'वरुण' सर्वश्रेष्ठ ! (राजानो वां ) दीप्तियुक्त राजावत् शासन करने वाले आप दोनों को मैं ( हब्येभिः नमोभिः ) अन्नों और शस्त्रों तथा उत्तम वचनों और आदर युक्त विनय कार्यों से (ववृत्यां) वरण करता हूं। (विषु-रूपा घृताची) बहुत प्रकार की तेजस्त्रिनी वा स्नेहयुक्त प्रजा (वां) आप दोनों को (बाह्वोः प्रद्धाना ) अपनी बाहुओं के समान शत्रुओं को बाधन या पीड़ा देने वाले प्रधान पदों पर स्थापित करती हुई, पुरुष को स्त्री के समान (परिजिगाति) सब प्रकार से प्राप्त होवे। जैसे छी (वि-सु-रूपा)

विशेष सुन्दरी, ( घृताची ) घृताक्त, अंगप्रत्यंग स्नातानुलिस होकर पुरुष को ( बाह्वोः प्रद्धाना ) अपने बाहुपाशों में लेती हुई उसे (त्मना) स्वयं आत्मा से ( परि जिगाति ) सब प्रकार अपनाती है उसी प्रकार से प्रजा भी अनुरक्त होकर उक्त इन्द्र-वरुण दोनों को बाहुवत सैन्यादि के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सर्वात्मना अपनावे । घृताचीबाहुविषुरूपादि पदानि श्लिष्टानि ।

युवो राष्ट्रं वृहिद्दन्वित द्यौयौं सेतिभिर्रज्जुभिः सिनीथः। परि नो हेळो वर्षणस्य वृज्या उर्ह न इन्द्रः कृणवहु लोकम्॥२॥

भा०—(यौ) जो आप दोनों (अरज्जुभिः) विना रस्सियों के (सेतृभिः) वन्धन करने वाले राज नियमों और व्रत बन्धनों से (सिनीधः) बांध लेते हो (युवोः) उन आप दोनों का (राष्ट्रम्) राष्ट्र (बृहत्) बड़ा होकर (द्यौः) सूर्यं के समान देदीप्यमान होकर (इन्वति) सुख समृद्धि से सब को प्रसन्न करता है। (वरुणस्य हेडः) श्रेष्ठ जन का हमारे प्रति अनादर या क्रोध का भाव (नः पिर बृज्याः) हम से दूर रहे। (इन्दः) ऐश्वर्यवान् पुरुष राजा वा सेनापित (नः) हम प्रजाजन के लिये (उरुं लोकं कृणवत्) रहने के लिये विशाल लोक करे, नाना सूमियों को वसने योग्य बनावे।

कृतं नो यञ्जं विद्धेषु चार्रं कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । उपो र्यिदेवजूतो न एतु प्र णः स्पार्हाभिकृतिभिस्तिरेतम् ॥३॥

भा० — हे विद्वान्, ऐश्वर्यवान्, श्रेष्ठ और दुःखादि वारण करने वाले जनो ! आप दोनों (नः विद्धेषु) हमारे गृहों में (चारुं यज्ञं कृतं) उत्तम यज्ञ सम्पादन करो । और (सूरिषु) विद्वानों के निमित्त (प्रशस्ता विद्वानों के उपदेश किया और उनके सेवन योग्य धनैश्वर्य (नः उपो पुतु ) हमें सदा प्राप्त हो । आप दोनों (स्पार्हाभिः) चाहने योग्य उत्तम २ रक्षाओं द्वारा ( प्र तिरेतम् ) बढ़ाओ ।

श्चरमे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रुपि धन्तं वसुमन्तं पुरुनुम्। प्र य अदित्यो अनृता मिनात्यमिता शूरी दयते वस्ति॥ ४॥

भा०—( इन्द्रा वरुणा ) हे ऐश्वर्यवन् ! हे वरण करने योग्य ! आप दोनों (अस्मे ) हमें (पुरु-क्षुम् ) बहुत से अन्नसम्पदा से युक्त और (वसुमन्तं) बहुत सुवर्णादि ऐश्वर्य से युक्त (विश्ववारं) सब से वरने योग्य सब कष्टों को दूर करने में समर्थ (रियं) ऐश्वर्य (धत्तं) प्रदान करों। (यः) जो (आदित्यः) सूर्य के समान तेजस्वी और 'अदिति' अखण्ड शासन नीति में कुशल और 'अदिति' भूमिका पुत्रवत् प्रिय वा शासक होकर (अनृता) प्रजा के 'ऋत' अर्थात् वेद से विपरीत और असत्य व्यवहारों को (प्र मिनाति) नष्ट करता है वह ( ग्रूरः ) ग्रूरवीर पुरुष (अमिता वसूनि दयते ) अमित धन-सम्पत्ति देता और उसकी रक्षा करता है।

इयमिन्द्रं वरुण्मष्टमे गीः प्रावेचोके तनेये तृतुंजाना । सुरत्नासो देववीतिं गमेम यूयं पात स्वस्तिभः सद्गी नः॥५॥६॥

भा०-( मे ) मेरी (इयं गीः ) यह वाणी (इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान, शत्रुनाशक और (वरुणं) श्रेष्ठ पुरुष को (अष्ट) लक्ष्य करके हो। वह (तूतुजाना) ज्ञान का बराबर प्रदान करती हुई (तनये तोके) पुत्र पौत्रादि तक को (प्रअवत्) प्राप्त हो। (वयम्) हम (सु-रत्नासः) ग्रुभ रत्नों और रम्य गुणों को धारण करते हुए (देववीति गर्मेम) विद्वानीं के ज्ञान प्रकाश, रक्षा और उनकी सत्कामना को (गमेम) प्राप्त करें। हे विद्वान् लोगो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) आप लोग हमें सदा उत्तम आशीर्वादों और सुखजनक उपायों से रक्षा करें । इति चच्छो वर्गः ॥

#### [ = 1

विसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः—१, ४ ऋषी त्रिष्टप् । २, ३, ५

पुर्नोषे वामर्क्तसं मनीषां सोममिन्द्राय वर्षणाय जुह्वेत्। घृतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामन्त्ररूपतामभीके ॥१॥

मा० हे इन्द्र ! वरुण ! हे ऐश्वर्यवन् ! हे श्रेष्ठ जन ! में (इन्द्राय वरुणाय) इन्द्र और वरुण, ऐश्वर्यवान् श्रेष्ठ पुरुष के लिये (सोमं जुह्नत्) ऐश्वर्य प्रदान करता हुआ (वाम्) आप दोनों की (अरक्षसं मनीषाम्) दुष्ट पुरुषों के संग से रहित बुद्धि को (पुनीषे) पवित्र करूं। राजा और सेनापित को प्रजा पर्याप्त धन देकर उसके चित्त से प्रजा को लूटने खसोटने की राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करे। (धृत-प्रतीकाम्) स्नेह से सब को उत्तम प्रतीत होने वाली (उपसं देवीं) शत्रु को दृष्य करने और विजय की कामना करने वाली उस मन की प्रजा को में स्वच्छ करूं। (ता) वे दोनों (अभीके यामन्) युद्धप्रयाण काल में (नः उरुष्यताम्) इमारी रक्षा करें, आधिदैविक पक्ष में इन्द्र वायु, वरुण जल इनको पवित्र करने के लिये में यजमान पुरुष 'सोम' ओषधि समूह को अग्नि में आहुति देकर, हे स्त्री पुरुषो ! आप दोनों की दुष्ट संग से रहित बुद्धि को पवित्र करूं। धृत से प्रदीष्ठ दाह करने वाली 'उषाः' अग्नि शिखा के समान उज्जवल करूं। आप दोनों (अभीके यामन् उरुष्यताम्) परस्पर समीप के प्रेम-विवाहवन्धन में बंधकर परस्पर की रक्षा करो।

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अञ्च येषु ध्वजेषु दिद्यवः पर्तन्ति । युवं ताँ इन्द्रावरुणावमित्रान्हुतं पराचः शर्वा विष्चः ॥ २॥

भा०—(अत्र) इस (देव-हूये) मनुष्यों के परस्पर स्पर्धा और लिलकार के अवसर रूप संग्राम में लोग (स्पर्धन्ते उवा) परस्पर स्पर्द्धा करते हैं तब ( येषु ध्वजेषु ) जिन ध्वजाओं पर (दिद्यवः पतन्ति) चमकती विज्ञिलियों के समान हमारे शस्त्र पड़ते हैं हे ( इन्द्रा वरुणा ) शत्रुहन्तः हे शत्रुवारक ! ( युवं ) तुम दोनों ( तान् अमित्रान् ) उन शत्रुओं को ( हतम् ) मारो और ( विपूचः पराचः शर्वा ) विरुद्ध पक्ष के शशुओं को शत्रुहिंसक शस्त्रसेना से दूर मार भगा।

श्रापश्चिद्धि स्वयंशसः सदः सु देवीरिन्द्रं वर्रुणं देवता धः। कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्षा वृत्रारयन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥३॥

भा०—( स्व-यशसः ) अपने धनैश्वर्यं के द्वारा यश प्राप्त करने वाली (देवीः) दानशील, (देवता) मानुष प्रजाएं (सदः सु) सभा-भवनीं वा उत्तम २ पदों पर ( इन्द्रं वरुणं धुः ) ऐश्वर्यवान् और श्रेष्ठ पुरुष की अच्छी प्रकार मान-आदरपूर्वक स्थापित करें । उन दोनों में से (एकः) एक इन्द्र नाम अध्यक्ष (प्रविक्ताः) अच्छी प्रकार सुविभक्त (कृष्टीः धारयति) बल्ल-वान् हलाकर्षित भूमियों को वृषभ या मेघ के समान प्रजाओं को धारण करता है और (अन्यः) दूसरा वरुण शत्रुवारक अध्यक्ष (अप्रतीनि वृत्राणि)अप्रत्यक्ष शतुओं को भी दण्डित करे। अर्थात् इन्द्र, वरुण दोनों में से एक का काम प्रजा को विभक्त कर शासनव्यवस्था करना और दूसरे का काम दुष्टों का दमन करना है। १ दीवानी, २. फौज़दारी विभाग।

स सुक्रतुर्ऋतिचर्दस्तु होता य श्रादित्य शर्वसा वां नर्मस्वान् । त्र्या<u>व</u>वर्त्तदवंसे वां हुविष्मानसुदित्स सुविताय प्रयंस्वान् ॥ ४ ॥

भा० — हे ( आदित्याः ) अदिति, अखण्ड राजनीति और भूमि के हितैषी जनो ! (यः) जो (होता) दानशील पुरुष (शवसा) अपने बल से तुम दोनों के प्रति (नमस्वान्) उत्तम अन्नादि सत्कार से युक्त होता है (सः) वह (सु-क्रतुः) शुभ कर्म करने हारा और (ऋतचित् अस्तु) सत्य ज्ञान और पुण्य ज्ञान को उपार्जन करने वाला हो। और जो ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( वां आववर्त्तत् ) तुम दोनों को प्राष्ट

होता है, वह (प्रयस्वान्) प्रयत्नशील होकर (सुविताय इत् आत्) सुख प्राप्त करने में समर्थ (हविष्मान्) उत्तम अन्नसम्पन्न हो। इसी प्रकार जो आहुतिदाता ज्ञान और वल से अन्नवान् होकर उत्तम यज्ञ का कर्त्ता और (ऋत-चित्) वेद द्वारा यज्ञचयन करता है सूर्य, वायु और वेद से हविष्मान् हो उत्तम फल प्राप्त करने में समर्थ और यत्न-शील होता है।

ह्यमिन्द्रं वर्षणमष्ट मे गीः प्रावचोके तनेये तूर्नुजाना। सुरत्नांसो देववीतिं गमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्गं नः॥५॥७॥ भा०—न्याख्या देखो सुक्त ५। ४॥ इति सप्तमो वर्गः॥

# [ == ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ४, ८ निचृत् त्रिष्टुप् ।
२, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ६ आणी त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥
धीरा त्वस्य महिना जनूषि वि यस्तुस्तम्भ रोद्सी चिदुवीं ।
प नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्रं प्रथम् भूमं ॥१॥

भा०—वरुण परमेश्वर का स्वरूप । (अस्म महिना) इस
के महान् सामर्थ्य से (जन्ंषि) जन्म लेने वाले समस्त प्राणि वर्ग (धीरा)
बिद्ध और कर्म द्वारा प्रेरित होते हैं। (यः) जो (चित्) पूजनीय
(उवीं रोदसी) विशाल सूर्य या आकाश और भूमि दोनों लोकों को
(तस्तम्भ) थामे हुए है, वह ही (बृहन्तं) बड़े भारी (ऋष्वं) महान्
(नाक्रम्) सुखस्वरूप परमानन्द को (प्र नुनुदे) प्रदान करता है, वही
वड़े भारी सूर्य को भी चलाता है। वह ही (भूम नक्षत्रं च) बहुत से
नक्षत्र गण को (पप्रथत्) विस्तृत करता है।
उत स्वयां तन्बां इसंचंदे तत्कृदा न्यं उन्तंवर्ण सुवानि।
किं में हृद्यमहृंणानो जुषेत कृदा मृळीकं सुमना श्रुभि ख्यम्॥२॥

भा०—( उत ) और (स्वया तन्वा) मैं अपने इस देह से ( तत् ) उसकी (कदा) कब (संवेद) स्तुति करूं, उसके साथ साक्षात् संवाद करूं और (कदा नु) कब मैं ( वरुणे अन्तः ) उस वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के हृद्य में भीतर, वरणीय पति के बीच वधू के समान ( भुवानि ) एक हो सक्ता। वह प्रभु, नाथ ( अहणानः ) मेरे प्रति अनाद्र वा कीप से रहित होकर (मे हन्यं) मेरे स्तुतिवचन भेंट को (किं जुपेत) क्यों-कर भेम से स्वीकार करेगा। और मैं (कदा) कव (सुमनाः) छुम ्रचित्त होकर उस ( मृडीकं ) परम सुखप्रद, द्यालु आनन्दमय को (अभि ख्यम् ) साक्षात् करूंगा।

पृच्छे तदेनों वरुण दिहनूपों एमि चिकितुषों विपृच्छम्। समानमिनमें कवर्यश्चिदाहुरयं हु तुभ्यं वर्षणो हणीते ॥ ३॥

भा०-हे (वरुण) वरण करने योग्य! सर्वश्रेष्ठ प्रभो! मैं ( दिद्धु ) दर्शन करने का (अभिलाषी होकर ( तद् एनः पृच्छे ) तुझ से वह पाप प्छता हूं जिसके कारण मैं यहां बंधा हूं। मैं ( उप उ एमि ) जिज्ञासु दर्शनाभिलाषी होकर तेरे समीप आया हूं। और मैं (चिकितुषः) ज्ञानी पुरुषों से भी (वि पृच्छम्) विविध प्रकार से पूछता रहा हूं। ( कवयः चित् ये समानम् इत् आहुः ) पूज्य विद्वान् गण सभी मुझे एक समान ही उपदेश करते रहे हैं कि निश्चय से ( अयं वरुणः ) यह वरुण, सर्वश्रेष्ठ प्रभु ही (तुभ्यं हणीते) तुझ पर रुष्ट है, तेरा आदर नहीं करता । किमार्ग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांसिस सर्वायम्। प्र तन्में वोचो दूळभ स्वधावोऽवं त्वानेना नर्मसा तुर ईयाम् ॥४॥

भा०-हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ! दुष्टों के वारण करने हारे प्रभी (किम् आगः आस) वह क्या अपराध है ? ( यत् ) जिसके कारण (उंगेष्ठ स्तोतारं ) अपने बड़े से बड़े उत्तम स्तुतिकर्त्ता ( सखायं ) स्नेही मित्र को भी ( जिवांसिस ) दण्ड सा देना चाहता है। हे ( दूडभ ) दुर्लभ ! है न नाश होने हारे अविनाशिन् ! हे दूरभ ! सदा दूर २ विद्यमान ! हे अन-पते, जीवन के स्वामिन् ! (मे तत् प्रवोचः) मुझे वह उपाय बतला जिस-से (अनेनाः) निष्पाप होकर (नमसा) भक्तिभाव से विनीत होकर (तुरः) अति शीध चलकर (त्वा अव इयाम्) तुझ तक पहुंच जाऊं। तुझे भली प्रकार जान जाऊं।

अवं डुग्धानि पित्र्यां सृजा नोऽब या वयं चंकृमा तन्भिः। अवं राजन्पशुतृषं न तायुं सृजा बत्सं न दास्तो वसिष्ठम् ॥५॥

भा०—हे (राजन्) राजन्! प्रकाशस्त्ररूप स्वामिन्! प्रभो! तू (नः) हमारे (पिश्या) पालक माता पिता वा गुरुजनों के दोष के कारण शास हुए (हुग्धानि) तेरे प्रति किये द्रोह आदि अपराधों को (अव स्ज) हम से दूर कर। और (वयं) जिन अपराधों को हम (तन्भिः चकुम) इन देहों से करते रहे हैं उनको भी (अव स्ज) हम से दूर कर। (तायुं न पशु-तृपं) चोरी करने की नियत से पशु को घासादि खिलाने वाले सन्देह मात्र में बांध लिये गये चोर के समान बन्धन में बंधे मुझ (पशु-तृपं) अपने इन्द्रियरूप पशुओं को भोग विलासों से तृप्त करते हुए (तायुं) तेरे ऐश्वर्यं को तेरे विना पृछे भोगने वाले चोरवत मुझ (वासिष्ठं) अति उत्तम 'वसु' तुझमें ही वसने वाले तेरे भक्त को तृ (दाम्नः वत्सं न) रस्से से बछड़े के समान दयालु पशुपालकवत् (अव स्ज) सुझे बन्धन से मुक्त कर।

न स स्वो दत्ती वरुण ध्रुतिः सासुरा मन्युर्विभीदेको अचित्तिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चिनेदनृतस्य प्रयोता ॥६॥

भा०—हे (वरुण) न्यायानुसार सुख दुःख, ऐश्वर्य-अनेश्वर्यादि के विभाजक! न्यायकारिन्! प्रभो! (अनृतस्य) 'ऋत' अर्थात् सत्य, ज्ञानमय, विवेकरहित, असत्य और अविवेकमय दशा को (प्रयोता) छा

देने वाला (सः स्वः दक्षः न ) केवल वह अपना कर्म ही नहीं है प्रत्युत अौर बहुत से कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर जीव सत्य सुखों से रहित अनृत, पाप दुःखादि मार्ग में जाता है। वे कारण कौन २ से हैं ? जैसे (१) अपने कियें काम तो हैं ही, या (सः स्वः दक्षः) वह स्वयं स्वस्वरूप कर्मकर्त्ता आत्मा। (२) (सा ध्रुतिः सुरा) वह द्वतगति से जाने वाले जल के समान आत्मा की 'सुरा' अर्थात् सुख से रमण करने की ध्रुति प्रवृत्ति अर्थात् रजोगुणी काम भी एक कारण है। (३) (विभीदकः मन्युः) वह मन्यु, क्रोध जिससे सब प्राणि भय खाते हैं वह भी एक कारण है। (४) (अचित्तिः) चेतना, ज्ञान का न रहना, मोह भी एक कारण है। ( ५) ( कनीयसः उप-आरे) छोटे, अल्पशक्ति वाले जीव के समीप (स्वमः चन इत्) अज्ञान में सोते के समान (ज्यायान् अस्ति) बड़ा भी अज्ञानी ही रहता है वह भी उसका बड़ा माता पिता, भाई बन्धु आदि भी स्वयं अज्ञान वा पाप में मूढ़ रहने से दूसरे को मार्ग दिखाने में असमर्थ होता, उसके साथ २ छोटा भी संग दोष से उसी ओर जाता है। कोई भी (अनृतस्य प्रयोता न) असत्य, अज्ञान को दूर करने वाला नहीं होता। अथवा—( अनृतस्य प्रयोता) अज्ञान पापादि का दूर करने वाला (नः सः स्वो दक्षः) न अपना कोई कुशल बन्धु, जन या कर्म है, (न सा ध्रुतिः) न वह दृढ़ता, स्थिरता है कि मैं पाप में न गिरूं, (न सुरा) न वह उत्तम प्रवृत्ति है जो पाप से परे रक्खे, (न मन्युः) न ज्ञान है, (न विभीद्कः) न कोई असत्य से भय दिलाने वाला प्रत्यक्ष कारण है, तो है क्या ? केवल ( अचित्तिः ) अज्ञान ही है। और हे प्रभो ! अब केवल एक सहारा है वह तो (कनीयसः उप आरे ) इस छोटे से अल्प शक्ति जीव के समीप (स्वप्तः = सु-अप्तः) उत्तम रूपवान् , कर्मवान् (ज्यायान् ) ज्येष्ठ भाई के समान एकमात्र महान् त् परमेश्वर (इत् अस्ति ) ही है जो (अनृतस्य प्रयोता ) उसके इस सत्य रहित अविवेक को दूर भगाने में समर्थ है।

अरं दासो न मीळहुँचे कराएग्रहं देवाय भूर्णये उनागाः। अचैतयद्वितो देवो श्रयों गृत्सं राये क्वितरो जुनाति॥ ७॥

भा०—( अहं ) मैं (अनागाः) पाप से रहित होकर (भूणेंये) पालक ( देवाय ) सर्व सुखदाता, सर्व प्रकाशक परमेश्वर के लिये ( मींदुषः दासः न ) सर्वदाता स्वामी के दास के समान ( अरं कराणि ) बहुत कुछ सेवा करूं। वह ( देवः ) दानशील प्रकाशस्वरूप प्रभु ( अर्थः ) सब का स्वामी ( अचितः ) अज्ञानी जनों को ( अचेतयत् ) सदा ज्ञान प्रदान करता और वह ( कवि-तरः ) सब से अधिक विद्वान् होकर ( गृत्सं ) अपने स्तुतिकर्त्ता भक्त को ( राये जुनाति ) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये सन्मार्ग पर ले जाता है।

श्रयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपिश्रतश्चिदस्तु । शं नः त्तेम शमु योगं नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गं नःटाट

भा०—हे (वरुण) सब कष्टों को वारण करने हारे ! हे (स्वधावः) सब जीवों के स्वामिन् ! हे अन्नपते ! (अयं सः स्तोमः) यह वह स्तुति वचनादि सब (तुभ्यम्) तेरी ही स्तुति के लिये (हिंद चित् उप-श्रितः अस्तु) हदय में प्जार्थ स्थिर रहे । वह (नः क्षेमे शं उ अस्तु) हमारे धन प्राप्ति काल में तुझे शान्तिदायक ही हो। हे (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) विद्वान् जनो ! आप लोग हमें सदा उत्तम आशीर्वचनों और सुखोपायों से स्था किया करो । इत्यष्टमों वर्गः ॥

# [ 20 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २, ३, ४ अपि त्रिष्टुप् । ४, ६, ७ त्रिष्टुप् ॥

रदेत्पथो वर्षणः स्यीय प्राणीिस समुद्रियां नदीनाम् । सर्गो न सृष्टो अवैतिऋितायब्चकारं महीरवनीरहंभ्यः ॥ १॥

भा०-(वरुणः) सर्वन्यापक परमेश्वर ही (सूर्याय) सूर्य के गमन करने के (पथः) मार्गों को (रदत्) बनाता है। और वहीं (समुद्रिया) समुद्र की ओर जाने वाले (नदीनां अर्णास ) नदियों के जलों को बहाता है। (सर्गः न सृष्टः अर्वतीः ऋतायन्) बरसा हुआ जल नीची बहती निद्यों को स्वभावतः जाता है उसी प्रकार (सर्गः) समस्त जगत् का बनाने वाला (सृष्टः) समस्त जगत् का स्वामी (अर्वतीः) अधीन समस्त महती शक्तिः यों और प्रकृति की विकृतियों को (ऋतायन्) ज्ञानपूर्वक सञ्चालित करता हुआ (अहभ्यः महीः अवनीः चकार ) दिनों से रात्रियों को पृथक् करता है । अथवा वह ( अहभ्यः ) न नाश होने वाले जीवों के लिये ( महीः अवनीः ) बड़ी र रक्षाकारिणी शक्तियों तथा बड़ी र पालक अन्नादि द्वारा तृप्तिदायक भूमियों को कर्मफल के भोगार्थ ( चकार ) बनाता है।

श्चात्मा ते वातो रज या नवीनोत्पश्चर्न भूर्णिर्यवसे सस्वान्। श्चन्तर्भेही बृहुती रोद्सीमे विश्वा ते धार्म वरुण प्रियाणि ॥२॥

भा० है (वरुण) सर्वव्यापक प्रभो! (वातः रजः) जिस प्रकार महान् वायु धूलि को (आ नवीनोत् ) सब तरफ उड़ा देता, प्रेरित करता है। उसी प्रकार (वातः) बल्रशाली, गतिमान् (ते आत्मा) तेरा च्यापक सामध्यें ही (रजः) ब्रह्माण्डों में फैले धूलि कणवत् समस्त लोकों को (आ नवीनोत्) सब ओर संज्ञालित करता है। इसी प्रकार (ते आत्मा वातः) तेरा आत्मा जीव भूत प्राण वायु देह में (रजः आ नवीनोत्) रक्तप्रवाह को सब ओर प्रेरित करता है। ( यवसे पद्युः न ससवान् भूणिः ) घास, भूसा आदि पर पलने वाला पशु जिस प्रकार अन्नादि से लादा जाकर स्वामी के भरण पोषण करने में समर्थं होता है उसी प्रकार यह (वातः) वायु वा (ते आत्मा) तेरा महान् सामर्थ्य ही ( ससवान् ) अन्नादि भोग्य ऐश्वर्य से समृद्ध होकर

( भूणिः) समस्त विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होता है। ( इमे वृहती मही रोद्सी अन्तः ) इन बड़ी, विशाल, सुख देने वाले आकाश-भूमि या सूर्य-भूमि दोनों के बीच में (ते) तेरे (विश्वा) समस्त ( प्रियाणि ) प्रिय लगने वाले ( धाम ) तेज और विश्व को धारण करने वाले वा जीवों के आधारभूत लोक वा नाना सामर्थ्य विद्यमान हैं। परि स्पशो वर्रणस्य स्मादिष्टा उमे पश्यन्ति रोदसी सु-मेके । ऋ्तावानः कुवयो युज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्त मनम ॥ ३॥॥ भा०-( वरुणस्य स्पशः स्मिद्ष्यः ) जिस प्रकार दुष्टों के निवारकः राजा के 'स्पश्'—गुप्तचर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान् होकर (उभे सु-मेके पश्यन्ति) ऊपर से देखने में अच्छे दोनों ही प्रकार के अच्छे और बुरे शास्य शासक वर्गों को देखते हैं इसी प्रकार (ये) जो (प्र-चेतसः) उत्तम चित्त वाले, उत्तम ज्ञानवान् पुरुष (मन्म) मनन करने योग्य ज्ञान की ( इषयन्त ) अन्नवत् चाहना करते और औरों को अन्नवत् प्रदान करना चाहते हैं वे ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञानमय वा वेदमय तप का सेवन करते हुए, (यज्ञ-धीराः) यज्ञ, त्यागयुक्त कर्म को करते और उसका अन्यों को उपदेश करते हुए वा, 'यज्ञ', परमोपास्य प्रभु की ओर अपनी बुद्धि और मन को प्रेरते और उसी को सर्वात्मना धारण करते हुए, (वरुणस्य स्पशः ) उस प्रभु के मानो सिपाहियों के समान उसकी बनाई सृष्टि और उसके नियम व्यवस्थाओं का साक्षात् करने वाले, वा उस प्रभु का सदा हुक्म बजाने में तत्पर प्रभु के सेवक, (स्मिदिष्टाः) उत्तम आचारवान्,

एक साथ समान इष्ट, याग वा समान एक साथ उत्तम लक्ष्य रख कर कार्य करने वाले होकर (उभे) दोनों इन (सु-मेके) सुखप्रद मेघादि से युक्त (रोद्सी) सूर्य और भूमि के समान (सुमेके) ग्रुभ वीर्यसेचन में समर्थ उत्तम सन्तानोत्पादक माता पिता को ही सृष्टि का कारण डवार्च मे वर्षणो मेघिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्यो विभर्ति । बिद्धान्पदस्य गुद्धा न वोचिद्युगाय विष्ठ उपराय शिचन् ॥ ४ ॥

भा०—( मे मेधिराय ) मुझ बुद्धिमान् पुरुष को ( वरुणः ) सर्व वरणीय श्रेष्ठ प्रभु ( उवाच ) उपदेश करता है कि ( अन्या ) कभी नाश न होने वाली, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति ( त्रिः सप्त नाम ) तीन, सात अर्थात् २१ स्वरूपों को (विभक्ति) धारण करती है। (विप्रः विद्वान् ) विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान् पुरुष ( उपराय ) समीप स्थित (युगाय) मनोयोग से विद्या प्रहण करने वाले शिष्य को ( शिक्षन् ) उपदेश देता हुआ ( पदस्य ) परमप्राप्य ब्रह्म पद के (गुह्मा न) परम रहस्यों का रहस्य बातों के समान ही ( बोचत् ) उपदेश करे।

'त्रिः-सप्त नाम'-ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति के २१ स्वरूप 'ये त्रिषप्ताः ' ( अथर्व १ । १ । १ ॥ ) इस मन्त्र के भाष्य में स्पष्ट कहे हैं । पद्ध-तन्मात्रा, पद्ध, स्थूलभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन । यद्वा, यहां त्रिः । सप्त । दो पद पृथक् रहें । अतः—इड़े रन्ते हन्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वित, मिह विश्रुति एता ते अक्त्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात् ॥ यज्ञ ८ । ४२ ॥ वेद् ने ये १० नाम अक्त्या के कहे हैं । यहां वे ही (त्रिः = ३ + सप्त ७ = १०) नाम अभीष्ट हैं। 'त्रि'इत्यस्य प्रथमैकवचने त्रिः॥ अथवा सुपां सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । त्रिः त्रयः, सप्त च मिलि-त्वा दश नामानि ।

विस्रो द्यावो निर्हिता अन्तर्रस्मिन्तिस्रो भूमीरुपर्याः षड्विधानाः। गृत्स्रो राजा वर्षणश्चक एतं दिवि प्रेङ्कं हिर्एययं शुभे कम् ॥५॥

भा०—( तिस्रः द्यावः ) तीनों लोक, भूमि, अन्तरिक्ष और उच्चतम आकाश में (अस्मिन् अन्तः निहिताः) इस सब के आच्छादक वरुण परमेश्वर के ही भीतर स्थित हैं। और ( तिस्रः भूमीः ) तीनों भूमियां ( उपराः ) एक दूसरे के समीप स्थित ( षड् विधानाः ) छः छः प्रकार के ऋतु आदि विधानों सहित वे भी उसके ही भीतर हैं। (गृत्सः) समस्त ज्ञान का उपदेष्टा (राजा) सर्वोपिर शासक (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, सब से गुरु रूप से वरण करने योग्य प्रभु ही (दिवि) आकाश में (प्रेङ्खं) उत्तम गित से जाने वाले (एतं) उस (हिरण्मयम्) तेजोमय सूर्य को, अन्तरिक्ष में उत्तम गितमान्, हित, रमणीय रूप वायु को और भूमि तेजोमय अग्नि को (शुभे) दीप्ति, जल और कान्ति के लिये (चके) बनाता है। कं पादपूरणः।

अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद्दृष्सो न श्वेतो मृगस्तुर्विष्मान् । गुस्भीरशैस्रो रजसो विमानः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजां ॥६॥

भा०—( द्यौः इव सिन्धुं) सूर्यं जिस प्रकार अकेला समस्त आकाश में व्यापता है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी (द्यौः) तेजस्वरूप, (वरुणः) सर्वव्यापक होकर सिन्धुं अतिवेग से जाने वाले प्रकृति के बने जगत्-प्रवाह को (अव स्थात्) व्यवस्थित करता है। वह (द्रप्सः न श्वेतः) जल विन्दुवत् श्वेत, स्वच्छ एवं रसस्वरूप कान्तिमय है। वह (मृगः) सिंहवत् वलवान् वा, (मृगः) ज्ञानी जनों द्वारा खोजने योग्य और (मृगः) अति शुद्ध, पावन स्वरूप, (तुविष्मान्) अति बलशाली, सर्व शक्तिमान् है। वह (गंम्भीर-शंसः) गंभीर समुद्र के समान अगाध और प्रशंसा करने योग्य, वेदमय गम्भीर ज्ञान का उपदेष्टा, (रजसः विमानः) इस समस्त लोक समुह का विशेष निर्माता और ज्ञाता है, वह (सुपार-क्षत्रः) सुख से सर्वपालक बल्धिर्यवान्, (अस्य सतः राजाः) इस सत्, व्यक्त संसार का राजावत् शासक है।

यो मुळयाति चुकुषे चिदागी व्यं स्याम वर्षणे अनीगाः। अनु वतान्यदितिर्भेधन्ती यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गं नः॥७॥९॥ भा०—( यः ) जो परमेश्वर ( आगः चक्रपे चित् ) पाप, अपराध

करने वाले के भले के लिये ही (मृडयाति) उस पर द्या करता है,

उस ( वरुणे ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु के अधीन हम ( अनागाः स्थाम ) निष्पाप होकर रहें। हम उस ( अदितेः ) अखण्ड शासक प्रभु के (व्रतानि अनु) वतों, नियमों के अनुकूल (ऋधन्तः) समृद्ध होते हैं। हे विद्वान् जनो ! आप लोग ( यूर्य नः स्वस्तिभिः सदा पात ) हमें उत्तम आशीर्वचनों से सदा पालन करो । इति नवमो वर्गः ॥

### [ 22 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः-१, २, ३, ६ ।निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ५, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

प्र शुन्ध्युवं वर्षणाय प्रेष्ठां मातं विसिष्ठ मीळ्डुषे भरस्व। य ईमुर्वाञ्चं करते यज्ञे सहस्रामधं वृष्णं वृहन्तम् ॥ १॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (ईम्) इस (अर्वाञ्चं) अभिमुख आये ( यजत्रं ) दानशील, आत्मसमर्पंक और सत्संगति करने वाले पुरुष को ( सहस्र मधं ) सहस्रों धनों से सम्पन्न, ( वृषणं ) बलवान्, मेघवत् उदार और ( बृहन्तम् करते ) बड़ा बना देता है उस ( वरुणाय ) सर्व-श्रेष्ठ, सब को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ( मीदुषे ) ऐश्वर्यों की प्रजाजनों पर मेघवत निष्पक्षपात होकर वृष्टि करने वाले, सब के सेचक और वर्धक परमेश्वर के निमित्त (पेष्टां) अति उत्तम, प्रिय (मितं) स्तुति और बुद्धि का (प्र भरस्व) प्रयोग कर।

अधा न्वस्य सुन्दर्शं जगुन्वानुग्नेरनीकं वर्रणस्य मंसि ।

स्वर्थदश्मं चिष्रा ड अन्धो अभि मा वर्षु ईशये निनीयात् ॥२॥

भा०-(अध नु) और मैं (अस्य) इस (अग्नेः) तेजोमय (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के विषय में ( जगन्वान् ) ज्ञान प्राप्त कर और उसकी शरण में प्राप्त होकर उसके (सं-दशम् ) सम्यक् दर्शन रूप (अनीकं ) तेज को ( मंसि ) मनन करता हूं। ( यद् ) जिस प्रकार (अवमन् अन्धः वपुः दशये निनीयात् ) पत्थर या शिला, चक्की आदि में पिसा अन या कुटी ओषि, या (अश्मन् अन्धः ) मेघ के आधार पर उत्पन्न अन शरीर को उत्तम दर्शन योग्य बना देते हैं उसी प्रकार (यत् ) जो (अधिपाः) सर्वो-परिपालक (स्वः) सुखकारी वा सूर्यंवत् तेजस्वी है वह (अन्धः ) अन्नवत् प्राणों का धारक होकर (दशये ) साक्षात् करने के लिये (मा ) मुझे (वपुः ) उत्तम रूप, शरीर आदि (निनीयात् ) प्राप्त कराता है । अर्थात् प्रसु हमें शरीर भी इसीलिये देता है कि हम उससे साधना करके भगवान् के सुखमय, प्राणप्रद रूप को प्राप्त करने की साधना करें ।

श्रा यद्घहान वर्षणश्च नावं प्र यत्सं मुद्रमीरयां मध्यम्। श्रिष्ठि यद्यां स्तुभिश्चरां प्र प्रेह्म ईह्मयावहै शुभे कम्॥३॥

भा०—(अहं) मैं और (वरुणः च) सर्व श्रेष्ठ वरण करने योग्य स्वामी, दोनों दो मित्रों के समान वा पित-पत्नीवत् (यत् नावम् आ रहाव) जब नाव पर चढ़ें (यत् समुद्रम् मध्यम् ईरयाव) और जब समुद्र के बीच उसको चलावें (यत् अधि अपां) जब जलों के उपर (स्नुभिः चराव) गमनशील यानों से विचरें तो (शुभे) अपनी शोभा और (कम्) सुख प्राप्त करने के लिये (प्रेह्वें) झूले पर (प्रेह्वयावहे) हम दोनों झूलें। शिष्य और गुरुभक्त और उपास्य दोनों वाणी या स्तुति रूप नौका पर चढ़ते हैं, आनन्द सागर की ओर बढ़ते हैं। (स्नुभिः) नाना साधनों से (अपां अधि) प्राणों के उपर वश करते हैं। (प्रेह्वें) परम उत्तम गन्तव्य पद पर शोभा व कल्याण के निमित्त उत्कृष्ट गित को शाप्त करते हैं।

वसिष्ठं हु वर्षणो नाव्याधादां चकार स्वपा महोभिः। स्तोतारं विर्पः सुदिनत्वे श्रह्यां यात्रु द्यावस्तृतन्यादुषास्ः॥॥॥ भा०—(वरुणः) वरण करने योग्य आचार्यं (वसिष्ठं) अधीन वस कर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, उत्तम शिष्य को (नावि) ज्ञान सागर से पार उतारने वाली वेदमयी वाणी रूप नौका के बीच में (ह) अवश्य ही (आधात्) स्थापित करें। वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कर्मशील, सदाचारी होकर (महोभिः) बड़े र गुणों से (विसष्टं ऋषिं चकार) उत्तम ब्रह्मचारी को वेद मन्त्रार्थों को यथार्थ रूप में देखने में समर्थ विद्वान बना देवे। (विप्रः) विविध विद्याओं से शिष्य को पूर्ण करने वाला आचार्य (अन्हां सु-दिनत्वे) दिनों को ग्रुभ, मङ्गलकारी बनाने के लिये (यात् द्यावा नु यात् उपसः नु) आये दिनों और आयी रातों में भी (स्तोतारं ततनन्) अध्ययनशील शिष्य को और अधिक विस्तृतज्ञान-वान् करता रहे।

क्षे १ त्यानि नो सुख्या वंभूबुः सर्चावहे यदंवृकं पुराचित्। वृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सुहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ ५॥

भा०—हे (वरण) वरणीय श्रेष्ठतम ! हे (स्वधावः) प्राणपते ! (नौ) हम दोनों के (त्यानि सख्यानि) वे नाना प्रकार के सख्य, मित्रता के भाव (क वभुवुः) कहां हुए, (यत्) जो हम दोनों (पुराचित्) मानों पूर्वकाल से (अवृकं) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए (सचावहे) परस्पर मिलकर रहें । हे (वरुण) वरण योग्य ! नाथ ! हे (स्वधावः) और अमृत के स्वामिन् ! हम (वृहन्तं) महान् (मानं) परिमाण वाले (सहस्रद्वारं) सहस्रों द्वार वाले (गृहं जगाम) वर को प्राप्त हों । भक्त उपास्य का पतिपत्नीवत् सख्य प्रदर्शित है । यह जीवों के लिये जगत् बहुत भारी सहस्रों द्वारवाला प्रभु का बनाया गृह है, मुमुश्च के लिये (मानं) ज्ञानमय महान् 'गृह', प्रहण योग्य आश्रय, मोक्षपद प्रभु गृह है उसे प्राप्त करें । इसी प्रकार प्रजा के प्रति राजा भी पूर्व परिचित मित्रोंवतः वर्त्ते वे अव्याज, वृकाचार कुटिलतादि से रहित होकर विचरे, प्रजाएं राजा के सहस्रद्वार विशाल गृहवत् राष्ट्र को प्राप्त हों ।

य श्रापिनित्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणवृत्सखा ते। मात् एनस्वन्तो यक्तिन्भुजेम युन्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वर्र्षथम्। ६॥

भा०—है (वहण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! राजन्! तू (नित्यः) सदा का (आपिः) बन्धु (प्रियः) प्रिय (सन्) होकर हमें सदा प्राप्त है उस (त्वाम्) तेरे प्रति भी (ते सखा) तेरा मित्र यह जीव (आगांसि कृणवत्) नाना अपराध करता है। हे (यक्षिन्) यक्ष 'अर्थात्' पूजा करने वाले भक्त प्रजाजनों के स्वामिन्! इम लोग (ते) तेरे ऐश्वर्य का (एनस्वन्तः) पापी होकर (मा अजेम) भोग न करें। तू (विप्रः) मेधावी गुरु के समान (स्तुवते) स्तुतिशील को (वरूथं यन्धि) वरण करने और दुःखों, अज्ञानों के दूर करने योग्य उत्तम गृह, सुख, ज्ञान और वल प्रदान कर।

श्रुवासुं त्वासु चितिषुं चियन्तो व्यर्धस्मत्पाशं वर्षणो मुमोचत्। अवो वन्याना ऋदितेरुपस्थायुयं पात स्वस्तिभिः सद्दां नः।७।१०॥

भा०—परमेश्वर जीवों के कम बन्धन किस प्रकार काटता है ? हम लोग ( आसु ध्रुवासु क्षितिषु ) इन नाना धारण करने योग्य, सुन्यवस्थित, कम और भोग-भूमियों में ( क्षियन्तः ) निवास करते हुए वा (क्षियन्तः ) ऐश्वर्ययुक्त वा क्षोण होते हुए कभी ऊर्ध्वगति और कभी नीच गति प्राप्त करते हुए, ( अदितेः उपस्थात् ) भूमि से जिस प्रकार ( अदितेः उपस्थात् अवः विस्तानाः ) तृप्तिकारक अन्न प्राप्त करते हैं और जिस प्रकार ( अदितेः उपस्थात् अवः अन्वानाः ) सूर्य से कान्ति दीप्ति प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (अदितेः) अखण्ड स्वरूप परमेश्वर से हम ( अवः ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ( वन्वानाः ) प्राप्त करते रहें । तब वह ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( अस्मत् पाशं ) हम से उस पाश को ( वि मुमोचत् ) छुड़ाता है । ( नः यूर्य सदा स्वित्तिभः पात ) हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग हमारी सदा उत्तम सत् उपायों से रक्षा किया करो । इति दशमो वर्गः ॥

# [ 35]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१—४ आधी गायत्री । ५ पाद-निचृष्जगती ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

मो षु वंरुण मृन्मयं गृहं राजञ्चहं गमम्। मृळा सुंचत्र मृळयं ॥१॥

भा०—हे (वहण) सव दुखों को दूर करने हारे! सब से उत्तम पद के लिये वरने योग्य! सर्वश्रेष्ठ! हे (राजन्) देवीप्यमान! हे (सुक्षत्र) उत्तम धन, ऐधर्यं और वल से सम्पन्न! (अहम्) में (मृन्मयं गृहम्) मही के बने गृह के तुल्य कच्चे इस (मृन्मयं = मृत्—मयं) मृत्यु से आकान्त शव तुल्य, अवश्य ग्रहण करने योग्य वा आत्मा को पकड़े हुए इस देह को (मोषु गमम्) अब कभी न प्राप्त करूं तो अच्छा हो। हे प्रभो! (मृड) सब को सुखी करने हारे दयालो! तू (मृडय) सुखी कर, हम पर ह्या कर। प्रजा भी राजा से यही चाहे कि वे मही के घरों में न रह कर पक्के मकानों में रहें और समृद्ध और सुखी हों।

यदेमि प्रस्फुराञ्चेव दिने ध्मातो श्रीद्रवः। मृळा स्र्वत्र मृळये॥२॥

भा०—हे (अदिवः) मेघवत् शान्तिदायक पुरुषों तथा पर्वतवत् दृढ़ शस्त्रघर पुरुषों के स्वामिन्! प्रभो! राजन्! (यत्) जब भी में (प्रस्फुरन् इव) तड़पता हुआ सा, (दृतिः न ध्मातः) मशक या कुप्पे के समान फूला हुआ, विताड़ित फूंक से भरे चर्मवाद्य के समान रोता गाता हुआ (एभि) तेरी शरण आऊं, हे (सुक्षत्र) सुबल! सुधन! तू (मृड, मृडय) सुखी कर, तू द्या कर!

कत्वंः समह दीनता प्रतीपं जंगमा शुचे। मृळा सुचत्र मृळयं ॥३॥

भा०—हे (समह) उत्तम पूज्य ! ऐश्वर्यवन् ! (दीनता) दीन होते के कारण में (कत्वः) सत् कर्म और सत् ज्ञान के (प्रतीपं) बिलकुल विपरीत चला गया हूं और (ग्रुचे) बड़ा शोक करता हूं। अथवा है ( ग्रुचे ) ग्रुद्ध पवित्र स्वरूप प्रभो ! (दीनता ) दैन्यभाव ( समह = सम्-अह ) अवश्य ( कत्वः प्रतीपं जगम ) कर्मशील या उद्योगी पुरुष या उद्योग से विपरीत दिशा में जाता है। हे ( सु-क्षत्र ) उत्तम धन और बलशालिन् ! तू ( सृड, सृडय ) सुखी कर, हम पर कृपा कर ।

श्रुपां मध्ये तस्थिवां सं तृष्णाविद्जार्तारम्। मृळा स्रेचत्र मृळये।। ४।।

भा०—हे (सुझत्र) उत्तम वल ऐश्वर्य के स्वामिन्! (अपां मध्ये तिस्थवांसं) जलों के बीच में खड़े (जिस्तारं) रोगादि से जीर्ण होते हुए पुरुष को जैसे (तृष्णा अविदत्) प्यास सताती है उसी प्रकार हे प्रभो! (जिस्तारं) तेरी स्तुति करने वाले (अपां मध्ये तिस्थवांसं) आप्तपुरुषों के बीच या प्राणों के बीच में रहने वाले मुझ को भी (तृष्णा) भूख प्यास के समान विषय भोगादि की लालसाप्राप्त है, हे प्रभो! हे (मृड, मृडय) सब को सुखी करने हारे! तू मुझे सुखी कर। यित्क चेदं वंरुण दैव्ये जनेभिद्रोहं मनुष्या अध्यामिस। अचिची यत्तव धर्मी युयोपिम मा न्रस्तस्मादेन सो देव रीरिषः। ५।११।५।

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! (देव्ये जने) विद्वान् सत्यु-रुष के हितकारी जन के ऊपर या उनके बीच रहकर हम (मनुष्याः) मनुष्य (यत् किंच) जो कुछ भी हम (इदं अभिद्रोहं) इस प्रकार का द्रोह आदि (चरामिस) करते हैं और (अचित्ती) विना ज्ञान के (यत् तव धर्मा युयोपिम) जो तेरे बनाये धर्मी या नियमों को उल्लंघन करते हैं, हे (देव) प्रभो! राजन्! (तस्माद् एनसः) उस अपराध या पाप से (नः मारीरिषः) हमें मत दुःखित कर। ऐसी व्यवस्था कर कि हम उससे भविष्य में दुःख न पार्वे। अर्थात् हम में से द्रोह के भाव और उपेक्षा, अज्ञान को दूरकर। जिससे न पाप हों न दण्ड मिले इत्येकादशो वर्गः॥

### [ 03 ]

वासिष्ठ ऋषिः ॥ १—४ वायुः । ४—७ इन्द्रवायू देवते ॥ छन्दः—१, २, ७ विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् । ४, ४, ६ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥ प्र वीर्या शुचैयो दद्गिरे वामध्युर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः ।

वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिर्वा सुतस्यान्धसो मदाय ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र-वायू) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! इन्द्र ! हे वायुवत् वलवान् वीर सेनापते ! (श्रुचयः) शुद्ध आचारवान् , ईमानदार (वीरया = वीराः) वीर (मश्रुमन्तः) बलवान् , मश्रुरप्रकृति, (सुनासः) अपने योग्य पदों पर अभिपिक्त पुरुष (अध्वर्श्वभिः) प्रजा की हिंसा पीड़ा न चाहने वाले सोम्यवृत्ति विद्वानों सहित (वाम् प्रदिहरे) तुम दोनों को प्राप्त होते हैं । हे (वायो) वायुवत् सर्वोपकारिन् बलवन् ! तू (नियुतः) नियुक्त वा सहस्रों अश्वादि सेनाओं को (वह) सन्मार्ग पर ले चल, और (सुतस्य अन्धसः) ऐश्वर्य से समृद्ध, उत्पन्न अन्न को भी (याहि) प्राप्त कर और (मदाय) तृष्ति के लिये उसका (पिब) उपभोग कर । ईशानाय प्रहुतिं यस्त श्रान्य शुच्चिं सोमं श्रुचिपास्तुभ्यं वायो। कृणोष्टि तं मत्र्येषु प्रशुस्तं जातोजातो जायते व्राज्यस्य ॥ २ ॥

भा०—हे (वायो) वलवन्! हे विद्वन्! (यः) जो ( श्रुचि-पाः) शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार का पालन करने वाला पुरुष ( ते ईशानाय) तुझ सर्वेश्वर्यवान् का (श्रुचिं सोमं) शुद्ध अन्नादि, शुद्ध ऐश्वर्य, और (प्रहुतिं) सर्वोत्तम दान (आनट्) प्राप्त कराता है, (तं) उसको तू (मर्त्येषु) मनुष्यों के बीच (प्रशस्तं हुणोषि) प्रशस्त, कर्मकुशल एवं उत्तम मान योग्य बना देता है और वह (जातः-जातः) उत्तम रूप प्रकट हो २ कर (अस्य) इस प्रजाजन के बीच (वाजी) ज्ञानवान्, ऐश्वर्यवान् और बलवान् (जायते) हो जाता है।

राये नु यं जुज्ञतू रोदंखीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्। अर्ध वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत रवेतं वसुधिति निरेके॥३॥

भा०—(इमे रोदसी) आकाश और भूमि के समान माता और पिता, राजसभा और प्रजासभा दोनों मिलकर (राये) राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (चु) ही (यं) जिसको (जज्ञतुः) उत्पन्न करते और (यं देवम्) जिस विजिगीपु को (धिषणा देवी) सर्वोपिर विद्यमान विद्वत्सभा भी (राये) ऐश्वर्य की रक्षा के लिये (धाति) स्थापित करती है उस (वायुं) शत्रुओं को प्रवल वायुवत् मूल से उखाड़ देने में समर्थ पुरुष को (स्वाः) उसके अपनी (नियुतः) लक्षों सेनाएं और प्रजाएं (सश्चत) प्राप्त होती हैं (उत्) और उसी (श्वेतं) समृद्ध, एवं ग्रुद्धाचारवान् को (निरे के) सर्वाति-शायी पद पर (वसु-धितिम्) ऐश्वर्य की ख्याति रखने वाला जान कर प्राप्त होते हैं।

डच्छञ्चषसंः सुदिनां अधिपा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः। गव्यं चिदुर्वमुशिजो वि वेवस्तेषामनुं प्रदिवेः सस्रुरापः॥४॥

भा०— जिस प्रकार (उपसः) उपाएं, प्रभात वेलाएं वा सूर्य की दाहक कान्तियें (सु-दिनाः उच्छन्) उत्तम दिन वाली होकर प्रकट होती हैं, (अरि-प्राः) पाप रहित (दीध्यानाः) देदीप्यमान, (उरु ज्योतिः विविदुः) बहुत बड़े विशाल प्रकाशवान् सूर्य को प्राप्त करती (उशिजः) कान्तियुक्त होकर (गन्यम् ऊर्वम् विववः) रिश्मयों के बड़े धन को फैलाती हैं (अनु प्रदिवः आपः सस्यः) अनन्तर आकाश से मेघ जल बरसते हैं इसी प्रकार (उपसः) उपावत् जीवन के प्रारम्भ भाग में वर्त्तमान नर नारीगण (सु-दिना) ग्रुभ दिन युक्त होकर (उच्छन्) अपने गुण प्रकट करें। और वे (दीध्यानाः) ईश्वर का ध्यान करते हुए (उरु ज्योतिः) बड़ी भारी ज्ञानमय ज्योति को (विविदः) प्राप्त करें। वे (उशिजः) कामनावान् वा प्रीतियुक्त होकर (गन्यम् ऊर्वम्) वेदवाणी के धन को

(विववः) विविध प्रकार से विवरण करें, उसकी व्याख्या और रहस्योद् घाटन करें। (तेषाम अनु) उनके पीछे र ही (प्र-दिवः) उत्तम फल की कामना करने वाली (आपः) आप्त प्रजाएं (सस्तः) चलें। ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः दीध्यानाः स्वेन युक्तासः कर्नुना वहन्ति। इन्द्रवायू वीर्वाहं रथं वामीशान-योर्भि पृन्नः सचन्ते॥ ५॥

भा०—(ते) वे प्वोंक्त ज्ञानवान्, विद्वान् लोग (सत्येन मनसा) सत्य चित्त और सत्य यथार्थ ज्ञान से (दीध्यानाः) चमकते हुए वा सत्य चित्त से ध्यान करते हुए (स्वेन युक्तासः) अपने आत्मसामर्थ्य और ऐश्वर्य से युक्त होकर (दीध्यानाः) चमकते हुए वा अपने आत्मयोग का अभ्यास करते, (दीध्यानाः) प्रभु का ध्यान करते हुए (युक्तासः) नियुक्त, योगी होकर (स्वेन कतुना) अपने ज्ञान और बल से ही (वहन्ति) स्थ को अश्वों के समान देह को धारण करते हैं। हे (इन्द्र-वायू) ऐश्वर्यवन् ! सत्यद्शिन् ! बलवन् ! ज्ञानवन् ! (ईश्ञानयोः वाम्) स्वामी, शासक रूप आप दोनों (वीरवाहं रथं) वीरों को धारण करने वाले रथवत् रमणीय उपदेश वा स्थिर पद वा राष्ट्र को (वहन्ति) धारण करते और सञ्चालित करते हैं और वे (पृक्षः) परस्पर प्रीतियुक्त होकर (अभि सचन्ते) परस्पर समवाय बनाकर रहते हैं। वा (पृक्षः अभि सचन्ते) अन्न, चृत्ति को प्राप्त करते हैं।

र्डेशानासो ये दर्धते स्वर्णों गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिर्रएयैः। इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरविद्धिर्वीरैः पृतनासु सह्यः॥ ६॥

भा०—( ये ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वर्यवान् और शासन अधिकार से युक्त होकर ( नः ) हमारे सर्वस्व धन, राष्ट्र और सुखादि को (गोभिः) गौओं और भूमियों, ( अश्वेभिः ) घोड़ों ( वसुभिः ) राष्ट्रवासी विद्वानी और (हिरण्यैः) सुवर्णादि धातुओं, और हित रमणीय साधनों से (विश्वम् आयुः ) पूर्ण जीवन ( द्धते ) धारण करते हैं, या हमें प्रदान करते हैं है ( इन्द्रवायू ) ऐश्वर्यवान् बलवान् प्रधान नायक पुरुषो ! वे ( सूरयः ) विद्वान् पुरुष ( अर्वद्धिः वीरैः ) शतुओं को नाश करने हारे वीर पुरुषों हारा ( पृतनासु ) संग्रामों में ( सह्युः ) विजय करें ।

श्रवैन्तो न श्रवेसो भित्तंमाणा इन्द्रवायू सुंघुतिभिर्वसिष्ठाः। वाज्यन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गं नः॥७॥१२॥

भा०—हम लोग (अर्वन्तः) शतुओं का नाश करते हुए वीर पुरुषों और रथ के अश्वों के समान बलवान् (श्रवसः भिक्षमाणाः) श्रवण करने योग्य ज्ञान की, योग्य गुरुओं और अन्न की गृहस्थों से याचना करते हुए, (विसद्याः) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी होकर (सु-अवसे) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये स्वयं (वाजयन्तः) ज्ञान, बल, धनादि को चाहते और प्राप्त करते हुए (इन्द्रवायू हुवेम) ऐश्वर्यवान् और बलवान् एवं ज्ञानदर्शी और ज्ञान के इच्छुक जनों को प्राप्त करें, उनको आदरपूर्वक खलावें। (यूयं) आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमें उत्तम आशिषों और स्वस्ति विधायक मन्त्रों और साधनों से (पात) रक्षा करों। इति द्वादशों वर्गः॥

## [ 83 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३ वायुः । २, ४—७ इन्द्रवायू देवते । इन्दर्ः—१, ४, ७ विराट् त्रिष्टुप् । २,४,६ आषी त्रिष्टुप् ॥ ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्कम् ॥ कुविद्कः नमसा ये वृधासः पुरा देवा अनव्द्यास आसेन् । ते वायवे मनवे वाधितायावासयञ्जूषसं स्याण ॥ १॥

भा०—(ये) जो (नमसा) विनयपूर्वक वृद्ध जनों के प्रति नम-स्कार या शत्रु को नमाने वाले बल से (पुरा) पहले (वृधासः) बढ़ने हारे (अनवद्यासः) अनिन्दिताचरण करने वाले, (देवाः) विद्या, धन पुत्र आदि के अभिलापी (आसन्) रहते हैं (ते) वे (वायवे) वायु के समान बलवान् वा प्राणवत् प्रिय, ( मनवे ) मननशील, ज्ञान-युक्त (बाधिताय) पीड़ित प्रजाजन की रक्षा के लिये (उपसं) प्रभात वेळा के समान कान्तियुक्त तेजिंदिनी सेना को ( सूर्येण ) सूर्यवत् तेजित्वी नायक पुरुष के साथ ( अवासयन् ) रखते हैं। ( २ ) जो आदर विनय से बृद्ध अनिन्दिताचरणी विद्वान् पुरुष होते हैं वे बलवान् ( बाधिताय मनवे ) पीड़ित या खण्डित वंश वाले मनुष्य की वंशवृद्धि के लिये ( उपसं) कामनायुक्त खी को (सूर्येण) पुत्रोत्पादन में समर्थ पुरुष के साथ और (उपसं) विद्यार्थी को सूर्यवत् विद्वान् गुरु के साथ (अवासयन्) सहयोग में रक्खें।

उशन्ता दूता न दभाय गोपा मासर्थ पाथः शरदेश्व पूर्वीः। इन्द्रंवायू सुष्टुतिवीमियाना मार्डीकमीहे सुवितं च नव्यम् ॥२॥

भा०—(उज्ञन्ता) सब को चाहने वाले (दूता) ज्ञानुओं की सन्तप्त करने वाले, (गोपा) प्रजा के रक्षक, (इन्द्रवायू) ऐश्वर्यवार बलवान् पुरुष (मासः च शरदः च) वर्षों और मासों तक (पूर्वीः) पूर्व विद्यमान (पाथः) प्रजा की रक्षा करें। हे ( इन्द्र-वायू ) ऐश्वर्यवन् ! हे बलवन् ! (वाम् इयाना) आप दोनों को प्राप्त होता हुआ, ( सुस्तुतिः) उत्तम उपदेश ( मार्डीकम् ) सुख और ( सुवितं ) उत्तम और (नव्यम्) स्युत्य आचार ( इट्टे ) चाहता है।

पीवीश्रज्ञाँ रियुवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः। ते बायवे समनेसो वि तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चकुः ॥ ३ ॥

भा०—( नियुताम् अभिश्रीः ) नियुक्त सैन्यों के बीच सब के आश्रययोग्य एवं उत्तम राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न ( श्वेतः ) ग्रुद्ध श्वेत, उज्ज्वल वर्ण का वस्त्र धारे (सुमेधाः) ग्रुभ, बुद्धिमान्, उत्तम बात्रुनाशक बलवान् पुरुष (रिय-बृधः) ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, (पीवः अन्नात् ) अन्नादि से हृष्ट पुष्ट पुरुषों को (सिषक्ति ) समवाय बना कर रहता है और (ते ) वे (नरः ) समस्त नायक पुरुष (समनसः ) एक चित्त होकर (वायवे ) उस अपने बळवान् नायक पुरुष की वृद्धि के लिये ही (वितस्थुः) उसके समीप सब ओर स्थित होते हैं । वे (विश्वा) सभी (सु-अपत्यानि ) उत्तम र सन्तानों के समान (चकुः ) काम करते हैं । अथवा वे सब (सु-अपत्यानि ) उत्तम, न गिरने के शुभ कर्मों को करते हैं ।

या<u>ब</u>त्तरस्तन्वे याबदोजो याबन्नरश्चत्तं स्वाद्यांनाः। शुचि सोमं शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदतं बर्हिरेदं ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र वायू) ऐश्वर्यवन् ! हे बलवन् ! हे शतुहन्तः ! और शतु को मूल से उखाड़ देने वाले नायक जनो ! (यावत्) जब तक या जितना भी (तन्वः तरः) शरीर का बल हो और (यावत् ओजः) जितना और जब तक भी बल पराक्रम हो, और (यावत्) जब तक (नरः) नेता लोग (चक्षसा) उत्तम ज्ञान दर्शन से (दीध्यानाः) देदीप्यमान हों तब तक आप दोनों (शुचिं) शुद्ध, (सोमम्) प्रजाजन वा शासक को हमारे लाभ के लिये (पातम्) पालन करो और हमारे (शुचिं सोमंपातं) शुद्ध अन्न, ऐश्वर्य का उपभोग करो (इदं) इस (बिर्हः) वृद्धिशील प्रजापर (सदतम्) अध्यक्ष बन कर विराजो।

नियुवाना नियुतः स्पाईवीरा इन्द्रवायू सर्थं यातम्वीक्।

हुदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्रमधं प्रीणाना वि मुंमुक्तम्समे ॥५॥
भा०—हे (इन्द्रवायू) विद्युत् और वायु के समान तीव्र, बलवान्
नायक पुरुषो ! (स्पाईवीराः) स्पृहणीय, मनोहर वीर पुरुषों से युक्त
(नियुतः) अश्व सेनाओं को (नियुवाना) अपने अधीन सञ्चालित
करते हुए आप दोनों (स-रथं) रथ सहित (अर्वाक् यातम्) आगे
बदो । (इदं हि) यह कार्य ही (मध्वः प्रभृतम्) आप दोनों को अन्न

या आजीविका प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। अथवा (इदं हि) यह ही ( वां ) आप दोनों ( मध्यः ) शतु को पीड़ित करने वाले बल का ( अग्रम् ) श्रेष्ठ भाग (प्रभृतम्) खूब परिपुष्ट हो, और आगे २ बढ़ने वाला हो, (अध) और (प्रीणाना) प्रसन्न एवं प्रजा को प्रसन्न करते हुए ( अस्मे वि मुमुक्तम् ) हमें विविध वन्धनों से युक्त करो। या वा शतं नियुत्रो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्चन्ते । आभिर्यातं सुविद्त्राभिर्वाक्पातं नेरा प्रतिभृतस्य मध्यः ॥६॥

भा०-हैं (इन्द्रवायू) विद्युत्, पवन के समान तेजस्वी और बल-शाली पुरुषों ! (याः) जो (वां) आप दोनों के (शतं) सैकड़ों और (याः सहस्तं) जो हज़ारों (नियुतः) अश्वों के सैन्यगण (विश्व-वाराः ) सब शत्रुओं के वारण करने में समर्थ होकर ( सचन्ते ) समवाय बनाकर रहते हैं (आभिः) इन (सु-विदत्राभिः) उत्तम ऐश्वर्य लाम कराने या उत्तम ज्ञान शिक्षा से युक्त सुशिक्षित सेनाओं से आप दोनों ( अर्वाक् यातं ) आगे बढ़ो । हे (नरा ) नायक पुरुषो ! आप दोनों (प्रति-मृतस्य ) वेतन द्वारा परिपुष्ट ( मध्वः ) सैन्य बल की ( पातम् ) सदा रक्षा करो।

अवैन्तो न अवसो भिन्नमाणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिष्टाः। बाज्यन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभः सद् नः॥७॥१३॥ भा०—ज्याख्या देखो सू० ९०। ७॥ इति त्रयोदशो वर्गः॥

# [ 63 ]

विसिष्ठ ऋषि: ॥ १, ३—१ वायु: । २ इन्द्रवायू देवते । छन्दः—१ निचृत त्रिष्टुप् । २, ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् । १ स्राषों त्रिष्टुप् ।।

त्रा वायो भूष शुचिपा उप नः सहस्रं ते नियुती विश्ववार। उपी ते अन्धो मद्यमयामि यस्य देव दिखेषे पूर्वपेयम् ॥ १॥

भा० — हे'(शुचिपाः)'शुचि'अर्थात् शुद्ध चरित्रवन् ! निष्पाप, निर्दोष, निरपराध, ईमानदार की रक्षा करने वाले ! हे (वायो) तुष और अन्नों को पृथक् २ करनेवाले वायु के समान सत्य और असत्य का विवेक करने हारे विद्वन ! तू (नः उप आ भूष) हमें सदा प्राप्त हों, हमें सुशोभित कर । हे (विश्व-वार) सब से वरण करने योग्य ! सब पापों के वारक ! ( ते सहस्रं नियुतः) तेरे अधीन सहस्रों नियुक्त आज्ञा पालक हैं। हे (देव) विद्रन् ! तू ( यस्य पूर्वपेयं ) जिसके पूर्व पालन करने योग्य अंश को ( दिधिषे ) धारण करता है में उसी (मद्यम् ) तृष्तिकारक, हर्षजनक (अन्धः ) उत्तम अन को (ते उपो अयामि) तेरे लिये प्राप्त कराऊं।

म सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्सोम्मिनद्राय वायवे पिवध्यै। म यद्धां मध्वी त्राधियं भरन्त्यध्वर्यवी देवयन्तः शचीभिः ॥२॥

भा०—( यत् ) जिस ( मध्यः ) शत्रुपीड़क वल और मधुर ऐश्वर्यं के (अग्नियं) प्रमुख पद तथा श्रेष्ठ भाग को (देवयन्तः) ग्रुभगुणों और उत्तम फलों की आकांक्षा करने वाले ( अध्वर्यवः ) प्रजा की हिंसा से रहित राष्ट्र-पालक के कर्त्ताजन (वां प्र भरन्ति) आप दोनों के लिये प्राप्त कराते हैं, उस (सोमम्) ऐश्वर्य या बल वीर्य को (इन्द्राय वायवे) विद्युत्, पवन, सूर्य वायुवत् तेजस्वी और बलवान् पुरुष के (पिबध्ये ) उपभोग और रक्षा के लिये ( अध्वरेषु ) यज्ञादि उपकारक कार्यों, यज्ञों में (वीरः सोता) वृद्ध विद्वान् छेश्वर्योत्पादक वा शासक, (प्र अस्थात्) माप्त करे और उस.पर शासन करे।

म याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्ट्ये दुरोणे। नि नी रार्थे सुभोजसं युवस्व नि वीरं गब्यमशब्यं च रार्धः॥३॥

भा० — हे ( वायो ) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! बलवन् ! (याभिः नियुद्धिः) जिन अश्वादि सेनाओं सहित ( दुरोणे ) गृहवत् राष्ट्र में विद्यमान (दाश्वां-

सम्) कर आदि देने वाले प्रजाजन को (अच्छ प्र यासि) भली प्रकार प्राप्त होता है उन द्वारा ही तू (नः) हमें (सुभोजसं रियम्) उत्तम भोग्य पदार्थों और उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न ऐश्वर्य को (नियुवस्व) प्रदान कर और (वीरं) वीरजन, (गव्यं राधः) गवादि सम्पदा और (अश्व्यं च राधः) अश्वों से बनी सम्पदा भी (नि युवस्व) प्रदान कर । य वायव इन्द्रमादनासु आदिवासो चितोशनासो श्वर्यः।

घनन्ती वृत्राणि सुरिभिः ष्याम सामुह्वांसी युधा नृभिरमित्रान् ४

भा०—(ये) जो (वायवः) बलवान् पुरुष (इन्द्र-माद्नासः) आत्मा प्राणों के समान शत्रुहन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने में समर्थ जो (आदेवासः) अपने सब ओर विद्वान् और विजयाभिलाषी व्यवहार प्रुरुषों को रखते हैं और (अर्थः) शत्रु के (नितोशनासः) मारने वाले हों ऐसे (स्रिभिः) शासक नायकों और विद्वानों के द्वारा हम लोग (वृत्राणि व्यन्तः) विद्नकारक दुष्टों, शत्रुओं का नाश और धनों को प्राप्त करते हुए (युधा) युद्ध द्वारा (नृभिः अमित्रान् सासह्वांसः) वीर पुरुषों द्वारा शत्रुओं को पराजय करने वाले होवें।

या नी नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सहिम्यणीभिरुपं याहि युझम्। वायो श्रम्मिन्तस्वने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्मी नः।५।१४

भा०—हे (वायो ) बलवान् वीरजन ! तू (शितनीभिः ) सौ र भटों के स्वामी, नायकों तथा हज़ार र के भटों के स्वामी, नायकों वाली (नियुद्धिः) अश्व सेनाओं सिहत (नः यज्ञं उप याहि ) हमारे युद्धि, राज्य को प्राप्त हो । (अस्मिन् सवने मादयस्व ) इस ऐश्वर्ययुक्त शासन में तू अति प्रसन्न हो और अन्यों को भी प्रसन्न कर । हे विद्वानों ! वीर पुरुषों ! आप लोग (स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तम उपदेशवचनों और कल्याणकारी उपायों से हमारी सदा रक्षा किया करें। इति चतुर्दशों वर्गः॥

[ \$3 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः—१, ८ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४ आधी त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, ७ विराट् त्रिष्टुप् ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥

शुचिं चु स्तोमं नवजातम्चेन्द्राग्नी वृत्रहणा जुषेथाम् । उभा हि वां सुहवा जोहंवीमि ता वाजं सुद्य उंशते घेष्ठां ॥ १॥

भा०-जिस प्रकार ( वृत्र-हणा ) विध्ननाशक वा धन अन्नादि को प्राप्त करने वाले माता पिता (नव-जातं ग्रुचिं) नये उत्पन्न उत्तम ग्रुद्ध बालक को (जुषेताम्) प्रेम करते और (श्रेष्ठा वाजं उराते दत्तः ) उसके पालक माता पिता बुसुक्षित को अन्न देते हैं उसी अकार हे (इन्द्राभी) इन्द्र ऐधर्यवन् और अग्निवत् तेजस्विन् अग्रणी नायको ! आप दोनों (वृत्र-हणा) अपने बढ़ते शत्रुओं का नाश करने वाले होकर ( ग्रुचिम् ) ग्रुद्ध पवित्र व्यवहार वाले ( नव-जातम् ) नये ही अपने अधीन प्राप्त, (स्तोमं) स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार (अद्य) आज के समान सदा ही (जुषेताम्) प्रेम और उत्साह से प्राप्त करें। (ता) वे दोनों (धेष्ठा) प्रजा तथा बलवान् सैन्य, सभादि के अधिकार को उत्तम रीति से धारण करने में समर्थ होकर ( सद्यः ) शीघ्र ही (उशते) कामना वाले जन को (वाजं) उसका अभिलिषत धन, अन्न, बल, ज्ञान आदि प्रदान करें। (उभाहि वां) आप दोनों को ही मैं (सु हवा) सुख से, आद्र पूजा सहित बुलाने योग्य सुगृहीतनामधेय ( जोहवीमि ) स्वीकार करता हूं, आप को आदरपूर्वक बुलाऊं, निमन्त्रित करूं। माता पिता दोनों हीं इन्द्र और दोनों ही अग्नि हैं। वे सन्तान के बाधक कारणों को नाश करने वाले होने से 'बृत्रहन्' होकर नवजात शिशु को निर्दोष और स्तुत्य रूप से प्राप्त करते हैं।

ता सन्सी रावसाना हि भूतं साकुंवृधा रावसा शूशुवांसा । ज्यन्तो रायो यर्वसस्य भूरेः पृक्षं वार्जस्य स्थविरस्य घृष्वेः॥२॥

भा०—(ता) वे दोनों (सानसी) सब से सेवा करने योग्य, सब के शरणीय, सब के दान देने वाले और (शवसाना) बलपूर्वक ऐश्वर्य का भोग करने वाले, (साकं वृधा) एक साथ वृद्धि को प्राप्त और (शवसा) बल से (श्रू श्रुवांसा) बढ़ते (भूतम्) रहो। और (भूरेः यवसस्य) बहुत से अन्न और (रायः) दान देने योग्य धन पर (क्षयन्तौ) ऐश्वर्य, प्रभुत्व करते हुए (भूरेः) बहुत बढ़े (स्थिवरस्य) चिरस्थायी (ष्टब्वेः) शतुः नाशक (वाजस्य) बल, सैन्य को (पृक्तम्) अपने साथ मिलाये रक्खो। उपो हु यद्धिद्यं वाजिना गुर्धों भिर्विष्ठाः प्रमति मिच्छमानाः। अर्थनेतो न काष्टां नचीमाणा इन्द्राशी जोहुवतो न रस्ते ॥ ३ ।

भा०—( यत् ) जो ( नरः ) मनुष्य (वाजिनः) बलवान् , संग्राम-चतुर और ऐश्वर्यवान् और (प्रमितिम् इच्छमानाः) उत्तम बुद्धि और उत्कृष्ट ज्ञान को चाहने वाले (विप्राः) बुद्धिमान् पुरुष (धीभिः) बुद्धियों और कर्मों द्वारा (विद्धं उपो अगुः) उत्तम ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम संग्राम को प्राप्त करते हैं (ते) वे (नरः) उत्तम जन (इन्द्राप्ती) इन्द्र अग्नि, बिद्युत् अग्नि, और आचार्य और अध्यापक और सभापति सेनापति इन २ को (जोहुवतः) अपना प्रमुख स्वीकार करते हुए, उन के प्रति अपने को सींपते हुए (काष्टां अर्वन्तः ) दूर र देश की सीमा का अध के समान वेग से आगे बड़ते हुए (काष्ट्रां) काष्टा, अर्थात् 'क' परम सुखमय 'आस्था' स्थिति को ( नक्षमाणाः ) प्राप्त करते हुए (विद्थं उपो गुः) प्राप्तच्य उद्देश्य प्राप्त करते हैं। विद्वा<sup>त्</sup> गुरुओं को प्राप्त कर ज्ञानी लोग काष्ठा = गाष्ठा, अर्थात् वेद वाणियों व परम स्थिति को प्राप्त करके ( विद्धं उपो अगुः ) प्राप्य परम धर्म तत्व, सुख या ज्ञान को पाते हैं। सभा सेनापित के अधीन जन 'काष्ठा' अर्थात राष्ट्र या भूमि की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तब वे सार्वभौम राज्य का शासन करते हैं।

गीर्भिर्विषः प्रमतिमिच्छमान ईहे र्यि यशसं पूर्वभाजम्। इन्द्राक्षी वृत्रहणा सुवजा प्र नो नव्यीभिस्तिरतं देष्णैः॥४॥

भा०—( विप्रः ) विद्वान् , बुद्धिमान् पुरुष ( गीर्भिः ) वेदवाणियों द्वारा ( प्रभितम् ) उत्तम कोटि का ज्ञान (इच्छमानः) प्राप्त करना चाहता हुआ, ( पूर्व-भाजम् ) पूर्व के विद्वानों से सेवित, एवं शिष्यों के प्रति उपित्रः, ( यशसं ) यशोजनक ( रियम् ) ज्ञानैश्वर्य की ( इटे ) याचना करे । और (इन्द्राग्नी ) आचार का शिक्षक आचार्य, ज्ञान का दाता विद्वान् दोनों वीर नायकों के समान ( वृत्र-हणा ) दुष्ट विद्वां को नाश करने वाले ( सु-वज्रा ) पापादि के भली प्रकार वर्जन करने वाले उपदेश और ज्ञान रूप वज्र से युक्त होकर ( नन्येभिः देष्णैः ) नये से नये उपदेष्टन्य ज्ञानों द्वारा ( नः प्रतिरतम् ) हमें बढ़ावें ।

सं यन्मही मिथती स्पधीमाने तनुरुचा शूरेसाता यतैते।

अदेवयुं विद्धे देवयुंभिः सूत्रा हतं सोम्सुता जनेन ॥५॥१५॥
भा०—(यत्) जब (मही) बड़ी २ (मिथती) एक दूसरे को
मारती और ललकारती हुईं (तन् रुचा) अपने विस्तृत शरीर के तेज से
(स्पर्धमाने) एक दूसरे से बढ़ने के निमित्त स्पर्धा कराने वाली दो खियों
या वरवधू के समान परस्पर स्पद्धा करती हुईं दो सेनाएं (शूर-साता)
वीरों के संग्राम में (सं-यतेते) परस्पर विजय का यह करती हैं उनमें, हे
इन्द्र अग्नि! वीरों और अग्रणी नायक जनो! आप दोनों (विद्धे)
संग्राम में (देवयुभिः) दानशील, वृत्तिदाता राजा के प्रिय पक्ष वाले वीर
पुरुषों के साथ मिलकर (अदेवयुं) राजा के अप्रिय, शत्रु जन को (सोमसुता जनेन) ऐश्वर्य अन्नादि के उत्पन्न करने वाले प्रजाजन के साथ मिलकर

(हत्रा हतम्) विष्नकारी शत्रुओं को एक साथ मारो। इतिपञ्चदशो वर्गः॥ इमामु षु सोमसुतिमुपं न एन्द्रांशी सौमनुसायं यातम्। न चिद्धि परिमम्नाथं श्रुस्माना वां शश्विद्धिवृतीय वाजैः॥६॥ भा०—हे (इन्द्राझी) ऐश्वर्यंवन् ! हे विद्वन् ! अग्रणी नायक जनों! आप दोनों (नः) हमारी (इमाम्) इस (सोम सुतिम्) अन्न ओषधि आदि के द्वारा किये यज्ञ को (सौमनसाय) उत्तम मन बनाये रखने के लिये (सु-आ-यातम्) आदरपूर्वंक आइये। (नू चित् हि) आप लोग कभी भी (अस्मान् परि मझाथे) हमें त्याग कर अन्य को न मानें। मैं प्रजाजन (वां) आप दोनों को (वाजैः शश्वद्धिः) बहुत अन्नों और ऐश्वर्यों से (आ वृत्तीय) आदरपूर्वंक सम्भान कर्छ। स्वे वृत्तीय। आदरपूर्वंक सम्भान कर्छ।

सो अप्न एना नमसा समिद्धोऽच्छा मित्रं वर्रणमिन्द्रं वोचेः। यत्सीमार्गश्चकृमा तत्सु मृळ तर्दर्यमादितिः शिश्रथन्तु ॥ ७॥

भा०—हे (अग्ने) मुख के समान अग्रणी, प्रमुख पुरुष ! (सः) वह तू (एना नमसा) इस आदरयुक्त वचन और (नमसा) विनयकारी दुष्टों के नमाने वाले बल से (सम्-इद्धः) खूब अग्निवत् तेजस्वी होकर (मित्रं वरुणं इन्द्रं) स्नेहवान् श्रेष्ठ, और ऐश्वर्यवान् पुरुष को (अच्छे वोचेः) भली प्रकार कह कि (सीम्) हम (यत्) जो भी (आगः चक्रम) अपराध या पाप करें तू (तत्) उसे (सु) भली प्रकार (मृड) द्यादृष्टि से न्यायपूर्वक देख। (तत्) उसको (अर्थमा) दुष्टों का नियन्ता, न्यायकारी पुरुष और (अदितिः) कभी सद्व्यवस्था को न टूटने देने वाला, दृद्द, सत्य नीतिमान् व्यवस्थापक पुरुष हम प्रजाजनों के उस अपराध को (शिश्रथन्तु) प्रजा में से निर्मूल कर दे। पुता श्रीन श्राग्रणाएस इष्टीर्यवोः सन्वाभ्यप्रयोग वाजीन।

एता श्रीवन श्राशुषाणासं इष्टीर्युवोः सचाभ्यश्याम् वाजान् । मेन्द्रो नो विष्णुर्भेरुतः परिष्यन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ८।१६

भा०—हे (अग्ने) अप्रणी जने ! हम लोग (एताः) इन (इष्टीः) देने योग्य करादि अंशों को (आग्रुषाणासः) अति शीघ्र देते हुए, (युवीः) तुम दोनों के (वाजान्) बलों, ऐश्वयों को (सचा अभि अश्याम) एक साथ मिलकर भोग करें। (इम्द्रः विष्णुः) ऐश्वयंवान् जन और व्यापक

अधिकार वाले शासक तथा ( मरुतः ) बलवान् शत्रुनाशक वीर पुरुष और विद्वान् जन (नः परिख्यन् ) हमें कभी उपेक्षा न करें । हमारी कभी निन्दा वा त्याग न करें । ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) आप लोग हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करें । इति षोडशो वर्गः ॥

#### [ 83 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्दः — १, ३, ८, १० आर्थी निचृद्
गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, ६, ११ आर्थी गायत्री । १२ आर्थी निचृदनुष्टुप्॥
द्वादर्शं सूक्षम् ॥

इयं चामस्य मनमन इन्द्रांशी पुर्व्यस्तुतिः। श्रुश्चाद्वृष्टिरिचाजनि १

भा०—हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! हे (अग्ने) अंग में झुकने हारे, विनयशील शिष्य जनो ! (इयं) यह (पूर्व्य-स्तुतिः) पूर्व पुरुषों से प्राप्त उत्तम ज्ञानोपदेश (अस्य मन्मनः) इस ज्ञानवान् पुरुष का (वाम्) आप दोनों के प्रति (अभ्रात् वृष्टिः इव) मेघ से वृष्टि के समान (अजिन) प्रकट हुआ करे।

शृणुतं जरितुईविमन्द्रांश्ची वर्नतं गिरः। ईशाना पिष्यतं धियः र

भा०—हे (इन्द्राझी) ऐश्वर्य और विनयशील पुरुषो ! आप दोनों ही, (जिरितुः) उपदेष्टा, जन के (हवम्) ग्राह्म उपदेश का श्रवण करो । (गिरः) उत्तम वेद वाणियों और (गिरः) उपदेष्टा जनों की (वनतम्) याचना और सेवा किया करो । (ईशाना धिषः) अधिक समर्थ होकर सत्कर्मों और सद्-बुद्धियों को (पिष्यतम्) बढ़ाओ, अधिक दूर तक फैलाओ।

मा पांपत्वार्य नो नरेन्द्रार्श्वी माभिशस्तये।मानी रीरधतं निदे ३ भा०—हे (नरा इन्द्राग्नी) उत्तम नायको ! हे इन्द्र, अग्नि ऐश्वर्य-वन् ! विद्यावान् ! नायक नायिका, जनो ! आप लोग (नः) हमें (पाप- त्वाय ) पाप कर्म के लिये ( मा रीरधतम् ) कभी मत अपने अधीन रक्लो । (अभि शस्तये मा रीरधतम् ) शत्रु द्वारा हमें पीड़ित करने के लिये भी अधीन मत रख, (निदे) निन्दित कर्म करने के लिये वा निन्दा करने वाले के लाभ के लिये भी हमें अपने या किसी अन्य के अधीन मत रख। कोई भी प्रजा किसी भी शासक के अधीन रहकर इन तीन प्रयोजनों की पूरा न होने दे ? पापाचार की वृद्धि, शत्रु द्वारा अपना नाश और निन्दक च्यक्ति का लाभ । यदि शासक प्रजा को अपने अधीन रख कर प्रजा में पाप, प्रजा की हानि और निन्दकों का लाभ करता है तो प्रजा को अपने भीतर इन्द्र और अग्नि अर्थात् ऐश्वर्यवान् , ज्ञानवान् बलवान् , तेजस्वी पुरुषों के ्दलों में धर्माचार, प्रजा की रक्षा और स्वात्माभिमान को जागृत कर उनकी खड़ा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये।

इन्द्रे ख्रुया नमी बृहत्सुंबृक्षिमेर्यामहे । ध्रिया धेना अबस्यवः ४

भा०-हम लोग (अवस्यवः) ज्ञान, रक्षा, प्राणतृप्ति, ऐश्वर्यादि की कामना करते हुए (इन्द्रे अग्नौ) अपने बीच विद्यमान, ऐश्वर्यवान, शत्रुहन्ता और अभिवत् तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष वर्गों में (बृहत् नमः) वड़ाभारी आद्र, और शस्त्र वल और ( सु-वृक्तिम् ) ग्रुभ वर्त्ताव, उत्तम स्तुति और शत्रु पापादि को वर्जन करने का बल, और (धिया) बुद्धि और कर्म के द्वारा (धेनाः) वाणियों को (आ ईरयामहे) प्रेरित करें।

ता हि शर्थन्त ईळत इत्था विप्रांस ऊतये। सुवाधो वाजसातय ॥ ५॥

भा०—( इतथा ) इस प्रकार ( शश्चन्तः विप्रासः ) बहुत से विद्वार पुरुष (सवाधः) पीड़ित होकर दुःख पीड़ा आदि की चर्चा संदेशादि लेकर ( उतये ) अपनी रक्षा के लिये और ( वाजसातये ) संग्राम करते के लिये (ता हि ईडते) उन दोनों पूर्वोक्त इन्द्र, अग्नि को अध्यक्ष हूर्व से चाहते हैं।

## ता वां ग्रीभिंविंपुन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मुधसाता सनिष्यवः ॥ ६॥ १७॥

भा०—हम (विपन्यवः) विविध व्यवहारों वाले और (प्रयस्वन्तः) उत्तम २ प्रयास वा उद्योग करने वाले और अन्यों को (सिनिष्यवः) वृत्ति देने वाले जन भी मिलकर (ता वां) उन आप दोनों इन्द्र, अग्नि जनों को ही (मेध-साता) अज्ञलाभ, यज्ञ और संग्राम के लिये (गीभिः) नाना वाणियों से (हवामहे) आदरपूर्वक बुलाते हैं। अर्थात् व्यवहारकुशल व्यापारी, प्रयासी, श्रमी और वृत्तिदाता सत्ताधारी सभी मिलकर यज्ञ, संग्राम और अन्न के लिये उनको ही पुकारें। इति सप्तदशों वर्गः॥

इन्द्रांग्नी अवसा गंतमस्मभ्यं चर्षणीसहा। मा नो दुःशंसं ईशत ॥ ७॥

भा०—हे (चर्षणी-सहा) मनुष्यों के बीच शतुओं का पराजय करने वाले (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ऐश्वर्यवान् और विद्यावान् सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी नायको ! आप दोनों (अस्मभ्यं) हमारी (अवसा) रक्षा के सहित (आ गतम्) आओ। जिससे (नः) हम पर (दुःशंसः) दुष्ट वचन चिलिने वाला, कठोरभाषी, दुर्वादी पुरुष (मा ईशत) शासन करे। वह हमारे बीच में शक्ति और अधिकार प्राप्त न करे।

मा कस्य नो अरहषो धूर्तिः प्र ग्ङ्मत्यस्य । इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ॥ ८॥

भा०—हे (इन्द्राझी) इन्द्र सूर्यवत् तेजस्विन् ! हे (अग्ने) अभिवत् दुष्टों के पीड़क ! हे सूर्याझिवत् ज्ञान के प्रकाशक जनो ! आप दोनों (नः शर्म यच्छतम् ) हमें सुख प्रदान करो । (कस्य ) किसी भी (अररुषः मर्त्यस्य ) अति रोषकारी, क्रोधान्ध मनुष्य की (धूर्त्तिः ) हिंसाकरिणी-चेष्टा (नः मा प्र णङ् ) हम तक न पहुंचे । गोम्द्रिर्त्यचद्वसु यद्वामश्यावदीमहे । इन्द्रांग्नी तद्वनेमहि॥९॥ भा०—हे (इन्द्राप्ती) सूर्य अग्निवत् तेजस्वी पुरुषो ! हम (यत्) जो भी और जिस प्रकार का भी (वाम् ईमहे) आप दोनों से मांगते हैं (तत्) वह (गोमत्) गोओं, (हिरण्यवत्) सुवर्णादि बहुमूल्य पदार्थ और (अश्वावद्) अश्वों से सम्पन्न (वसु) धन (वनेमहि) प्राप्त करें और उसका भोग करें।

यत्सोम् त्रा सुते नर् इन्ट्राग्नी त्रजीहवुः। सप्तीवन्ता सप्रयेवः१०

भा०—हे (सप्तीवन्ता) उत्तम अश्वों के स्वामी (इन्द्राझी) विद्युत्, अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक और शत्रुसंतापक नायक जनो ! (यत्) जब (सोमे सुते) पुत्रवत् प्रिय 'सोम' अर्थात् ओषधि अन्नादिवत् भोग्य सम्पन्न राष्ट्र में (नरः) नायक लोग (सपर्यवः) सेवा ग्रुश्रूषा करते हुए (आ अजोहवुः) आदरपूर्वक बुलाते हैं।

उक्थेभिर्वृत्रहस्तमा या मन्दाना चिदा गिरा।

श्राङ्गुषैराविवासतः ॥ ११॥

भा०—(या) जो आप दोनों (वृत्रहन्तमा) दुष्टों को अच्छी प्रकार दण्ड देने वाले, (उक्थेभिः) उत्तम वेद-वचनों और (आमन्दाना) सब को प्रसन्न करते हुए (गिरा चित्) वेद वाणी से और (आंग्र्सैः) उत्तम स्तुति-वचनों और उपदेशों से (आ विवासतः) सर्वत्र ज्ञानप्रकाशः करते हैं।

ताविदुःशंसं मत्ये दुविद्वांसं रच्चस्विनम्।

श्राभोगं हन्मना हतमुद्धिं हन्मना हतम् ॥ १२ ॥ १८ ॥ भा०—(तौ इद्) वे दोनों ही (दुःशंसं) दुर्वचन, कठोर भाषण करने वाले (दुर्विद्धांसं) दुर्गुणी विद्यावान्, (रक्षस्विनम्) अन्यों के कार्यों में विद्या करने वाले के सहायक (आओगं) चारों तरफ से भोग विलास में मग्न, भोगप्रिय, (मर्त्यं) मनुष्य को (हन्मना) हननकारी साधन, हथियार से (हतम्) दण्ड दो। और (उद्धिम्) पानी को धारण

करने वाले घट या तालाव के समान उसको भी (हन्मना हतम्) शख हारा नाश करो। जिस प्रकार घट या जलाशय को दण्डे या फावड़े से तोड़ या खोदकर उसका जल ले निकाल कर उसे खाली कर दिया जाता है उसी प्रकार दुर्वचनी, दुराचारी, दुष्टसंगी पुरुष को भी मार २ कर, उसका सर्वस्व हर लेना चाहिये। इत्यष्टादशों वर्गः॥

## [ £Ă ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ १, २, ४—६ सरस्वतो । ३ सरस्वान् देवता ॥ छन्दः— १ पादानिचृत् त्रिष्टुप् । २, ५, ६ ग्राधीं त्रिष्टुप् । ३, ४ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥

म चोर्द्या धार्यसा सम्ब एषा सरस्वती धृरुणमार्यसी पूः। म बार्वधाना रुथ्येव याति विश्वा श्रुपो महिना सिन्धुरन्याः॥१॥

भा० — पत्नी या स्त्री के कर्तब्य — जिस प्रकार (सिन्धुः) बहने वाली नदी (क्षोदसा सस्त्रे) पानी से बहती है, (आयसीः पूः) लोहे के बने प्रकोट के समान नगर की रक्षा करती, (रध्या इव ) रथ में लगे अर्खों के समान (प्र बाबधाना) मार्ग में आये बृक्षलतादि को उखाड़ती हुई, (अन्याः अपः च प्रवाबधाना) अन्य सब जल-धाराओं को बांधती हुई सब से मुख्य होकर (याति) आगे बढ़ती है उसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम ज्ञानयुक्त विदुषी स्त्री (धायसा) पुष्टिकारक बालक को पिलाने योग्य दूध (क्षोदसा) और अन्न से (प्रसन्ते) प्रेम से प्रवाहित होती है। वह (धरुणम्) गृहस्थ को धारण करने वाली और सबका आश्रय हो, वह (आयसी पूः) लोहे के प्रकोट के समान, दढ़ एवं (आ-यसी) सब प्रकार से परिश्रम करने वाली और (पूः) प्रवचनों और परिवार के पालन करने वाली हो। वह (स्थ्या इव) रथ में लगने योग्य अर्थों के समान दढ़ होकर और वह (महिना) अपने सामर्थ्य से (विश्वाः अन्याः अपः) अन्य आप्त जनों को (सिन्धुः)

समुद्र या महानद के समान ( प्र बाबधाना ) दृढ़ सम्बन्ध से बांधती हुई ( याति ) संसार-मार्ग पर चले ।

एकचित्त्सरम्बती चदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्रात्। रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्घृतं पर्यो दुँदुहे नाहुंषाय॥२॥

भा०—जिस प्रकार ( नदीनां एका सरस्वती शुचिः ) निद्यों में से एक अधिक वेग, अधिक जल वाली, स्वच्छ-जला नदी ( गिरिभ्यः आ समुद्रात् यती ) पर्वतों से समुद्र तक जाती हुई (नाहुषाय) मनुष्य वर्ग के लिये ( घृतं पयः दुदुहे ) जल और अन्न प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है, इसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवाली विदुषी स्त्री ( नदीनाम् ) अन्य समृद्ध, धनसम्पन्न स्त्रियों के बीच में भी ( शुचिः ) शुद्ध पवित्र आचार, चिरत्र, रूप और वाणी वाली होकर ( एका चेतत् ) वह अकेली ही सर्व प्रशस्त जानी जाय । वह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पिता आदि गुरुओं से ( समुद्रात् ) कामना योग्य, हर्षजनक पति-गृह को (यती) प्राप्त होती हुई ( भुवनस्य) समस्त लोकों को (भूरेः रायः चेतन्ती) अपने बहुत उत्तम ऐश्वर्य को वतलाती हुई, (नाहुषाय) सम्बन्ध में बांधने वाले अपने पति के लिये ( घृतं पयः ) घी, स्नेह, दुग्ध, अन्न आदि की ( दुदुहे ) खूब वृद्धि करे और उनसे सबको पुष्ट करे ।

स वावृधे नयों योषणासु वृषा शिशुर्वृष्मो यज्ञियासु ।

स वाजिन मुघवंद्भ्यो द्धाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥३॥
भा०—नरश्रेष्ठ का वर्णन—(सः) वह (नर्यः) मनुष्यों का
हितकारी, मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष (यज्ञियासु) यज्ञ, परस्पर संग वा दान
प्रतिदान द्वारा प्राप्त (योषणासु) स्त्रियों, धर्मदाराओं में (बृषा) वीर्यं
सेचन में समर्थ, (बृषभः) बलवान्, बृषभवत् होकर (शिद्युः) सह शयन
करने वाला होकर (वाबृधे) प्रजा पुत्र, धन धान्यादि से बढ़े। (सः) वह
(मधवद्भयः = मखवद्भ्यः) यज्ञ करनेवाले याज्ञिकों को और (मधवद्भ्यः)

धनैश्वर्य सम्पन्न राजादि के हितार्थ (वाजिनं) बल, अन्न, धन ज्ञानादि से सम्पन्न पुत्र को प्रजावत (दधाति) धारण करता है, विद्वानों को अश्वयानादि वेगयुक्त पदार्थों को दक्षिणा रूप में देता है। वह (सातये) पुत्र, धन अन्न ज्ञानादि के लाभार्थ, एवं संग्राम के लिये भी (तन्वं) अपने शरीर वा आत्मा को (वि मामुजीत) विविध उपायों से—यज्ञ, दान, स्नान, ओपिध, उपदेशश्रवण, मनन, निदिध्यासन, ज्ञानोपार्जन, सत्कार, तप आदि से छुद्ध करे और युद्धार्थ अख्य-शख्, वेष-भूषा, पदकादि से सजावे। छुत स्या नः सर्रस्वती जुष्यागोप श्रवत्सुभगा यज्ञे श्रास्मिन्। मित्र क्रिंभिनम्स्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सर्खिभ्यः॥ ४॥

भा०—(उत) और (स्वा) वह (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवाली विदुषी छी, (जुषाणा) हम से स्नेह करती हुई (अस्मिन् यज्ञे)
इस यज्ञ में (सु-भगा) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, सौभाग्यवती होकर (नः उप
अवत्) हमारी बात ध्यानपूर्वक अवण करे। वह (नमस्यैः) नमस्कार
करने योग्य (मित-ज्ञुः) परिमित संकुचित जानुओं वाले सभ्य (मितज्ञुभिः) समस्त ज्ञातव्य पदार्थों के जानने वाले विद्वान् पुरुषों के साथ
(इयाना) प्राप्त होती हुई (राया) ऐश्वर्य (चित्) और (युजा)
सहयोगी पति से तू (सिखभ्यः) अपनी सखी सहेलियों से (उत्तरा)
अधिक उत्कृष्ट हो।

हमा जुह्वांना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व। तब शमेन्प्रियतंमे दर्धांना उप स्थेयाम शरणं न वृत्तम्॥ ५॥

भा०—हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुषि ! हे सरस्वति ज्ञानमय प्रभो ! तु (स्तोमं प्रति ज्ञुषस्व) उत्तम स्तुःयवचन को प्रेम से स्वीकार कर । हम (नमोभिः) विनय युक्त वचनों, अन्नों सहित (युष्मत् आजुह्वाना) तुम से नाना प्राद्य पदार्थ स्वीकार करते हुए (तव पियतमे शर्मन्) तेरे प्रिय तम गृह में अपने को (दधानाः) रखते हुए

(बृक्षं न शरणं) बृक्ष के समान शरण देने वाले (उप स्थेयाम) तेरे निकट उपस्थित हों, तेरी शरण होवें।

श्चयमु ते सरस्वित वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः।

वधे शुभ्रे स्तुवते रासि वाजान्यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः६।१९

भा०—हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञानवति! विदुषि! हे (सुभगे) उत्तम भाग्यशालिन्! (अयम् विसष्टः) यह उत्तम ब्रह्मचारी पुरुष (ते) तेरे लिये (ऋतस्य द्वारौ) सत्य ज्ञान, अन्न और धन के दोनों द्वारों को प्रकट करता है। हे (शुभ्रे) हे शुभ चिरित्र, रूप, उज्ज्वलगुणों वाली! हे सुशोभिते! तू (स्तुवते) गुणों को प्रशंसा करने वाले अपने गुणग्राही जन को (वाजान्) अन्न, ऐश्वर्यादि (रासि) प्रदान कर। हे विद्वान् लोगो! (यूयं स्वस्तिभिः नः पात) आप लोग उत्तम र आशीर्वादों, शुभ कर्मों द्वारा हमें पाप कर्मों से बचाओ।

इस सूक्त में सरस्वती, सरस्वान् देवता हैं। उत्तम ज्ञान का परम भण्डार परमेश्वर है इससे सरस्वती सरस्वान् नाम परमेश्वर के हैं। (१) परमेश्वर सब विश्व को धारण करने वाला सर्वाश्रय होने से 'धरुण' है। पालक होने से 'प्ः' है। महान् व्यापक होने से 'सिन्धु' है। सर्वत्र रक्षा-कारी पोषक रूप से व्याप्त है, सब कप्टों को दूर करता है। (२) वह एक अद्वितीय, स्वच्छ, विमल, (गिरिभ्यः) उपदेष्टा गुरुजनों से हमें उपदेश द्वारा प्राप्त होता है। वह प्रकाश, अन्न सब को देता, सबको चेतना वा ज्ञान देता है। (३) सब सज्ञालक सूर्यादि शक्तियों में व्यापक होने से 'नर्य' सर्वत्र व्यापक होने से 'शिशु' सर्वप्रबन्धक होने से 'शृषा', सबको धारण करने, सुखवर्षक होने से 'शृष्य' है, वही सबको ऐश्वर्य देता है, उसको प्राप्त करने के लिये योगी अपने कर्म मन, आत्मा को ग्रुद्ध करे। (४) सर्वेश्वर्यवान् होने से प्रभु 'सुमग' (मितज्ञुभिः) गोड़े सिकोड़ने या घुटने देक बैठने वाले (नमस्यैः) भक्त जनों से उपासित होकर वह ऐश्वर्यं, योग

से सब अन्य आत्माओं से अधिक है। (५) वह प्रभु हमारी स्तुति स्वीकार करें और हम उसकी शरण, सुखमयी छाया में विश्राम लें।

#### [ 83 ]

बिसष्ट ऋषिः ॥ १— ३ सरस्वती । ४— ६ सरस्वान् देवता ॥ इन्दः— १ अपनी मुरिग्बहती । ३ निचृत् पंकिः । ४, ५ निचृद्गायत्री । ६ अपी गायत्री ॥

वृहदुं गायिषे वचीऽसुयी नदीनाम्।

सरस्वतीमिनमहया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोद्सी ॥१॥

भा०—हे (विसिष्ठ) उत्तम विद्वन् ! तू (रोद्सी) भूमि और सूर्य दोनों में नायक और (नदीनाम् असुर्या) निद्यों में अति बलवती नदी के समान समृद्ध प्रजाओं में सबसे बलशाली, प्रभु की (बृहत् उ गा-िष्ये) बहुत बहुत स्तुति कर । और (सुवृक्तिभिः) स्तुति और (स्तोमैः) वेद के सूक्तों से और स्तुत्य यज्ञादि कर्मों में से (सरस्वीम् इत् महय) उस महाप्रवाह की, जो अनादि काल से सबको ज्ञान, शक्ति, प्राण सुख, ऐश्वर्य का प्रवाह संसार में बहा रहा है (महय) पूजा कर ।

डुभे यत्ते महिना श्रुंभे अन्धंसी अधित्तियन्ति पूरवः। सा नो बोध्यवित्री मुरुत्संखा चोदु राधी मुघोनाम्॥२॥

भा०—( यत् ) जिस (ते ) तेरे ( महिना ) महान् सामर्थ्यं से ( प्रवः ) मनुष्य गण ( उभे ) दोनों को (अधि क्षियन्ति) प्राप्त करते हैं हे (ग्रुश्ने) अति उज्ज्वल स्वरूप वाली सरस्वति ! परमेश्वरि ! ज्ञानमिय ! (सा) वह तू ( मरुत्सखा ) विद्वानों की मित्र ( अवित्री ) समस्त संसार की रक्षा करने वाली वा स्नेहमयी होकर ( नः बोधि ) हमें ज्ञान दे और ( मघोनां ) ऐश्वर्यवान् जनों को ( राधः चोद ) धनादि प्रदान कर ।

भुद्रमिद्धद्रा क्रेणवृत्सरेस्वत्यक्रेवारी चेतति वाजिनीवती। <mark>गृणाना जमदग्निवत्स्तुवाना चे</mark> वसिष्ठवत् ॥ ३ ॥

भा०-( भद्रा सरस्वती ) सबका कल्याण करने वाली वह परमेश्वरी (वाजिनी-वती) वलयुक्त किया और ऐश्वर्य, अन्नादियुक्त भूमि सूर्यादि की स्वामिनी, ज्ञानादियुक्त विद्वानों की स्वामिनी और (अकव-अरी) कभी कुत्सित मार्ग में न जाने देने वाली होकर सबके लिये (भद्रम् कृणवत्) भला ही भला, कल्याण ही कल्याण करती है। वहीं (चेतित ) सब को ज्ञान प्रदान करती है। वह (जमदक्षिवत्) प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप, ( गृणाना ) स्तुति की जाती है । और ( वसिष्ठवत् ) सब में सर्वोत्तम रूप से बसने वाले, जगित्रवासिनी के समान (स्तुवाना) स्तुति की जाती है।

ज<u>नीयन्तो न्वर्यवः पुत्रीयन्तः</u> सुदानवः। सरस्वन्तं हवामहे॥४॥

भा०-इम लोग (जनीयन्तः) भार्या रूप उत्तम संतति जनक क्षेत्र की कामना करने वाले, (पुत्रीयन्तः) पुत्रों की कामना करने वाले, (अग्रवः नु) आगे बढ़ने वाले और (सु-दानवः) उत्तम दानशील पुरुष (सरस्वन्तं) उत्तम ज्ञानवान् प्रभु को (हवामहे) प्राप्त होते, पुकारते और उसी से याचना करते हैं।

ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतुश्चुतः। तेभिनीऽविता भव ५

भा०—हे (सरस्वः) उत्तम ज्ञान और बलशालिन् ! (ते) तेरे (ये) जो ( मधुमन्तः ) मधुर आनन्द, जल, अन्नादि युक्त और (घृतश्चुतः) प्रकाश, स्नेह और जलप्रदान करने वाले (कर्मयः) उत्तम तरङ्गवत् उत्कृष्ट मार्ग से जाने वाले विद्वान्, सूर्यं, पवन, मेघादि हैं ( तेभिः ) उनसे तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो।

पीपिवां संरम्बतः स्तनं यो विश्वदर्शतः। <u>भ्रचीमहिं प्रजामिषम् ॥ ६ ॥ २० ॥</u>

भा०—(यः) जो (विश्व-दर्शतः) समस्त जीवों के दर्शन करने योग्य, सूर्य के समान तेजस्वी है। उस (सरस्वतः) उत्तम ज्ञानवान्, शक्ति-मान् प्रभु के (पीपिवांसं) सब के परिपोषक, (स्तनं) स्तन के समान सबको बालकवत् पोषण करने वाले, या मेघवत् सब के प्रति वेदोपदेश देने वाले वेदमय शब्द वा प्रभु का हम (भक्षीमिहि) भजन, सेवन करें और उसी की दी (प्रजाम्, इषम्) प्रजा, उत्तम सन्तान अन्न तथा प्रेरणा और सिद्ख्या का सेवन करें। अथवा उस सर्व शक्तिमान् प्रभु की उत्तम सूर्यादि उत्पादक प्रकृति 'प्रजा' है, और उसका सञ्चालकशक्ति 'इष्' है, हम उसका भजन सेवन कर सुखी हों। इति विंशों वर्गः॥

## [ 03]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ १ इन्द्रः । २, ४—८ वृहस्पतिः । ३, ६ इन्द्राबह्मणस्पती । १० इन्द्रावृहस्पती देवते ॥ छन्दः—१ श्राधी त्रिष्टुप् । २,४,७ विराट् त्रिष्टुप् । ३, ४, ६, ८, ६, १० निचृत् त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥

युक्ते दिवो नृषदेने पृथिव्या नरो यत्रं देवयुको मदन्ति। इन्द्राय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वर्यश्च॥१॥

भा०—परमेश्वर इन्द्र ! (यत्र ) जिस (यत्रे ) सर्वोपास्य, सर्वप्रद प्रभु परमेश्वर के आश्रय (देवयवः ) दिव्य शक्तियों की कामना करने, वा देव, उपास्य, वा सर्व सुखदाता के भक्ति करने वाले प्रभुप्रेमी जन (दिवः पृथिव्याः ) आकाश और भूमिपर के (नृ-सदने ) मनुष्यों के रहने के प्रत्येक स्थान में (मदन्ति ) हर्ष आनन्द लाभ करते हैं। (च) और (वयः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष (मदाय ) मोक्षानन्द प्राप्त करने के लिये ही (यत्र ) जिस प्रभु के आश्रय में स्थिर होकर (प्रथमं गमन् ) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं उस (इन्द्राय ) परमैश्वर्यवान् प्रभु के लिये ही मैं (सवनानि ) समस्त उपासनाएं (सुन्वे ) करूं। आ दैव्यां वृणीमहे उवां ि वृह्स्पतिनों मह आ संखायः।
यथा भवें म मीळ्हु पे अनागा यो नो दाता पंरावतः पिते वे ॥२॥
भा०—( यः ) जो ( नः ) हमें (पिता इव ) पिता के समान
(परावतः) दूर २ से वा परम पद से (दाता) सब सुख ऐश्वर्यादि देने हारा
है। वह (बृहस्पतिः) बड़े, ब्रह्माण्ड का पालक है ( नः ) हमें ( आ महे )
सब प्रकार से देता है। हे (सखायः) मित्रो ! हम उस ( मीढुपे ) मेघवत्
ऐश्वर्य सुखों के वर्षाने वाले, महा दानी, प्रमु के प्रति (यथा) जिस प्रकार
हो (अनागाः भवेम) निरपराध और निष्पाप हों, इसीलिये हम (दैव्यानि
अवांसि ) सर्वपद, सर्वप्रकाशक उसी प्रमु के दिये बलों, तृष्तिकारक
अन्नादि ऐश्वर्यों और उसी की रक्षाओं को ( आ वृणीमहे ) अपने लिये
चाहते हैं।

तमु ज्यष्टुं नर्मसा हुविभिः सुशेवं ब्रह्मणुस्पति गृणीषे । इन्द्रं स्ठोको महिदैब्यः सिषक्कु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा॥३॥

भा०—(यः) जो (देव-कृतस्य) परमेश्वर के दिन्य पदार्थ पृथिवी आदि वा जीवों के लिये बनाये हुए (ब्रह्मणः) महान् ब्रह्माण्ड का (राजा) स्वामी है उस (मिह) महान् (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर को ही (दैन्यः) विद्वानों की देवोचित (श्लोकः) स्तुति और (दैन्यः श्लोकः) देव, प्रभु परमेश्वर से प्राप्त 'श्लोक' अर्थात् वेदवाणी, (सिषक्तु) प्राप्त होती है, वह उसी का वर्णन करती, वह उसीको अपना लक्ष्य करती है। (तम् उ उयेष्ठं) उसी सर्वश्लेष्ठ, सब से महान् (सु-शेवं) उत्तम सुखदाता, आनन्दकन्द (ब्रह्मणः पितम्) ब्रह्माण्ड, प्रकृति और वेद के पालक प्रभु की में (हिविभिः) उत्तम वचनों से या अन्नोषधि आदि की आहुतियों सिहत (गृणीपे) स्तुति करूं। साम्ना नो योनि सदतु प्रष्टो वृहस्पितिर्विश्ववारो यो ग्रास्ति। कामो रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्धेको ग्राति सुश्चतो ग्रारिष्टान् ॥४॥

भा०—(यः) जो (विश्व-वारः) सबसे वरण करने योग्य है और जो सब संकटों, पापों को दूर करने हारा है (सः) वह (प्रेष्टः) प्रियतम, सबसे महान्, (बृहस्पितः) बड़े ब्रह्माण्ड का स्वामी है, वह (नः) हमारे (योनिं) प्राप्त होने या एकत्र मिलने के स्थान, हृदय-देश में, सेवक के गृह पर स्वामी के समान (आ सदतु) अनुप्रह कर प्राप्त हो। वही परमेश्वर हमारी जो (सुवीर्यस्य रायः कामः) उत्तम बलयुक्त ऐश्वर्यं की अभिलापा है (तं) उस अभिलापा को (दात्) पूर्णं करतो और (सश्चतः) प्राप्त होने वाले (अरिष्टान्) मृत्य लक्षणों से भी (अति-पर्पत्) पार करता और उनको दूर करता है। अथवा (सश्चतः नः अरिष्टान् अति पर्पत्) शारणागत आये हम लोगों को विना पीड़ा, विच्नादि से पीड़ित हुए हमें संसार संकट से पार कर देता है, मुक्ति सुख प्रदान करता है।

तमा नी श्रकेममृताय जुर्धामेमे धासुरमृतासः पुराजाः। श्रुचिकन्दं यज्तं पुरत्यानां वृहुस्पतिमनुर्वाणं हुवेम ॥५॥२१॥

भा०—(नः) हमारे (पुराजाः) पूर्व काल में नाना जन्मों में उत्पन्न (इमे) ये (अमृतासः) अविनाशो जीवगण (अमृताय) दीर्घ जीवन के लिये (अर्कम्) अन्न के समान (अमृताय) अमृत, मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिये (जुष्टं) प्रेम से सेवनीय (अर्क) अर्घना योग्य (तम्) इसी प्रसु परमेश्वर को (धापुः) धारण करें। और (पस्त्यानां) गृहों, वा गृहस्थों के समान देह रूप गृहों में रखने वाले जीवों के (यजतम्) उपासनीय, (शुचि-कन्दं) गुरु वा न्यायकर्त्ता के समान शुद्ध, निर्दोष वचन कहने वाले, (अनुवाणम्) अन्य अश्वादि की अपेक्षा न करने वाले स्वयंगामी रथवत् (अनुवाणम्) जिन्पेक्ष, स्वयं जगत् के सञ्चालक, अहिंसक (बुहस्पतिम्) बड़े २ सूर्यादि के भी पालक प्रभु को हम (हुवेम) स्तुति करें, उसी को दुःख में याद करें। इत्येकविंशो वर्णः॥

तं शुग्मासी अरुषासो अश्वा वृह्स्पति सह्वाही वहन्ति । सर्दश्चियस्य नीळवत्स्धस्थं नभो न रूपमेठ्षं वसानाः ॥ ६॥

भा०—( सहवाहः अश्वाः यथा बृहस्पतिं वहन्ति ) एक साथ चलने वाले अश्व, या अश्वारोही, जिस प्रकार बड़े सैन्य के स्वामी को अपने ऊपर धारण करते हैं उसी प्रकार ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( सधस्थं ) साथ रहना ही ( नीडवत् ) गृह के समान आश्रय देने वाला और (सहः चित्) सब दुःखों को सहन करा देने में समर्थ बल है और जिसका ( रूपंनभः न ) रूप आकाश वा सूर्य के समान व्यापक और ( अरुपं ) अति उज्वल तेजोमय है, (तं) उस प्रभु को, (वसानाः) इस जगत् में रहने वाले, या उसी की भक्ति में रहने वाले, (शग्मासः) सुखी, आनन्दमन्न, शक्तिमान्, (अरुषासः) उज्ज्वल रूपयुक्त, तेजस्वी सूर्यवत् प्रकाशमान (अश्वाः) विद्या विज्ञान में निष्णात पुरुष वा अति वेग से जाने वाले सूर्यादि लोक (सह-वाहः) एक साथ मिलकर-संसार यात्रा करते हुए, वा ( सह-वाहः ) एक साथ विश्व को धारण करते हुए, ( बृहस्पितं वहन्ति) उस महान् ब्रह्माण्ड के पालक प्रभु को अपने ऊपर धारण करते हैं। स हि श्रुचिः शतपंत्रः स शुन्ध्युर्हिरंगयवाशीरिष्टिरः स्वर्षाः। वृह्स्पतिः स स्वावेश ऋष्वः पुरू सर्खिभ्य त्रासुति करिष्ठः॥७॥

भा०—(सः हि) वह प्रभु निश्चय से ( शुचिः) अति पवित्र, ( शतपत्रः ) शतद्र कमल के समान उज्वल, निस्संङ्ग, वा ( शत-पत्रः ) सैकड़ों ऐश्वर्षों से पूर्ण है ( सः ग्रुन्ध्युः ) वह सब को ग्रुद्ध करने वाला, परमपावन, ( हिरण्य-वाशीः ) हित और रमणीय वेदमयी वाणी, से युक्त, ( इषिरः ) सब के चाहने योग्य, ( स्वः-साः ) सुख, का देने वाला है। (सः सु-आवेशः) वह उत्तम रीति से समस्त विश्व में ज्यापक, (ऋष्वः) सब से महान् , ( सिख्भ्यः ) अपने समान ख्याति, आत्मा नाम वाले नीवों के लिये ( पुरु आसुति ) बहुत सा अन आदि ऐश्वर्य ( करिष्ठः ) उत्पन्न करने वाला है, सब से बड़ा अन्नदाता, वही ( वृहस्पतिः ) महान् जगत् का बड़ा पालक, वृहस्पति, है। इसी प्रकार राजा, या बड़े राष्ट्र का स्वामी भी हो। वह (ज्ञुचिः) ईमानदार, काम, धर्म, अर्थ आदि सब उपधाओं से छुद्ध हो ( शतपत्रः ) सैकड़ों रथों का स्वामी, (ज्ञुन्ध्युः) शत्रु, दुष्टादि राज्य के कण्टकों काशोधक, (हिरण्य-वाशीः) लोह आदि के चमकते शस्त्रास्त्रों वाला, (इपिरः) सेना का सञ्चालक, (स्वर्षाः) शत्रुतापकारी अस्त्रों तथा प्रजा के सुखों का दाता, ( सु-आवेशः ) सुखपूर्वक राष्ट्र में प्रविष्ट, सु-स्थिर, (ऋष्वः) महान्(सिखिभ्यः पुरु आसुतिं करिष्टः ) मित्र वर्गों के लिये नाना ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला हो।

डेवी देवस्य रोर्दसी जनित्री वृहस्पर्ति वावृधतुर्महित्वा । दुत्ताय्याय दत्तता सखायः करद्व्रह्मणे सुतरा सुगाधा ॥ ८॥

भा०—(देवी) नाना सुलों और ऐश्वयों के देने वाले (रोदसी)
भूमि और आकाश, (देवस्य महित्वा) सर्वप्रकाशक, सर्वदाता प्रभु के
महान् सामर्थ्य से (जिनत्री) जगत् को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दोनों
(बृहस्पतिं) महान् जगत् के पालक प्रभु की महिमा को ही (वब्ध्यतुः)
बढ़ा रहे हैं। हे (सखायः) मित्रो! आप लोग (दक्षाय्याय) महान्
सामर्थ्य के स्वामी को (दक्षत) बढ़ाओ, और जिस प्रकार (सुतरा
सुगाधा ब्रह्मणे करत्) उत्तम, सुख से अवगाहन करने योग्य जलधारा अन्न को
उत्पन्न करने के लिये सहाय करती है उसी प्रकार (सुतरा) दुःखसागर
से सुखपूर्वक तरा देने वाली अति उत्तम, (सु-गाधा) उत्तम वेद बाणी,
(ब्रह्मणे) उत्तम महान् सामर्थ्यवान् प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने के
लिये हमें ज्ञानोपदेश (करत्) करे।

इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्षिर्वह्मेन्द्राय वृज्जिणे श्रकारि। श्रुविष्टं धियो जिगृतं पुर्रन्धीर्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः॥९॥ भा०—हे (ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मज्ञान वेद और बड़े राष्ट्र केपालक! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! जीव ! (वां) आप दोनों की (इन्द्राय विज्ञणे) शक्तिशाली आत्मा की (इयं) यह (सुवृक्तिः) उत्तम स्तुति (अकारि) की जाती है। आप दोनों (धियः अविष्टं) उत्तम बुद्धियों, कर्मों की रक्षा करो और (पुरन्धीः जिगृतम्) नाना कर्म करने वाले वा देह को पुरवत् धारण करने वाले जीवों को उत्तम उपदेश करो। (वनुषां) कर्म फल सेवन करने वाले जीवों के (अरातीः) सुखादि न देने वाले, बाधक (अर्थः) शत्रुओं को (जजस्तम्) नाश करो।

वृहंस्पते युविमन्द्रश्चं वस्वी दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । धत्तं रुपिं स्तुवते कीरये चिद्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः१०।२२

भाव—हे (बृहस्पते ) महान् विश्व के पालक ! हे (इन्द्रः च ) जीवातमन् ! (युवम् ) आप दोनों, (दिन्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः ) आकाश और भूमि के समस्त ऐश्वर्यों के (ईशाथे ) प्रभु हो । आप दोनों (स्तुवते कीरये चित् ) स्तुतिशील, विद्वान् को (रियं धत्तम् ) ऐश्वर्यं प्रदान करो । हे विद्वान् जनो ! (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) आप लोग हमारी सदा कल्याणकारी आशिषों और उपायों से रक्षा करो। इति द्वाविंशो वर्गः॥

## [ 23]

विसष्ठ ऋषिः ॥ १—६ इन्द्रः । ७ इन्द्राग्रहस्पती देवते ॥ छन्दः—१, २, ६, ७ निचृत जिन्द्रप् । ३ विराट् त्रिन्द्रप् । ४, ४ त्रिन्द्रप् ॥ पड्चं स्क्षम् ॥ अध्वर्यचोऽक्रणं दुग्धमंग्रं जुहोतेन वृष्भायं चित्तीनाम् । गौराद्वेदीयाँ अव्पान्मिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसीममिन्छन् ॥१॥

भा०—हे (अध्वर्यवः) यज्ञ के इच्छुक प्रजापीड़न, और प्रजाहिंसन को न चाहने वाळे दयाशील प्रजाजनो ! आप लोग (क्षितीनाम् ) मनुष्यों में ( वृषभाय ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये ( अरुणं ) रुचिकर, कभी न रुकने बाले, ( दुग्धम् ) दूध के समान, समस्त भूमि-भागों से प्राप्त ( अंद्युम् ) अन्नादि, का अंशभाग करवत् (जहोतन) प्रदान करो। (सुत-सोमस् इच्छन्) अभिषेक द्वारा प्राप्त होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता हुआ, (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा. (गौरात्) भूमि में रमण करने वाले, प्रजाजन से (अव-पानं वेदोयान्) अपने अधीन प्रजा पालन करने का वेतन प्राप्त करता हुआ (विश्वाहा इत् याति) सदा प्राप्त हो। (२) यज्ञ में याज्ञिक लोग भूमियों पर बरसने वाले मेघ के लिये ग्रुद्ध दूध और ओषधियों की आहुति दें तब 'इन्द्र' अर्थात् सूर्य ओषधि-उत्पादक 'अवपान' अर्थात् जल को किरणों द्वारा (गौरास्) पृथ्वी पर के जलाशय समुद्रादि से प्राप्त करने लगता है।

यदंधिषे प्रदिवि चार्वत्रं दिवेदिवे पीतिमिद्स्य विच । उत हृदोत मनसा जुषाण उ्शित्तंन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान्॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तु, (प्र-दिवि) उत्तम तेज होने पर (चारु अत्रं दिधिषे) उत्तम अत्र को पुष्ट करता है, (दिवे-दिवे) दिनों दिन (अस्य) जलपान के समान (अस्य पीतिम् इत् विक्षि) इस राष्ट्र के पालन और उपभोग की कामना कर, उस के पालन कार्य को अपने ऊपर धारण कर। (उत्र) और (हदा उत्त मनसा) हद्य और मन से, प्रेम और ज्ञान से राष्ट्र को (जुषाणः) सेवन करसा और (उशन्) नित्य चाहता हुआ (प्रस्थितान् सोमान् पाहि) प्राप्त ऐश्वर्यों और सोस्य वीरों की रक्षा कर। (२) सूर्य भी अति तेजस्विता के बल पर अन्न की रक्षा करता है, प्रति दिन जल का पान करता हुआ वनस्पतियों का पालन पोषण करता है।

जुङ्जानः सोम्रं सहंसे पपाथ प्र ते माता मंहिमानेमुवाच । एन्द्रं पप्राथोर्वर्ंनतरिंचं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३ ॥

भा०—विजिगीषु राजा का कर्त्तव्य । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शतु-हन् ! राजन् ! तु (जज्ञानः) प्रकट होकर ही (सहसे) शतुविजयी बल को बढ़ाने के लिये (सोमं) ऐश्वर्यमय राष्ट्र को (पपाथ) पालन कर और (माता) सब जगत् को उत्पन्न करने वाली भूमि माता (ते महिमान्म्) तेरे महान् सामर्थ्य को (प्र उवाच) उत्तम रीति से कहे। हे (इन्द्र) सेनानायक! तू (उरु अन्तरिक्षं) विशाल अन्तरिक्ष को भी (युधा) युद्ध साधनों से (अ पप्राथ) विस्तृत कर और (देवेभ्यः वरिवः चकर्य) विजयेच्छुक सैनिकों और प्रजाजनों के लिये बहुत धन उत्पन्न कर।

(२) सूर्य या विद्युत् ओषिष्ठ की रक्षा करता है; भूमि भी उसके महान् सामर्थ्य को बतलाती है; (युधा) प्रहारकारी विद्युत् से आकाश को पूर्ण करता, अन्न की कामना करने वाले मनुष्यों के लिये अन्न उत्पन्न करता है।

यद्योधया मह्तो मन्यमानान्त्साचाम् तान्बाहुभिः शारशदानान्। यद्घा नृभिर्वृतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जीयेम ॥४॥

भा०—(यत्) जव त् ( महतः ) बहे २ ( मन्यमानान् ) अभिमानशील शत्रुओं को ( योधयाः ) हम से लड़ा, और हम ( शाशदानान् ) मारते हुए (तान् ) उनको (बाहुभिः ) बाहुओं से (साक्षाम) पराजित करें। (वा) और (यत्) जब हे (इन्द्र) सेनापते! तू (नृभिः वृतः) मनुष्यों या वीर नायकों से घिर कर ( अभियुध्याः ) शत्रुओं का सुकाबला करे तब हम (त्वया ) तेरे बल से (तं) उस ( सौश्रवसं आजिं) उत्तम यश कीर्ति-जनक संग्राम का विजय करें। इसी प्रकार सूर्य या विद्युत् बहे २ मेघ को प्रहार करता है तो हम बाधक कारण पवनादि से छिन्न-भिन्न मेघों को संघीभूत करें, जब पवनों सहित विद्युत् मेघ का आघात करे तो हम ( सौश्रवसं ) उत्तम अन्नप्रद वर्षा को प्राप्त करते हैं। प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूर्तना मुघवा या चुकारे। युदेददेवीरसहिष्ट माया अर्थाभवत्केवेलः सोमो श्रस्य ॥ ५॥

भा०—(इन्द्रस्य) इन्द्र, शत्रुहन्ता सेनापित के (प्रथमा) प्रथम, मुख्य (कृतािन) कर्त्तंत्यों को मैं (प्र-वोचम्) उपदेश करता हूं (मघवा) ऐश्वर्यवान् धनवान् (या) जिन २ (नृतना) अति प्रशस्त, नये २ कार्यों को भी (चकार) करे, उनका भी (प्र वोचं) अच्छी प्रकार वर्णन करूं। (यत्) जब वह (अदेवीः मायाः) अमानुषी, दुष्ट पुरुषों के विचित्र २ कपट-कृत्यों को भी पराजित करे (अथ) अनन्तर (सोमः) यह ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र (केवलः) केवल (अस्य अभवत्) उसी के ही अधीन हो जाता है।

तवेदं विश्वमिताः पश्रव्यं यत्पश्यसि चर्चसा सूर्यस्य । गर्वामसि गोपतिरेकं इन्द्र भन्तीमहि ते प्रयंतस्य वस्वः ॥ ६॥

भा०—हे (इन्द्र ) परमेश्वर्यंप्रद प्रभो ! राजन् ! (यत् ) जो त् ( सूर्यंस्य चक्षसा ) सूर्यं के प्रकाश से (पश्यिस ) देखता है, उसको प्रकाशित करता है, इसिल्ये (इदं विश्वम्) यह समस्त विश्व (अभितः) सब तरफ (तव) तेरे ही (पश्च्यं) 'पश्च्य' अर्थात् इन्द्रियों से देखने योग्य है । अथवा (इदं ते विश्वं पश्च्यं) यह तरा समस्त विश्व दर्शनीय है या पशु अर्थात् द्रष्टा, जीवों के भोगने योग्य है । अर्थात् तुझ द्रष्टा के ही अनुरूप है । त् ( गवाम् गोपितः असि ) सब वाणियों, भूमियों और सूर्यादि लोकों का गौओं के पालक के समान स्वामी है । ( प्रयतस्य ) सर्वोत्कृष्ट नियन्ता और सञ्चालक तेरे ही दिये ( वस्वः ) ऐश्वर्यं का हम ( भक्षीमिह ) भोग करें अथवा ( वस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमिह ) सब में बसने वाले सर्वोत्कृष्ट यरनवान् वा नियन्ता तेरा ही हम भजन करें ।

वृह्यंस्पते युविमन्द्रेश्च वस्वों द्विव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । भ्रुत्तं र्रायं स्तुंचते कीरये चिद्युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ७।२३

भा०—ब्याख्या देखो सू० ६७ । १० ॥ इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

#### [ 33 ]

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १—३, ७ विष्णुः । ४—६ इन्द्राविष्णः देवते ॥ छन्दः— १, ६ विराट् त्रिष्डप् । २, ३ त्रिष्डप् । ४, ४, ७ निचृत् त्रिष्डप् ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

परो मार्त्रया तन्वां वृधान न ते महित्वमन्वश्चवन्ति। डभे ते विद्य रर्जसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥१॥

भा०—हे (वृधाना) सब से बढ़े ! वा हे समस्त जगत् के बढ़ाने हारे ! हे (विण्णो) सर्वव्यापक ! (तन्वां) अति विस्तृत या जगत् को फैलाने वाले (मात्रया) समस्त जगत् की बनाने वाली प्रकृति से भी (परः) उत्कृष्ट (ते) तेरे (महित्वम्) महिमा को कोई भी (न अनु अश्नुवन्ति) पा नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते। हे (देव) सर्वप्रकाशक! (पृथिव्याः ते) समस्त संसार को विस्तारित करने वाले तेरे ही बनाये इन (उभे) दोनों (रजसी) सूर्य पृथिवी वा आकाश और भूमि दोनों लोकों को (विद्या) जानते हैं। और तू (अस्य) इस से भी (परम्) उत्कृष्ट तत्व को (वित्से) प्राप्त है और जानता है।

न ते विष्णो जार्यमानो न जातो देव महिम्नः पर्मन्तमाप। उद्स्तभ्ना नार्कमृष्वं वृहन्ते दाधर्थ प्राची कुकुभै पृथिव्याः॥२॥

भा०—हे (विष्णो) न्यापक जगदीश्वर (न जायमानः) न उत्पन्न होता हुआ और (नः जातः) न उत्पन्न हुआ कोई (ते महिम्नः) तेरे महान् सामर्थ्यं के (परम् अन्तम्) परली सीमा को (आप) प्राप्त कर सका है। हे (देव) सर्वप्रकाशक! तू (वृहन्तं) बड़े भारी, (ऋष्वं) महान् (नाकम्) सब दुःखों से रहित, परम मोक्ष धाम और महान् आकाशकों भी (उत् अस्तभ्नाः) उठा रहा है। और (पृथिन्याः) पृथिवी की (प्राचीं ककुमं) प्राची दिशा को जैसे सूर्य प्रकाशित करता है उसी प्रकाश

त् ही (पृथिव्याः) जगत् मात्र को विस्तारित करने वाली सर्वाश्रय प्रकृति को ( प्राचीं ककुभम् ) जगत् के उत्पन्न होने के पूर्व से उत्तम रूप से प्रकट होने वाले आर्जवी भाव अर्थात् विकृतिभाव को (दाधर्थ) धारण कराता है। 'ककुप्'—ककुभिनी भवति, ककुप् कुव्जं कुजतेः उव्जतेर्वा। निरु० ७।३। ५॥ कुजि स्तेयकरणार्थः। उव्जिरार्जवीभावे। आर्जवीभावः प्रवृत्तिः प्रहृता वा॥ इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मर्जुषे दशस्या।

व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीम्भितो मयूखैः ॥३॥

भा०—हे ( द्यावाष्ट्रिथिक्यों ) आकाश और भूमि वा सूर्य और भूमि! तुम दोनों (इरा-वती) जलों, अन्नों से युक्त तथा (धेनुमती) रस पान कराने वाली, गी, वाणी तथा किरणों से युक्त, और ( मनुषे ) मनुष्य के लिये ( सु-यवसनी ) उक्तम अन्न वाली और ( दशस्या ) नाना सुख भोग देने वाली ( भूतम् ) होवो । हे ( विष्णो ) व्यापक प्रभो ! तू ( एते रोदसी ) इन दोनों पृथ्वी और आकाश को ( वि अस्तभ्नाः ) विशेष प्रकार से थामे है । और तू ( पृथिवीम् ) पृथिवी को ( अभितः ) सब ओर से (मयूखें) किरणों से वा चारों ओर लगी खूटियों से जैसे, ( दाधर्थ ) धारण किये हुए है ।

डुरुं युज्ञार्यं चक्रथुरु लोकं जनर्यन्ता सूर्यमुषासंमिनम् । दासंस्य चिद्धृषश्चित्रस्यं माया जुष्त्नर्थुर्नरा पृतनाज्येषु ॥ ४॥

भा०—हैं (नरा) नायको ! हे स्त्री पुरुषो ! हे (इन्द्र-विष्णू) विद्युत् विविध जल-धारा को वर्षाने हारे सूर्य वा पवन के समान लोको-पकारक जनो ! जिस प्रकार विद्युत् तथा मेघ का वर्षाने वाले तुम दोनों मिलकर (सूर्यम्) सूर्य, (उषासम्) और उसकी दृग्ध करने वाली ताप शक्ति और अग्नि तत्व को (जनयन्ता) उत्पन्न करते हुए (यज्ञाय) 'यज्ञ' अर्थात् तत्वों के परस्पर मिलने के लिये, (उर्रु लोकं चक्रथुः) विशाल स्थान अन्तरिक्ष को उपयोगी बनाते हैं और (वृषशिप्रस्य दासस्य)

वर्षते मेघ के स्वरूप वाले जलप्रद मेघ की (मायाः) नाना रचनाओं को (पृतनाज्येषु) जलों के निमित्त आघात करते हैं उसी प्रकार आप दोनों, (सूर्यम्) सूर्य के समान तेजस्वी, और (उपासम्) उपा के समान कान्तियुक्त विदुषी और (अग्निम्) अग्नि के समान ज्ञानप्रकाशक विद्वान् को प्रकट करते हुए (यज्ञाय) परस्पर दान प्रतिदान, सोमजन, सत्सं-गादि के लिये (उरुं लोकं चक्रथुः उ) विशाल स्थान, भवन गृहादि बनाओ। और (पृतनाज्येषु) संप्रामों में (वृष-शिप्रस्य) बलवान् प्रमुख नेता बाले (दासस्य) प्रजानाशक शत्रु जन की (मायाः) सब कुटिल चालों का (जन्नथुः) नाश करो।

इन्द्राविष्स् हंहिताः शम्बरस्य नव पुरी नवृति च श्रथिष्टम् । शृतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो श्रप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥५॥

भा० हे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन् हे विष्णो ! व्यापक शक्ति-शालिन् ! आप दोनों ( शम्बरस्य ) शान्ति, प्रजा सुख के नाशक शत्रु के (नव नवितं च पुरः) ९९ नगिरयों या प्रकारों को (श्वथिष्टम्) नाश करो । ( असुरस्य ) बलवान् शत्रु के (अप्रति) वेजोड़, ( शतं सहस्रं च वर्चिनः वीरान् ) सो, हज़ार बलवान् तेजस्वी वीरों को भी ( साकं हथः ) एक साथ दण्डित करो ।

इयं मंनीषा वृहती वृहन्तीरकमा तवसा वर्धयन्ती।

ररे वां स्तोमं विद्धीषु विष्णो पिन्वतिमिषी वृज्ञनेष्विन्द्र ॥ ६॥
भा०—हे (विष्णो) व्यापक सामर्थ्य वाले !हे (इन्द्र) ऐश्वर्यबन् !हे शत्रुहन्तः ! (इयं) यह (बृहती) वड़ी, (मनीषा) मन की
प्रेरक शक्ति, प्रज्ञा, (उरुक्रमा) वड़े पराक्रम वाले, (बृहन्ता) वड़े सामर्थ्यवान्
(वां) आप दोनों को (तवसा) वल से (वर्धयन्ती) वढ़ाती हुई
(विद्धेषु) संप्रामों के अवसरों में (स्तोभं ररे) उत्तम संघ-बल को
प्रदान करती है। आप दोनों (बृज्जनेषु) शत्रुओं को दूर करने में समर्थ

प्रयाणकारी बलों में (इषः पिन्वतम्) अन्नादि तथा, तीव्र प्रेरणाओं को प्रदान करो।

वर्षद् ते विष्णवास त्रा कृणोमि तन्में जुषस्व शिपिविष्ट हुव्यम् 🕟 वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पात स्वस्तिभिः सद्दोनः ॥७॥२४

भा०—हे (विष्णो) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सैन्यों से घिरे हुए या विशेष नियमों में बद्ध ! (ते) तेरा (आसः) स्थापन (वषट्) सत्कारपूर्वक (आकृणोमि) करता हूं। हे (शिपिविष्ट) नाना तेजों, पराक्रमों से युक्त ! सूर्यंवत् तेजस्विन् ! तू (मे) मुझ राष्ट्र जन कां (तत् हव्यम् जुपस्व) वह नाना प्रकार प्राह्म उपायन, भेंटादि स्वीकार कर (व्वा) तुझे (मे) मेरे (सु-स्तुतयः गिरः) उत्तम स्तुति करने में पटु विद्वान् जन (वर्धन्तु) बढ़ावें। हे विद्वान् पुरुषो! (यूयं) आप लोग (सदा स्विस्तिभिः नः पात) सदा उत्तम र शान्ति और सुखप्रद साधनों से हमारी रक्षा करो। विष्णुः—अथ यद्विषतो भवति। विश्वतेर्वा व्यक्षोतेर्वा। निरु० १२। १९॥ इति चतुर्विशो वर्गः॥

## [ 800 ]

विसष्ठ ऋषिः ॥ विष्णुदेवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ७ निचृत् त्रिष्डप् ।। ३ विराट् त्रिष्डप् । ४ त्राषीं त्रिष्डुप् ॥ सप्तर्च स्क्रम् ॥

नू मंते दयते सनिष्यन्यो विष्णव उठगायाय दार्शत्। प्रयः सत्राचा मर्नसा यजात एतावन्तं नर्धमाविवासात्॥१॥

भा०—(यः) जो (मर्तः) मनुष्य, (सनिष्यन्) दान देने की इच्छा से (दयते) दान देता और दया करता है वही (उरु-गायाय) बहुतों से, अति स्तुतियोग्य (विष्णवे) व्यापक परमेश्वर के निमित्त ही (दाशत्) दान करे। (यः) जो मनुष्य (संत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ मन से (प्र यजाते) अच्छी प्रकार यज्ञ, दान करता वा परम देव की पूजा करता

वह (एतावन्तं) उतना ही (नर्थम्) मनुष्यों के हितकारी वा सब मनुष्यों में व्यापक परमेश्वर की (आ विवासत्) सेवा किया करता है। त्वं विष्णो सुमृतिं विश्वजन्यामप्रयुतामवयावा मृतिं दाः। पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः॥२॥

भा०—हे (विष्णो) सर्वव्यापक प्रभो! (त्वे) तू (विश्वजन्या) सब जनों की हितकारिणी, (अप्रयुताम्) सब के साथ मिली हुई, (सुमित मितिस्) उत्तम ज्ञानयुक्त बुद्धि या उत्तम बुद्धिसहित ज्ञान का (दाः) प्रदान कर। (यथा) जिससे, (नः) हमारे पास (सुवितस्य) उत्तम रीति से प्राप्त (भूरेः अश्वावतः) बहुत से अश्वों से युक्त, (पुरु-चन्द्रस्य) बहुतों के आह्वादकारक (रायः) ऐश्वर्यं का (पर्चः) हम से सम्पर्क हो। त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे श्रुतचेसं महित्वा। प्र विष्णुरस्तु त्वसुस्तवीयान्त्वेषं ह्यास्य स्थिवीरस्य नाम ॥ ३॥

भा०—(देवः) तेजस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ने (महित्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (एतां) इस (एथिवीम्) पृथ्वी को (त्रिः) तीन प्रकार से (शत-अर्चसम्) सैकड़ों दीप्ति युक्त पदार्थों से पूर्ण (वि चक्रमे) बनाया है। सूर्य, विद्युत्, और अग्नि तीनों प्रकारों की अग्नि से पृथ्वी को सैकड़ों सहस्रों चमकते पदार्थों का भण्डार बना डाला है। वह (तवसः तवीयान्) बलवान् से बलवान् (विष्णुः) सर्वव्यापक प्रभु (प्र अस्तु) सब से ऊंचा और उक्तम है। उस (स्थिवरस्य) स्थायी, नित्य प्रभु का (नाम) नाम, स्वरूप और शासन सूर्य के प्रकाश के समान (त्वेषं हि) तेजोमय, तीक्ष्ण और उज्जवल ही है।

वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां त्तेत्राय विष्णुर्मनुषे दश्रस्यन्।
अवासी अस्य कीरयो जनांस उरु चिति सुजनिमा चकार ॥ ४॥
भा०—(एषः) वह (विष्णुः) विशेष रूप से संसार को प्रवन्ध में बांधने और उसमें व्यापने हारा प्रमेश्वर (एतां प्रथिवीम्) इस प्रथिवी को भी (मनुषे दशस्यन्) मनुष्यों को दान देता हुआ (क्षेत्राय) निवास करने के लिये, वा क्षेत्र, निवास योग्य देह धारण करने केलिये (वि चक्रमे) विविध प्रकार का बनाता है। (अस्य) इसकी (कीरयः) स्तुति करने वाले (जनासः) जन्तु, आत्मगण (ध्रुवासः) सदा स्थिर, नित्य होते हैं। उनके लिये ही वह पृथ्वी का (उरु-क्षितिम्) बहुत मनुष्यों से बसने योग्य और (सुजनिम्) उत्तम रीति से जन्तुओं और अन्नादि ओषधियों को उत्पन्न करने में समर्थ (आ चकार) बनाता है।

प्र तत्ते श्रद्य शिपिविष्ट नामार्यः शैसामि वयुनीनि विद्वान् । तं त्वा गृणामि त्वसमतेव्यान्त्रयन्तमस्य रर्जसः पराके ॥ ५ ॥

भा०—है (शिपिविष्ट) सूर्यं के समान रिश्मयों से आवृत! तू (अर्थः) सबका स्वामी, (वयुनानि) सब कर्मों और ज्ञानों को (विद्वान्) जानने हारा है। (तत्) तो तेरे ही (नाम) स्वरूप और (वयुनानि) कर्मों की (अय) आज मैं (शंसामि) स्तुति करता हूं। मैं (अतन्यान्) अल्पशक्ति निर्वल मनुष्य, (त्वा तवसं) तुझ बलवान् की स्तुति करता हूं। और (अस्य रजसः पराके) इस महान् विश्व के परे भी विद्यमान महान् से महान् (त्वा तं गृणामि) उस तेरी मैं स्तुति प्रार्थना करता हूं। किमित्ते विष्णो परिचच्यं भूत्प्र यद्वंच्त्ते शिपिचिष्टो श्रीस्म। मा वर्षो श्रम्मद्पं गृह एतद्यद्वन्यक्तंपः सामिथे ब्रभूर्यं॥ ६॥

भाल—(ते) तेरा (किम इत्) कौनसा रूप (परिचक्ष्यं भूत्) सर्वत्र दर्शनीय या कथन करने योग्य है (यत्) जिसको त् (ववक्षे) स्वयं उपदेश कर रहा है कि मैं (शिपिविष्टः अस्मि) रिश्मयों में प्रविष्ट, उन्से चिरे सूर्य के समान तेजोरूप होकर सर्वत्र व्यापक हूँ। (अस्मत्) हम से अपने (एतत्) उस तेजोमय (वर्षः) रूप को (मा अप गूह्) मत छिपा (यत्) क्योंकि तू (सिमथे) प्राप्त होने पर (अन्यरूपः मा बभूथ) दूसरे रूपों में भी मत प्रकट हो।

वर्षद् ते विष्णवास आ क्रंणोमि तन्मे जुपस्व शिपिविष्ट हुव्यम्। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७१२५६

भा०- ज्याख्या देखो सू० ९९। ७ ॥ इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥

#### श्रथ सप्तमोऽध्यायः

#### [ 808]

विसिष्ठः कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः--१, ६ त्रिष्टुप् । २, ४, ५ विराट् त्रिष्डप् । ३ निचृत् त्रिष्डप् ॥

तिस्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरया या एतदुहे मधुदोधमूर्धः। स बत्सं कृरवन्गर्भमोर्षधीनां सद्यो जातो वृष्यभो रोरवीति ॥१॥

भा०- जिस प्रकार ( वृषभः ) बरसता मेव ( रोरवीति ) गर्जता है ( ज्योतिरयाः वाचः वदति ) प्रथम विद्युत् ज्योति को चमका कर बाद में गर्जना करता है और ( ऊधः मधुदोधम् दुह्रे ) अन्तरिक्ष से जलको दोहता है, और ( ओषधीनां गर्भं कृण्वन् ) ओषधियों को गर्भित करता है। उसी प्रकार हे विद्वन् ! तू (ज्योतिरग्राः ) उत्तम ज्ञान ज्योतियों से युक्त वा अग्र भाग में प्राण व रूप ज्योति से युक्त (तिस्रः वाचः ) तीनों उन वेदः वाणियों, गद्य, यजुष, छन्द, ऋग् और (गीति साम) को (प्र वद ) अच्छी प्रकार उपदेश कर (याः) जिनसे (वृषभः) मनुष्यों में श्रेष्ठ, और मेववत् गंभीर वाणी का उपदेष्टा जन (उतत् ऊधः) इस ऊर्ध्व स्थित ब्रह्म को ( मधु-दोघम् ) मधुर ऋङ्मय ज्ञान रस को ( दुहे ) दोहन करता है (सः) वह (ओषधीनां) ओषधियों, अन्नादि के ग्रहण करने वाले (वत्सं) छोटे बच्छे के समान बालक को अपना (वत्सं कुण्वन् ) समीपस्थ अन्ते वासी शिष्य बना कर (सद्यः) अति शीघ्र ही (जातः) स्वयं प्रकट होकरः ( रोरवीति ) उपदेश करता है।

यो वर्धन त्रोषंधीनां यो श्रृपां यो विश्वंस्य जर्गतो देव ईशें। स त्रिधातुं शर्णं शर्मं यंसन्त्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्टर्यःसमे ॥२॥

भा०—(ओपधीनां वर्धनः) ओपधियों को बढ़ाने वाला, (अपां वर्धनः) जलों का बढ़ाने वाला, मेघवत् सूर्यवत् (देवः) प्रकाश, जलका देने वाला (विश्वस्य जगतः ईशे) सब जगत् का स्वामिवत् है। वह (त्रिवर्तु ज्योतिः यंसत्) तीनों ऋतुओं में सुखपद प्रकाश देता है उसी प्रकार (यः) जो (देवः) सर्वसुखदाता प्रभु (ओपधीनां वर्धनः) उष्णता को धारण करने वाले जीवों को बढ़ाने वाला, (यः) जो (अपां वर्धनः) जलस्थ, जलचारी जीवों को बढ़ाने वाला और (यः) जो (विश्वस्य जगतः) समस्त जगत् का (ईशे) स्वामी है। (सः) वह प्रभु परमेश्वर (अस्मे) हमें (सु-अभिष्टिः) सुख से चाहने योग्य (त्रिवर्तुं ज्योतिः) विविध ज्ञान देने वाला वेदमय प्रकाश और (त्रि-धातु) तीन धातु सुव-णांदि से बने (शरणं) गृह और तीन धातु वात, पित्त कफ से बने शरण-योग्य देह और सुख तथा (त्रिवर्तुं) तीनों कालों में वर्त्तने वाला, नित्य (यंसत्) प्रदान करे।

स्तरीर्घ त्वद्भविति सूर्त उ त्वद्यथावृशं तुन्वं चक्र एषः । पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेने पिता वर्धते तेने पुत्रः॥३॥

भा०—(त्वत्) मेघ का एकरूप (स्तरीः) न प्रसवने वाली गों के समान होता है, (स्ते त्वत्) और उसका एक रूप स्ती गों के समान जल धाराएं उत्पन्न करता है। (एषः यथावशं तन्वं चक्रे) वह स्पैकी कान्ति के अनुसार अपना व्यापक रूप बना लेता है। वह (पितुः पयः प्रतिगृभ्णाति) स्पै रूप पिता से जल को प्रहण करता और (तेन) उससे (माता) पृथिवी भी जल ग्रहण करती है। (तेन) उस जल से (पिता वर्धते) स्पै महिमा से बढ़ता और (तेन पुत्रः वर्धते) उसी जल से पुत्रवत् ओषधि वनस्पति तथा जीवादि भी बढ़ते हैं। उसी प्रकार हे प्रभो! (त्वत्) तेरा एक रूप

( स्तरीः भवति उ ) सर्वाच्छादक सर्वरक्षक होता है और ( त्वत् ) दूसरा रूप ( सूते उ ) समस्त जगत् को उत्पन्न करता है। ( यथावशं ) जितनी इच्छा होती है उतना ही ( एषः ) वह परमेश्वर ( तन्वं ) अपना विस्तृत संसार ( चक्रे ) बना छे सकता है। (माता) जिस प्रकार माता ( पितुः ) पिता से ( पयः प्रतिगृभ्णाति ) वीर्यं प्रहण कर गर्भ धारण करती है और उससे (पिता पुत्रः वर्धते ) पिता का वंश और प्रिय पुत्र भी बढ़ता है। उसी प्रकार (पितुः) सर्वेपालक तुझ पिता से ही (माता) सर्वेनिर्मात्री प्रकृति (पयः) वीर्यं, बल, शक्ति को (प्रति गृभ्णाति) प्रति सर्ग प्रहण करती है और (तेन) उससे ही (पिता) सर्वपालक प्रभु की महिमा (वर्धते) बढ़ती है या (तेन) उस शक्ति से ही (पिता) पालक प्रभु (वर्धते ) जगत् को गढ़ता है और (तेन पुत्रः ) उससे ही पुत्रवत् जीवजगत् भी ( वर्धते ) बढ़ता, वृद्धि की प्राप्त करता है। यस्मिन्विश्वां भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेघा सस्तुरापः। त्रयः कोशांस उपसेचनासो मध्वः श्रोतन्त्यभितो विर्प्शम् ॥४॥ भा०—( यस्मिन्) जिसके आधार पर (विश्वानि भुवनानि) समस्त लोक, समस्त उत्पन्न प्राणी, ( तस्थुः ) स्थिर हैं, ( यस्मिन् तिस्नः द्यावः ) ं जिसके आश्रय पर तीनों लोक पृथिवी, अन्तरिक्ष और सूर्य स्थित हैं। ( यस्मिन् ) जिसका आश्रय लेकर ( आपः त्रेघा सस्तुः ) जल तीन प्रकार से गति करते हैं, पृथिवी से वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं, मेघ से जल बन कर नीचे आते हैं और समुद्र से वायु के बलपर भूमिपर आते हैं। अथवा

( आपः ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु जिसके आश्रय पर ( त्रेधा सस्तुः ) तीन प्रकार की गति करते हैं-संयोग, विभाग और चक्र गति । और ( यस्मिन् ) जिसके आश्रय (त्रयः कोशासः) तीन कोश (मध्वः उप-सेचनासः) जल बरसाने वाले मेघों के समान मधुर आनन्द की वर्षा करने वाले होकर (विरप्शम् अभितः) उस महान् के चारों ओर (श्रोतन्ति) गति करते हैं। अध्यात्म में तीन कोश-विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय। सूर्य में तीन कोश-क्रोमोस्फ़ीयर फ़ोटोस्फ़ीयर, और उद्गजन। यह सब उसी महान् प्रभु परमेश्वर के ही अधीन अद्भुत कर्म हो रहे हैं।

ह्रदं वर्चः पर्जन्याय स्वराजे हुदो श्रस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्। मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे स्विपिष्पला श्रोषधीर्देवगोपाः॥ ५॥

भा०—( इदं वचः ) यह वचन ( स्वराजे ) स्वप्रकाशस्त्ररूप, (पर्ज-न्याय ) सब रसों के देने वाले, सब के उत्पादक प्रभु परमेश्वर के लिये ( हदः अन्तरं अस्तु ) हृदय के भीतर हो । (तत् ) उस स्तुति-वचन को चह प्रभु ( जुजोषत् ) स्वीकार करे ( असमे ) हमारे सुख के लिये (मयः-भुवः वृष्टयः सन्तु ) सुख के देने वाली वृष्टियां सदा हों । और ( सुपि-प्पलाः ) उत्तम फलयुक्त ( देव-गोपाः ) मेघद्वारा रिक्षत ( ओषधीः ) ओषियों भी ( मयः-भुवः सन्तु ) सुखकारी हों ।

पर्जन्यः — पर्जन्यस्तृपेः । आद्यन्त विपरीतस्य । तर्पयिता जन्यः । परो जेता वा । जनिवता वा । प्रार्जियता बा रसानाम् ।

सा रेतोधा वृष्यभः शर्श्वतीनां तस्मिन्नात्मा जर्गतस्त्रस्थुषश्च । तन्मे ऋतं पोतु शतशारदाय यूयं पोत स्बस्तिभिः सदोनः ६।१

भा०—(सः) वह प्रभु परमेश्वर (रेतोधाः) प्रकृति देवी में विश्व को उत्पन्न करने वाले परम बीज, रेतस, तेज को आधान करने वाला (शश्वतोनां वृषभः) मेघ के समान सब सुखों का वर्षक, बहुत सी गौओं के बीच सांड के समान समस्त पृथिवियों में जीवों का बीज वपन करने वाला है, (तस्मिन्) उसके ही आश्रय (जगतः तस्थुषः च आत्मा) जंगम और स्थावर संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान है। (तत् ऋतं) वह सत्यज्ञानमय परमेश्वर (मे शतशारदाय पातु) मेरे जीवन को सौ वर्षी तक पालन करे। हे विद्वान पुरुषो! (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) आप लोग उत्तम कल्याणकारक उपायों से हमारी सदा रक्षा करें। इति प्रथमो वर्गः ॥

## [ 805]

विसष्ठः कुमारा वाग्नेय ऋषिः॥ पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः--१ याजुषी विराट् त्रिष्डप्। २, ३ निचृत् त्रिष्डप्॥ इयृचं स्क्तम्॥

पुर्जन्याय प्र गायत द्विवस्पुत्राय सीळ्हुचे । स नो यवसिमच्छतु ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! (दिवः पुत्राय) प्रकाशमान सूर्य से उत्पन्न, सूर्य के पुत्र व (मीढुपे) सेचन करने में समर्थ, वर्षाशील ( पर्ज-न्याय ) जलों के दाता मेघ के सदश (दिवः पुत्राय ) ज्ञान प्रकाश से बहुतों की रक्षा करने वाले, ( मीढुषे:) हृदय में आनन्द के सेचक, ( पर्ज-न्याय) सब रसों के दाता, सब के उत्पादक, प्रभु परमेश्वर के लिये (प्र गा-यत ) अच्छी प्रकार स्तुति, ज्ञान करो । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( यव-सम् ) अन्नादि देना ( इच्छतु ) चाहे ।

यो गर्भमोषधीनां ग्वां कृणोत्यवीताम्। पुर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो (ओषधीनाम् ) मेघ के समान ओषधियों के ( गवाम् ) गौओं, ( अर्वताम् ) अश्वों, और ( पुरुषीणाम् ) मानव स्त्रियों के ( गर्भम् कृणोति ) गर्भ उत्पन्न करता है, वही ( पर्जन्यः ) सब का सब से उत्तम उत्पादक परमेश्वर है। पर्जन्यः-परो जनयिता। (निरु॰)

तस्मा इ<u>दा</u>स्ये हुविर्जुहोना मधुमत्तम् । इळां नः संयतं करत्॥ ३॥२॥

भा०-जो परमेश्वर (नः) हमारे (आस्ये) मुख में (इडा) वाणी को ( संयतं ) अच्छी प्रकार सुनियन्त्रित ( करत् ) करता है (तस्मै

इत् ) उसी प्रभु परमेश्वर के गुणगान करने के लिये (आस्ये ) अपने मुख में (मधुमत्-तमम्) अत्यन्त मधुर गुण से युक्त (हिवः) वचन का ( जहोत ) धारण करो और अन्यों को प्रदान करो । इसी प्रकार जो प्रभु मेच के समान (नः इडां संयतं करत् ) हमें नियम से अन्न देता है उसी के लिये मधुर अन्नादि की (आस्ये) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक फैला देने चाले अिन्न में (हिवः) मधुर अन्नादि चरु प्रदान करो । उसी प्रभु के लिये अपने मुख में भी मधुर अन्न का ही प्रहण करो । मलिन पदार्थ मांसादि का नहीं । इति द्वितीयो वर्गः ॥

#### [ १०३]

चिसिष्ठ ऋषिः ॥ मराङ्का देवताः ॥ छन्दः — १ आर्षी अनुष्टुप् । २, ६, ७, ६, १० आर्षी विष्टुप् । ३, ४ निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ नृचं स्क्रम् ॥

संवृत्सरं रोशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । चार्चं पुर्जन्यजिन्वितां प्र मुगडूका स्रवादिषुः ॥ १ ॥

भा०—जिस प्रकार (संवत्सरं शशयानाः) एक वर्ष पड़े रहने वाले (मण्डूकाः) जलवासी मेंडक (पर्जन्य-जिन्वितां वाचं प्र अवादिपुः) मेघ से प्रदान की वाणी को खूब ऊंचे २ दोलते हैं उसी प्रकार (व्रत-चारिणः) नियम, व्रत का आचरण करने वाले (संवत्सरं शशयानाः) वर्ष भर तीक्ष्ण तप करते हुए (ब्राह्मणाः) 'ब्रह्म', वेद के जानने वाले, वेदज्ञ, वेदास्थासी, विद्वान् जन (मण्डूकाः) ज्ञान, आनन्द में मग्न होकर (पर्जन्य-जिन्वितां) सर्वोत्पादक प्रभु की दी हुई (वाचं) वेद वाणी का (प्र अवादिपुः) उत्तम रीति से प्रवचन किया करें।

'मण्डुकाः' मज्जूकाः मज्जनात् । मदतेर्वा मोदतिकर्मणः । मन्दतेर्वा नृप्तिकर्मणः । मण्डतेरिति वैयाकरणाः । मण्ड एषामोक इति वा । मण्डो सदेर्वा । सुदेर्वा । ( निरु० ९ । ६ ) दिन्या आपो श्रमि यदेनमायन्दितं न शुष्कं सर्सी शयानम्। गनामह न मायुर्वेत्सिनीनां म्एङ्कानां वग्नुरत्रा समेति॥२॥

भा०—(हाँत गुड़कंन) सुखे चमड़े के पात्र के समान (सरिस शयानं) तालाब में पड़े (एनम्) इस मण्डूक को (दिन्या आपः) आकाश
के जल (यद् अभि आयन्) जब प्राप्त होते हैं तब (मण्डूकानां वानुः)
मेंडकों का शब्द (वित्सनीनां गवां मायुः न) बछड़े वाली गौओं के शब्द
के समान ही (सम् एति) आता है इसी प्रकार (गुड़कं हिंतन)
सुखे चमंपात्र के समान (सरिस) प्रशस्त ज्ञानमार्ग में (शयानम्)
तीक्ष्ण तप करते हुए (एनम् प्रति अभि) इस ब्राह्मण वर्ग को (दिन्याः
आपः) ज्ञानमय परमेश्वर से प्राप्त होने वाली ज्ञान वाणियां वा ज्ञानी आप्त
पुरुष, वर्षा जल के समान ही (आयन्) प्राप्त होते हैं तब (मण्डूकानां)
आनन्द वा ज्ञान में गहरे मग्न विद्वानों का (वग्नुः) उत्तम उपदेश और
(वित्सनीनाम्) नियम से ब्रह्मचर्यवास करने वाले शिष्यों से युक्त (गवाम्
मायुः) वेदवाणियों की ध्विन भी (अत्र) इस लोक में (सम् एति)
अच्छी प्रकार सुनाई देती है। यदि परमेश्वर से प्राप्त वेद ज्ञान न हो तो
यहां, इस लोक में ज्ञानवाणियां और विद्वानों के उपदेश भी सुनाई न दें।

शशयानाः, शयानम्—शिज् निशाने । यदीमेनाँ उष्टातो स्रभ्यवेषीं नुष्यार्वतः प्रावृष्यार्गतायाम् ।

अक्खलीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो श्रुन्यमुप वर्दन्तमेति ॥३॥ भा०—( उशतः ) वर्षा को चाहने वाले और (तृष्यावतः एनान् ) प्यासे इनके प्रति (प्रावृषि आगतायाम् ) वर्षा काल आजाने पर ( अभि अवर्षीत् ) मेघ वर्षता है, (पुत्रः पितरं न ) पिता के प्रति पुत्र के समान ( वदन्तम् अन्यम् अन्यः उप एति ) बोलते एक मेंडक के पास दूसरा जैसे आजाता है उसी प्रकार ( आगतायां प्रावृषि ) वर्षाकाल आनेपर ( यद् ईम् ) जब भी ( उशतः ) विद्या की कामना करने वाले और ( तृष्या-

वतः एनान् ) ज्ञान की पिपासा से युक्त इन शिष्यों के प्रति विद्वान् पुरुष मेघ के समान (अभि अवर्षीत् ) ज्ञान की वर्षा करता है तब (वदन्तम् अन्यम् उप) उपदेश करते हुए एक के पास (अन्यः) दूसरा शिष्य (पुत्रः पितरं न) पिता के पास पुत्र के समान ही (अक्ललीकृत्य) विनम्र होकर (उप एति ) आता है और उसकी ग्रुश्रूषा कर ज्ञान प्राप्त करता है।

श्चन्यो श्चन्यमर्चु गृभ्णात्येनोर्पां प्रसुर्गे यदमन्दिषाताम्। मगङ्को यद्भिवृष्टः कनिष्कनपृक्षिः सम्पृङ्के हरितेन वार्चम् ४

भा०—िजस प्रकार (अपां प्रसर्गे ) जलों के खूब होजाने पर (यत् अमिन्दिषाताम्) जब दो मेंडक बहुत प्रसन्न होजाते (अन्यः अन्यम् अनुगृभणाति एक दूसरे को पकड़ लेता है, (किनिष्कन् मंहूकः पृक्षिः हरितेन वाचं सम्पृ- ङ्के) पीला कूदता मेंडक हरे मेंडक से अपनी आवाज़ मिलाता है उसी प्रकार (यत्) जब (अपां प्रसर्गे) आप्त वेदज्ञानों के प्रदान करने के लिये गुरु शिष्य दोनों (अमिन्दिषाताम्) अति प्रसन्न हो जाते हैं (एनोः) इन पूर्वोक्त गुरु और शिष्य दोनों में से (अन्यः) एक गुरु, आचार्य (अन्यम्) दूसरे को (अनुगृभणाति) अनुप्रहपूर्वक स्वीकार करता है और (यत्) जो (अभिवृष्टः) अभिषेचित विद्यावत स्नातक (मण्डूकः) अति हर्षवान् हो (किनिष्कन्) अन्यों को विद्या प्रदान करता है तब (पृक्षिः) वेद का विद्वान् या प्रश्न करने योग्य विद्वान् (हरितेन) ज्ञान प्रहण करने वाले शिष्य से (वाचम् संपृङ्के) अपनी वाणी का सम्पर्क कराता है, उसको अपना ज्ञान वादानुव्वंक प्रदान करता है।

यदेषामुन्यो श्रुन्यस्य वार्च शाक्तस्येव वर्दति शिर्चमाणः। सर्वे तदेषां समृधेव पर्वे यत्सुवाचो वर्दथनाध्यप्सु ॥ ५॥३॥

भा०—(यत्) जब (एषाम्) इन विद्वानों में से (अन्यः एक विद्वान् शिष्य (शिक्षमाणः) शिक्षा पाकर (अन्यस्य शाक्तस्य) दूसरे शक्तिमान्, अधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुरु की सिखाई ( वाचम् वद्ति ) वाणी को कहता है और (यत्) जब (अप्सु अधि) प्राप्त शिष्यों वा प्रजाओं के बीच इन विद्वानों में (सुवाचः) उत्तम वाणी के बोलने हारे आप लोग ( वदथन ) उपदेश करते हैं ( तत् ) तब (एषां) इनका ( सर्व ) समस्त ( पर्व ) पालन योग्य वत, ब्रह्मचर्यादि वा ( पर्व ) पालन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि (समृधा इव ) समृद्ध उत्सवादि के समान हो जाता है। इति तृतीयो वर्गः॥

गोमायुरेको श्रजमायुरेकः पृश्<u>नि</u>रेको हरित एक एषाम्।

समानं नाम विभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचै पिपिशुर्वद्नतः ॥६॥ भा०—( एषाम् ) इन विद्वान् ब्राह्मणों में से (एकः) एक (गो-मायुः) वेद वाणियों को उत्तम रीति से प्रवचन करने में समर्थ होता है। ( एक: अज-मायुः) एक विद्वान् अजन्मा, आत्मा और परमेश्वर के विषय में प्रवचन-उपदेश करने में समर्थ होता है। ( एक पृक्षिः ) एक प्रश्नोत्तर करने और उनका समाधान करने में कुशल होता है। ( एक हरितः ) इनमें से एक ज्ञानों को ग्रहण करने में कुशल होता है। ये सब (समानं) एक समान ( नाम ) 'ब्राह्मण' नाम धारण करते हुए भी ( वि-रूपाः ) विविध रूप विद्याओं को धारण करते हैं । वे ( वदन्तः ) उपदेश-प्रवचन करते हुए ( पुरुत्रा वाचं पिपिद्युः ) नाना प्रकार से वाणी को प्रकट करते हैं। बाह्मणासी अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वर्दन्तः। संवत्सरस्य तद्दः परिष्ठ यन्मग्डूकाः प्रावृषीगं वभूवं ॥ ७॥

भा०— ( यत् ) जिस प्रकार जब ( संवत्सरस्य ) वर्ष के बीच (प्रावृ-पीणं अहः बभूव ) वर्षांकाल का दिन होता है, (तत् अहः ) उस दिन ( मण्डूकाः ) मेंडक (पूर्णं सरः अभितो वदन्तः परि तिष्टन्ति) भरे तालाब के चारों ओर बोलते हुए विराजते हैं। उसी प्रकार (अति-रात्रे) अति रात्र सोमयाग की रात्रि को अतिक्रमण कर व्रतधारी (सोमे) सोम अर्थात् शिष्य के निमित्त (न) भी (ब्राह्मणासः) विद्वान् वेदज्ञ लोगो ! आप लोग (पूर्ण सरः अभितः वदन्तः) पूर्ण ब्रह्म या वेद ज्ञान का उपदेश करते हुए (संवत्सरस्य तत् अहः) वर्ष के उस दिन (परि स्थ) सब एक घेर सा बना कर वैठा करो।

ब्राह्मणासंः सोमिनो वार्चमकत् ब्रह्मं कृएवन्तः परिवत्सरीर्णम्। श्रुध्वर्यवो घर्मिर्णः सिष्विदाना ब्राविभैवन्ति गुह्या न के चित् ८

भा०—( सोमिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वाले वा अपने अधीन सोम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने वाले विद्वान् ब्रह्मवेता लोग (परि चत्सरीणम्) वर्ष भर (ब्रह्म कृष्वन्तः ) वेद का उपदेश करते हुए (वाचम् अकत ) उत्तम प्रवचन करें। (अध्वर्यवः) यज्ञ-कर्त्ता (वर्मिणः ) सूर्यवत् तेजस्वी या वर्म, प्रवग्येष्टि करने हारे (सिष्विदानाः ) स्वेद युक्त होकर भी (केचित् ) कुछ विद्वान् लोग (गुह्मा न ) गुहा में बैठे तपस्वियों के समान (गुह्माः ) गुहा, बुद्धि ज्ञान या हृदय-गुहा में ही रमण करते हुए (आविर्भवन्ति ) प्रकट होते हैं या (न आविर्भवन्ति ) नहीं प्रकट होते हैं। वे गुप्त प्रभाव से ही रहते हैं।

देवहिति जुगुपुर्दादशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । संवत्सरे प्रावृष्यागेतायां तन्ना घुमी श्रेश्नुवते विसुर्गम् ॥ ९ ॥

भा०—( संवत्सरे ) वर्ष में (तप्ताः घर्माः ) तपे घाम अर्थात् सूर्यं के तेज (आगताया प्रावृषि ) वर्षाकाल आने पर (विसर्गम् अञ्चवते) विविध प्रकार से जलों को व्याप लेते हैं, मेघ रूप से प्रकट करते हैं वे (द्वादशस्य ) बारह मास के बने वर्षा के (देव-हितिं ) जलप्रद मेघ की (जुगुपुः ) रक्षा करते और (नरः ) नायक वायुगण (ऋतुं न प्रमिनन्ति) वर्षा ऋतु को नष्ट नहीं होने देते उसी प्रकार (संवत्सरे ) एक वर्ष में (प्रावृषि आगतायाम् ) वर्षा के आनेपर (तप्ताः ) तप से संतप्त, (धर्माः) तेजस्वी पुरुष भी (विसर्गम् अञ्चवते) विविध प्रकार के अध्याय, काण्डादि

से युक्त वेद का अभ्यास करते हैं। वे ( द्वादशस्य ) बारहों भास वर्षभर (देव-हितिं जुगुपुः) परमेश्वर के दिये ज्ञान-कोश की रक्षा करते हैं। और ( एते ) वे ( नरः ) उत्तम पुरुष ( ऋतुं न प्र मिनन्ति ) 'ऋतु' अर्थात् ज्ञान्युक्त वेद को उसी प्रकार नष्ट नहीं होने देते जैसे नर जीव अपने योनि में ऋतु का नाश नहीं होने देते।

्गोमायुरदा<mark>द</mark>जमायुर<u>दा</u>त्पृश्चिरदाद्वरितो <u>नो</u> वर्सूनि । गवां मुराङ्का दर्दतः शतानि सहस्रमावे प्र तिरन्त आर्युः १०।४

भा॰—(गोभायुः) वाणियों का उपदेष्टा विद्वान् (नः वसूनि अदात् ) हमें । नाना ऐश्वर्यं प्रदान करे । ( अज-मायुः नः वसूनि अदात् ) नित्य पदार्थं जीव, आत्मा और प्रकृति का उपदेश करने वाला विद्वान् भी हमें नाना ऐश्वर्य दे। ( हरितः ) ज्ञान संग्रह करने वाला विद्वान् भी (नः वसूनि अदात् ) हमें ऐश्वर्य दे। ( मंडूकाः ) ज्ञान, मोक्षादि के आनन्द में स्वयं निमप्त और अन्यों को भी आनन्दित करने वाले विद्वान् जन (सहस्र-सावे ) सहस्रों के ऐश्वर्यों और सुखों के देने के निमित्त (गवां शतानि) सैकड़ों वाणियों का ( ददतः ) उपदेश करते हुए (आयुः प्र तिरन्ते) आयु की बृद्धि करें। इति चतुर्थों वर्गः॥

### [ 808 ]

विसिष्ठ ऋषिः ॥ देवताः--१--७, १५, २५ इन्द्रासोमो रत्तोहर्णौ । ८, १६, १६-२२, २४ इन्द्रः । ६, १२, १३ सोमः । १०, १४ अग्निः । ११ देवाः । १७ ब्रावासः । १८ मरुतः । २३ वसिष्ठः । २३ पृथिव्यन्तरिचे ॥ छन्दः— १, ६, ७ विराङ्जगती । २ ऋाषीं जगती । ३, ५, १८, २१ निचुज्जगती । ८, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निचृत् त्रिष्डुप्। ६ ऋाधी त्रिष्डुप्। १२, १<mark>६ विराट् त्रिष्</mark>डप् । १६, २०, २२ त्रिष्डप् । २३ ऋाचीं भुरिग्जगती। २४ याजुषी विराट् त्रिष्डुप् । २१ पादनिचृइनुष्डुप् ॥ पन्नविंशात्यृचं स्क्रम् ॥

इन्द्रांसोमा तर्पतं रच्चं उञ्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः। पर्रा शृणीतम्चितो न्योषतं हृतं नुदेशां नि शिशीतम्त्रिणः॥१॥

भा०— दुष्टों का दमन । हे (इन्द्रा सोमा) 'इन्द्र' ऐश्वर्यंवन् ! शतु-हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! राजा के पुत्रवत् प्रजाजन ! आप दोनों। मिलकर (रक्षः तपतम्) विश्वकारी दुष्ट पुरुषों को पीड़ित करो । इतना दण्ड दो कि वे पश्चात्ताप करें । (उब्जतम्) उनको झुकाओ, उनका गर्व चूर करो । हे (वृषणा) प्रवन्ध करने में समर्थ बलवान् जनो ! (तमोः-वृधः) अज्ञान, अन्धकारादि के बढ़ाने वाले लोगों को (नि अपयतम्) नीचे दवाओं कि वे उठकर प्रबल न हो जावें । (अचितः) अज्ञानी, मूर्ज लोगों को (परा श्र्णीतम्) इतना पीड़ित करो कि वे परे हट जायं । उनको (नि ओपतं) इतना सन्तापित करो कि नीचे दवे रहें, (हतं) उनको दण्डित करते रहो, (नुदेशाम्) उनको परे भगाते रहो । प्रजा का सर्वस्व खाजानेः वालों को भी (नि शिशीतम्) खूब तीक्ष्ण दण्ड दो ।

इन्द्रांसोमा सम्घर्शसम्भ्य धे तपुर्ययस्तु चरुरिग्ववाँ ईव । ब्रह्मद्विषे कृष्यादे घोरचेत्तसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्यवन् ! हे उत्तम शासक जनो ! आप दोनों मिलकर (अध-शंसं) पाप की चर्चा करने वाले और (अघं) पापी पुरुष को (सम् अभि धत्तम्) अच्छी प्रकार से बांधो, वह (तपुः) संतप्त होकर (अग्निवान् चरुः इव) अग्नि से युक्त पात्र वा अन्नादि के समान सन्तप्त होकर (ययस्तु) पीड़ित हो। और आप दोनों (ब्रह्म-द्विषे) वेद और वेदज्ञ विद्वान् के द्वेषी (क्रव्यादे) कच्चा मांस खाने वाले और (किमीदिने) अब क्या अब क्या इस प्रकार मूढ़ और (घोरचक्षसे) घोर कूर दृष्टि वाले पुरुष को (अनवायं) निरन्तर (द्वेषः धत्तम्) अग्नीतिः करो। ऐसे व्यक्तियों से कभी प्रेम न करो। इन्द्रांसोमा दुष्कृती बन्ने श्रुन्तरनारम्भेण तमसि प्र विध्यतम्। यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः॥ ३॥

भा०—हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! राजन् ! हे (सोम) धर्मका अनुशासन करने वाले विद्वान् जनो ! आप लोग (दुष्कृतः) दुष्ट और दुःखदायी कामना करने वाळे दुष्ट पुरुपों को ( वब्ने अन्तः ) चारों ओर से धिरे कैंद, कारागारादि स्थान के भीतर वा कृए, गड़े के भीतर और (अना-रम्भणे तमसि ) अवलम्बन रहित, निराधार ऐसे अन्धेरे में (प्रविध्यतम्) रखकर दिण्डत करो जहां कुछ भी सूझ न पड़े। ( यथा ) जिससे (अतः) वहां से ( पुनः एकः चन ) फिर एक भी कोई ( न उत् अयत् ) उठ के ऊपर न आवे। (वाम्) आप दोनों का (तत्) वह अद्भुत (मन्युमत् शवः) क्रोध से परिपूर्ण बल पराक्रम (सहसे अस्तु) दुष्टों का पराजय करने के लिये सदा बना रहे।

इन्द्रासोमा वर्तर्यतं दिवो वधं सं पृथिव्या श्रवशंसाय तर्हणम्। उत्तेत्ततं स्वयं प्रवितेभ्यो येन रत्ती वावृधानं निजूवीयः ॥ ४ ॥

भा० — हे ( इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्यवान्, हे उत्तम विद्यावान् दोनों जनो ! आप दोनों (अघ-शंसाय ) पाप की चर्चा करने वाले पुरुष को दण्ड देने के लिये ( दिवः ) सूर्य और ( पृथिव्याः ) पृथिवी से (वधं वर्तयम् ) दण्ड किया करो, और उसके लिये ( तईंणम् ) नाशकारी (स्वर्यं) सन्ताप-जनक और घोर नादकारी ( पर्वतेभ्यः ) मेघों से आने वाले विद्युत् तत्वको ( उत् तक्षतम् ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । ( येन ) जिससे ( वावृधानं रक्षः ) बढ़ते दुष्ट जन को भी ( निजूर्वथः ) खूब दण्डित कर सकी । इन्द्रांसोमा वर्तयंतं द्विवस्पर्यश्चित्तत्तेभिर्युवमश्महन्मभिः। तपुर्वधेमिर्जरेभिर्त्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्॥५॥५

भा०-हे (इन्द्रासोमा) राजन् ! हे शासक जन ! (युवम्) आप दोनों (अग्नि-तसेभिः) अग्नि से तपे हुए, ( अश्म-हन्मभिः ) मेघ से विद्युत् के समान वा ओले के समान आघात करने वाले (तपुर्वधेभिः) दुष्टों के नाशकारी अस्त्रों, नालीकादि गुलिका वाणों से (दिवः परि) आकाश से दूर से ही मार कर (अत्रिणः) प्रजा के नाशक, भक्षक दुष्ट पुरुष के (पर्शाने) दोनों पासों के बल समुदाय को (नि विध्यतम्) खूब छिन्न भिन्न करो। जिससे वह (निः स्वरम्) विना आवाज़ किये, चुपचाप, विना कष्ट पहुंचाये (यन्तु) चला जावे। इति पञ्चमो वर्गः॥

इन्द्रोसोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं कृक्ष्याश्वेव वाजिनां। यां वां होत्रां परिहिनोमिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीव जिन्वतम्॥६॥

भा०—( कक्ष्या वाजिना अश्वा-इव ) जिस प्रकार वेग वाले, बलवान् अश्वों को बगलबन्द की रस्सी चारों ओर से बांधती है हे (इन्द्रासोमा ) ऐश्वर्यवन् वा ज्ञानदर्शिन् आचार्य! हे सोम! सौम्य भावयुक्त शिष्य! (वां) आप दोनों को (इयं मितः ) यह ज्ञान वा वाणी (कक्ष्या) अवगाहन करने योग्य, गंभीर, (विश्वतः परिभृतु ) सब प्रकार से और सब ओर से प्राप्त हो। (वां) आप दोनों की (यां) जिस (होत्रां) प्रहण करने योग्य उत्तम वाणी को (मेधया) उत्तम धारणावती बुद्धि द्वारा (परि हिनोमि) में बढ़ाऊं या प्राप्त करूं (इमा ब्रह्माणि) और इन वेद वचनों को वा धनों को (नृपती इव ) राजाओं के समान (जिन्वतम्) प्राप्त करो और उपभोग करो।

प्रति स्मरेथां तुजयिद्धिरेवैर्द्धतं दुहो रक्तसो भङ्गुरावतः।

इन्द्रांसोमा बुष्कृते मा सुगं भूद्यो नः कृदा चिद्भिदासित द्रुहा क्रमा०—हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वर्यवान् ! ज्ञानवान् पुरुषो ! आप दोनों ! ( तुजयिकः ) शत्रुओं का नाश करने वाले ( एवैः ) प्रयाणशील भटों, सैन्यों तथा अज्ञाननाशक ज्ञानों में ( प्रति स्मरेथाम् ) प्रत्येक स्थान पर प्रयाण करो और प्रत्येक वस्तु का स्मरण करो । ( भङ्गुरावतः ) नगर गृहादि को तोड़ने वाले तथा वतादि का नाश करने वाले, ( दुहः रक्षसः )

द्रोहशील विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों और दुष्ट भावों को ( हतम् ) दण्ड दो और नाश करो। (यः) जो (नः) हमें (कदाचित्) कभी भी (द्वहा) द्रोह या हेष से (अभिदासित ) नाश करता वा हमें अपना दासवत् बना हिता है, ऐसे ( दुष्कृते ) दुराचारी पुरुष को ( सुगं मा भूत् ) कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ( दुष्कते सुगं मा भूत् ) दुष्कर्म के बद्छे सुख कभी प्राप्त नहीं होता.।

यो मा पार्केन मन्छा चरन्तमभिचष्टे अनृतिभिर्वचौभिः। आप इव काशिना सङ्गभीता असंबुस्त्वासीत इन्द्र वृक्का ॥ ८॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे दुष्टों के नाशकारिन् ! (यः) जो (पाकेन) परिपक = दृढ़, सत्ययुक्त (मनसा) ज्ञांन वा चिक्त से अथवा (पाकेन = वाकेन, ) उत्तम सत्त्य वचन और (मनसा) उत्तम ज्ञान सहित ( चरन्तम् ) आचारण करने वाले ( मा ) मुझ पर ( अनृतेभिः वचोभिः ) असत्य वचनों द्वारा ( अभि-चष्टे ) आक्षेप करता है वह ( असन् ) अस-त्य का ( वक्ता ) कहने वाला ( कादि।नः संगृभीताः आपः इव ) सुद्री में लिये जलों के समान ( असन् अस्तु ) नहींसा होकर नीचे गिर पड़े, छिन्न भिन्न होकर नष्ट होजाय।

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः। श्रहेये वा तान्यददातु सोम् श्रा वा दघातु निर्श्वतेरुपस्थे ॥९॥

भा०—( ये ) जो लोग ( एवैः ) अपने पुरे अभिप्रायों या कुटिल चालों से (पाक-शंसं) परिपक, दृढ़ सत्य वचन कहने वाले को (विहरन्ते) विरुद्ध मार्ग में ले जाते हैं (वा) अथवा, जो (स्वधाभिः) अपने बल, अन्न, गृह वेतनादि के बल से वा वेतनभोगी पुरुषों द्वारा (भद्नं दूषयन्ति) भले आदमी को दूषित करते हैं उस पर दोषारोप करते हैं (सोमः) शासक राजा और विद्वान् न्यायाधीश (तान्) उनको (वा)भी (अहये ्प्र ददातु ) हिंसक, सर्पादि जन्तु के काटने वा सर्पवत् कुटिलाचार करने के

लिये ही दण्ड दे। (वा) अथवा, (तान्) ऐसे पुरुषों का (निः-ऋतेः) अति दुःखदायी जन्तु सिंह, रीछ आदि वा पीड़क के (उपस्थे) समीप (आ द्धातु) रक्खें।

यो नो रखं दिप्सिति पित्वो श्रेष्टे यो अश्वानां यो गवां यस्तु-नूनाम्। रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्दभ्रमेतु निष हीयतां तुन्वाः तनां च॥१०॥६॥

भा०—हे (अग्ने) अग्रणी अग्निवत् तेजस्विन् ! (यः) जो हुष्ट पुरुष (नः) हमारे (पित्वः रसं) अन्न के रस, सारभाग को (दिप्सित ) नाश करना चाहता है, और (यः) जो हमारे (अश्वानां) घोड़ों, (गवां) गौओं, बैलों और (तन्नां) शरीरों के (रसं) सारवान् बल्युक्त परिपुष्ट अंश को नाश करना चाहता है वह (रिपुः) शत्रु, पापी (स्तेनः) चोर, (स्तेयकृत्) चोरी करने वाला, पुरुष (दभ्रम् एतु) हिंसा, पीड़ा वा मृत्यु दण्ड को प्राप्त हो और (सः) वह (तन्वा) शरीर और (तना च) धन, पुत्रादि से (नि हीयताम्) विज्ञित किया जाय। पुरुष सो श्रम्तु तन्वा विद्या चे तिस्तः पृथिवी प्रधे श्रम्तु विश्वाः। प्रति श्रुष्यतु यशो श्रम्य देवा यो नो दिवा दिप्सिति यश्च नक्तम्॥११॥

मा०—और हे (देवाः) विद्वान मनुष्यो ! (यः च) जो (नः) हमें (दिवाः) दिन के समय और या (नक्तम्) रात के समय (दिप्सिति) हानि पहुंचाता, हमें नाश करना चाहता है (सः) वह (तन्वा तना च) शरीर और अपने पुत्रादि से भी (परः अस्तु) दूर, वियुक्त हो। वह (विश्वाः) समस्त (तिस्रः) तीनों (पृथिवीः) भूमियों या लोकों से (अधः अस्तु) नीचे रहे, गढ़े में या नीची कोटि में रक्खा जावे। (अस्य यशः) उसका यश, कीर्त्ते, बल (प्रति शुष्यतु) प्रतिदिन सूखता जाय। सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासच्च वर्चसी परपृधाते। तयोर्यत्स्त्यं यतरहजीय्स्तदित्सोमोऽवित हन्त्यासंत्॥ १२॥

भा०—( चिकितेषु ) जानने वाले ( जनाय ) मनुष्य के लिये (सत् च असत् च ) सत्य और असत्य दोनों ही (सुविज्ञानं) बहुत अच्छी प्रकार जानने योग्य होते हैं, विद्वान् सत्य और असत्य दोनों को सुगमता से ही जान लेता है, क्योंकि (सत् च असत् च वचसी) सत्य और असत्य दोनों वचन (पस्प्रधाते) परस्पर स्पर्दा करते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ज्ञानी पुरुष के लिये विरोध का देखलेना कठिन नहीं होता। (तयोः) उन दोनों में (यत् सत्यं) जो भी सत्य है वो (यत-रत् ऋजीयः ) जो भी अधिक ऋज धर्मानुकूछ होता है ( तद् इत् ) उसः की ही, (सोमः) उत्तम शासक विद्वान् रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत् को दण्ड और विनष्ट करता है।

न वा उ सोमी वृजिनं हिनोति न जुत्रियं मिथुया धारयन्तम् । हन्ति रचो हन्त्यासृद्धद्देन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥

भा०—( सोमः ) उत्तम शासक जन ( वृजिनं ) पाप और असत्य कों (न वै उ हिनोति) कभी वृद्धि न दे। और ( मिथुया धारयन्तं ) अस-त्य पक्ष को धारण करने वाले (क्षत्रियम् ) वलशाली पुरुष को भी (न हि-नोति ) न बढ़ने दे । ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष को ( हन्ति ) दण्ड अवश्य दे, और (असद् वदन्तम् हन्ति) असत्यवादी को भी दण्ड दे। (उभौ) वे दोनों भी (इन्द्रस्य प्रसितों) दुष्टों के भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन में (शयाते) डाले जायँ।

यदि बाहमनृतदेव आस मोधं वा देवाँ अप्यूहे अग्ने। किमुस्मभ्यं जातवेदो हुणीषे द्रोघुवाचस्ते निर्ऋथं संचन्ताम् १४

भा०—( यदि वा ) और यदि ( अहम् ) मैं ( अनृतदेवः ) असत्य वात का प्रकाश करने वाला हूं अर्थात् ऋत, सत्यानुकूल देन लेन, व्यवहार करने वाला नहीं हूं, हे (अग्ने) तेजस्विन् ! अथवा मैं (देवान् अपि) विद्वान् पुरुषों को (मोघं) झूठ मूठ व्यर्थ ही (ऊहे) नाना प्रश्न,

वा तर्क वितर्क करता हूं, हे ( जातवेदः ) विद्वन् ! ज्ञानवन् !(अस्मभ्यम्) विचार करों कि हमारे सुधार के लिये (किम् हणीपे) क्या र क्रोध कर हमें किस २ प्रकार दिण्डत करो। क्योंकि (द्रोध-वाचः) द्रोह या परस्पर द्वेप की बात कहने वाले (ते) वे नाना लोग भी अवश्य (निर्ऋथं) अति दुःख और धन, सत्य, अन्न ऐश्वर्यादि से रहित कष्टमय जीवन को ( सचन्ताम् ) प्राप्त हों।

श्रया मुरीय यदि यातुधानो श्रस्मि यदि वार्युस्ततप् पूर्वषस्य। अधा स बीरैर्देशभिविं यूया यो मा मोवं यातुंधानेत्याह ॥१५।७॥।

भा०—( यदि ) यदि मैं ( यातुधानः ) अन्यों को पीड़ा, यातना देने वाला, ( अस्मि ) होऊं और ( यदि वा ) जो मैं ( पूरुषस्य ) मनुष्य के ( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीड़ित करूं, मानव जीवन के संताप का कारण बन्ं तो में ( अद्य मुरीय ) आज ही मृत्यु को प्राप्त होऊं। अर्थात् अन्य की पीड़ा देने और मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाने वाले को अतिः शीघ्र मृत्यु-दण्ड हो । (अद्य ) और (यः ) जो (मोघं ) ब्यर्थ, विना प्रयोजन के (मा) मुझे ( यातुधान इति आहः ) पीड़ादायक, क़ूर ऐसा कहे (सः) वह तू (दशिभः वीरैः) दशों प्रकार के प्राणों से (वि यूयाः) वियुक्त हो। इति सप्तमो वर्गः॥

यो मायातुं यातुंधानेत्याह् यो वा रचाः श्रुचिर्स्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं ह्रन्तु महुता वृधेन विश्वस्य जन्तोर्धमस्पदीष्ट ॥१६॥ भा०—(यः) जो (अयातुं मा) अन्य को पीड़ा न देने वाले आहिं-सक को (यातुधान इति आह) पीड़ा देने वाला, हिंसक ऐसा बतलावे ( वा ) और ( यः ) जो ( रक्षाः ) स्वयं दुष्ट पुरुष होकर ( शुचिः अस्मिः इति आह) मैं निर्दोष हूं, ऐसा अपने को बतलावे ( इन्द्रः ) राजा (तं ) उसको ( महता वधेन ) बड़े भारी शस्त्र से (हन्तु) मारे और वह (विश्वस्य जन्तोः ) समस्त पापियों से (अधमः) अधम, नीचा (पदीष्ट) समझा जावे 🌬

प्रया जिगाति खर्गलेव नक्षमपं दुहा तन्वं गूहीमाना। चुवाँ श्रेनुन्ताँ श्रव सा पदीष्ट ग्रावाणो झन्तु रचसं उप्बदैः॥१७॥

भा०—( या ) जो स्त्री, ( खर्गला इव ) उल्लुनी के समान (हुहा) पति से द्रोह करके अपने (तन्वं गृहमाना) शरीर को छिपाकर (नक्तम्) रात के समय (प्र अप जिगाति) घर छोड़ कर जाती है (सा) वह ( अनन्तां वबान् ) खूब गहरे गढ़ों को ( अव पदीष्ट ) प्राप्त हो । इस प्रकार ( ब्रावाणः ) क्षत्रिय लोग ( उपव्दैः ) गर्जनाओं और घोषणाओं सहित (रक्षसः व्रन्तु) दुष्ट पुरुषों को विनष्ट करें।

<mark>वि तिष्ठध्वं मरुतो चि</mark>र्वि<sub>यै</sub>च्छते गृभायते <u>र</u>च्चसः सं पिनष्टन । वयो ये भूत्वी पुतर्यन्ति नुक्तभिर्ये वा रिपो दिधरे देवे ग्रंध्वरे १८

भा॰ है ( मस्तः ) वायुवत् बलवान् पुरुषो ( ये ) जो (नक्तिभः) रातों के समय आप छोग (वयः भूत्वी) तेजस्वी, प्रकाशयुक्त होकर ( पतयन्ति ) नगर के स्वामी के समान रक्षा करते हैं ( ये वा ) और जो आप छोग ( अध्वरे ) हिंसारहित, एवं दुष्टों से अंहिसनीय ( देवे ) सूर्य-वत् तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर (रिपः) पापों और दुष्ट पुरुषों को ( दिधरे ) पकड़ते हो वे आप छोग ( विक्षु ) प्रजाओं में (वि तिष्ठध्वम् ) विशेष २ पदों पर विराजमान होवें । और ( वि इच्छत ) विविध ऐश्वर्यों की कामना करो। ( रक्षसः वि गृभायत ) दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार से केंद्र करो । और उनको (सं पिनष्टन) अच्छी प्रकार दवाओ, पीसो, द्<sub>ण्डित</sub> करो, कुचलो । अथवा—हे बलवान् पुरुषो ! आप लोग उन दुष्टों को दिण्डित करो जो (वयः भूत्वी) प्रजा के भक्षक होकर (नक्तं पत-यन्ति ) रात में छुपे प्रजा वा मालिक के समान शासन करते और बहुत धन के स्वामी वन जाना चाहते हैं। और जो (देवे) विद्वानों, एवं कर-प्रद प्रजा और राजा पर और ( अध्वरे ) यज्ञ में ( रिपः दिधरे ) पाप-कर्म आचरण करते हैं।

प्र वर्तय दिवो श्रश्मानिमन्द्र सोमिशितं मघवन्त्सं शिशाधि । प्राक्षादपाक्षादधरादुदक्षाद्वभि जीहि रच्चसः पर्वतेन ॥ १९॥

भा०—हे (इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! तू ( दिवः अश्मानम् ) आकाश से पड़ने वाले ओलों के समान ( दिवः ) तेजोयुक्त-आग्नेय अख्य से ( अश्मानम् ) शत्रुनाशक गोली आदि कठिन वस्तु (प्र वर्त्तय ) फेंक । हे ( मघन्वन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( सोम-शितम् ) ऐश्वर्य और उत्तम शासक से तीव हुए शत्रु और प्रजाजन दोनों को (संशिशाधि ) अच्छी प्रकार शासन कर । (प्राक्तात्, अपाक्तात्, उदकात्, अधरात्) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे, दक्षिण से भी ( पर्वतेन ) दढ़ पोरु वाले दण्ड से, पशु के समान ( रक्षसः जिह ) दुष्ट पुरुषों को दिण्डत कर ।

णत उत्ये पत्यनित श्वयात इन्द्रं दिप्सनित दिप्सवोऽदाभ्यम्। शिशीते शकः पिश्चनेभ्यो वधं नुनं सृजदशनि यातुमद्भर्यः २०८

भा० - (एते उत्ये) ये वे बहुत से (श्व-यातवः) कुत्ते के समान चाल चलने और अन्यों को पागल कुत्ते के समान विना प्रयोजन काटने और अन्यों के प्रति परुष भाषण कहने और गुर्रा २ कर डराने वाले लोग ही (पतयन्ति) मालिक से बन कर बैठ जाना चाहते और प्रजा के धन को हर लेना चाहा करते हैं (दिप्सवः) हिंसाकारी लोग ही (अदाभ्यम् इन्द्रं दिप्सन्ति) अहिंसनीय ऐश्वर्यवान् राजा को भी मारना चाहा करते हैं। (शकः) शक्तिशाली राजा (पिशुनेभ्यः) क्षुद्र पुरुषों को दमन करने के लिये (वधं शिशीते) दुष्टों को दण्ड देने वाले अपने शस्त्र बल को सदा तेज़ करता रहे। (न्नं) अवश्य ही वह (यातुमद्भयः) प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुषों को दमन करने के लिये (अशिनं) विद्युत्वत् आघातकारी शस्त्र (सजत) बनावे और उन पर छोड़े। इत्यष्टमो वर्गः ॥ इन्द्रों यातूनामभवत्पराशरों हिन्धिभीयानामभ्याः विवासताम्। श्रमीद्रं शकः पर्युश्र्येथा वनं पात्रेव भिन्दन्तस्त एति र्ज्तसः।।२१॥

भा०—( इन्द्रः ) राजा, ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता पुरुष ( हविमधीनां ) प्रजाओं के अन्न, यज्ञों के चरु और राज्य के कर आदि को बलात् हरने वाले ( यातूनां ) प्रजाओं के पीड़ादायी मनुष्यों और ( अभि आ विवासताम् ) अभिमुख आकर आंक्रमण करने वाले पुरुषों को (परा-शरः ) दूर तक मार मारने वाला (आ भवत्) हो। (परशुः यथा वनं) जिस प्रकार फरसा, बन को काट गिराता है, (पात्रा इव ) जिस प्रकार पत्थर वर्त्तनों को तोड़ डालता है उसी प्रकार ( शकः ) शक्तिशाली राजा ( रक्षसः ) दृष्ट पुरुषों को (परग्रुः) कुल्हाड़ा सा होकर (अभि एति) प्राप्त हो और ( रक्षसः सतः भिन्दन एति ) उन दुष्टों को भेद नीति से तोड्ता फोड्ता हुआ प्राप्त हो । उल्लेयातुं गुग्रुल्कयातुं जिहि श्वयातुमुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत गृध्ययातुं दृषदें च प्र मृण रत्त्रं इन्द्र ॥ २२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाशक ! राजन् ! ( उल्लक्-यातुम् ) <mark>बड़े उल्लू के समान चाल चलने और उसके समान छिप कर प्रजा के धन.</mark> प्राण पर आक्रमण करने और उनको भयभीत करने वाले को, ( ग्रुशुलूक-यातुम् ) छोटे उल्लू के समान अति कर्कश बोल कर दराने और प्रजा के गरीब जनों को पीड़ित करने वाले को, (श्व-यातुम्) कुत्ते के समान भींक कर, बककर, कठोर वचन कह कर, डरा धमका कर प्रजा के जनों को पीड़ा देने वाले, (कोक-यातुम् ) उल्क के तीसरी जाति के समान प्रजा को कष्ट देने वाले ( सुपर्ण-यातुम् ) बाज़ के समान झपटने वाले (उत) और ( गृध्र-यातुम् ) गीध के समान गोल वनाकर उदासीन प्रजाको नोच कर खाजाने वाले (रक्षः) दुष्ट जनों को ( दपदा इव ) सिलबहे या चक्की के पाटों के समान पीस डालने वाले (प्रमृण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाल। मा नो रत्ती श्रमि नंड्यातुमावंतामपीच्छतु मिथुना या किंमीदिना । पथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहं सो उन्तरित्तं दिव्यात्पत्विस्मान्।।२३॥

भा०-(रक्षः) दुष्ट पुरुष (नः) हम तक (मा अभिनड्) न पहुंचे। ( यातुमा-वताम् ) पीड़ा देने वाले जनों के ( मिथुना ) जोड़े छी पुरुष (या किमीदिना) जो निकम्मे वा श्चद्र कांटि का स्वार्थमय स्नेह करने वाले हैं वे (अप उच्छतु) दूर हों। (पृथिवी) पृथिवीवत् सर्वाश्चय, विस्तृत शक्ति (नः पार्थिवात् अंहसः पातु) हमें पृथिवी से होने वाले पाप या कष्ट से बचावे। और (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (अस्मान्) हमें (दिव्यात् अंहसः पातु) आकाश की ओर से आने वाले कष्ट से बचावे। इन्द्रं जिहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शार्शदानाम्। विश्रीवास्रो सूरदेवा ऋदन्तु सा ते ह्यन्त्सूर्यमुचरन्तम्॥ २४॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (यातुधानं पुमांसं) पीड़ा देने वाले पुरुष को और ( मायया शाशदानाम् ) माया में प्रजा का नाश करने वाली ( खियं उत ) खी को भी ( जिहि ) दिन्दित कर। ( मूर-देवाः) मूढ़ होकर विषयों में क्रीड़ा करने वाले, या मारने वाली मौत की पीड़ा देने वाले दुष्ट लोग ( वि-श्रीवासः ) विना गर्दन के होकर ( ऋदन्तु ) नष्ट हों। ( ते ) वे ( उत्-चरन्तं ) उगते हुए ( सूर्यं मादशन् ) सूर्यं को भी न देख पावें। प्रति चक्ष्य वि चक्ष्येन्द्रश्च सोम जागृतम्।

रत्तोभ्यो वधमस्यतम् शान यातुमद्भयः ॥ २५ ॥ ९ ॥ ६ ॥ ७ ॥ भा० — हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे शासनकर्ता ! तुम और (इन्द्रः च) शश्रुहन्ता सेनापित दोनों ही (प्रति चक्ष्व) प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को देखों और (वि-चक्ष्व) विविध प्रकार से देखों (जागृतम्) तुम दोनों सदा जागते रहो, सावधान रहो । (रक्षोभ्यः वधम् अस्यत) दुष्टों के नाश करने के लिये उन पर शस्त्र का प्रहार करो । और (यातुमद्भ्यः अशनिम् अस्यत) अन्यों को पीड़ा देने वा हमारे नगरादि पर चढ़ाई, युद्ध प्रयाण करने वाली सेना के स्वामियों पर विद्युत् के तुद्य आधातकारी

॥ इति सप्तमं मग्डलं समाप्तम् ॥

अस्त्र का प्रयोग करो । इति नवमो वर्गः । इति षष्ठोऽनुवाकः ।



# अथाष्ट्रमं मग्डलम्

### [ 8]

प्रगाथा वारः कारवा वा । ३—२६ मधातिथिमध्यातिथा कारवा । ३०—३३ श्रासङ्गः प्लायोगिः । ३४ शश्वत्याङ्गिरम्यासगस्य पत्नी ऋषिः ॥ देवताः— १---२१ इन्द्रः । ३०---३३ त्रासंगस्य दानस्तुतिः । ३४ त्रासंगः ॥ छन्दः--१ उपरिष्टाद् बहती। २ आधीं भुरिग् वृहती। ३, ७, १०, १४, १८, २१ विराड् बृहती । ४ आधीं स्वराड् बृहती । ५, ८, १४, १७, १६, २२, २४, <mark>३१ निचृद् बृहती। ६, ६, ११, १</mark>२, २०, २४, २६, २७ ऋापीं बृहती। १३ राङ्कुमती बृहती । १६, २३, ३०, ३२ त्राची मुरिग्वृहती। २८ त्रासुरी स्वरा<mark>ड् निचृद् बृहती । २१ वृहती । ३३ त्रिष्ट</mark>ुप् । ३४ विराट् त्रिष्टुप् ॥ चतुस्त्रिशदृचं सूक्तम् ॥

मा चिंदुन्यद्वि शैसत सखायो मा रिषण्यत !

इन्द्रमित्स्तीता वृषेणं सर्चा सुते मुईहक्या च शंसत्॥१॥ भा० ह (सखायः) मित्र जनो ! (अन्यत्) और किसी को (मा चित् शंसत) कभी पूज्य, उपास्य मत कहो और किसी की उपा-सना मत करो । ( मा रिषण्यत ) हिंसा कभी मत करो । ( वृषणं ) सुखों की वर्षा करने वाले, सर्वशक्तिमान्, जगत् के प्रबन्ध करने वाले, व्यव-स्थापक (इन्द्रम् ) परमैश्वर्यं के स्वामी की (इत्) ही (स्तोत) स्तुति किया करो। ( सुते ) इस उत्पन्न जगत् में ( सचा ) एक साथ बैठ कर (मुहुः) बार २ ( उक्था च ) नाना स्तुति-वचन ( शंसत ) कहो। श्च<u>वक्रिणं वृष्</u>भं येथाजु<u>रं गां न चंर्षणीसह</u>म् । विद्वेषणं सुवननोभयङ्क्रं मंहिष्ठमुभयाविनम् ॥ २ ॥

भा०—(अव-क्रक्षिणं गां न) हल शकट आदि के खेंचने वाले बैल के समान (अव-क्रक्षिणं) अपने अधीन जगत् भर को चलाने वाले (यथा वृषमं) मेघ के समान सुखों के वर्षक वृषम के समान अति बलशाली, (अज़रं) अविनाशशील, सदा बलयुक्त, (चर्षणी-सहम्) सब मनुष्यों से ऊपर, (वि-हेषणं) होष के भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रकार से सेवा वा भक्ति करने योग्य (मंहिष्टम्) अति दानशील (उभयं-करम्) अनुप्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोकों में कल्याण करने वाले, (उभयाविनम्) दोनों लोकों में कमं और भोग दोनों योनियों में विद्यमान जीवों की रक्षा करने वाले परमेधर की ही (स्तोत) स्तुति किया करो। याचिद्धि त्वा जनां हमे नाना हर्यन्त ऊत्ये।

श्रस्माकुं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च वर्धनम् ॥ ३॥

भा०—( यत् त्वा चित् हि ) जिस तुझ पूज्य परमेश्वर को ही (इमे नाना जना ) ये नाना जन ( ऊतये ) अपनी रक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिये ( हवन्ते ) पुकारते, तेरी प्रार्थना करते हैं हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते ) उस तेरा ( इदं ब्रह्म ) यह वेद-ज्ञान ( विश्वा अहा ) सब दिनों ही ( अस्माकं वर्धनं भूतु ) हमें बढ़ाने वाला होवे । चि तर्त्यन्ते मध्यन्विपृश्चितोऽयों विपो जनानाम् । उपं क्रमस्य पुरुक्षप्रमा भेर वाजं नेदिष्ठमूत्ये ।। ४ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( विपश्चितः ) नाना विद्वान् जन ( वि तर्त्युन्ते ) विशेष रूप से तेरे ही अनुप्रह से इस संसार से पार हो जाते हैं । ( जनानाम् ) मनुष्यों को ( विपः ) कंपाने वाला और तू ही ( अर्यः ) उन पर अनुप्रह करने वाला स्वामी है । तू ( पुरु-रूपम् ) बहुत प्रकार से ( उप क्रमस्व ) हमें प्राप्त हो, और ( ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये ( नेदिष्टं वाजं भर ) अति समीप प्राप्य आत्मिक ऐश्वर्यं और बल, पुत्रं ज्ञान प्रदान कर । महे चन त्वामद्भिवः परा शुल्कार्य देयाम्। न सहस्राय नायुताय विज्वो न शताय शतामघ ॥५॥ १०॥

भा० — हे ( अद्रिवः ) अविनाशी शक्तिमन्! (त्वाम् ) तुझ को (महे चन ग्रुल्काय) बड़े भारी मूल्य या आर्थिक लाभ के लिये भी (न परा देयाम्) कभी त्याग न करूं। हे (वज्रिवः) वीर्यशालिन्! हें ( शत मघ ) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! मैं तुझे ( सहस्राय ) हज़ारों के लिये भी (न) नहीं त्यागूं। (अयुताय न) दस हज़ार के लिये भी न त्यागूं ( शताय न ) सैकड़ों के लिये भी न त्यागूं। इति दशमो वर्गः ॥ वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुंञ्जतः।

माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राघसे ॥ ६॥

भा० हे ( इन्द्र ) ऐधर्यवन् ! राजन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! तू (मे) मुझे ( अमुआतः ) न पालन करने वाले ( पितुः ) पिता और ( आ्रातुः ) भाई से भी (वस्यान् असि) अधिक श्रेष्ठ एवं सम्पन्न है। हे (वसो) सब में बसने हारे अन्तर्यामिन् ! तू और ( माता च ) मेरी माता दोनों (समी) बरावर हैं। दोनों ही ( छद्यथः ) मुझे आच्छादित करते हो। मेरे लिये छदि अर्थात् शरण देने वाळे गृह के समान हो। और (वसुत्वनाय) मुझे बसाने और ( राधसे ) धनैश्वर्य देने के लिये भी ( समी ) माता और तू दोनों बराबर हो।

के यथ केदिस पुरुत्रा चिद्धि ते मनः।

अलंबिं युध्म खजकत्पुरन्दर प्र गांयत्रा अंगासिषः॥ ७॥

भा०-हे (पुरन्दर) देह रूप पुरों का नाश करने वाले ! हे देह-बन्धन से छुड़ाने वाले ! प्रभो ! (क इयथ) तू कहां गया है ? (क इत असि ) तू कहां है ? (ते ) तेरे छिये (मनः ) मेरा मन (पुरुत्र चित् हि ) बहुत २ स्थानों पर जाता है । हे (युध्म) दुष्टों को ताड़ना देने हारे ! हे (खजकृत्) इन्द्रियों के बीच प्रकट होने वाले ! प्राण शक्तियों को प्रकट करने हारे आत्मन् !वा (खजकृत्) आकाश में प्रकट जगत् के रच- यितः ! तू (अलर्षि) सर्वत्र व्यापता है। (गायत्राः) गान करने वाले विद्वान् और वेदमन्त्र (ते) तेरा ही (प्र अगासिषुः) उत्तम रूप से गान और वर्णन करते हैं। (२) राजा युद्ध करने से 'युध्म' और संप्राम करने से 'खजकृत्' है।

प्रास्मे गायुत्रमंर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः।

याभिः कारवस्योपं बर्हिं रासदं यासंद्वजी भिनत्पुरः ॥ ८॥

भा० — जिस प्रकार वीर सेनापित वा राजा, (वावातुः) हिंसक वा प्रवृत्त रात्रु के भी (पुरंदरः) नगिरयों को तोड़ फोड़ देने में समर्थ होकर (वर्ज्ञि) बलवान् होकर (वर्ज्ञिः उप आसदं) राष्ट्र-प्रजा के ऊपर अध्यक्षा-सन पर बैठने के लिये (यासत्) प्रयास या उद्योग करता है और (पुरः भिनत्) रात्रु के नगरों को तोड़ डालता है उसी प्रकार (यः) जो परमेश्वर (वावातुः) निरन्तर सांसारिक भोगों को सेवन करने वाले जीव के भी (पुरन्दरः) देहवन्धन का नाश करता है, और वह जीव (याभिः) जिन देहपुरी रूप साधनों से, (कण्वस्य) बुद्धिमान् पुरुष के (वर्डिः उप आसदम्) महान् यज्ञ में भी उपासना करने के लिये (यासत्) यत्न करता है, उसी से वह (वज्ञी) वीर्यवान् आत्मा भी (पुरः भिनत्) देह-पुरियों को वीर सेनापित के तुल्य छित्न भिन्न करता है। ये ले सन्ति द्शाग्विनः शातिनो ये सहिष्ठिणः। आश्वांसो ये ले वृष्णेग रघुदुवस्तेभिर्नस्त्युमा गीहि॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! सेनापते ! (ते) तेरे (ये) जो (दश-िवनः) दश गितयों से जाने वाले, या दश गौओं या, भूमियों या भटों के स्वामी, (शितनः) सौ प्रामों, या सौ भटों पर के नायक (सहित्रणः) इजार भूमियों, या भटों के स्वामी, अथवा (शितनः) सौ संख्या वेतन और (सहस्रिणः) सहस्र संख्या वेतन वाले (अधासः) अधारोही वीर पुरुष हैं और (ये) जो (ते) तेरे (वृषणः) बलवान् (रघु-दुवः) अति वेग से जाने वाले हैं (तेभिः) उन सब के साथ (नः) हमें (त्यम्) शीव्र (आ गहि) प्राप्त हो। (२) परमेश्वर के पक्ष में—दशों इन्द्रियों के स्वामी, 'दशग्वी' शतवर्षजीवी 'शती' और सहस्रों के पित 'सहस्री' विद्वान् बलवान् के द्वारा उन के उपदेशों से त् हमें प्राप्त हो। आ त्वे च संबर्द्ध मं बुंचे गांयु व्यवेपसम्।

<mark>इन्द्रं घेनुं सुदुघामन्यामिर्षमुरुधारामर्</mark>ङ्कर्तम् ॥ १० ॥ ११ ॥

भा०—(सु-दुवां धेनुम्) सुख से दोहन करने योग्य गौ जिस प्रकार (उरु-धारां) बहुत दूध की धारा वाली, (सबर्दुधाम्) उत्तम गोरस देने वाली होती है उसी प्रकार में (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् प्रभु को भी (धेनुम्) गौ के समान (सु-दुधाम्) सुख आनन्द रस को देने वाली, (अन्याम्) अन्य, इन लौकिक गौओं से सर्वथा भिन्न, (इपम्) सदैव इच्छा करने योग्य, उत्तम मार्ग में प्ररेणा करने वाली, (उरु-धाराम्) बहुत से लोकों को धारण करने में समर्थ, बहुत सी वेदवाणियों को देने वाली, नाना सुख-धारा को मेघवत् वर्षाने वाली, (अरंकृतम्) प्रचुर अन्न सुखादि उत्पन्न करने वाली, (गायत्र-वेपसम्) गान करने वालों का आवेश और प्रमाद्रेकों से कंपा देने, गद् गद कर देने वाली और (सबर्दुधाम्) मधुर दुग्धवत् परमानन्द एवं 'स्वः' परम सुख दोहन करने वाली, (आ हुवे) जानकर (अद्य आ) तुझे स्वीकार करता हूं और उसी रूप से तुझ से प्रार्थना करता हूं। इत्येकादशो वर्गः॥

यत्तुदत्सूर एत<mark>्यां वृङ्कू वातस्य पर्णिना ।</mark> व<u>हत्कुत्समार्जुनेयं श्रतकेतुस्त्सर्दद्वन्ध</u>र्वमस्तृतम् ॥ ११ ॥

भा॰—( यत् ) जो ( मूरः ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष (एतशं) अश्व सैन्य को ( तुदत् ) कशा के समान सन्मार्ग पर चलाता है और जो

(वातस्य) वायु के से (वङ्कू) वक्र गित से जाने वाले, (पिणना) पक्ष युक्त विमानों को सञ्चालित करती है, और जो (आर्जनेयं) अर्जुनी शातुदल की नाशक सेना के बने (कुत्सम्) शस्त्र-वल को (वहत्) धारण करता है वह (शत-कतुः) बहुत सी प्रज्ञा वाला एवं बहुत से कर्में करने वाले कर्त्ता पुरुषों का स्वामी, होकर (अस्तृतम्) अहिंसित, (गन्ध-वम्) भूमि को धारण करने वाले पद वा अश्वसैन्य (त्सरत्) प्राप्त कर चलावे। अध्यादम में—(यत्) जो प्रभु (सूरः) सूर्यवत् प्रकाशक (एतशं) अश्ववत् देह से देहान्तर में जाने वाले भोक्ता जीव को कर्मानुसार चलाता, (अर्जुनेयं कुत्सम्) ग्रुद्धचित् 'अर्जुनी' के स्वामी स्तुति कर्त्ता जीव को (वातस्य) वायु के बने (वङ्कू) वक्र गित से देह में व्यापक (पिणना) पालक प्राणापानों को प्राप्त करता है, वही (शतकतुः) अमित प्रज्ञ प्रभु, अहिंसित, नित्य, (गन्धर्वम्) वाणी के धारक जीव को (त्सरत्) लोक लोकान्तर प्राप्त कराता है।

य ऋते चिद्भिश्रिषः पुरा जुत्रुभ्यं श्रातृदः।

सन्धाता सन्धि सघर्वा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्नुतं पुनः ॥ १२ ॥

भा०—(यः) जो (पुरा) पहले भी (अभिश्रिषः ऋते) विना सरेस या जोड़ने वाले कील आदि पदार्थों के विना (चित्) भी (जन्नुभ्यः) हंसलियों तक के (आतृदः) पृथक् र मोहरों की (संघाता) अच्छी प्रकार जोड़ता है, और जो (मघवा) ऐश्वर्यवान् प्रभु वा आत्मा (पुरुवसुः) बहुत से लोकों और जनों में बसा, (विहुतं सिंध) विपरीत रूप से मुड़े या विच्छित सिंध को भी (पुनः इष्कर्ता) फिर ठीक लगा देने वाला है वही ईश्वर, इन्द्र वा जीवात्मा है। शरीर की पृथक र हिडुयों को विना चेप या कील के जोड़े रखता और टूटी या मोच खाई हुई सिन्धियों को फिर चंगा कर देता है यही ईश्वरीय कारीगरी और जीव के अद्भुत कोशल का नमूना है।

मा भूम निष्ठ्यां इवेन्द्र त्वदरेणा इव। वनां नि न प्रजिहितान्यदिवो दुरोषांसो अमन्महि ॥ १३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (अदिवः) मेघों के स्वामी, सूर्यवत् नाना वर्लों के स्वामिन्! हम (निष्ट्या इव मा भूम) नीचों, हीन, निर्वासित पुरुषों के समान न हों। ( त्वत् ) तुझ से पृथक् ( अरणाः इव ) रमण, या जीवन के आनन्द से रहित भी (मा भूम) न हों। (प्र-जहितानि वनानि न ) परित्यक्त, विना देख भाल के वनों या उपवनों के समान असुन्दर, कण्टकाकीर्णं भी (मा भूम) न हों। प्रत्युत (दुरोषासः) अन्यों से दम्ध न हो सकने योग्य, वा उत्तम दुर्ग अर्थात् गृहों में रहने वाले होकर ( अमन्महि ) तेरा मनन और मान आदर करें। अमन्महीदनाशवीऽनुत्रासंश्च वृत्रहन्।

<mark>स्कृत्सु ते महुता शूर्</mark> राध्यसानु स्तोमं मुदीमहि ॥ १४ ॥

भा०—हे ( बृत्रहन् ) विद्नों, शत्रुओं के नाशक प्रभो ! राजन् ! हम सदा ( अनाशवः ) अति शीघ्रता न करते हुए, धैर्यवान् और ( अनु-यासः च ) अतीक्ष्ण स्वभाव के, सौम्य होकर ( ते ) तेरा (स्तोमं) स्तुत्य रूप और गुणों का (अमन्महि) मनन करें और तेरी स्तुति करें। हे ( ग्रूर ) ग्रूरवीर ! शत्रुनाशक ! ( ते ) तेरे ( महता राधसा ) बड़े भारी ऐश्वर्य से (सकृत्) एक बार तो (स्तोमं अनु मुदीमहि) हम तेरी स्तुति के अनुकूछ रहकर खूव अवश्य प्रसन्न हों।

यदि स्तोमं मम् श्रवंदस्माक्तिनद्रिमन्दवः।

तिरः पवित्रं ससृवांसं श्राशवो मन्दंन्तु तुत्रवावृधः ॥१५॥१२॥

भा०—हे राजन् ! स्वामिन् ! ( यदि ) यदि तू ( मम स्तोमं ) मेरे स्तुतियुक्त वचन को (श्रवत् ) श्रवण करे तो ( अस्माकम् ) हम प्रजाजनीं के बीच ( इन्द्वः ) ऐश्वर्यवान् जन और ( तिरः ससृवांसः ) तिरछे या दूर तक जाने वाले ( आशवः ) वेग से जाने वाले ( तुप्रवावृधः ) शत्रुओं के नाशक सैन्य बलों के हितों को बढ़ाने वाले या सैन्यों से बढ़ने वाले वीर पुरुष भी (पिवत्रं ) पिवत्राचार वाले, (इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् तुझ प्रभुको (मन्दन्तु ) प्रसन्न करें। इति द्वादशो वर्गः॥ आ त्वं च स्थरतुंतिं वावातुः सख्युरा गीहि। उपस्तुतिर्म्घोनां प्र त्वांवत्वधां ते विश्म सुष्ट्रितम्॥ १६॥

भा०—(अद्य) आज, त् (वावातुः) सेवा करने वाले, भक्त और (सल्युः) मित्र को (सधस्तुतिम्) एक साथ की स्तुति को (आ गिह) प्राप्त हो। (भवोनां) ऐश्वर्यवानों की (उपस्तुतिः) उपमा हारा की स्तुति भी (त्वा प्र अवतु) तुझे प्राप्त हो। (अध) और मैं (ते) तेरी (सु-स्तुतिम्) सब से उत्तम स्तुति करना (विश्म) चाहता हूं। परमेश्वर की स्तुति राजा, ऐश्वर्यवान्, स्वामी आदिरूप से था उपगन्ता, मित्र रूप से भी की जाती है।

सोता हि सोममद्गिभिरेमेनमुष्सु घावत । गृव्या वस्त्रेव वासर्यन्त इन्नरो निधुनन्वन्तर्णाभ्यः ॥ १७ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो (अदिभिः) जिस प्रकार मेघों से जल वरसता और 'सोम' ओषधि वर्ग उत्पन्न होता है उसी प्रकार (अदिभिः) शख वलों से (सोमं सोत) ऐश्वर्य को उत्पन्न करों। (अदिभिः सोमं सोत) मेघवत् कलशों से अभिषेक योग्य का अभिषेक करों। (ईम् एनम्) उस ऐश्वर्य को (अप्सु) प्रजाओं में (आ धावत) प्राप्त कराओं। हे (नरः) वीर नायक जनों! जिस प्रकार वायुगण आकाश में मेघों को तम्बुओं के कपड़ों की तरह फैला देते हैं और जल को (वक्षणाभ्यः) नदियों की वृद्धि के लिये मेघों को दोह देंते हैं उसी प्रकार तुम लोग भी वस्त्रों के समान (गन्या वासयन्त) गोधनों को बसाओ, गौओं के रेवड़ भूमि पर जगह र जाजमों के समान विछे हों। उन (वक्षणाभ्यः) दूध बहन करने वाली गौओं से (निः धुक्षन्) खूब दूध दोहा करों।

अधु ज्मो अधं वा दिवो वृहुतो रोचनादधि। श्चया वर्धस्व तन्वां गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥ १८॥

भा०—हे ( सु-क्रतो ) उत्तम ज्ञान और कर्म सम्पादन करने वाले ! तू (अधज्मः ) पृथिवी से (अध वा-दिवः ) अन्तरिक्ष से वा (बृहतः रोचनात्) बड़े भारी चमकते सूर्यं से (जाता) उत्पन्न हुए प्राणियों को (आ पृण ) पालन कर और (अया मम तन्वा गिरा ) इस मेरी विस्तृत वाणी से (वर्धस्व ) बढ़ ।

इन्द्रांय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेरायम्।

शक्र एंगं पीपयद्विश्वया धिया हिन्वानं न वाज्युम् ।। १९॥

भा० — हे विद्वान् लोगो ! आप लोग ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् , शतु-हन्ता पुरुष के लिये ( मदिन्तमं ) अति आनन्द और तृप्तिकारक (सोमं) ओषि रसादि के समान ( वरेण्यं ) अति श्रेष्ट धनैश्वर्य को ( स्रोत ) सवन करो, उत्पन्न करो। (शकः) शक्तिशाली पुरुष ही (एनं) इस को (हिन्वानं वाजयुं न) वृद्धिकारक ऐश्वर्यं के स्वामी, ऐश्वर्यं के इच्छुक प्रजा-जन के समान ही (पीपयत्) बढ़ावे। राजा धन की वृद्धि के लिये प्रजा का नाश न करे, प्रत्युत प्रजावत् ही धन की वृद्धि करे। मा त्वा सोर्मस्य गर्द<mark>या सदा याच</mark>चहं गिरा।

भूर्णि मृगं न सर्वनेषु चुकुधं क ईशानं न याचिषत् ॥२०॥१३॥

भा०—( सोमस्य ) ऐश्वर्यं के निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा) सामान्य वाणी से भी (सदा) सदा (अहं याचन्) में याचना करता हुआ ( भूणिं ) प्रजापालक (सवनेषु ) शासन के कार्यों में ( मृगं न ) सिंह के समान ( त्वा ) तुझ पराक्रमी को (मा चुकुधं ) कभी कोधित न करूं। (ईशानं) स्वामी से भला (कः न याचिषत्) कौन याचना नहीं किया करता। इति त्रयोदशो वर्गः ॥

मदेनेष्टितं मद्मुयमुत्रेण शर्वसा।

विश्वेषां तक्तारं मदुच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥ २१ ॥

भा०—वह राजा, वा प्रभु ( उग्रेण मदेन ) अति अधिक आनन्द से और ( उग्रेण शवसा ) उग्र बल से, ( इषितं ) अभीष्ट (मदम्) आनन्द (नः ददाति) हमें प्रदान करता है। और (मदे) उस आनन्द में ही (विश्वेषाम् ) सब को ( तरुतारं ) पार उतारने वाला और ( मदच्युतं ) अति हर्षजनक ज्ञान भी ( नः ददाति ) हमें देता है। शेवारे वार्यी पुरु देवो मतीय दाशुषे।

स सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूर्ती ऋरिष्टुतः ॥ २२ ॥

भा०—(दाग्रुपे मर्ताय) कर दानादि देने वाले मनुष्य के हितार्थ (देवः) दानशील राजा (शेवारे) सुख प्राप्त करने के निमित्त (पुरुवार्या रासते) बहुत २ उत्तम धन देता है। (सः) वह (विश्व-गूर्तः) सबसे प्रशंसित, और (अरि-स्तुतः) शत्रुओं से भी प्रशंसित होकर (सुन्वते स्तुवते च) स्तुति करने और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वा अभिषेक करने वाले प्रजाजन के लिये भी (रासते) ऐश्वर्य प्रदान करता है। एन्द्रं याहि मत्स्वं चित्रेणं देव रार्धसा।

सरो न प्रस्युदरं सपीति भिरा सोमे भिरु हिस्परम् ॥ २३॥

भा०—हें (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! राजन् ! हे (देव ) तेजस्विन् विजिगीपो ! तू (आ याहि) आ । और (चित्रेण राधसा ) आश्वर्यंजनक नाना
प्रकार के धन से (मत्स्व) हिष्ते हो। तू (स-पीतिभिः) एक साथ मिल
कर पान, उपभोग और पालन कियाओं से (सरः न ) सरोवर के समान
(सोमेभिः) ऐश्वर्यों से (स्थिरम्) प्रतिष्ठित (उक्) बहुत बड़े (उदरम्) पेट के समान राष्ट्र के कोश को (प्रासि) पूर्ण कर ।
श्वा त्वा सहस्त्रमा शृतं युक्ता रथे हिर्ग्यये ।
ब्रह्मयजो हर्यय इन्द्र केशिनो वह नतु सोमपीतये ॥ २४ ॥

भा० — (हिरण्यये रथे ) सुवर्ण या लोह जटित रथ में जुते (केशिनः हरयः ) अयाल वाले अश्व जिस प्रकार रथस्वामी को ले जाते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् !सेनापते ! (सहस्रं) हज़ार २ और (शतम्) सौ सौ ( ब्रह्मयुजः ) अन्न, वेतनादि पर नियुक्त ( केशिनः ) उत्तम केशों से युक्त, तेजस्वी (हरयः) मनुष्य (युक्ताः) सावधान चित्त होकर ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्यमय राज्य के पालन करने के लिये ( हिरण्यये रथे ) हित और सुन्दर रमण योग्य इस राष्ट्र में (त्वा) तुझे ( आ वहन्तु ) आदर पूर्वक अपने ऊपर धारण करें।

<mark>त्रा त्वा रथे हिर्एयये हरी मृयूर</mark>शेष्या।

शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धंसो विवक्तणस्य पीतये ॥२५॥१४॥

भा०—( रथे हरी ) रथ में दों अश्वों के समान ( हिरण्यये ) ऐश्वर्य युक्त (रथे) रमण योग्य, राष्ट्र में (मयूरशेष्या) मयूर के चिन्ह के समान शिर पर मान आदर सूचक कलगी धारण करने वाले, ( हरी ) उत्तम दो पुरुष ( शिति-पृष्ठा ) श्वेत ग्रुद्ध रूप वाले, निर्दोष होकर ( त्वा ) तुझ को ( मध्वः ) मधुर (अन्धसः) अन्न के समान ( विवक्षणस्य ) विविध प्रकार से धारण करने योग्य राष्ट्र में स्वामी के महान् कार्य के (पीतये) प्राप्ति, उपभोग और पालन करने के लिये (वहताम्) तुम को अपने ऊपर धारण करें। (२) अध्यातम में हिरण्यय रथ देह, इन्द्र, आत्मा अश्व प्राण-अपान हैं। विविध प्रकार से वचन या उपदेश का विषय मधुर अन्न, मधु विद्या, ब्रह्म ज्ञान है । वे उसको प्राप्त करावें । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ <mark>पि<u>बा</u> त्व॑<u>∗</u>स्य गिर्वेगाः सुतस्य॑ पूर्वेपा ईंव ।</mark>

परिष्कृतस्य रसिनं इयमासुतिश्चार्क्वमंदाय पत्यते ॥ २६ ॥

भा० - हे ( गिर्वणः ) वाणियों के देने हारे आचार्य ! हे वाणियों द्वारा स्तुत्य ! राजन् ! तू ( पूर्व-पा-इव ) पूर्व काल के अनुभवी पालक के समान, (अस्य सुतस्य) इस अधीन शिष्य वा प्रजाजन का पुत्र वाऐश्वर्यं के समान (पिव) पालन कर । (पिरिष्कृतस्य) अच्छी प्रकार बनाये (रिसनः) रसयुक्त अन्न का (आसुतिः) बना पदार्थं जिस प्रकार हर्षजनक होता है उसी प्रकार (पिरिष्कृतस्य) सजे सजाये, विद्यादि गुणों से अलङ्कृत (रिसनः) बलवान् पुरुष की (इयम्) यह (आ-सुतिः) अभिषेक किया भी, (चारुः) सबको अच्छी प्रकार लगने वाली होकर (मदाय) सब के आनन्द के लिये (पत्यते) पालकवत् आचरण करती है। उसको सब का पित, स्वामी बना देती है।

य एको ग्रस्ति दंसना महाँ उग्रो श्राभ वृतैः। गमत्स शिषी न स योषदा गमद्वं न परि वर्जति॥ २७॥

भा०—(यः) जो (एकः) एक, अकेला ही, अन्य सहायकों की अपेक्षा किये विना ही (दंसना) कर्म सामर्थ्य से (महान् अस्ति) महान् है और जो (ज्ञतः महान्) व्रतों, कर्त्तव्य पालनों द्वारा (उद्यः) उद्य है (सः) वह (शिप्री) उत्तम शिरोमुकुट वाला, उत्तम मुख नासिका वाला, सुमुख पुरुष (अभिगमत्) हमें प्राप्त हो। (न सः योषत्) वह हम से पृथक् न हो। वह (हवं गमत्) स्तुति को प्राप्त हो। वह (न परि वर्जित) हमारा त्याग न करे। (२) परमेश्वर सर्वप्रभु कर्मों से महान्, ज्ञानवान्, साक्षात् स्तुति के योग्य हो। वह हमारे सदा साथ रहे।

त्वं पुरं चरिषावं वधैः गुष्णस्य सं पिंगक्।

त्वं भा अर्च चरो अर्घ द्विता यदिन्द्व हव्यो भुवंः॥ २८॥

भा०—हें (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! ( ग्रुष्णस्य ) प्रजा के शोषण करने वाले शत्रु या दुष्ट पुरुष के ( चरिष्णवं ) अस्थिर या प्रजा के ऐश्वर्य के भोक्ता ( पुरं ) नगरवत् अड्डे या छावनी को ( वधेः संपिणक् ) दण्डों और शस्त्रों से पीस डाल, चूर्ण २ कर नष्ट कर दे । और (अध यत्) जब तू ( हब्यः भुवः ) स्तुतियों को प्राप्त करे तो (अध द्विता अनु चरः) अनन्तर दोनों प्रकार की कान्तियों या तेजों को प्राप्त कर अर्थात् रात्रुदमन और प्रजापालन दोनों कार्यों में तुझे कीर्त्तियां प्राप्त हों। तू सूर्यवत् प्रखर, प्रचण्ड और चन्द्रवत् प्रजाजन-मनोरंजक कान्तियों को धारण कर। (२) प्रसु परमेश्वर (वधैः गुष्णस्य) दण्डों से दुःखित जीव इस भोग के साधन जंगम देह को नाश करे। स्तुत्य प्रभु कान्तियों और ज्ञानों को प्रकट करे। ममं त्वा सूर उदिते ममं मुध्यन्दिने दिवः।

ममे प्रित्वे श्रीपशर्वरे वस्वा स्तोमासो श्रवृत्सत ॥ २९॥

भा० — हे (वसो) सबको बसाने बाले राजन् ! हे प्रभी ! (सूरे उदिते) सूर्य के उदय काल में, ( दिवः मध्यन्दिने ) दिन के मध्याह्व काल में और (प्रिपत्वे) दिन के समाप्ति काल में और (अपिशर्वरे) रात्रि के अन्धकारमय काल में ( मम ) मेरे ( स्तोमासः ) नाना स्तुति-वचन ( त्वा अवृत्सत ) तुझे ही लक्ष्य करके निकलें।

स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मुघानाम् ।

निन्दितार्थ्वः प्रपृथी परमुज्या सुघस्य सेध्यातिथे ॥ ३० ॥ १५ ॥ भा०—( घ ) निश्चय से हे ( मेध्यातिथे ) सत्संग करने योग्य, पूज्य अतिथे ! विद्वन् ! ( मघोनां ) पूज्य ज्ञानादि के धनी गुरु जनों का (स्तुहि स्तुहि इत्) तू अवश्य बार २ स्तुति किया ही कर, क्योंकि (ते) वे पूज्य जन (मघस्य) उत्तम धन के, ज्ञानादि के (महिष्ठासः) उत्तम दाता हैं। और (निन्दिताधः) निन्दित अश्वों वाला, दुष्टेन्द्रिय, अजितेन्द्रिय पुरुष ( प्रपथी ) सन्मार्ग का उलांघने वाला और (परमज्या) परम श्रेष्ठ पुरुषों के मान, आयु की हानि करने वाला होता है। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह सदा ही परमेश्वर वा गुरुजनों की स्तुति करे जिससे विनयशील और जितेन्द्रिय हो । अन्यथा अविनीत जन अजिते-न्द्रिय, कुमार्गी, गुरुद्रोही होजाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

श्रो यदश्<u>वान्वनेन्वतः श्रद्धयाहं रथे कृ</u>हम् । उत <u>बामस्य वर्स्</u>रनश्चिकेत<u>ित</u> यो श्रस<u>्ति यार्</u>द्धः <u>पश्चः ॥ ३१ ॥</u>

भा०—(यत्) जब मैं उत्तम सारथी या रथारोही के समान (वनन्वतः) विषयों को संभोग करने वाले (अश्वान्) इन्द्रियरूप विषय भोका 'अश्वों' को (आ) सब ओर से रोक लेता हूं तब मैं (श्रद्ध्या) सत्य धारण के वल से (रथे) इस देह रूप रथ पर भी (रहम्) चढ़ सकता हूं अथवा (श्रद्ध्या) सत्यज्ञान के वलपर मैं (रथे) रसस्वरूप, परम रमणीय प्रभु के आनन्द में भी (रहम्) प्राप्त होऊं। (याद्वः पशुः) मनुष्यों के हितकारी पशु के समान ही (यः) जो मनुष्य (याद्वः) यत्नवान् मनुष्यों के बीच कुशल, (पशुः) सम्यक् तत्वदर्शी है वही (वामस्य) सर्वोत्तम, सुन्दर (वसुनः) परमैश्वर्य का (चिकतिति) जानने हारा है। य ऋज्ञा मह्यं मामुहे सह त्वचा हिंग्एययां। एष विश्वान्यभ्यंस्तु सौमगासङ्गस्य स्वनद्रिथः॥ ३२॥

भा०—(यः) जो आत्मा (हिरण्यया त्वचा) सुवर्णादि की बनी सुनहरी पोषाक के समान अति उज्जवल प्रकाशमय, ज्योतिर्मय रूप से (मह्मं) मुझे (ऋज्रा) सरल धार्मिक व्यवहारों, ज्ञानों और ऐश्वयों को (मामहे) प्रदान करता है (एषः) वह (आसज्जस्य) सङ्ग रहित आत्मा वा सबको सत्कार्यों में लगाने हारे का (स्वनत्-रथः) उत्तम प्राण धारण करने वाला रमणसाधन रथ, देह (विश्वानि सौभगानि) समस्त सुखेश्वयों को (अभि-अस्तु) साक्षात् करे। 'आसङ्ग':—सङ्गरहितः। असङ्ग एव आसङ्गः।

अध प्लायोगिराति दासद्वन्यानांसुङ्गो अग्ने दुशभिः सहस्रैः। अधोत्त्रणो दश मह्यं रुशन्तो नळा ईव सरसो निरतिष्ठन्॥३३॥ भा०—(अध) और जिस प्रकार (दशभिः सहस्रैः अन्यान् अतिः दासत् ) विजयी दसों हज़ारों सेना भटों से शत्रुओं को पराजय कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार (ष्ठायोगिः = प्रायोगिः) प्रयोग कुशल वा प्रयस् = उत्तम उद्यम से और ज्ञानपूर्वक जाने हारा (आसङ्गः) उत्तम सत्संगी, वा असंग पुरुष (दशिभः) दश (सहस्रोः) बलवान् इन्द्रियों के साथ (अति दासत्) सब को अपने वश कर लेता है। हे (अग्ने) सर्व प्रकाशक प्रभो! (अध) तव (दश उक्षणः) दसों देह के उठाने वाले पाण गण (मह्यं) मेरी सहायता के लिये (सरसः नडाः इव) तालाव के तट पर खड़े नड़ों के समान (नडाः = नराः) वीर पुरुषों के समान ही (निर्अतिष्टन्) निकल खड़े होते हैं। वे मेरे सदा सहायक होते हैं। अन्वेस्य स्थूरं देहशे पुरुस्तादनस्थ ऊरुर्यवरम्वमाणः। श्रुष्वेती नार्यभिचच्द्याह सुभद्रमर्थ भोर्जनं विभिष्टे ॥३४॥१६॥

सा०—( अस्य ) इस आतमा का (स्थूरम् ) स्थूल देह भी (अनु) इसके अनुरूप ही (पुरस्तात्) आगे (दृदशे) दीखता है। वह स्वयं (अनस्थः) अस्थि आदि देहावयवों से भी रहित, ( ऊरुः ) जंघा के समान शरीर का आश्रय होकर भी ( अवरम्बमाणः ) देह का आश्रय ले रहा होता है। ( शक्षती ) सदा तनी ( नारी ) नर, आत्मा की सहयोगिनी बुद्धि (अभिचक्ष्य) आत्मा का साक्षात् करके (आह) कहती है हे ( अर्थ ) स्वामिन् ! तू ही ( सु-भद्रम् ) शुभ, उत्तम सुखदायी (भोजनं) भोग के साधन देह को (विभर्षि) धारण करता और पालता पोपता है। इति षोडशो वर्गः॥

### [ २ ]

मेध्यातिथिः कारवः प्रियमेधश्चांगिरसः। ४१, ४२ मेधातिथिर्ऋषिः ॥ देवताः—
१—४० इन्द्रः। ४१, ४२ विभिन्दोर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१—३, ४, ६, ६, ११, १२, १४, १६—१८, २२, २७, २६, ३१, ३३, ३४, ३७, ३८, ३६ आर्षी गायत्री। ४, १३, १४, १६—२१, २३, २४, २५, २६,

३०, ३२, ३६, ४२ ऋषीं निचृद्गायत्री । ७, ८, १०, ३४, ४० ऋषीं विराड् गायत्री । ४१ पादनिचृद् गायत्री । २८ ऋषीं स्वराडनुष्टुप् ॥ चत्वारिंशदृचं स्क्रम् ॥

इदं वसो सुतमन्धः पिना सुपूर्णमुद्रम् । अनीभियत्रिरिमा ते ॥ १॥

भा०—हे (वसो) प्रजा को वसाने वाले राजन्! वा प्रत्येक में वसने वाले आत्मन्! तू (अन्धः) अन्न के समान (सु-पूर्णम्—उद्रम्) अच्छी प्रकार पेट भर कर (सुतम् पिव) अन्न जलवत् उत्पन्न ऐश्वर्यं का भोग कर।हे (वसो) गृहस्थ पिता तू (सुतम्) पुत्र को (सुपूर्णम् उद्रम् अन्धः पिव) पेट भरकर अन्न खिलाकर पाल।हे (अनाभयिन्) न भय करनेहारे! (ते) तुझे हम वह ऐश्वर्यं (रिरम्) प्रदान करें।

नृभिर्धूतः सुतो अश्नैरब्यो वारैः परिपूतः।

अश्वो न विक्षो नदीषु ॥ २॥

भा०—जिस प्रकार (अइनैः सुतः) प्रस्तरों द्वारा अभिषुत सोम-रस (नृभिः धृतः) ऋत्विजों द्वारा कंपित या हिला २ कर (अव्यः वारैः परिपृतः) भेड़ के बने बालों से छनता है उसी प्रकार (अइनैः) शस्त्र बलों से (सुतः) अभिषिक्त राजा (नृभिः धृतः) नायक पुरुषों द्वारा शिक्षित और (अव्यः) रक्षा करने योग्य राष्ट्र के (वारैः) उत्तम ऐश्वर्यों वा शत्रुवारक सैन्यों से (परिपृतः) पवित्र, परिगत राजा (नदीषु निक्तः अश्वः) नदियों में नहाये अश्व के समान (नदीषु) समृद्ध प्रजाओं के वीच (निक्तः) अभिषिक्त हो।

तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुर्मकर्म श्रीणन्तेः। इन्द्रं त्वा स्मिन्त्संधमादे॥ ३॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( यवं ) जौ के बने भोजन को (गोभिः श्रीणन्तः ) गाय के दूधों से मिलाते हुए या उसे दूधों के साथ पकाते हुए भोजन को (स्वादुम् अकर्म) स्वादु बना छेते हैं (ते) तेरे (यवं) शतु को नाश करने वाछे सैन्य बछ को (गोभिः) भूमियों से उत्पन्न अर्थों हारा (श्रीणन्तः) परिपक्ष, इद करते हुए राष्ट्र के बछ को (स्वादुम्) सुख से भोग करने योग्य (अकर्म) करें। उसी प्रकार हे (इन्द्र) सूर्यन्वत् तेजस्विन्! ऐश्वर्यप्रद! (अस्मिन् सधमादे) इस एक साथ हिष्त होने योग्य अवसर में (त्वा) तुझ को हम (गोभिः श्रीणन्तः) उत्तम वाणियों से संगत करते हुए (स्वादुम् = स्व-आदुम्) निज ऐश्वर्य का भोका (कुंअकर्म) बनाते हैं।

इन्द्र इत्सोम्पा एक इन्द्रेः सुतुपा विश्वायुः । श्रुन्तर्देवान्मत्याश्च ॥ ४॥

भा०—( एकः इन्द्रः इत् ) एक, अद्वितीय, ऐश्वर्यवान् इन्द्र ही (सोम-पाः) ओषिव वर्ग के पालक मेच या सूर्य के समान समस्त ऐश्वर्य का पालक है। वही (एकः इन्द्रः) एक, अकेला, अन्यों की सहायता की अपेक्षा न करता हुआ 'इन्द्र' ऐश्वर्यवान् राजा या प्रमु ( सुत-पाः ) उत्पन्न ऐन्नर्य का भोक्ता, ( सु-तपाः ) शत्रु को अच्छी प्रकार पीड़ित करने वाला, तेजस्वी है। वह ( विश्वायुः ) समस्त प्रजा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुष्यों का स्वामी, सब को प्राप्त है। वही ( देवान् मर्त्यान् च अन्तः ) सब दिन्य पदार्थों, विद्वानों और मरणधर्मा प्राणियों के भीतर रह कर उनका (सोम-पाः) शिष्यवत् पालक, ऐश्वर्यवान् और उनका पुत्रवत् पालक है।

न यं शुको न दुर्पशीर्न तृपा उंहव्यचंसम् । श्चप्रस्पृग्<u>व</u>ते सुहार्द्यम् ।। ५ ॥ १७ ॥

भा०—( उरु-व्यचसं) महान् राष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध (सु-हार्द्रम् ) उत्तम हृद्य वाले (यं) जिसको (न शुकः) न देह में बल्रवीर्यवत् कान्ति तेजोवर्धक बल्र और (न दुराशीः) न दुर्भावना, और (न तृप्राः) न नृप्त, अति धनी जन ही (अप-स्पृण्वते) द्वेष कर सकते हैं। वह बल का स्वामी, सब का प्रिय और मित्र है। इति सप्तदशो वर्गः॥

गोभिर्यदीमन्ये श्रस्मन्मृगं न ब्रा मृगर्यन्ते । श्रुभित्सरन्ति धेनुभिः ॥ ६॥

भा०—(ब्राः न मृगं) घेरने वाले जन जैसे मृग या सिंह को (गोभिः मृगयन्ते ) हाकों से इंड्ते हैं उसी प्रकार (यत् ) जिस को (अस्मत् अन्ये ) हम से दूसरे भी (गोभिः ) स्तुति वाणियों से (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं वे उसको (धेनुभिः ) वाणियों, स्तुतियों द्वारा ही (अभि त्सर्गति ) प्राप्त होते हैं।

त्रय इन्द्रंस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य ।

स्वे चर्ये सुत्पावनः॥ ७॥

भा०—जिस प्रकार (सुतपादनः) यज्ञ में सोमपायी इन्द्र के लिये (सोमाः त्रयः सुताः) सोम तीनवार सवन किया जाता है उसी प्रकार (स्वे क्षये) अपने निवास योग्य राष्ट्र में (सुतपादनः) गृह में सुतों के समान राष्ट्र में प्रजा को पालन करने वाले (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक, (देवस्य) दानशील राजा के लिये (त्रयः सोमाः) तीनों प्रकार के ऐश्वर्य जन, धन, प्रनन बल, (सुतासः) अच्छी प्रकार तैयार (सन्तु) होने चाहियें।

त्रयः कोशासिश्चोतन्ति तिस्त्रश्चम्वं₂ः सुपूर्णाः । सुमाने त्रिधि भार्मन् ॥ ८॥

भा०—(समाने) एक समान, (भार्मन् अधि) भरण पोषण करने योग्य राष्ट्र वा युद्ध के अध्यक्ष पद पर स्थित राजा के (त्रयः कोशासः) तीनों कोश और (तिस्रः) तीनों प्रकार की (सु.पूर्णाः) खूब पूर्ण, सुख-पूर्वक समृद्ध (चम्बः) राष्ट्र की भोक्ता प्रजाएं वा सेनाएं भी (श्रोतन्ति) उसे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। तीन कोश—जनकोश राष्ट्र, धनकोश खुज़ाना, और मन्त्रकोश राजिवद्वत्सभा वा सचिव परिषत् और तीन चम् , प्रजाएं, और शासक वर्ग । (२) भरणीय, पोध्य देह में तीन कोश विज्ञानमय, मनोमय, आनन्दस्य, तीन चम्, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, सभी आनन्द, ज्ञान, कर्म और फल प्रदान करती हैं।

श्चिरिस पुरुनिःष्ठाः चीरैमैध्यत त्राशीर्तः । दुध्ना मन्दिष्टः शूर्रस्य ॥ ९॥

भा०—हे राजन् ! तू (पुरु-नि:-ष्टाः) बहुतों में स्थिर होकर, (क्षीरैंः) अद जलों से ( मध्यतः ) सब के बीच ( आशीर्तः ) आसेवित होकर और ( दक्षा ) राष्ट्र को धारण करने वाले बल से ( श्रूरस्य ) श्रूरवीर पुरुषकों भी ( मन्दिष्टः ) आनन्दित, प्रसन्न करने वाला होकर ( श्रुचिः असि ) श्रुद्ध, पवित्रहृद्य, धार्मिक हो । अभिषेकों का अभिप्राय राजा को राग-देष, पक्षपात, लोभ, कोधादि से पवित्र करना ही है ।

हुमे ते इन्द्व सोमास्तीवा श्रस्मे सुतासः। शुक्रा श्राशिरे याचन्ते ॥ १० ॥ १८ ॥

मा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (इमे ) ये (सोमाः ) सोम्य प्रजा-जन और (अस्मे सुतासः ) हमारे पुत्रादि (शुक्राः ) आशु—कार्यकारी, शुद्ध तेजस्वी, (तीवाः ) वेगवान् होकर (ते ) तेरा (आशिरं याचन्ते ) आश्रय मांगते हैं । वा हमारे उत्पन्न ऐश्वर्य के रक्षक भी आश्रय चाहते हैं । (२) ये (सोमाः ) जीव पुत्रवत् पालनीय, शुद्ध पवित्र होकर प्रभु का आश्रय मांगते हैं । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

ताँ ऋाशिरं पुरोळाशमिन्द्रेमं सोमं श्रीणीहि।

रेवन्तं हि त्वां शृशोमि ॥ ११ ॥

भा०—हे (इन्ह्रं) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (हि) क्योंकि मैं (हवा) तुझ को (रेवन्तं) ऐश्वर्यवान् धन का स्वामी (श्रणोमि) श्रवण करता हूं। जिस प्रकार (पुरोडाशम्) रसादि से मिश्रित अन्न को अग्नि तपाता और जिस प्रकार ओषधि अन्नादि का सूर्य परिपाक करता है उसी प्रकार तू (तान्) उन पूर्वोक्त ग्रुद्धाचारवान् पुरुषों को और (आश्चिरम्) आश्रय करने और देने योग्य (सोमं) ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र तथा (इदं) उस (पुरोल्डाशम्) आगे आदर पूर्वक देने योग्य की (श्रीणिहि) सेवा कर । और उनको तप द्वारा दढ़ बना।

हुत्सु पीतासी युध्यन्ते दुर्भदांसो न सुरायाम्। अधुन नुया जरन्ते ॥ १२॥

भा०—( दुर्मदासः न ) दुष्ट मद से युक्त पुरुष जिस प्रकार ( हत्सु पीतासः ) हृदयों तक पीकर, बेसुध होकर ( युद्धयन्ते ) परस्पर छड़ते हैं इसी प्रकार ( सुरायाम् ) सुख देने वाली, राज्यलक्ष्मीवत् सुख से रमण करने योग्य आनन्द की दशा में भी ( हत्सु पीतासः ) हृदयों में आनन्द रस का पान, अनुभव कर लेने वाले विद्वान् जन ( युध्यन्ते ) अपने अन्तःशत्रु, काम क्रोधादि से युद्ध करते हैं वा शत्रुओं पर प्रहार करते हैं और ( नम्नाः ) वेद वाणियों को त्याग न करने वाले विद्वान् वा ( नमाः ) स्त्री आदि के संग से रहित ब्रह्मचारी वा मूकभाव से मन ही मन मुग्ध हो ( ऊधः न ) मातृस्तनवत् वा मेघवत् सुखवर्षी उस सर्वोपिर प्रमु की ( जरन्ते ) स्तुति किया करते हैं ।

रेवा इद्वेचतः स्तोता स्यास्वावतो मघोनः।

पेर्डु हरिवः श्रुतस्य ॥ १३ ॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! (त्वावतः ) तेरे जैसे (मघोनः ) उत्तम ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्यादि के स्वामी, (रेवतः ) धन के स्वामी के गुणों की (स्तोता ) स्तुति करने वाला पुरुष भी (रेवान् इत् स्वात् ) धनाल्य ही हो जाता है।

डक्थं चन शस्यमानमगोर्रिरा चिकेत। न गायुत्रं गीयमान ॥ १४॥

भा०—( अरिः ) ब्यापक, स्वामी प्रभु ( अगोः ) वाणीरहित, मूक

जन के भी (शस्यमानम् उक्यं चन) न कहे गये स्तुति के वचन को (अचिकेत) भली प्रकार जान लेता है उसी प्रकार (न गायमानं गायत्रं च) न गाये गये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता है। भगवान् सूक की भी कही या अनुक्त वाणी को सुनता है।

मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शधिते परा दाः। शिचा शचीवः शचीभिः॥ १५॥ १९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! स्वामिन्! तू (नः) हमें (पीय-त्नवे) हिंसक, क्रूर पुरुष के लाभ के लिये (मा परा दाः) मत त्याग और (शर्थते मा परा दाः) हमें अपमानित करने वाले के लिये मत त्याग। हे (शचीवः) वाणी और शक्ति के स्वामिन्! तू (नः) हमें (शचीभिः) शिक्तयों और वाणियों से हिंसक और अपमानजनक पुरुष के दण्ड करने के लिये (शिक्ष) शिक्षा या वल दे। इत्येकोनविंशों वर्गः॥

<u>चयमु त्वा तुदिदंर्था इन्द्रं त्वायन्तः सर्खायः।</u>

करावां उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य देने वाले स्वामिन् ! (वयम् कण्वाः) हम विद्वान् लोग (तिदृद्र्याः) उस, इस पारमार्थिक, ऐहिक नाना प्रयोजनों को चाहने वाले, (सखायः) तेरे मित्र होकर (त्वायन्तः) तुझे सदा चाहते हुए वा (त्वा यन्तः) तुझे प्राप्त होकर (उक्थेभिः) उत्तम वचनों से (जरन्ते) तेरी स्तुति करते हैं।

न घेमन्यदा पंपन विजिन्नपसो नविष्टी । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ १० ॥

भा० — हे (विजिन्) शक्तिशालिन्! (अपसः) कर्म करने वाले तेरी (निविष्टौ) उत्तम से उत्तम पूजा के अवसर पर मैं (अन्यत् न घ आ पपन) और कुछ नहीं स्तुति करता, मैं (तव इत् उ) तेरी ही (स्तोमं चिकेत) स्तुति करना जानृं।

ङ्ब्छान्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमाद्रमतन्द्राः ॥ १८॥

भा०—( देवाः ) विद्वान् , शुभ कामना वाले जन (सुन्वन्तं) यज्ञ-कर्म और ईश्वर स्तुति करने वाले तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले को (इच्छन्ति) चाहते हैं । वे (स्वप्नाय) सोने वाले को (न स्पृह्यन्ति) प्रेम नहीं करते, वा वे (स्वप्नाय न स्पृह्यन्ति) आलस्य से प्रेम नहीं करते । (अतन्द्राः) आलस्यरहित पुरुष भी (प्रसादम् यन्ति) प्रमाद को प्राप्त हो जाते हैं इसल्विये आलस्य से प्रेम न करो । अथवा—(अतन्द्राः)तन्द्रा, आलस्य से रहित लोग ही (प्र-मादम् यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द प्राप्त करते हैं ।

त्रो षु प्र योहि वाजिभिर्मा हैगीथा श्रुभ्ये <u>१</u>स्मान् । महाँई<u>व</u> युवजानिः ॥ १९ ॥

भा०—हे स्वामिन्! (युवजानिः इव महान्) जिस प्रकार युवति स्वी का पित (वाजेभिः) उत्तम २ नाना ऐश्वर्यों सिहत आगे २ बढ़ता है और कोई लजा अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार हे ऐश्वर्यवन्!तू भी (महान्) गुणों में महान् होकर (अस्मान् अभि) हमारे प्रति (आ उ सु-प्र याहि) आ और सुखपूर्वक, आदर सिहत जा (अस्मान् अभि) हमारे प्रति (मा हणीथाः) लजा, संकोच, तिस्कार और कोध मत कर।

मो ष्वर्धय दुईग्रीवान्त्सायं करदारे श्रम्मत्। श्रश्रीर ईव जामाता ॥ २०॥ २०॥

भा०—हे स्वामिन् ! तू ( हुईणावान् ) अति दुःसह पीड़ा देने वाला प्रभु (अद्य ) आज, ( अस्मत् ) हम से दूर रहकर ( मो सुसायं करत् ) कभी सारा दिन व्यतीत कर सायंकाल न कर दे। ( अश्रीरः इव जामाता ) शोभा, लक्ष्मीरूप, सौभाग्यादि से रहित जंवाई जिस प्रकार दिन भर व्यतीत करके रात्रि काल में आता है, जिससे उसके दुर्लक्षणादि प्रकट न हों। उसी प्रकार हे स्वामिन्! तेरा भी विरह असहा है। वह तू भी आते २ विलम्ब न कर, शीघ्र दर्शन दो। प्रभो! तुम अपने उत्तम रूप गुणों सहित शीघ्र दर्शन दो। इति विंशो वर्गः॥

विद्या ह्यंस्य वीरस्यं भूरिदावंरीं सुमृतिम्। त्रिषु जातस्य मनौसि॥ २१॥

भा०—( अस्य वीरस्य ) इस वीर के समान, विशेष बल से युक्त, विविध विद्याओं के उपदेष्टा, स्वामी की (भूरि-दावरीं) बहुत से सुखेश्वर्य देने वाली (सु-मितिम्) कल्याणकारी ज्ञान, बुद्धि और वाणी को (विद्य हि) अवश्य जानें। (त्रिपु) तीनों लोकों और तीनों वेदों में (जातस्य) प्रसिद्ध, तीनों में विशेष ज्ञाता के (मनांसि) ज्ञानों को भी (विद्य ) जानें।

<mark>त्रा तृ पिंद्रच करवेवन्तुं न र्घा विद्य शवसानात् ।</mark> यशस्तरं शतमृतिः ॥ २२ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हे ऐश्वर्यवन् ! तू (कण्ववन्तं ) विद्वान् पुरुषों से युक्त जन को (आ सिञ्च) बृक्ष्ण्वनस्पतिवत् सींच, उसे बढ़ा। (शतम् ऊतेः ) सेकड़ों ज्ञानों और रक्षाओं से सम्पन्न (शवसानात् ) बलवान् शिक्तशाली से अधिक (यशस्तरं ) बलवान् और यशस्ती दूसरे को (न घ विद्या) नहीं जामते।

ज्येष्ठेन सोतिरिन्द्राय सोमं बीराय शकाय ।

भगु पिवृज्जयीय ॥ २३ ॥

भा० — हे (सोतः) ईश्वर के उपासक ! यज्ञकर्तः ! तृ (वीराय) विविध ज्ञानबुद्धियों की प्रेरणा करने वाले, (शकाय) शक्तिशाली, (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् और (नर्याय) सब मनुष्यों के हितकारक स्वामी के लिये (ज्येष्टेन) उसकी सर्वश्रेष्ट रूप से जान कर सबसे अधिक

( सोमं भर ) ऐश्वर्यादि वा अपने आत्मा को भी उसके अर्पण कर। वह ( पिबत् ) उसका पालन करे।

यो वेदिष्ठो अव्यथिष्वश्वीवन्तं जरित्रभ्यः। वाजं स्तोतृभ्यो गोर्मन्तम् ॥ २४॥

भा०—(यः) जो (अन्यथिषु) अन्यों को पीड़ा न देने वाले अहिसक जनों में सबसे अधिक (वेदिष्ठः) वेदनावान् दयालु है, वह (जिदन्भ्यः) स्तुतिकर्त्ता विद्वानों और (स्तोत्भ्यः) उपदेशकों के लिये (अश्वावन्तं गोमन्तं वाजं) अश्वों और गौओं से सम्पन्न ऐश्वर्य (वेदिष्ठः) सबसे अधिक प्रदान करता है।

पन्यंपन्यामित्सोतार् आ घावत मद्याय।

सोमं बीराय श्रांय ॥ २५ ॥ २१ ॥

भा०—हे (सोतारः) विद्वान् जनो ! हे यज्ञकर्त्ता जनो, हे ऐश्वर्य, अन्नादि के उत्पादक प्रजा जनो ! आप लोग (मद्याय) आनन्द हर्ष के योग्य (वीराय) वीर ( श्रूराय) श्रूर पुरुष के लिये (पन्यं-पन्यं सोमं) स्तुत्य, एवं सर्वोत्तम अन्न ऐश्वर्यादि प्राप्त कराओ । इत्येकविंशो वर्गः ॥

पार्ता वृञ्रहा सुतमा घा गम्नन्नारे श्रम्मत्। निर्यमते शतसूतिः॥ २६॥

भा०—(अस्मत्) हम से दूर रहकर भी (बृत्रहा) विहों, विद्याना त्रात्रुओं का नाशक राजा (पाता) राष्ट्र का पालक होकर राष्ट्र को (सुतम्) पुत्रवत् जान कर (आ घ गमत्) अवश्य आवे। वह (शतम्-ऊतिः) सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न होकर (नियमते) राष्ट्र की व्यवस्था करता है। (२) इसी प्रकार प्रभु पुत्रवत् उत्पन्न संसार का पालक होकर उसको प्राप्त है, हम अज्ञानियों से दूर है। तो भी वह सैकड़ों रक्षा साधनों से सम्पन्न हो जगत् को नियमों में बांध रहा है।

पह हरी ब्रह्मयुजी शग्मा वीत्ततः सर्खायम् । गीर्भिः श्रुतं गिर्वेणसम् ॥ २७॥

भा०—(ब्रह्म-युजा) बृहद् राष्ट्र के पालक पद पर नियुक्त बड़े वेतनादि पर सहोयोगी हो (हरी) विद्वान् खी पुरुष (इस) इस राष्ट्र में ( शग्मा ) सुखदायक होकर ( सखायम् ) मित्रवत् इन्द्र को ( आ वक्षतः ) अपने ऊपर धारण करते हैं। और ( गीर्भिः श्रुतं ) वाणियों से विख्यात बहुश्रुत ( गिर्वणसम् ) वाणियों को स्वीकारने और देने वाले उसको वे दोनों धारण करते हैं।

स्वादवः सोमा त्रा याहि श्रीताः सोमा त्रा याहि । शिप्रिन्नृषीवः शचीवो नायमच्छा सधमार्दम् ॥ २८॥

भा०—हे (शिषिन्) तेजस्विन्! हे (ऋषीवः) ऋषियों, द्रष्टाओं इन्द्रियों के भी स्वामिन्! हे (शचीवः) शक्तियों और वाणियों के स्वामिन्! (सोमाः) ये अन्नादि ओषिध रसवत् जगत् के उत्पन्न पदार्थ अध्यात्म में—अध्यात्म आनन्द और ये जीवगण (स्वादवः) सुखकारी हैं, और (सु-आदवः) सुख की कामना करते (सोमाः श्रीताः) समस्त रस परस्पर मिल गये हैं। समस्त जीवगण रस से तृप्त हो गये हैं। (आ याहि आ याहि) हे प्रभो ! तू आ, तू आ। (न) अभी (अयम्) यह (सध-मादम्) साथ मिलकर हर्ष उत्पन्न करने वाले को (अच्छ) भली प्रकार साक्षात् कर।

स्तुर्तश्च यास्त्वा वधीनित महे राधसे नृम्णाये। इन्द्रं कारिगं वृधन्तः॥ २९॥

भा०—हे (इन्द्र ) आत्मन् ! (या स्तुतः ) जो स्तुतियां (त्वां कारिणं ) तुझ कर्त्ता को बढ़ाती हैं जो पुरुष (महे राधसे ) बढ़े ऐश्वर्यं और (नृम्णाय ) ज्ञान के लिये (वृधन्तः ) बढ़ते हुए (त्वा कारिणं ) तुझ कर्त्ता को प्राप्त कर छेते हैं वे ( स्तुतः दिधरे ) उन स्तुतियों को धारण करते हैं।

गिर्श्य यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तार्नि । सूत्रा दंधिरे शवांसि ॥ ३०॥ २२ ॥

भा०—हे (गिर्वाहः) वाणियों को मनुष्यों को देने वाले, और हे वाणियों हारा हृदय में धारण करने योग्य ! (याः च गिरः) जो वाणियां और (यानि च उक्थानि) जो उत्तम वेद-वचन (ते) तेरे लिये प्रयुक्त होते हैं पूर्वोक्त विद्वान् जन उन वाणियों और (तानि) उत्तम वचनों और (श्वांसि) नाना बलों को भी (तुभ्यं) तेरी स्तुति के लिये ही (सत्रा दिधरे) सदा धारण करें। इति द्वाविंशो वर्गः॥

एवेद्रेष तुंविकूर्मिर्वाजाँ एको वर्जूहस्तः।

सुनादमृक्षो दयते ॥ ३१ ॥

भा०—( एव इत् ) निश्चय से ही, ( एषः ) यह ( तुवि-कूर्मिः ) बहुत से लोकों को बताने हारा ( एकः ) अकेला, ( वज्रहस्तः ) अपने हाथ में समस्त शक्तियों को लेने वाला, ( सनात् ) सनातन से प्रसिद्ध ( अमृक्तः ) अविनाशी प्रभु ही ( वाजान् दयते ) समस्त ऐश्वयों और सुखों, ज्ञानों को प्रदान करता है।

हन्तां वृत्रं दित्तं ग्रेनेन्द्रः पुरू पुरुहूतः।

महान्महीभिः शचीभिः॥ ३२॥

भा०—( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान्, दुष्टों का नाश करने वाला, (पुरु-हूतः ) बहुतों द्वारा स्तुति करने योग्य है । वह (दक्षिणेन ) अति प्रबल ज्ञान और सामर्थ्य से (वृत्रं ) अज्ञान को और अन्धकारवत् (हन्ता ) नाश करता है । वह (महीभिः शचीभिः ) बड़ी २ शक्तियों और पूज्या वाणियों से गुरुवत् (महान् ) महान् है । यस्मिन्विश्वाश्चर्षण्यं उत च्यौत्ना ज्र्यांसि च। अनु घेन्मन्दी मुघोनः ॥ ३३॥

भा० (यस्मिन्) जिस प्रभु परमेश्वर के आश्रय (विश्वाः चर्ष-णयः) समस्त मनुष्य (उत च्योत्ना) समस्त बल, और (ज्रयांसि) श्रेष्ठ विजय के सामर्थ्य हैं उसी (मघोनः) ऐश्वर्य के स्वामी के (अनुः घ इत्) अनुकृल रहने वाला पुरुप ही (मन्दी) अति सुखी, नृप्त, आनन्द-वान् होता है।

पुष पुतानि चकुारेन्ट्रो विश्वा योऽति शृग्वे । बाजुदावा मुघोनाम् ॥ ३४॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (अति श्रण्वे) सब से सब शक्ति वैभवों में अधिक सुना जाता है, जो (मघोनाम्) ऐश्वर्यवानों को भी (बाजदावा) नाना ऐश्वर्य देने वाला है (एषः) वह ही (एतानि) ये सब पृथिवी सूर्यादि (चकार) बनाता है।

प्रभेर्ता रथं गुब्यन्तमपाकाञ्चिद्यमवंति । इनो वसु स हि वोळ्हां ॥ ३५ ॥ २३ ॥

भा०—वह (प्र-भर्ता) सब से उत्कृष्ट, प्रजा का भरण पोषण करने वाला प्रभु, (अपाकात्) कच्चे मार्ग से रथ को सार्थि के समान (यम्) जिस (गव्यन्तं) स्तुति वाणी के इच्छुक था भूमि आदि के इच्छुक (रथम्) रमणकारी भक्तजन की (अविति) रक्षा करता है (सः हि) वही (इनः) स्वामी होकर (वसु वोढा) ऐश्वर्य धारण करने और उसका उत्तम उप-योग करने वाला होता है।

सनिता विष्ठो अवैद्धिहैन्तां वृत्रं नृभिः शूरः।

स्त्योऽविता विधन्तम् ॥ ३६॥

भा०—वह ( बृत्रं हन्ता ) आवरणकारी अज्ञान, विध्नकारी दुष्टों का नाश करने वाला, ( ग्लूरः ) ग्लूरवीर सेनापति के तुल्य प्रभु ( विप्रः ) मेधावी, बड़ा बुद्धिशाली, विविध ज्ञानों का दाता है, वही (नृभिः) उत्तम पुरुषों और (अर्विद्धः) ज्ञान-साधनों से (सिनता) नाना सुखों का देने हारा है। वह (विधन्तम्) सेवा करने वाले का (सत्यः अविता) सचा रक्षक है।

यर्जप्वैनं प्रियमेधा इन्द्रं सृत्राचा मर्नसा । यो भूत्सोमैः सृत्यमद्वा ॥ ३७ ॥

भा० — जिस प्रकार (सोमैः) जलों से सूर्य व्यक्त जगत् को सचमुच तृप्त और प्रसन्न करता है उसी प्रकार (यः) जो (सोमैः) नाना ऐश्वर्यों, प्रेरक सामध्यों और बलों से (सत्य-मद्वा भूत्) सत्य ज्ञान और व्यक्त जगत् में एकमात्र रमण करने वाला और जो (सोमैः) ज्ञानी पुरुषों वा ऐश्वर्यों से सत्य रूप से स्तुति करने योग्य वा सचमुच सब को प्रसन्न करने वाला होता है, हे (प्रियमेधाः) यज्ञप्रिय जनो! (एनं इन्द्रं) इस इन्द्र, ऐश्वर्यप्रद प्रभु की (सत्राचा मनसा) सत्य से युक्त एवं तद्गत चित्त से (यजध्वम्) उपासना करो।

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रवस्कामं पुरुत्मानम् । करवासो गात वाजिनम् ॥ ३८॥

भा०—हे (कण्वासः) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुषो ! आप लोग (गाथ-श्रवसं) जिसका यश और श्रोतन्य ज्ञान वा स्वरूप गान करने योग्य है, उस (सत्-पतिं) सज्जनों और सत् पदार्थों के पालक, (श्रवः-कामं) श्रवणीय अभिलाषा वा संकल्प वाले, (पुरु-त्मानम्) इन्द्रियों के बीच आत्मा के समान बहुत जनों के बीच आत्मावत् प्रिय (वाजिनम्) ऐश्वर्यवान् ज्ञानवान् प्रभु की (गात) स्तुति करो।

य ऋते चिद्गास्प्देभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचीवान्। ये श्रीस्मन्काममश्रियन् ॥ ३९ ॥ भा०—(यः) जो (ऋते) सत्य ज्ञानमय, परम प्राप्तन्य प्रभु में १३ या सत्य ज्ञान के बल पर (पदेभ्यः) प्राप्त होने वाले (नृभ्यः) मनुष्यों का (सखा शचीवान्) शक्तिशाली मित्र होकर (गाःदात्) वाणियों को प्रदान करता है, और (ये) जो (अस्मिन्) इस में (कामम्) अपनो समस्त अभिलाषाओं को (अधियन्) धरते और प्राप्त कर लेते हैं उनका भी वह मित्र है।

इत्था घीवन्तमद्रिवः काएवं मेध्यातिथिम्।

मेषो भूतों ३भि यन्नयः ॥ ४० ॥

भा०—( इत्था ) इस प्रकार हे ( अदिवः ) सर्वशक्तिमन् ! ( धी-वन्तम् ) बुद्धिमान्, ध्यान धारणा युक्त, (काण्वं) विद्वान्, (मेध्यार्तिथिक्ष) च्यापक प्रभु वा अतिथि के उपासक संस्कार करने वाले के प्रति त् (मेषः) सब सुखों का देने वाला मेघवत् ( भूतः ) होकर ( अभि यन् ) प्रत्यक्ष होकर ( अयः ) प्राप्त होता है ।

शिचा विभिन्दो अस्मै चुत्वार्ययुता ददत्।

श्रष्टा प्रः सहस्रा ॥ ४१ ॥

भा०—हे (विभिन्दो) विविध दु:खों और अज्ञानों के नाशक ! प्रभो ! तू (ददत्) ज्ञान, ऐश्वर्यादि दान करता हुआ (अस्मे) इस अपने उपासक को (अयुता) अपृथक् भूत, एकत्र सम्मिलित (चत्वारि) चारों प्राप्तव्य पुरुषार्थों को (शिक्ष) प्रदान कर, उनकी शिक्षा दे। (परः) और भी अधिक (सहस्रा) बलवान् (अष्टा) सात सुख्य प्राण और आठवीं वाणी को भी प्रदान कर।

उत सु त्ये पेग्रोवृधां माकी रर्गस्य नुष्त्यां।

जुनित्वनायं मामहे ॥ ४२ ॥ २४ ॥

भा०—(इत) और (त्ये) उन (पय:-वृधा) माता पिता के समान दूध और ज्ञान से बालकवत् हमें बढ़ाने वाले (रणस्य माकी) सब रम्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले (नप्त्या) सदा परस्पर सम्बद्ध, प्रभु और प्रकृति दोनों को ( जिनत्वनाय ) जीवों और जगत् के उत्पन्न करने के लिये (सु मामहे) उत्तम रीति से पूज्य रूप से जाने। 'माकी' निर्माच्यो ॥ सा०॥ इति चतुर्विशो वर्गः ॥

### [ 3 ]

मेध्यातिथिः कास्य ऋषिः ॥ देवताः—१—२० इन्द्रः । २१—२४ पाकस्थास्रः कौरयासस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः—१ कुकुम्मती वृहती । ३, ५, ७, ६, १६ मिचृद् वृहती । ८ स्वराङ् वृहती । १५, २४ वृहती । १७ पथ्या वृहती । २, १०, १४ सतः पंकिः । ४, १२, १६, १८ निचृत् पंकिः । ६ मुरिक् पंकिः । २० विराट् पंकिः । १३ श्रनुष्ट्रप् । ११, २१ मुरिगनुष्टुप् ।

२२ विराड् गायत्री । २३ निचृद् गायत्री ॥ चतुर्विशत्यृचं स्क्रम् ॥ पिर्वा सुतस्यं रुसिनो मत्स्वा न इन्द्व गोर्मतः ।

श्रापिनों बोधि सधुमाद्यों वृधे <u>३</u>स्माँ श्रवन्तु ते धिर्यः ॥ १॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् प्रभो ! तू (गोमतः) वाणी से युक्त आर्थी वा इन्द्रियों से युक्त (रिसनः) रस, बल या सुख के अभिलाषी (सुतस्य) उत्पन्न जीव का (पिब) पालन कर । (नः मत्त्व) हमें हिषित कर । तू (सधमाद्यः) सत्संग से आनन्द प्राप्त करने हारा होकर गुरुवत् (नः) हमारा (आपिः) आप्त बन्धु होकर हमें (वृधे) हमारी वृद्धि के लिये (बोधि) ज्ञान प्रदान कर । और (ते धियः) तेरे कर्म, बुद्धियां और प्रार्थनाएं, स्तुतियां (अस्मान् अवन्तु) हमारी रक्षा करें । भूयामे ते सुमृतौ वाजिनों वृयं मा नः स्तर्भिमातये। श्रुस्माञ्चित्राभिरवतादिभिष्टिभिरा नः सुम्नेष्ठं यामय ॥ २॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् स्वामिन् ! ( वयं ) हम ( वाजिनः ) ज्ञान और ऐश्वर्यं के स्वामी होकर भी ( ते ) तेरी ( सु-मतौ ) उत्तम बुद्धि और ज्ञान के अधीन (भूषाम ) रहें । तू ( नः ) हमें (अभि-मातये ) अभिमानी पुरुष के स्वार्थ के लिये (मा स्तः) मत पीड़ित कर । तू (नः ) हमें (सुम्देषु ) सुखदायक प्रवन्धों में ( आ यमय ) बांध और ( चित्राभिः अभिष्टिभिः ) अद्भुत २ मनोकामनाओं से (अस्मान् अवतात्) हमें युक्त कर और हमारी रक्षा कर। हुमा उ त्वा पुरूवसो गिरी वार्धन्तु या मर्म । पावकवंर्णाः शुर्वयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ३॥

भा०-हे (पुरु-वसो) बहुतों को वसाने हारे! बहुत प्रकार के धनों के स्वामिन् ! (याः ) जो (मम ) मेरी (गिरः ) नाना वाणियां हों ( इमा उ त्वा ) वे सब भी तुझ को ( वर्धन्तु ) बढ़ावें । और (पावक-वर्णाः ) अग्नि के समान तेजस्वी तथा पवित्र करने वाले शरीर और वाणी वाले ( ग्रुचयः ) ग्रुद्ध आचारवान् , ( विपश्चितः ) विद्वान् पुरुष (स्तोमैः) स्तुतियों से ( त्वा अभि-अनूषत ) तुझे साक्षात् स्तवन करें। <mark>श्चयं सहस्रमृषिभिः सह</mark>ंस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे। <u>सत्यः सो र्त्रस्य महिमा गृंगे शर्वा य</u>ञ्जेषु वि<u>श्</u>राज्ये ॥ ४ ॥

भा०—( अयं ) यह स्वामी, प्रभु ( सहस्रं ) सहस्रों वार वा सहस्रों (ऋषिभिः) ज्ञानदर्शी तत्वज्ञानी पुरुषों से (सहस्कृतः) बल युक्त किया जाकर ( समुद्रः इव ) समुद्र के समान, ( पत्रथे ) विस्तार को प्राप्त होता है। (सः अस्य) वह इसका (सत्यः महिमा) सच्चा महान् सामर्थ्य है जो ( विप्र-राज्ये ) विद्वानों के शासन में ( यज्ञेषु ) यज्ञ, सत्संगादि में (शवः) उसके बल और ज्ञान की (गृणे) चर्चा और स्तुति की जाती है। इन्द्रमिदेवतात्य इन्द्रं प्रयुत्यध्वरे।

इन्द्रं समीके बुनिनो हवामहु इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ५ ॥ २५ ॥

भा०—( देव-तातये ) विद्वानों से किये जाने वाले यज्ञादि उत्तम कार्य वा स्वयं ( देव-तातये ) देव अर्थात् याचकों के हित के लिये (वयं) हम लोग ( इन्हं ) ऐखर्यवान् स्वामी को ( हवामहे ) बुलाते हैं, ( अध्वरे प्रयति ) यज्ञ प्रवृत्त होने पर भी हम ( विननः ) दानशील होकर ( इन्द्रं हवामहे ) परमैश्वर्यपद प्रभु की स्तुति करते हैं। हैं (समीके ) युद्ध के अव-सर पर (विननः ) ऐश्वर्यवान् वा शत्रुहिंसक होकर भी हम (इन्हं ) शत्रुहन्ता सेनापति स्वामी को स्वीकार करते हैं, (धनस्य सातये) धन के लाभ के लिये हम उस ऐश्वर्यपद की ही स्तुति-पार्थना करते हैं। इन्द्री मुहा रोद्सी पप्रथुच्छुब इन्द्रः सूर्यमरोचयत्। इन्द्रें हु विश्वा भुवनानि थेमिर इन्द्रें सुवानास इन्द्रेवः ॥ ६॥ भा०—( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु ( महा ) महान् सामर्थ्यं से (रोदसी) आकाश और भूमि को (पप्रथत्) विस्तारित करता है। वह ( इन्दः ) सर्वेश्वर्यवान् ( सूर्यम् अरोचयत् ) सूर्यं को भी प्रकाशित करता है। (इन्द्रे ह) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु के अधीन ही (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवन ( येमिरे ) सुन्यवस्थित हैं । ( इन्द्रे ) उस परमैश्वर्यवान् असु के अधीन ही ( सुवानासः ) उत्पन्न होने वाले ( इन्दवः )ऐश्वर्ययुक्त मेच, सूर्य, चन्द्रादि सब लोक और ग्रुभकर्म करने वाले विद्वान् रहते हैं। श्रमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः।

समीचीनास ऋभवः समस्वरब्रद्वा गृंगल्त पूर्व्यम् ॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) रान्नु वा दुष्टजनों के नाश करने और उनके भय-भीत करने और भगाने हारे स्वामिन्! (आयवः) मनुष्य लोग (पूर्व-पीतये) सब से पहले आदरपूर्वक राष्ट्र के उपभोग और पालन करने के लिये (त्वा अभि) तुझे लक्ष्य कर ही (स्तोमेभिः) स्तुति-वचनों से (समीचीना) शुद्ध उत्तम भाव से युक्त होकर (ऋभवः) तेजस्वी और धन, ज्ञान से सम्पन्न जन भी (सम् अस्वरन्) मिलकर तेरी स्तुति और प्रार्थना करते हैं। (स्द्राः) दुष्टों को रुलाने वाले वीरगण और प्रजा की पीड़ाओं को दूर करने वाले तथा (स्द्राः) गर्जते, चमकते मेघ सूर्यादि वा उपदेष्टा विद्वान् जन भी ( पूर्व्यम् गृणन्त ) सब से पूर्व विद्यमान सर्वश्रेष्ठ तेरी ही स्तुति करते हैं। तुझ को ही सर्व प्रथम कारण बतलाते हैं। श्चस्येदिन्द्री वावृधे वृष्ण्यं शवो मर्दे सुतस्य विष्णवि। श्रुद्या तमस्य महिमानं मायवो ऽर्चु घुवन्ति पूर्वथा ॥ ८ ॥

भा०-( सुतस्य ) इस उत्पन्न जगत् के ( विष्णवि ) व्यापक (मदे) आनन्द में ही ( अस्य ) इस जीव गण के ( इत् ) भी ( वृष्ण्यं शवः ) बलयुक्त सुखपद ज्ञान और बल को (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् (वावृधे ) बढ़ाता है। ( आयवः ) ज्ञानी मनुष्य (अद्य) आज भी ( अस्य तम् महि-मानम् ) इसके इस महिमा, महान् सामर्थ्यं का ( पूर्वथा अनु स्तुवन्ति ) पूर्ववत् नित्यप्रति स्तुति किया करते हैं। तत्त्वा यामि सुवीर्ये तद्रह्मं पूर्विचेत्तये। येना यतिभयो भूगवे धने हिते येन प्रस्केण्यमाविथ ॥ ९ ॥

भा०-हे ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! (स्वा) तुझ से मैं ( तत् ) वह ( सुवीर्य ) उत्तम बल ( तत् ब्रह्म ) वह ज्ञान, धन और वड़ा ऐश्वर्य ( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञान और सखय के नियित्त ( यामि ) मांगता हूं ( येन ) जिससे ( यतिभ्यः ) यतवान् , (यतिभ्यः ) जितेन्द्रिय पुरुषीं और ( भुगवे ) तेजस्वी, परिपक बुद्धि और पुष्ट वाणी वाले के उपकार के िक्ये ( हिते धने ) हितकारी धन के निमित्त ( प्रस्कण्वस् ) उत्कृष्ट मेधावी पुरुष की ( आविथ ) रक्षा करता है।

येना समुद्रमसृजो महीरपस्तिदिन्द्र वृध्णि ते शर्वः ।

सुद्यः सो ग्रस्य महिमा न सुन्नशे यं चोगीरेनुचक्रदे ॥१०॥२६॥ भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( येन ) जिस बल से तू (समुद्रम् ) समुद्र को ( मही: अप: ) भूमियों और जलों को ( असृजः ) रचता है (ते) तेरा (तत्) वह (शवः) ज्ञान और बल (वृष्णि) सब सुर्खी को देने वाला है। (यम्) जिसके अनुक्छ (क्षोणीः अनु चकदे) सब भूमि, सब मनुष्य चलते और उसकी स्तुति करते हैं (सः अस्य महिमा) वह उसकी महिमा है। (सद्यः न संनशे) शीघ्र ही उसको नहीं जाना जा सकता?

शुग्धी न इन्द्र यत्त्वा र्यिं यामि सुवीर्यम् ।

शुग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शुग्धि स्तोमाय पूर्व ॥ ११॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्षप्रद ! (यत् रियम्) जिस ऐश्वर्य को और (सु-वीर्यम्) उत्तम बल को मैं तुझ से (यामि) याचना करता हूं । तू वह (नः शिधि) हमें प्रदान करके समर्थ कर । (प्रथमम्) सब से प्रथम, सर्वोत्तम पुरुष को (वाजाय) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये (शिधि) समर्थ कर । हे (प्र्यं) पूर्व के जनों में सर्वोत्तम ! हे पूर्ण ! तू (सिषा-सते) भजन सेवन करने की इच्छा वाले (स्तोमाय) स्तुतिकर्ता जन के भले के लिये (शिधि) सब को समर्थ कर या सब कुछ करने में समर्थ है ।

शुग्धी नो श्रस्य यद्धे पौरमाविश्व धिये इन्द्व सिर्पासतः। शुग्धि यथा रुशमें श्यावेकं कुप्रमिन्द्व प्रावः स्वेर्णरम्॥ १२॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! शतुहन्! (धियः सिषासतः) नाना कमों और बुद्धियों का सेवन करने वाले के (पौरम्) पुरवासी जन को (यत् ह ) जिससे तू (आविध) रक्षा करता है और उनको तृप्त करता है (अस्य) इस ऐश्वर्य को (नः श्विध) तू हमें भी प्रदान कर। और (यथा) जिस प्रकार (रुशमं) रोगों के शान्तिकारक, (श्यावकम्) विद्वान्, (कृपम्) कृपालु (स्वः-नरम्) सुखपद नायक वीर एवं तेजस्वी पुरुष की (आवः) रक्षा करता है उसी प्रकार हमें भी (शिष्ध) समर्थ, शक्तिमान् बना।

कन्नव्यो अनुसीनां तुरो गृंगीत मत्यैः । नहीन्वेस्य महिमानेमिन्द्रियं स्वेर्गृगन्ते आन्धः ॥ १३ ॥

भा०—(अतसीनां) निरन्तर एक देह से दूसरे देह में विचरने वाले जीवों में से (कः) कौन सा (तुरः) अति श्रीव्रकारी (नव्यः) नया, अपूर्व ऐसा (मर्त्यः) मनुष्य है जो (अस्य) इस प्रभु के (महिमानम्) महान् सामर्थ्य का (गृणीत) उपदेश या वर्णन कर सके। (इन्द्रियं) 'इन्द्र' के ही महान् ऐश्वर्य वा इन्द्र, प्रभु के बनाये जगत् को ही (स्वः) परम सुख (गृणन्तः) कहते हुए जीवगण (अस्य) इस के महान् सामर्थ्य का पार (नहीं नु आनशुः) कभी भी नहीं पा सकते। कर्दु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत् ऋष्टिः को विप्रं श्रोहते। क्वरा हवं मध्यविचन्द्र सुन्वत कर्दु स्तुवत श्रा गंमः॥ १४॥

भा०—हे (देवत) देव ! दातः ! प्रकाशस्त्ररूप ! (ऋतयन्तः) सत्य ज्ञान और सत्य ऐश्वर्य की कामना करने वाले तुझे (कद् उ स्तुवन्ते) कौन २ स्तुति करते हैं (कः) कौन (ऋिषः) साक्षात् तत्वद्शीं (विप्रः) विद्वान् जन (आ ऊहते) सर्व प्रकार से प्रार्थना कर सकता है ? हे (मधन्वन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे (इन्द्र ) प्रकाशस्त्ररूप ! सर्वप्रकाशक ! तू (सुन्वतः) उपासना करने वाले के (हवं) स्तुति-वचन और आह्वान को (कदा आगमः) कव प्राप्त होता और (स्तुवतः) स्तुतिकर्त्ता उपासक के समीप (कत् उ आ गमः) तू कव प्राप्त होता है ? उदु त्ये मधुमत्तमा गिराः स्तोमांस ईरते।

सुत्राजिती धनुसा अन्नितोतयो वाजयन्ते। रथा इव ॥१५॥२७॥

भा०—( वाजयन्तः रथाः इव ) संग्राम करने वाले रथ वा रथारोही वीर जन ( अक्षित-ऊतयः ) अक्षय बल से युक्त होकर ( सन्नाजितः ) एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले होते और ( धनसाः ) धन को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (त्ये) वे ( मधु-मत्-माः ) अति उत्तम, रीति से गुरु से सिखित नाना विद्या मधु को धारण करने वाले ( स्तोमासः ) स्तुतिकर्त्ता और ( गिरः ) उपदेष्टा लोग और स्तुति की मधुर वाणियां भी ( सन्ना-जितः ) सत्य के बल पर सर्वत्र विजयी, ( धन-साः ) ऐश्वर्य के भागी और दानी, ( अक्षितोतयः ) अक्षय तृति-युक्त वा अक्षुण्ण मार्ग वाले होकर ( वाजयन्तः ) ज्ञानैश्वर्य के अभिलाधी होकर ( उत् ईरते ) उत्पर को उठते हैं।

करावां इब भूगंबः सूर्यी इब विश्वमिद्धीतमांनशुः।

इन्द्रं स्तोमेभिर्महर्यन्त ऋायर्यः प्रियमेधासो ऋस्वरन् ॥ १६॥

भा०—( सूर्याः इव ) सूर्यों वा सूर्य-िकरणों के समान तेजस्वी, (कण्वाः ) विद्वान् जनों के (इव) समान ही ( स्ट्रगवः ) पापों को भूनने वाले वा वाग्मी जन, ( विश्वम् इत् धीतम् ) समस्त विश्वमय ध्यान करने योग्य प्रभु को ( आनग्रुः ) प्राप्त होते हैं या ( धीतम् विश्वम् आनग्रुः ) ध्यान करके ज्ञान द्वारा विश्व को जान लेते हैं। और (स्तोमेभिः महयन्तः ) स्तुतियों से पूजा करते हुए ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञप्रिय, सल्संगिष्ठिय अन्नार्थी जन सभी ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यपद प्रभु की ( अस्वरन् ) स्तुति करते हैं।

युच्वा हि वृत्रहन्तम् हशी इन्द्र परावतः।

श्रुर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उत्र ऋष्वेभिरा गीहि।। १७॥

भा०—हे (वृत्रहन्-तम) विद्वों और वारण करने योग्य व्यसनों के नाशक स्वामिन् ! तू (परावतः) दूर २ देश से ही (हरी युक्ष्व हि) स्वी पुरुषों को परस्पर जोड़ा कर । हे (मधवन्) ऐश्वर्यवन् ! तू (सोम-पीतये) ऐश्वर्य और राष्ट्र की रक्षा के लिये (अर्वाचीमः) सदा आगे बढ़ कर या शत्रुहिंसक सैन्यों से युक्त होकर हे (उप्र) बलवन् ! तू (ऋष्वेभिः) बड़े २ पुरुषों या विद्वानों द्वारा दिये उपदेश से हमें (आगहि) प्राप्त हो।

हुमे हि ते कारवी वावशुर्धिया विप्रांसो मेघसांतये । स त्वं नी मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न शृंगुर्धा हर्वम् ॥ १८॥

भा०- हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! हे (इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! हे दीिक्ष-मन् ! प्रकाशस्त्ररूप ! सव जगत् को देखने हारे ! हे (गिर्वणः) वाणियों से स्तुति करने और वाणियों को धारने हारे ! (इमे हि ते कारवः) ये सब तेरे स्तुतिकर्त्ता (विप्रासः) बुद्धिमान् जन (मेध-सातये) सत्संग, यज्ञ, दान को प्राप्त करने के लिये, (वावग्रः) तुझ ईश्वर को सदा चाहते हैं। (सःत्वं) बह त् (वेनः न) अभिलापी के समान ही (नः हवम् श्र्णुधि) हमारी पुकार सुन।

निरिन्द्र बृहतीभ्यो बुत्रं धर्नुभ्यो अस्फुरः।

निर्वेदस्य मृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आजः॥ १९॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन् ! राजन् ! (बृहतीभ्यः धनुभ्यः) वड़ी २ धनुर्धर सेनाओं की प्रतिष्ठा के लिये त् (बृत्रं निर् अस्फुरः) धन को विनाश मत कर, उसकी रक्षा कर और विश्वकारी शत्रु का नाश कर । (अर्बुदस्य) अत्यन्त अधिक 'ज्ञानी (सृगयस्य) ग्रुद्ध वा स्वामी प्रभु के अन्वेषक, (मायिनः) वृद्धिमान् (पर्वतस्य) मेघ तुल्य सब के पालक पुरुष की (गाः निर् अजः) वाणियों को हृदय से निकाल वा प्रहण कर । अथवा (मायिनः) ग्रायावी (अर्बुदस्य) हिंसाकारी (सृगयस्य) सिंहवत् दुष्ट स्वभाव की (गाः) चालों को (निर् अज) दूर कर और (पर्वतस्य) पर्वतवत् दुर्गम स्थान के (गाः) मार्गों को (निः) निकाल, वना। निर्मयो रुख्युर्निष्ट सूर्यों निः सोम इन्द्रियो रस्नः।

निर्न्तरित्ताद्धमो महामाह कृषे तदिन्द्र पौर्यम् ॥ २०॥ २८॥

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे प्रकाशक ! जो तु (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्षात् ) अन्तरिक्षा माग से (महाम् अहिम्) बड़े भारी आघातकारी मेघ वा अन्धकार को दूर कर देता है, तब तु (पौस्यं कृषे ) मनुष्यों के हितकर अपने

बल को प्रकट करता है। उस समय ( अग्नयः निर् रुरुचुः ) अग्नियें खूब प्रज्वलित होती हैं (सूर्यः निर्) सूर्य खूब प्रकाशित होता है। और (इन्द्रियः रसः ) इन्द्र, आत्मा से सेवन करने योग्य ओषि आदि रसवत् आत्मिक आनन्द भी खूब प्रकट होता है। इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥ यं मे दुरिन्द्रों सुरुतः पार्कस्थामा कौर्ययागः। विश्वेषां तमना शोभिष्टमुंपेव दिवि धार्वमानम्।। २१॥

भा०—परमेश्वर का स्वरूप—( यम् ) जिसको लक्ष्य करके (इन्द्रः) आचार्य और ( मरुतः ) विद्वान्गण तथा आत्मा और प्राण ( मे दुः ) मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं और परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्ष बल वाला (कौरयाणः) क्रियावान्, समस्त पदार्थों में व्यापक, सब को चलाने वाला वा कर्त्ता जीवों का प्राप्तव्य है । मैं उसको ( विश्वेषां ) सब के बीच में (त्मना शोभिष्ठम् ) आत्मा रूप से अति शोभावान् ( दिवि धावमानम् उप इव ) अति समीप आकाश में गति करते सूर्य के समान सदा समीप विद्यन्मान ही देखता हूं।

रोहिंतं में पार्कस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्। अदाद्वायो विवोधनम्॥ २२॥

भा०—हड़, बलशाली, सर्वनियन्ता प्रभु में मुझे (सुधुरं) सुख से धारण करने योग्य (कक्ष्य-प्राम्) कक्षाओं, कोखों में पूर्ण (रोहितं) निरन्तर बढ़ने वाला वा तेजस्वी आत्मा वा शरीर (अदात्) प्रदान करता है, वह (रायः) नाना ऐक्षर्य प्रदान करता है और वह (विवोधनम् अदात्) विविध ज्ञानों के साधन, मन, इन्द्रिय आदि देता है, विशेष ज्ञान भी प्रदान करता है।

यस्मा श्रन्य दश प्रति धुरं वह नित वह यः। श्रस्तं वयो न तुश्रयम्॥ २३॥ भा०—( तुश्रयं वयः न ) बळवान्, श्रुहिंसक, गृह स्वामी को वेग- वान् अश्व जिस प्रकार (अस्तं) घर की ओर लेजाते हैं इसी प्रकार (यस्मै) जिस प्रभु के दर्शन के लिये (अन्ये दश बह्नयः) और दस अग्निवत् तेजस्वी शरीर को गाड़ी के समान उठाने वाले दश प्राण (धरं प्रति बहन्ति) धारक आत्मा के अधीन रह कर उसको उठाते हैं। ज्यात्मा पितुस्त नूर्वास ज्योजोदा ग्राभ्यक्षनम्।

तुरीयमिद्रोहितस्य पार्कस्थामानं भोजं दातारमव्रवम् ॥२४॥२९॥

भा०—मैं (रोहितस्य) वृद्धिशील, तेजस्वी, शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव को (दातारम्) देने वाले (पाकस्थामानम्) दृद्ध बलशाली, (भोजम्) पालक प्रभु को ही (तुरीयम् इत् अववम्) तुरीय, चतुर्थ परम पद के नाम से कहता हूं। वही (आत्मा) आत्मा, चेतन है, वह (पितुः) अन्नवत् जीवनाधार है। वह (तन्ः) देहवत् प्रिय जगत् का विस्तार करने वाला है। वह (वासः) वस्त्रवत् आच्छादक, रक्षक और सर्वत्र वसने वाला सर्वव्यापक है। वही (ओजःदाः) देह में आत्मावत् समस्त बल पराक्रम का दाता और (अभ्यक्षनम्) तेलादि स्निग्ध पदार्थ के समान सर्वत्र कान्ति, स्नेह और प्रकाश देने वाला है। इत्येकोनत्रिंशो वर्गः॥

# [8]

देवातिथिः कारव ऋषिः ॥ देवताः—१—१४ इन्द्रः । १४—१८ इन्द्रः पूषा वा । १६—२१ कुरुंगस्य दानस्तुतिः ॥ अन्दः—१, १३ मुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । २, ४, ६, ८, १२, १४, १८ निचृत् पंकिः । १० सत पंकिः । १६, २० विराट् पंकिः । ३, ११, १५ निचृद् वृहती । ४, ६ बहती पथ्या । १७, १६ विराड् वृहती । २१ विराडुष्णिक् ॥ एकविंशत्युचं स्क्रम् ॥

यदिन्द्र प्रागपागुद्द न्यंग्वा हूयमे नृभिः। सिमा पुरू नृष्तो श्रम्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे॥ १॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तृ (प्राग्, अपाक्, उदङ् न्यग् वा) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण या ऊंचे नीचे, (नृभिः हूयसे) मनुष्यों द्वारा पुकारा और स्तुति किया जाता है हे (प्र-शर्घ) उत्तम बलशालिन् ! हे (सिम) सर्वश्रेष्ठ ! तृ सचमुच (तुर्वशे) चारों पुरुपार्थों को चाहने वाले मनुष्य संघ के बीच में भी (पुरु नृ-सूतः) बहुत प्रकार के मनुष्यों से प्रेरित वा प्रार्थित और उपासित (असि) होता है। यहा रुमे रुशमें श्याचेके रुप इन्द्रं माद्येसे सचा । कर्यासरूवा ब्रह्मीमः स्तोमवाहस इन्द्रा येच्छन्त्या गृहि ॥२॥

भा०—( यद् वा ) और जो तू ( रुमे ) उपदेष्टा, ( रुशमे ) अन्यों की पीड़ा शान्त करनेवाले रक्षक, (श्यावके) इधर उधर जाने वाले व्यापारी और (कृपे ) दयनीय, सामर्थ्यवान् श्रमी, सभी जनवर्ग में (सचा ) एक साथ ही सबको (मादयसे) प्रसन्न करता है, हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्! और ( स्तोम-वाहसः ) स्तुतिधारक, (कण्वासः) बुद्धिमान् पुरुष (ब्रह्मभिः त्वा यच्छन्ति ) वेदमन्त्रों से तुझे यज्ञ द्वारा अपने को अर्पित करते हैं वहः तु ( आ गहि ) हमें प्राप्त हो ।

यथां गोरो ऋपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्।

श्चापित्वे नं प्रिपत्वे तूयमा गिह करावेषु सु सचा पिवे ॥ ३॥
भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( गौरः ) गौओं में रित, अनुरागादि
करने वाला वृषम पशु वा गौर नाम मृग, ( तृष्यन् ) प्यासा होकर (अपा
कृतम् ) जल से भरे ( इरिणम् ) जलाशय को ( अवः एित ) प्राप्त होता
है उसी प्रकार (गौरः) 'गो' इन्द्रियों में रमण करने वाला जीव, (तृष्यन्)
तृष्णायुक्त होकर ( अपा ) जलादि के विकाररूप रुधिरादि से ( कृतं )
बने ( इरिणम् ) 'इरा' अन्न के विकार से बने देह को ( अव एित ) प्राप्त
होता है । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू ( नः ) हमारे (आपित्वे)
वन्धुभाव को ( प्रिपत्वे ) प्राप्त होने पर ( नः ) हमें ( तूयम् ) शिव्र ही

(आ गिंह) प्राप्त हो। और (कण्वेषु) विद्वान् जनों के बीच में (सचा) साथ रहकर (सु-पिब) अच्छी प्रकार मोक्ष-आनन्द रस का पान कर। इसी प्रकार 'गो' भूमियों में रमण करने वाला राजा जल से युक्त (इरिण) अज्ञादि युक्त प्रदेश को अर्थनृपित होकर प्राप्त करे। वह विद्वानों को प्राप्त हो, उनके बीच में रहकर राष्ट्र-ऐश्वर्य का उक्तम रीति से भोग और पालन करे। मन्देन्तु त्वा मघवित्वन्द्वेन्द्रेन्द्वो राष्ट्रोदेयांय सुन्वते। श्राप्त सोममपिवश्चमू सुतं ज्येष्टं तद्विषेषे सहं:॥ ४॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( इन्द्र ) दुष्टों के नाश करने वाले प्रभो राजन् ! ( इन्द्रवः ) ऐश्वर्य युक्त जीवगण ( त्वा मन्दन्तु ) तुझे प्राप्त होकर प्रसन्न हों । ( सुन्वते ) सेवन, ईश्वरोपासना करने वाले तथा ( राघो-देयाय ) आराधना का उपहार देने वाले पुरुष के ( सोमम् ) ज्ञानसम्पन्न, ( चम्-सुतम् ) उत्तम माता पिता के बीच उत्पन्न जीव को पुत्रवत् ( आ-सुष्य ) स्वीकार कर, गुरुवत् ( अपिवः ) पालन कर । तू ही ( तत् ) उस ( सहः ) परम बल को ( दिधिषे ) धारण करने हारा है । ( २ ) राजा को सब प्रजाजन प्रसन्न करें । वह धनप्रद प्रजाजन के हितार्थ चम् अर्थात् सैन्यों हारा प्राप्त राज्येश्वर्य को बल से प्राप्त कर उसका पालन और उपभोग करे, सर्वोपिर विजयी वल को धारण करे ।

प्र चक्रे सहैसा सही व्यक्ष मन्युमोर्जसा। विश्वे त इन्द्र पृतनायवी यहो नि वृत्ता ईव येमिरे ॥ ५॥ ३०॥

भी०—वह शतुहन्ता स्वामी (सहसा) बल से (सहः) शतुओं का पराजय (प्रचके) अच्छी प्रकार करें और (ओजसा) पराक्रम से (मन्युम् बभक्ष) शतु के कोध और अभिमान को तोड़ डाले, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! हे (यहो) महान्! (ते) तेरे अधीन (विश्वे) सव (प्रतना- खवः) सेनाबल और सामान्य प्रजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक जन

(ब्रक्षाः इव) ब्रुक्षों के समान भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमिया राज्य का प्रवन्ध करें। 'पृतना' इति मनुष्य नाम नि॰। इति त्रिंक्षो वर्गः॥ सहस्त्रेणिय सचते यबीयुष्टा यस्त आनुळुपैस्तुतिम्। पुत्रं प्रविगं क्रीसुते सुवीर्थे दाश्लोति नमेउक्किमिः॥ ६॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! स्वामिन् ! (यः ) जो (ते ) तेरी (उप-स्तुतिम् ) स्तुति, गुणानुवाद को (आनड्) प्राप्त करता है, वह (सहस्रेण इव ) अनेक, बलशाली (यवीयुधा ) शत्रुनाशक प्रहारक बल से (सचते ) सम्पन्न होता है, वह (सु-वीर्ये ) उत्तम वीर्य बल के आश्रय पर (पुत्रं ) अपने पुत्र, प्रजा को (प्रावर्गे ) शत्रु को निवारण करने में समर्थ (कृणुत ) बनाता है, और (नमः-उक्तिभिः) विनय युक्त वचनों से (दाश्रोति ) दान करता है। मा भूम मा श्रमिष्मोग्रस्य सुख्ये तर्व ।

महत्ते वृष्णी अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्॥ ७॥

भा०—हं राजन् ! हे प्रमो ! हम (उपस्य) उप्र, अति बलवान् (तव) तेरे (सख्ये) मित्रभाव में रहकर (मा भेम) कभी न डरें, (मा श्रमिष्म) कभी न थकें। (वृष्णः ते) उत्तम प्रबन्धक और सुखों के वर्षक तेरे (कृतं) किये (महत्) बढ़े भारी (अभि-चक्ष्यं) प्रत्यक्ष दर्शनीय कार्य को तथा (यदुम्) यत्नशील (तुर्वशम्) धर्मार्थ काम मोक्षादि के अभिलापी मानव जन को (पश्येम) देखें। खट्यामनु स्फिर्ग्यं वावसे वृषा न दानो ग्रस्य रोषति। मध्वा सम्पृक्षाः सार्धेणं धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिर्व।। ८।।

भा०—जिस प्रकार (दानः न वृषा) सब सुख देने वाला, बल-वीर्यवान् सेका पुरुष (सन्याम् स्फिग्यं) वाम भाग में रखने वा प्रजोत्पादन योग्य अर्धाङ्गिनी को (अनु वावसे) प्राप्त कर उसके अनुकूल होकर रहता, उसको आच्छादन करता है और वह भी (अस्य न रोपित) उससे रष्ट नहीं होती न उसको रुष्ट करती है, उसी प्रकार (वृषा)
प्रवन्ध करने में कुशल, प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला, बलवान्
(दानः) दानशील, एवं दुष्टों को नाश करने वाला पुरुष (सब्याम्)
पेश्वर्य से सम्पन्न वा शासन योग्य (स्फिग्यं) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को
(अनु ववसे) उसके अनुकूल रहकर बसावे, उसकी रक्षा करे। वह
प्रजागण (अस्य न रोषित) उसे रोष न दिलावे न उसके प्रति रोष
करे। हे ऐश्वर्यवन् शत्रुहन्तः! (धेनवः) गौओं के समान वाणियां और
मूमियां (सारधेण मध्वा) मधु के समान मधुर दुग्ध, अन्न और ज्ञान से
(सम्प्रक्ताः) युक्त हैं। तू (त्यम्) शीघ्र ही (आ इहि) आ प्राप्त हो
और (आ दव) आगे बढ़ और (आ पिव) आदर पूर्वक ऐश्वर्यं का
उपभाग और पालन कर।

श्चर्थी रुथी सुरूप इहोमाँ इदिन्द्र ते सर्खा । श्<u>वात्रभाजां</u> वर्यसा सचते सदी चन्द्रो याति सुभासुपं ॥९॥

समान गुद्ध कान्ति को प्राप्त करता है।

भां०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! (ते) तेरा (सखा) मित्र (अश्वी) अश्वों का स्वामी, (रथी) रथों का स्वामी (सु-रूपः) उत्तम रूपवान् (गोमान्) उत्तम इन्द्रियों, वाणियों, भूमियों का स्वामी (इद्) ही हो जाता है। वह (श्वात्र-भाजा वयसा) धनादि से समृद्ध अन्न वल आयु से (सदा सचते) सदा युक्त होता और (चन्द्रः) सबको सुखी करने वाला होकर (सभाम् उप याति) सभा को प्राप्त होता है। वह सभापित वा सभासत् बनता है। प्रभु का मित्र जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, रूप वाणी आदि से युक्त होता और सुखपद ऐश्वर्ययुक्त ज्ञान से सम्पन्न होता और आह्वादयुक्त होकर 'सभाम्' प्रभु के

ऋश्यो न तृष्यन्नवृपानुमा गृहि पिवा सोमं वशाँ अर्नु । निमेघमानो मघवन्दिवेदिव ओजिष्ठं दिधेषे सहः॥ १०॥ ३१॥ भा०—हे (मघवन्) उत्तम पूजित धनों के स्वामिन्! (तृष्यन् ऋत्यः न) पियासा सृग जिस प्रकार (अवपानम् आगच्छति) जलाशय या घाट को प्राप्त होता और (वशान् अनु पिवति) यथेच्छ पान करता है उसी प्रकार तू भी (ऋष्यः) दर्शनीय एवं महान् (तृष्यन्) अर्थ-ऐश्वर्य के लिये तृष्णायुक्त (न) के समान होकर (अव-पानम्) अपने अधीन पालन करने योग्य राष्ट्र को (आ गिह ) प्राप्त कर। (वशान् अनु) अपनी अभिलाषाओं के वा अपने इष्ट अधीन जनों के अनुकूल (सोमं) राष्ट्रेश्वर्य का (पिव) पालन और उपभोग कर। तू (दिवे-दिवे) दिनों दिन (नि-मेघमानः) नियम से प्रजा पर सुखों का वर्षण करता हुआ मेघवत् उदार होकर (ओजिष्ट सहः) अति पराक्रम युक्त, शत्रुपराजयकारी सेन्य बल को (दिधेषे) धारण कर।

अध्वयों द्वावया त्वं सोम्रमिन्द्रः पिपासित । उपं नूनं युयुने वृषंणा हरी या च जगाम वृत्रहा ॥ ११ ॥

भा०—हे (अध्वर्धों) प्रजा के 'ध्वर' अर्थात् हिंसन, पीड़नादि को न चाहने वाले सेनापते! (त्वं) तू (द्रवय) शत्रु को दूर भगा वा प्रजापालनार्थ नहरादि को वहा। क्योंकि (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् राजा (सोमं) राष्ट्र को (पिपासित) पालन करना चाहता है। वह (न्तं) निश्चय से (व्रपणा हरी) बलवान् अर्थों को (उप युयुजे) रथ में जोड़ता है और वह (वृषणा हरी) बलवान्, वीर्यवान् स्त्री पुरुषों का (उप युयुजे) परस्पर सम्बन्ध करे और उनका राष्ट्र के कार्य में उपयोग करे और इस प्रकार वह (वृत्तहा) बढ़ते शत्रु तथा विध्नों को नाश करता हुआ (आजगाम च) आवे और आगे बढ़े।

स्वयं चित्स मन्यते दार्श्वरिजेनो यत्रा सोमस्य तृम्पसि । इदं ते अन्नं युज्यं समुचितं तस्येहि प्र द्रवा पिर्व ॥ १२॥ भा०—हे राजन् ! (यत्र) जिस राष्ट्र वा उचपद में (सोमस्य) तू ऐश्वर्य से ( तुम्पिस ) तृप्त होता है (सः ) वह राष्ट्रवासी प्रजाजन (दाशुरिः) कर आदि देने वाला होकर (स्वयं चित्) अपने आप ही (मन्यते) सब राष्ट्र कार्यं को समझता है। (ते) तेरे छिये (इदं) यह समस्त ( अन्नं ) अन्न ( युज्यं ) और सहयोगी बल (सम्-उक्षितम् ) अच्छी प्रकार सींचां जावे। (तस्य) उसको तू (आ इहि) प्राप्त कर और (प्रद्व) अन्नादि के लिये जल धाराएं प्रद्वित कर, नहरें चला और (प्र द्व ) वेग से शत्रु पर आक्रमण कर । और (पित्र ) राष्ट्र का पालन और उपभोग कर ।

रथेष्ठायाध्वर्यवः सोमुमिन्द्राय सोतन ।

श्रिधि ब्रध्नस्याद्रयो वि चत्तते सुन्वन्तो ढार्श्वध्वरम् ॥ १३॥

भा०—हे ( अध्वर्यंतः ) प्रजाओं के विनाश को न चाहने वाले राष्ट्र के उत्तम पुरुषो ! आप लोग ( रथेष्टाय इन्द्राय ) रथ पर स्थित शत्रुहन्ता राजा वा सेनापति के छिये (सोमम्) ऐश्वर्य (सोतन) उत्पन्न करो। उसे अभिषेक द्वारा ऐश्वर्यं का स्वामी बनाओ। (ब्रध्नस्य अधि) अन्तरिक्ष में जिस प्रकार ( दाशु-अध्वरम् सुन्वन्तः ) वृष्टि अन्नादि देने वाले सूर्य के जीवनप्रद <mark>जलप्रदान रूप यज्ञ को देते हुए (अद्रयः) मे</mark>घगण ( वि चक्षते ) दिखाई देते हैं उसी प्रकार ( ब्रध्नस्य अधि ) मूल आधार राष्ट्र के ऊपर (दाशु-अध्वरम्) ऐश्वर्यप्रद राजा के प्रजापालक यज्ञ को (सुन्वन्तः) करते हुए (अद्रयः) शस्त्र-वल के अध्यक्ष जन (वि चक्षते ) विविध प्रकार से दीखें, वा विशेष २ आज्ञाएं करें। उपं ब्रध्नं वावाता वृषंगा हरी इन्द्रंमपर्सु वत्ततः ।

श्रुर्वाञ्चं त्वा सप्तयोऽध्वरश्रियो वर्हन्तु सवनेदुर्प ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार (वावाता वृषणा हरी बध्नं इन्द्रम् उप वक्षतः ) वेग से जाने वाले वृष्टिकारक वायु और मेघ आकाश में 'इन्द्र' विद्युत् को अपने में धारण करते हैं और जिस प्रकार ( ब्रध्नं वृषणा हरी वावाता त्रध्नं इन्द्रम् सु उप वक्षतः ) वलवान् वेगवान् दो अश्व प्रवन्धकुशल ऐश्वर्य पित राजा को नाना राष्ट्र कार्यों में दूर २ तक ढो ले जाते हैं
उसी प्रकार (त्रध्नं इन्द्रम्) राष्ट्र के उत्तम प्रवन्धक, सूर्यं के समान तेजस्वी
पुरुष को (वावाता) वायुवत् वेग से जाने और शतु का नाश करने में
समर्थ (वृषणा) वलवान्, मेघवत् उदार (हरी) दोनों विद्वानों के
वर्ग (अप-सु) राष्ट्र के नाना कार्यों में (उप वक्षतः) धारण करें वा
समीप जाकर अपने उत्तम वचन कहा करें। हे इन्द्र ऐश्वर्यवन्! (अर्वाञ्चं)
शातुनाशक सैन्य गण से युक्त (त्वा) तुझ को (अध्वर-श्रियः सप्तयः)
शातुओं से न पराजित होने वालों की शोभा को धारण करने वाले वा
युद्ध यज्ञ की शोभा धारण करने वाले, वेग से जाने वाले वीरगण
(सवना इत् उप वहन्तु) नाना ऐश्वर्य अधिकार तुझे प्राप्त करावें।
प्र पूषर्णं वृणीमहे युज्याय पुक्वस्तुम्।

स रीक्र शिच पुरुद्दत नो धिया तुर्जे राये विमोचन ॥१५॥३२॥

भा०—हम (युज्याय) मित्रभाव के लिये वा उत्तम पद पर नियुक्त करने के लिये (पूषणं) पोषक (पुरु-वसु) बहुत से ऐश्वर्य और राष्ट्र में वसे जनों के स्वामी को (वृणीमहे) वरण करें। हे (शक) शक्तिशालिन ! हे (पुरु-हूत) बहुत से मनुष्यों से स्वीकृत ! हे (वि-मोचन) हु: खों और बन्धनों से छुड़ाने हारे ! (सः) वह तू (नः) हमें (तुजे) शतु के नाश करने और प्रजा को शरण देने तथा (राये) ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिये (धिया) बुद्धिपूर्वक (शिक्ष) शक्त बना, उत्तम शिक्षा दे।

सं नः शिशीहि भुरिजीरिव जुरं रास्वं रायो विमोचन। त्वे तर्नः सुवेदंमुस्चियं वसु यं त्वं हिनोषि मत्यीम् ॥ १६॥

भा०—( भुरिजोः इव ध्रुद्रम् ) दोनों बाहुओं में पकड़ कर जिस अकार छुरे को तेज़ करते हैं उस प्रकार हे राजन् ! हे (विमोचन ) कष्टों और बन्धनों से छुड़ाने हारे ! तू (अरिजोः) दोनों पालनशील बाहुओं में सुरक्षित कर (नः) हमें (सं शिशीहि) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर, उत्तम रूप से शासित और प्रखर शक्ति वाला बना। और (रायः रास्य) नाना ऐथर्य प्रदान कर। (त्वं) तू (यं) जिस (प्रत्यंम्) मनुष्य वर्ग को या शत्रु को मारने वाले सैन्य को (हिनोषि) अपने अधीन सञ्चालित करता है, हे राजन्! (त्वं) तेरे अधीन (नः) हमारा (उन्चियं) गवादि पशुसम्पदा से युक्त, (तत् वसु) वही राष्ट्र में बसा धन (सुवेदम्) सुख से प्राप्त करने योग्य, सर्वोत्तम है। राजा के शखन्वल और प्रजाजन ही सर्वोत्तम धन हैं। वह स्वर्णादिक को प्रजा से उत्तम न समझे, न उसके लिये प्रजा का नाश करे। विमें त्वा पूषकृञ्जमें विमें स्तोतिब ग्राप्टृणे। न तस्य वेम्यर्णं हि तद्यंसो स्तुषे प्रजाय सामने।। १७॥

भा०—हे (पूषन्) पोषण करनेहारे! (ऋक्षसे) उत्तम रीति से कार्य करने के लिये में प्रजावर्ग (त्वा) तुझे (वेमि) चाहता हूं। हे (आ-घृणे) सब ओर से प्रदीष्ठ, सूर्यवत् तेजिस्वन्! (स्तोतवे) स्तुति करने के लिये भी (त्वा वेमि) तुझे ही चाहता हूं। हे (वसो) सबको बसाने और सब में वसने वाले प्रभो! (अरणं हि तत्) क्योंकि वह रमणीय या सुखजनक नहीं है इसलिये (तस्य न वेमि) उसकी मैं चाहना भी न करूं। (पज्ञाय) विद्वान् (साम्ने) सबके लिये समान रूप से आद्र योग्य, सबके प्रति समान व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की मैं (स्तुषे) स्तुति करता हूं।

'साम'—साम्चा समानयन्, तत्साम्चः सामत्वम्। तै० २।२।८।७॥ समेत्य साम प्राजनताम् तत्साम्चः सामत्वम्। जै० उ० १।५१।२॥ सद् यत् संयन्ति तस्मात्साम। जै० उ० १।३३।६।७॥ समा उ ह वा अस्मिन् छन्दांसि साम्यात्॥ सा० १।१।५॥ तद् यदेष सर्वैः लोकैः समस्तस्मादेषः एव साम ॥ जै० ३०१।१२।५॥ साम इति छन्दोगाः उपासते । एतस्मिन् हि इदं सर्वं समानम् । २०१०।५।२।२०॥ यो नै भवति, यः श्रेष्ठतामश्तुते सः सामन् भवति । असामान्य इति ह निन्दन्ति । ऐ० ३।२३॥ तद्यत् सा च अमश्च तत्साम अभवत् ॥ जै० ३०१।५३।५॥ यहे तत्सा च अमश्च सम-वद्तां तत्साम अभवत् । गो० उ० ३।२०॥

(१) जिसे सब आदर से मिलकर लावें (२) सब मिलकर बनावें या करें, (३) सब मिलकर चलें, (४) जिसमें या जिसकें अधीन सब समान हों, (५) जो सबके बरावर हो, जिसमें सब समान हों, (६) जो सबसे श्रेष्ठ हो, (७) वह प्रजा और उसका सहवर्ती राजा दोनों मिलकर संवाद करते हैं वह 'साम' है। परा गावो यर्वस् कचिंदाघृणे नित्यं रेकणों श्रमत्यं। श्रम्माकं पूषन्नविता शिवो मेव मंहिंष्टो वार्जसातये॥ १८॥

भा०-हे (आगृणे) सब प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन् ! हे अमर्त्य ! साधारण मनुष्यों में विशेष ! (कचित् ) जब कभी भी (गावः) गौवें ( यवसम् ) चारे का लक्ष्य कर ( परा ) दूर भी हों तो भी (रेवंणः) वह धन ( नित्यं ) स्थिर बना रहे, उसे कोई न हरे । हे ( पूषन् ) पोषक स्वामिन् ! तू ( अस्माकम् अविता ) हमारा रक्षक और ( शिवः ) कल्याणकारक ( भव ) हो । और तू ( वाजसातये ) ऐश्वर्यं के संविभाग बल को प्राप्त करने के लिये ( मंहिष्ठः ) अति दानशील और सर्वपूज्य ( भव ) हो ।

स्थूरं राधः शतार्थं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु।

राईच्त्वेषस्यं सुभगस्य रातिषुं तुर्वशेष्वमन्महि॥ १९॥

भा०—( दिविष्टिषु ) उत्तम दान देने और उत्तम इच्छाओं, अभि-छाषाओं वाले (रातिषु ) दानशील, (तुर्वशेषु ) चारों पुरुषार्थों के इच्छुक मनुष्यों के ऊपर (कुरुंगस्य ) कर्म करने वाले समस्त जीवों को भी प्राप्त उनमें भी न्यापक ( राज्ञः ) दीप्तियुक्त, स्वयंप्रकाश, ( त्वेषस्य ) कान्तिमान् , तीक्ष्ण, (सुभगस्य) उत्तम ऐश्वर्यवान् प्रभु के (शतार्थ) अर्थों सूर्यादि से, वा भोक्ता जीवों से सम्पन्न (स्थूरं राधः) बड़े भारी ऐश्वर्य को देखकर हम ( अमन्महि ) उसका मनन करें, मान आदर करें । धीभिः सातानि काएवस्य वाजिनेः प्रियमेधैर्भिद्यभिः।

ष्टिं सहस्रानु निर्मेजामजे निर्यूथानि गवामृषिः ॥ २०॥

भा०—(वाजिनः) ऐश्वर्यवान् (काण्वस्य) विद्वान् राजा के (गवां) वेग से जाने वाले अर्थों के (पिष्टं सहस्रा) ६०००० साठ २ हज़ार के ( यूथानि ) समूह ( अभि-द्युभिः ) तेजस्वी ( प्रिय-मेघैः ) यज्ञ के प्रिय, विद्वानों, शत्रुहिंसन के प्रिय ( धीभिः ) बुद्धिमान् पुरुषों द्वारा (सातानि) अच्छी प्रकार विभक्त हों। उनको (ऋषिः) उत्तम द्रष्टा निरीक्षक पुरुष ( अनु निर् अजे ) प्रति दिन पूरी तरह से सञ्जालित करे। ( २ ) इसी प्रकार (वाजिनः कण्वस्य ) ऐश्वर्यं, ज्ञान और बलशाली मेघवान् प्रभु की ( निर्मं जाम् गवां षष्टिं सहस्रा यूथानि ) अति गुद्ध गौ, अर्थात् वाणियों के ६० हज़ार के समूह 🖁 (अभि-चुभिः प्रियमेधैः ) सब प्रकार से ज्ञान-प्रकाशों से युक्त यज्ञप्रिय विद्वानों द्वारा (सातानि) विभक्त किये जावें। और उनको (ऋषिः) मन्त्रदृष्टा ऋषि वा उत्तम शिष्य (अनु निर् अजे ) अनुकूल रूप से पूर्णं, यथार्थ ज्ञान करे।

वृत्तार्श्चिन्मे अभिपित्वे अरारगुः। र्गों भेजन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहना ॥ २१ ॥ ३३ ॥ ७ ॥

भा०—( बृक्षाः चित् ) बृक्ष जिस प्रकार वायु का झकोरा लगने पर मर्मर ध्वनि करते हैं, वे जिस प्रकार ( मेहना ) वृष्टियुक्त ( गां भजन्त ) भूमि का सेवन करते हैं और (मेहना अर्थ भजन्त) वृष्टिकारक आशु-गामी वायु का सेवन करते हैं उसी प्रकार (मे) मुझ स्वामी को (अभि-पित्वे ) प्राप्त होने पर ( बृक्षाः चित् ) भूमि को वश करके बैठे हुए भूपित

लोग भी (अरारणुः ) हर्षध्विन करते हैं। वे (गां) उत्तम भूमि को (भजन्त) प्राप्त करते तथा (मेहना अर्थ भजन्त) उत्तम अश्वादि सैन्य को प्राप्त करते हैं। इति त्रयिश्विशो वर्गः। इति सप्तमोऽध्यायः॥

#### **अ**ष्टमोऽध्यायः

## [ Ä ]

ब्रह्मातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः—१—३७ अश्विनौ । ३७—३६ चैद्यस्य कशोंदानस्तुतिः ॥ छन्दः—१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २६, ३२, ३३, निचृद् गायत्री । २—४, ६—१०, १४—१७, १६, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३१, ३५ विराड् गायत्री । १३, २६ आचीं स्वराड् गायत्री । ३७, ३८ निचृद् बृहती । ३६ आपीं निचृदनुष्टुप् ॥ एकोनचत्वारिंशहचं स्क्रम् ॥

दूरादिहेच यत्मृत्यं कृण्खुरशिश्वितत् । वि भानुं विश्वधातनत् ॥ १ ॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (अरुणप्सुः) अरुण, कान्तियुक्त रूप वाली उपा (दूरात् सती) दूर रहकर भी (इह एव) यहां ही, समीप विद्यमान के समान ही (अशिश्वितत्) जगत् भर को श्वेत कर देती है और (विश्व-धा) सब प्रकार से (भानुं) कान्ति को (वि अतनत्) विस्तारित करती है उसी प्रकार (अरुणप्सुः) अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ नवयुवति (दूरात् सती) दूर देश में रहती हुई भी, सती, सच्चरित्र स्त्री (इह इव) जैसे यहां हो ऐसे गृहवत् ही (अशिश्वितत्) अपने चरित्र से जगत् को शुस्र कर देती है और (विश्वधा) सब प्रकार से (भानुं वि अहनत्) अपनी कीर्त्ति दीप्ति को फैलाती है।

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीसयः । स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ मनु॰ ९।२६॥

# नृवर्द्धा मनोयुजा रथेन पृथुपार्जसा । सर्चेथे अभ्विनोषर्सम् ॥ २॥

भा०—हे (दला) दर्शनीय वा दुष्टों वा शारीरस्थ दोषों के नाश करने वाले खी पुरुषो ! मुख्य नायको, प्राण उदानवत् हे (अधिना) दो अधों पर चढ़े नायकों के समान अधों, इन्द्रियों और मन के स्वामी जितेन्द्रिय, जितमनस्क जनो ! (नृवत्) दो नायकों के समान आप दोनों (मनः-युजा) मन रूप सारिध या अध की शक्ति से युक्त (पृथु-पाजसा) अधिक वलशाली (रथेन) दृ रथदेह से युक्त होकर (उपसम् सचेथे) अपने चाहने वाले को प्राप्त होओ। (२) दो गिर नायक शत्रुपीड़क सेना को प्राप्त करें। (३) प्राण उदान मनोयोग युक्त रथ अर्थात् व्यापार से अर्थात् योगाभ्यासवश विशोका रूप उपा को प्राप्त करावें।

युवाभ्यां वाजिनीवसु प्रति स्तोभां श्रद्यत । वार्चं दूतो यथोहिषे ॥ ३॥

भा०—हे (वाजिनी वस्) अन्न वल और ऐश्वर्य से युक्त प्रजा, सेना भूमि और यागादि किया से उत्पन्न धन के स्वामी स्त्रीपुरुषो ! (युवाभ्यां) आप दोनों के लिये (स्तोभाः) उत्तम स्तुतिवचन (प्रति अदक्षत) प्रत्येक कार्य में दीखें। (यथा दृतः) दृत के समान मैं (वाचं ओहिषे) वाणी को धारण करता हूं।

पुरुष्टिया ग्रं <u>ऊतये पुरुम</u>न्द्रा पु<u>रू</u>वसूं। स्तुषे कगवासो ख्रश्चिनां॥ ४॥

भा०—( अधिना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष दोनों (पुरुप्रिया) बहुत को प्रिय, (पुरुमन्द्रा) बहुतों को प्रसन्न करने वाले और (पुरूवस् ) बहुत से ऐथर्यों के स्वामी होकर ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये हों। उन दोनों को (कण्वासः) विद्वान् उपदेष्टा लोग (स्तुषे) उपदेश करने के लिये हों।

मंहिष्ठा वाज्यातेमेषयंन्ता शुभस्पती । गन्तारा <u>बा</u>श्चषी गृहम् ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( मंहिष्टा ) अति पूज्य ( वाज-सातमा ) ज्ञान, अन्न बल के देने वालों में उत्तम ( इपयन्ता ) उत्तम अन्न की कामना करने वालें ( ग्रुसः पती ) उत्तम कल्याण कर्म और ग्रुह् जल को पालन वा पान करने वाले स्वयं पति पत्नी ( दाग्रुपः गृहम् ) ज्ञानादि देने वाले के गृह को (गन्तारा) जाने वाले होओ। इति प्रथमो वर्गः॥

ता सुदेवायं दाशुषं सुमेधामवितारिणीम् । घृतैर्गव्यूतिमुत्ततम् ॥ ६॥

भा०—(ता) वे आप दोनों उत्तम विद्वान् और उत्तम विजिगीषु वा विद्यादि के अभिलाषी शिष्यों के स्वामी (दाञ्चपे) ज्ञानदाता गुरु, आचार्य वा धनप्रद स्वामी की (सु-मेधाम्) उत्तम बुद्धियुक्त (अवितारिणीम्) विनाश न होने देने वाली (गन्यृतिम्) वाणियों के सम्मिश्रण होने की यज्ञ किया वा नीति को गोचर भूमि के समान ही (घृतैः उक्षतम्) स्नेहों और घृतादि पवित्र पदार्थों वा (घृतैः) जलों से सींचो, बढ़ाओ, उन्नत करो।

त्रा नः स्तोमसुपं द्ववत्त्यं श्येनेभिराश्चिः। यातमश्वेभिरश्विना ॥ ७ ॥

भा०—हे (अश्विना) उत्तम अश्वों और इन्द्रियों के स्वामी जनो ! आप दोनों (नः) हमारे (द्रवत् त्यम्) शीघ्र शीघ्र ही (नः) हमारे (स्तोमम् उप) स्तुत्य उपदेश को प्राप्त करने के लिये (श्येनेभिः) उत्तम गति वाले सदाचारी, (आश्चिभः) शीघ्रगामी और (अश्वेभिः) अश्वोंवत् प्राण वृत्तियों से (उप यातम्) प्राप्त होओ।

येभिस्तिचः परावती दिवो विश्वानि रोचना। त्रीर्ँक्रुन्परिदीर्यथः॥८॥

भा०—( येभिः ) जिन वेग युक्त साधनों से तुम दोनों ( तिस्रः दिवः त्रीन् अक्तून् ) तीन दिन और तीन रातों में ही (परावतः) दूर के समस्त देशों और (विश्वानि रोचना) समस्त रुचिकर स्थानों को भी (परि दीयथः) परिभ्रमण कर सको उन ही साधनों से हमारे (स्तोमम् उपयातम् ) स्तुत्य यज्ञादि कार्यं को भी प्राप्त होओ।

<u> उत नो गोमतीरिषं उत सातीरहर्विदा।</u> वि पथः सातये सितम् ॥ ९॥

भा०-हे (अहर्विदा) दिन को प्राप्त कराने या ज्ञान करा देने वाले उपा सूर्यवत् वा सूर्यं चन्द्रवत् (अहर्विदा) अविनाशी आत्मा को जानने वाले वा दिन कृत्य के ज्ञाता जनो ! आप दोनों ( उत ) भी (नः) हमारी (गोमतीः इषः ) उत्तम वाणियों से युक्त इच्छाओं और (गोमतीः इषः ) भृमियों से युक्त वा गोरस—दुग्ध, दही घृतादि से युक्त अन्नों को (उत सातीः) सेवन योग्य सम्पदाओं को प्राप्त करो और (पथः सातये) सन्मार्गों के प्राप्त करने और सेवन के लिये (वि सितम्) विविध प्रकार से नियम बन्धन करो।

त्रा नो गोमन्तमध्विना सुवीर सुरथं र्यिम्। बोळ्हमश्वावतीरिषः॥ १०॥ र ॥

भा० — हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (नः) हमें (गोमन्तं) गौओं से युक्त, (सु-वीरं) उत्तम वीरों वाले (सुरथं रियम्) उत्तम रथसम्पन्न ऐश्वर्य को (आ वोडम् ) प्राप्त कराओ। और (अश्वावतीः इषः ) अश्वों वाली सेनाओं को भी (आ वोडम् ) धारण और वश करो 🕨 इति द्वितीयो वर्गः ॥

वावृधाना श्रुभस्पती दस्त्रा हिर्गयवर्तनी।

पिवतं सोम्यं मधु ॥ ११ ॥

भा०—हे ( दस्रा ) दुःखों के नाश करने वाले आप दोनों ( ग्रुभः-पता ) उत्तम गुणों और कल्याणमय आचार का पालन करते हुए ( वावृ-धाना ) बढ़ते हुए ( सोम्यं मधु पिबतम् ) ओषधि-रस से युक्त मधु एवं मधुर अन्न, जल का उपभोग करो।

श्रस्मभ्यं वाजिनीवस् मुघर्वद्भ्यश्च सुप्रथः।

छ्दिँयन्तमद्भियम् ॥ १२॥

भा०—हे (वाजिनी वस्) अन्न, ऐश्वर्य बल आदि उत्पन्न करने वाली किया सेना आदि को धनवत् पालन करने वाले वीर विद्वान् खी पुरुषो ! आप दोनों (अस्मभ्यम् ) हमारे और (मघवद्भ्यश्च ) उत्तम धनसम्पन्न पुरुषों के उपकार के लिये (अदाभ्यम् छिदः) न नाश होने योग्य, सुखप्रद गृह प्रदान करो ।

नि षु ब्रह्म जनां<u>नां याविष्टं त्य</u>मा गंतम् । मो ष्वं क्याँ उपारतम् ॥ १३ ॥

भा०—हे शक्तिमान् सेनापति, और सैन्य वर्ग जनो ! (यो ) जो आप दोनों (जनानां ब्रह्म ) मनुष्यों के धन, अन्न और बृहत् राष्ट्र को (नि सु अविष्टम् ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो वे आप दोनों (त्यम् आ गतम् ) शीव्र प्राप्त होओ। (अन्यान् ) औरों को (मो सु उप अरतम्) मत प्राप्त होओ।

श्चस्य पिवतमिवना युवं मद्रस्य चार्रणः। मध्वो रातस्य घिष्णया ॥ १४ ॥

भा०—हे (अश्विना) रथी सारिधवत् अश्वों, एवं इन्द्रियों तथा वेगयुक्त साधनों के स्वामी जनो ! आप दोनों (धिष्ण्या) स्तुतियोग्य, उत्तम बुद्धियुक्त और पूज्य आसन वा पदों के योग्य होकर (एतस्य) आदर पूर्वक दिये (अस्य चारुणः मदस्य) इस उत्तम नृप्तिजनक मधुर मधुपर्कादि अन्न का (पिवतम्) पान, उपभोग करो।

श्रुस्मे श्रा वहतं रुचिं शतवन्तं सहिंगणम्। पुरुक्तुं विश्वधायसम् ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०-हे जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! वा रथी सार्थिवत् राजा और सचिव जनो ! आप दोनों ( अस्मे ) हमारे लिये ( शतवन्तं ) सौ और (सहिक्षणं) हजार संख्यायुक्त (रिषं) ऐश्वर्थं (आवहतम्) प्राप्त कराओं । वह ऐश्वर्य (पुरु: क्षुं ) बहुतों को अल देने और बसाने में समर्थ और (विश्व-धायसम् ) सबका पालक पोपक हो । इति तृतीयो वर्गः ॥

पुरुत्रा चिद्धि वं नरा विद्वयन्ते मनीषिणः।

वाघद्भिरिवनागतम् ॥ १६॥

भों - हे ( नरी ) नायक जनो ! अमात्य राजा वा स्त्री पुरुषों! (मनीपिणः) मनस्वी ज्ञानी लोग (वां) आप दोनों को ( पुरुत्र चित् हि ) बहुत से कार्यों में (वि-ह्वयन्ते) विशेष रूप से आदर पूर्वक वुलावें। आप दोनों (वाघद्धिः) भार वहन करने में समर्थ अर्थों के समान क्षमता-थुक्त विद्वान् पुरुषों सहित ( आ गतम् ) आओ।

जनासो वृक्कबहिंषो हविष्मन्तो अर्ङ्कतः। युवां हवन्ते अध्वना ॥ १७॥

भा०—हे ( अश्विना ) अश्व अर्थात् राष्ट्र के स्वामी राजा और अमात्य, सेना-सभा के अध्यक्ष जनों ! ( युवां ) आप दोनों को ( वृक्त-बर्हिणः ) कुशा को काट लाने वाले यज्ञशील पुरुषों के समान (वृक्त-वर्हिषः) अपने बढ़ते शत्रुओं को काट गिराने वाले ( हविष्मन्तः ) अन्नादि उत्तम समृद्धिः मान् ( अरंकृतः ) अत्यन्त उद्योग से कार्यं करने वाले, कर्मण्य जन (हवन्ते) बुलाते हैं वा तुम को अपना प्रधान स्वीकार करते हैं।

श्रुस्मार्कम्य वाम्यं स्तोमो वाहिष्टो अन्तमः। युवाभ्यां भूत्विश्वना ॥ १८॥ भा०-हे (अधिना) अधादि सैन्य, राष्ट्र और विद्यादि में निष्णात विद्वानों के स्वामी जनो ! (अस्माकम् ) हमारा (अयं ) यह (वां ) आप दोनों को लक्ष्य करके किया (स्तोमः ) स्तुति योग्य उपदेश वचन एवं व्यवहार (युवाभ्यां ) आप दोनों के लिये (अन्तमः ) अति समीप और (वाहिष्टः ) अति सुख प्राप्त कराने वाला और रथ के समान जीवन को सुख से यापन करा देने वाला (भूतु ) हो।

यो है वां मधुना हित्राहिता रथ्च वैंगे।

तर्तः पिवतमश्विना ॥ १९॥

भा०—हे (अश्वना) रथी सारथिवत्, जितेन्द्रिय, विद्यावान् एवं अश्वों, राष्ट्रादि के स्वामी जनो ! जिस प्रकार (रथचर्ण आहितः हतिः) रथ को खेंचने के स्थान पर जल की मशक लटकी रहती है और रथस्थ पुरुष (मधुनः पिवतः) जल का पान और अब का भोजन करते हैं उसी प्रकार (रथ-चर्षणे) रमण योग्य गृहस्थ वा राष्ट्र कार्य के उठाने के समय भी (वां) आप दोनों के लिये (मधुनः) मधुर अब, जल तथा ऐश्वर्य का (यः) जो (हितः) पात्र (आहितः) आदर पूर्वक प्रस्तुत किया जावे (ततः) उससे (पिबतम्) जल अन्नादि का अवश्य उपभोग करो। अथवा—(यः मधुनः) जो 'मधु' अर्थात् शत्रु का दमन या पीड़क करने में समर्थ (हितः) शत्रु को काट गिराने में समर्थ शख्राख्र सैन्य (आहितः) राष्ट्र के सब ओर स्थापित हो (ततः) उसके बल पर (पिबन्तम्) राष्ट्र का पालन और उपभोग करो।

तेन नो वाजिनीवसू पश्चे तोकाय शं गर्वे। वहंतुं पीर्वश्रीरिषं: ॥ २०॥ ४॥

भा० है (वाजिनी-वस्) 'वाजिनी' अर्थात् ज्ञानयुक्त बुद्धि, बल युक्त सेना और ऐश्वर्य युक्त समृद्धि, भूमि आदि के ऐश्वर्य के स्वामी! आप दोनों (तेन) उस पूर्वोक्त मधु से पूर्ण पात्र वा शतुकर्षक बल से (नः) हमारे (पश्वे) पशुओं की रक्षा (तोकाय) सन्तानों के पालना

और ( गवे दां ) गौओं की शान्ति कल्याण के लिये ( पीवरी: इषः ) अति हृष्ट पुष्ट सेनाओं और अन्न सम्पदाओं को ( वहतं ) धारण करो । और हमें प्राप्त कराओ । इति चतुर्थो वर्गः ॥

<u>उत नो दिव्या इर्ष उत सिन्धूरहर्विदा।</u>

अप द्वारेव वर्षथः ॥ २१॥

भा०—हे (अहर्विदा) दिन के समस्त कृत्यों को रीति से जानने वाले प्रधान और गौण जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे लिये (दिन्याः इषः ) उत्तम २ अन्न और विजयोद्योगिनी सेनाओं को ( उत ) और ( सिन्धृन्) बहने वाली जल धाराओं और वेगवान् अश्वों को (द्वारा इव) उत्तम साधनों, द्वारों और मार्गों से (अप वर्षथः) दूर तक वर्षाओ, पहुंचाओ और लेजाओ।

कुदा वं तौम्यो विधत्समुद्रे जीहितो नरा। यद्वां रथो विभिष्पतात् ॥ २२ ॥

भा०—(तौन्च्यः) 'तुम्र' अर्थात् शत्रुओं को मारने में समर्थ पुरुषों में कुशल, उनका स्वामी सेनापति । हे (नरा) नायक वरो ! (समुद्रे) उमड़ते हुए शत्रु सैन्य के बीच (जिहतः ) आकर (वां ) तुम दोनों की (कड़ा) कब (विधत्) सेवा करे ? [उत्तर] (यत्) जब (वां) तुम दोनों का (रथः) रथ सैन्य (विभिः) वेगवान् अश्वों से (पतात्) प्रयाण करे।

युवं करावाय नासुत्यापिरिप्ताय हुम्ये । श्रवदूर्तीदेशस्यथः ॥ २३॥

भा०—हे ( नासत्यौ ) सत्य का उपदेश देने और सत्य का विधान करने और कभी असत्य व्यवहार न करने वाले जनो ! (युवं) आप दोनी ( हम्यें ) उत्तम गृह में रहते हुए ( अपि-रिप्ताय कण्वाय ) पीड़ित विद्वान् जन को बचाने के लिये ( शश्वत् ) सदा ( ऊतीः दशस्यथः ) नाना रक्षाएं अञ्जादि तृष्तिकारक पदार्थं भी प्रदान किया करो ।

ताभिरा यातमूतिभिनेव्यंसीभिः सुश्रहितभिः।

यद्वां वृषरवसू हुवे ॥ २४ ॥

भा० — हे (वृषण्-वस्) बलवान् पुरुषों को राष्ट्र में बसाने वाले नायक पुरुषों ! (यत् वां) अब मैं आप दोनों को (हुवे) प्रजाजन पुकारूं, अवसर पर चाहूं। तब २ आप दोनों (ताभिः) इन नाना (नव्य-सीभिः) अति नवीन, अति उत्तम (सु-शस्तिभिः) शासन व्यवस्थाओं और (ऊतिभिः) रक्षा साधनों सहित (आ-यातम्) प्राप्त होओ।

यथां चित्करावमावंतं प्रियमेधमुपस्तुतम् । त्रात्रिं शिक्षारमिश्वना ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—( यथा चित् ) जैसे भी हो वैसे हे ( अश्वना ) जितेन्द्रिय उत्तम बलवान् विद्यावान् खी पुरुषो ! आप दोनों ( कण्वम् आ अवतम् ) विद्वान् पुरुष की रक्षा किया करो। और आप दोनों ( उप-स्तुतम् ) प्रशंस-नीय (प्रिय-मेधम् ) यज्ञ और युद्धादि के प्रिय विद्वान् और वीर पुरुष की रक्षा करो। और (शिक्षारम् ) मधुर शब्द करने और मधुर वचन कहने वाले वाद्य, गान प्रिय एवं किव और उत्तम उपदेष्टा वर्ग की भी रक्षा करो। इति पञ्चमो वर्गः॥

यथोत कृत्व्ये धनेऽशुं गोष्वगस्त्यंम्। यथा वाजेषु सोर्भरिम्॥ २६॥

भा०—हे उत्तम विद्वान् बलवान् स्त्री पुरुषो ! (यथा उत ) और जैसे हो वैसे, (कृत्ये धने ) धन को पैदा करने के लिये (अंग्रुम् ) खाने और भोगने योग्य अन्नादि की रक्षा करो । और (गोपु) किरणों के प्राप्त्यर्थ (अगस्त्यम्) सूर्य और भूमियों को सम्पन्न बनाने के लिये स्थावर पर्वत वृक्षों की रक्षा करो । (यथा) जैसे हो वैसे (वाजेषु) ज्ञानों, अन्नों

और वलों की रक्षा के लिये (सोभिरिम्) उत्तम रीति से उनके पालक की रक्षा करो।

एतार्वहां वृषरवसू अती बा भूयी अश्विना। गृणन्तः सुम्नमीमहे ॥ २७॥

भा०—हे (वृषण्-वस्) वलवान् शासकों को राष्ट्र में बसाने वाले वा उनको अपना धन समझने वाले प्रधान पुरुषो ! ( गृणन्तः ) आप दोनों के प्रति उपदेश करते हुए हम प्रजाजन ( वाम् ) आप दोनों के (एतावत्) इतना ( सुम्नम् ) सुखकारी ऐश्वर्थ वा ( अतो वा भूयः) इससे भी अधिक की (ईमहे) याचना करते हैं।

रथं हिर्ग्यवन्धुरं हिर्ग्याभीशुमश्विना । त्रा हि स्थाथी दिविस्पृशंम् ॥ २८॥

भा०—हे (अश्वना) 'अश्व' अर्थात् वेग से जाने वाले रथ विमान विद्युत, अग्नि, जल आदि के स्वामी, तत्सः बन्धी कार्यकुशल विद्वान् एवं शिल्पी जनो ! पुरुषो ! आप दोनों (हिरण्यबन्धुरम् ) सुवर्ण, लोह आदि धातु से सुन्दर, कान्तियुक्त (हिरण्याभीश्रम् ) उत्तम लोहादि धातु की वनी रोक-थाम वाले (दिवि-स्पृश्चम् ) आकाश और भूमि दोनों को स्पर्श करने वाले दोनों यथेच्छ जाने वाले, (रथं स्थाथः हि) रथपर विराजा करो ।

हिर्गययी वां राभिरीषा ऋची हिर्ग्ययः। उभा चका हिर्गययां ॥ २९॥

भा०-हे विद्वान् शिल्पी जनो ! (वां) तुम दोनों के (इषाः) रथ के अग्र दण्ड (र्भिः) दृढ़ और (हिरण्ययी) सुवर्णादि उत्तम धातु के बने हों और ( अक्षः हिरण्ययः ) अक्ष भी लोह के दृढ़ बने हों। (उभा) दोनों ( चका ) चक भी ( हिरण्यया ) लोह से बने, दृढ़ हों।

तेन नो वाजिनीवस् परावतंशिचदा गतम्। उप्मां सुद्धतिं मम् ॥ ३०॥ ६॥

भा०—हे (वाजनीवस्) बलवती सेना और अन्नसम्पदा वाली भूमि के स्वामी जनो ! (तेन) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से (परावतः चित्) दूर देश से भी (नः आगतम्) आप लोग हमारे पास आया करो, (इमाम्) इस (मम सु-स्तुतिम्) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेशादि अवण किया करो। इति षष्टो वर्गः॥

त्रा वंहेथे प<u>रा</u>कात्पूर्वी<u>र</u>श्चन्तांवश्चिना ।

इषो दासीरमर्त्या ॥ ३१॥

भा०—हे (अमर्त्या ) असाधारण मनुष्यो ! आप दोनों (पराकात ) दूर देश से प्राप्त होने वाली (इषः आ वहेथे ) अन्नादि सामग्रियों को लाया करों। और (पूर्वीः) पूर्व प्राप्त अन्नों को (अश्वन्ता) भोग करते हुए (दासीः) मृत्यादि प्रजा को भी नयी अन्न सामग्री लाते रहो। उसी प्रकार (पराकात्) दूर देशों तक भी (इषः) तीव (दासीः वहेथे) शत्रुनाशक सेनाएं रक्खो।

त्रा नो द्युम्नैरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना।

पुरुश्चन्द्रा नासंत्या ॥ ३२ ॥

भा०—हे (नासत्या) कभी असत्य का आचारण न करने वार्ले एवं सत्य ही की व्यवस्था करने वार्ले (अश्विना) राष्ट्र, बल के स्वामी जनो! आप दोनों (पुरु-चन्द्रा) बहुत से प्रजावर्गों को आहादित करने वाले तथा बहुत से सुवर्णादि धनों के स्वामी होओ और (नः) हमें (द्युम्नैः) यशों, धनों, (अवोभिः) अन्नों, अवण योग्य ज्ञानों और प्रशंसाओं (राया) और ऐश्वर्य सहित (नः आ उप यातम्) हमारे पास आया करो।

एह वां प्रुष्टितप्से को वयो वहन्तु पर्शिनेः। श्रच्छा स्वध्वरं जनम् ॥ ३३॥ भा०—( इह ) इस राष्ट्र में ( पुषित-प्सवः) सिग्ध और उत्तम रोतिः १५ से परिपक्त भोजन करने वाले, (पर्णिनः) उत्तम रथों और वाहनों के स्वामी (वयः) पक्षिवत् शीघ्रगामी, तेजस्वी विद्वान् पुरुष घोडों के समान, र्नियुक्त होकर ( वां ) आप दोनों ही ( सु-अध्वरं जनं ) उत्तम यज्ञयुक्त प्रजावर्ग को ( अच्छ आ हवन्त ) भली प्रकार रथवत् धारण करें।

रथं बामचुंगायसं य इषा वतंते सह।

न चक्रमभि वाघते ॥ ३४॥

भा०—( यः इषा सह वर्तते ) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न है तुम दोनों के (अनु-गायसं) अनुगमन करने योग्य व प्रशंसनीय (रथम्) रमणीय राष्ट्र को (रथं चक्रं) रथ को चक्र के समान (चक्रं) चक्रवत् पर-सैन्य अथवा कर्मकर्तृराण (न अभि बाधते ) नहीं पीड़ित करें।

हिर्गययेन रथेन द्रवत्पाणिभिरश्वैः।

धीर्जवना नासंत्या ॥ ३५ ॥ ७ ॥

भा०-हे (नासत्या) नासिका में स्थित प्राणों के समान राष्ट्र में विद्यमान प्रमुख स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (धी-जवना) कर्म और बुद्धि में तीव वेग से युक्त होकर ( द्रवत् पाणिभिः अर्थैः रथेन ) वेगयुक्त चरणों वाले अर्थों से युक्त रथ के समान ही ( द्रवत्-पाणिभिः अश्वैः ) शीघ्र कर्मकारी, कुशल, सिद्ध हस्त विद्वानों से सुसि जित (हिरण्येन रथेन ) सुवर्णादि से सन्नद्ध उत्तम राष्ट्र सहित हमें प्राप्त होओ। इति सप्तमो वर्गः ॥

युवं मृगं जागृवांसं स्वदेथो वा वृषरावस् ।

ता नः पुङ्क्रमिषा र्यिम् ॥ ३६ ॥

भा०-हें ( बृषण्वस् ) बलवान् पुरुषों को धनवत् पालन करने वाले राजा सचिव जनो ! ( युवं ) आप दोनों ( मृगं ) सिंहवत् बलवान्, ( जागृवांसं ) जागरणशील, सदा सावधान, पुरुष को ( स्वद्थः ) उत्तम ष्टेश्वर्यं तथा उत्तम पुष्टिकारक भोजन प्रदान करो। इस प्रकार वे सेनादि के स्वामी लोग (नः) हमें (इषा) बलवती सेना सहित (रियम् पृङ्क्तम्) ऐश्वर्यं प्राप्त कराओ।

ता में अश्विना सनीनां विद्यातं नवानाम्।

यथां चिच्चैद्यः कुशुः शतमुष्ट्रांनां द्दंत्सहस्या दश गोनांम् ॥३०॥ मा०—हे (अधिना) वेगयुक्त अधादि साधनों के स्वामी जनो ! (ता)वे आप दोनों (मे) मुझ विद्वान् वा राष्ट्र के (नवानाम्) नये नये (सनीनां) योग्य ऐश्वर्यों और ज्ञानों का सदा (विद्यातम्) ज्ञान करते, जनाते वा प्राप्त कराते रहो। (यथा चित्) जिससे (चैद्यः कग्रः) विद्वानों में उक्तम ज्ञानदर्शी और तेजस्वी पुरुष (उष्ट्रानां) राष्ट्र में बसने और शत्रु को दग्ध करने वाले (शतम्) सैकड़ों प्रजाओं वा वीरों तथा (गोनाम् दशसहस्वा) दस सहस्व

भूमियों को भी (ददत्) प्रदान करे। यो मे हिर्गयूसन्हशो दशु राज्ञो अमहत्।

श्र धरपदा इच्चै धर्य कृष्ट्यश्चर्मम्ना श्रमित्रो जनाः॥ ३८॥

भा०—( यः ) जो बड़ा राजा वा प्रभु ( मे ) मुझे (हिरण्य-संदशः) सुवर्ण या सूर्य के समान दीखने वाले वा हित और रमणीय तत्व ज्ञानको देखने वाले सम्यक् दर्शी ( दश राजः ) दसों तेजस्वी, राजसभासदों को ( मे ) मेरे हितार्थ ( अमंहत ) राष्ट्र को प्रदान करता है उस ( चैद्यस्य ) ज्ञानी, विद्वानों में सर्वोत्तम पुरुष के ( अधः पदाः ) अधीन ( कृष्टयः ) कृषक, शत्रुपोड़क जन, खड्ग और (अभितः) उसके चारों ओर (चर्मम्नाः जनाः) चर्म, खड्ग आदि का अभ्यास करने वाले वीर पुरुष (इत्) अवश्य सहते हैं। ( र ) इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर सब विद्वान् ज्ञानी जीवों में ज्यापक होने से 'चैद्य' है सब जीव कृष्ट भूमियें अन्न सम्पदादिवत् उत्पन्न होने वाले होने से 'कृष्टि', जन्म लेने से 'जन' और चर्मवेष्टित देह को बार २ लेने से वा चर्मवेष्टित देह में कर्मों और ज्ञानों का पुनः २ अभ्यास करने वाले होने से जीव 'चर्मन्न' हैं। वे उसके ही अधीन रहते हैं। वह प्रभु मुझ

जीवगण को दस हित रमणीय ज्ञानप्रद दस तेजीयुक्त प्राणीं, इन्द्रियों को प्रदान करता है।

मार्किरेना पथा गाद्येनेमे यन्ति चेदयः।

श्चन्यो नेत्सूरिरोहिते भृिदार्वन्तरो जर्नः ॥ ३९॥ ८॥ १॥

भा०—( येन पथा ) जिस मार्ग से ( इमे चेदयः ) ये विद्वान् जन ( यन्ति ) गमन करते हैं ( एना पथा ) उस मार्ग से ( माकिः गात् ) कोई जा नहीं सकता। उनका मार्ग सुगम नहीं होता। ( अन्यः ) दूसरा कोई (भूरिदावत् तरः जनः ) बहुत धनादि देने वाला और (सुरिः ) विद्वान् भी (नः ओहते) इतना कार्य भारादि उठाने में समर्थ नहीं होता है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

## [ 8 ]

वत्सः काएव ऋषिः ॥ १-४५ इन्द्रः । ४६-४८ तिरिन्दिरस्य पारशव्यम्यः दानस्तुतिदेवताः ॥ छन्दः—१—१३, १५—१७, १६, २५—२७, २६, ३<mark>०, ३२, ३५,</mark> ३८, ४२ गायत्री । १४,१८, २३, ३३, ३४, ३६<mark>,</mark> ३७, ३६**—४**१, ४३<mark>, ४४, ४८</mark> निचृद् गायत्री। २० त्राचीं स्वराड् गायत्री । २४, ४७ पादनिचृद् गायत्रा । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ श्राधीं विराड् गायत्री ॥

## महाँ इन्द्रो य श्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ ईव। स्तोमैर्वत्सस्यं वावृधे ॥ १॥

भा०—( यः इन्द्रः ) जो ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर (वृष्टिमान् पर्जन्यः इव ) वृष्टि करने वाले मेघ के समान ( इन्द्रः ) अन्न जलवत् नाना उत्तम फलों का देने वाला (पर्जन्यः) सर्वोत्कृष्ट विजयी, सब सुखों-रसों का दाता, वह प्रभु (ओजसा महान् ) बल पराक्रम से महान् है । वह (स्तोमैः) उत्तम स्तुति वचनों और वैदिक सूक्तोपदेशों से गुरुवत् (वत्सस्य) अधीनता में बसने वाले शिष्यवत् प्रभु में ही निवास करने वाले एवं बालकवत् प्रिय भक्त की (वाबुधे ) सब प्रकार से वृद्धि करता है।

युजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरेन्त वर्ह्वयः।

विप्रा ऋतस्य वाहसा॥२॥

भा०—हे प्रभो ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय ( पिप्रतः ) जगत् को पूर्ण करने वाले तेरी ( प्रजाम् ) उत्तम प्रजा को ( यत् ) जो ( वह्नयः ) सूर्यादि और जगत् में अग्निवत् ज्ञान प्रकाश के धारण करने वाले विद्वान् लोग ( प्रभरन्त ) अच्छी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करते हैं वे ही ( ऋतस्य वाहसा ) सत्य ज्ञान को धारण करने से ( विप्राः ) सच्चे विप्र और विद्वान् हैं।

करावा इन्छं यदर्मत स्तोमैर्यु इस्य सार्धनम्। जामि ब्रुवत त्रायुधम्॥३॥

भा०—(यत्) जब (कण्वाः) विद्वान् पुरुष, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् श्रभु को (स्तोमैः) उत्तम स्तुति वचनों से तथा अधिकारों, पदों से (यज्ञस्य) परस्पर मिलकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भावना, दान आदि सत्कमों का (साधनम्) साधक, निमित्त (अकृत् ) बना लेते हैं तब वे (आयुधम्) सब संकटों को पराजित करने वाले आयुध के समान उस प्रभु को ही वे (जामि बुवते) अपना बन्धु कहने लगते हैं। वे उसी को सब से बड़ा बल, सब से बड़ा अस्त्र मानते हैं। अथवा जब वे प्रभु को ही सर्वोपास्य जान लेते हैं तब वे आयुध शस्त्रादि को भी (जामि बुवते) व्यर्थ बतलाया करते हैं। ईश्वर पर किया विश्वास ही उनका एकमात्र रक्षक होता है।

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः॥ ४॥

भा०-( समुद्राय-इव सिन्धवः ) निद्यें जिस प्रकार समुद्र को

प्राप्त होने के लिये (नमन्तः) उसकी ओर ही झुक जाती हैं उसी प्रकार (विश्वाः विशः कृष्टयः) समस्त प्रजाएं, शत्रु कर्षण करने वाली सेनायें और कृषक जन (अस्य मन्यवे) इस प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिये उसी के समक्ष (सं नमन्त) मिलकर झुकती हैं। (२) इसी प्रकार प्रबल्ध राजा के (मन्यवे) कोध के आगे समस्त प्रजाएं झुकती हैं।

श्रोज्स्तद्स्य तित्विष उभे यत्समर्वर्तयत्। इन्द्रश्चमेव रोदसी॥ ५॥ ९॥

भा०—(इन्द्रः चर्म इव) जिस प्रकार शत्रुहन्ता वीर पुरुष रक्षा साधन ढाल और शत्रुछेदन के साधन खड्ग को (सम अवर्त्तयत्) अच्छी प्रकार चलाता है तब (अस्य ओजः तित्विषे) उसका पराक्रम खूब चमकता है, उसी प्रकार (यत्) जब (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् प्रसु (चर्म इव) खड्ग ढाल के समान ही (रोदसी उमे सम् अवर्त्तयत्) प्रजा और शासक वर्ग दोनों को एक साथ संचालित करता है (तत्) तभी (अस्य) उस प्रसु का (ओजः तित्विषे) पराक्रम, बल, तेज अधिक चमकता, प्रत्यक्ष सूर्यं के प्रकाशवत् दृष्टिगोचर होता है। इति नवमो वर्गः॥

वि चिंद्धुत्रस्य दोघंतो वर्जेण शतपर्वणा।

शिरो विभेद वृष्णिना ॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार स्यं, विद्युत् वा वायु (वृत्रस्य शिरः) मेघ के ऊपर के भाग को (वृिष्णना वज्रेण) वृष्टिकारी विद्युत् प्रहारसे (वि विभेद) छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार वह ऐश्वर्यवान् राजा (वृत्रस्य) बड़ते शत्रु के (शिरः) प्रमुख सैन्य को (वृिष्णना) बलवान्, शस्त्रादि वर्षक (वज्रेण) शत्रुनिवारक (शतपर्वणा) सैकड़ों खंड वाले वा अनेक पालन साधनों से युक्त (वज्रेण) सैन्य बल से (दोधतः वृत्रस्य) हृद्य में भय, कंपकंपी पैदा करने वाले त्रासकारी शत्रुगण के (शिरः विविभेद) शिर या प्रमुख अंग को छिन्न भिन्न करे। (२) उसी प्रकार गुरु, प्रमु

शान्ति वर्षक (शतपर्वणा) सौ पर्व, अध्याय अनुवाकादि विच्छेदों से युक्त ज्ञानमय वेद से अज्ञानकारी वृत्र का नाश करता है।

इमा श्रमि प्र गोनुमो विपामग्रेषु धीतयः।

श्चय्रेः शोचिर्न दिंद्युतः ॥ ७ ॥

भा०—हम (अग्रेषु ) अग्रगण्य विद्वानों के अधीन रहकर (विपाम्) वेदवाणियों में से (इमाः) इन (धीतयः) नाना स्तुतियों और धारण करने योग्य वाणी या कर्मों को (अभि प्र नोनुमः) साक्षात् कर अच्छी प्रकार अभ्यास करें, पढ़ें और अन्यों के प्रति कहें। वे (अग्नेः शोचिः न) अग्नि की ज्वाला के समान (दियुतः) प्रकाश करने वाली हैं। 'विपा" इति वाङ्-नाम।

गुर्हा सुतीरुष तमना प्र यच्छोचेन्त धीतयः। करावा ऋतस्य धार्रया॥८॥

भा०—(यत्) जो (धीतयः) संकल्प वा कर्म (गुहा सतीः) बुद्धि में विद्यमान रहकर (त्मना) आत्मा के सामर्थ्य से (प्रशोचन्त) प्रकाशित होते हैं उनको (कण्वाः) हम विद्वान् जन (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की (धारया) वाणी से (प्र नोनुमः) अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं।

प्र तमिन्द्र नशीमहि र्यो गोर्मन्तम् श्विनेम् । प्र ब्रह्मं पूर्विचित्तये ॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के दाता ! हम (तम्) उस (गोमन्तं रियम्) गौओं से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देह और वाणियों से युक्त ज्ञान और (अश्विनम्) अश्वों से युक्त सैन्य बल को (प्र नशीमिह) अच्छी प्रकार प्राप्त करें। इसी प्रकार हम (पूर्व-चिक्तये) सब से पूर्व विद्यमान एवं पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान के लिये (गोमत् ब्रह्म) वाणियों से युक्त ब्रह्म = वेद ज्ञान को (प्र नशीमिह) अच्छी प्रकार प्राप्त करें।

## श्रहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य ज्यस्र । श्रहं सूर्य इवाजनि ॥ १० ॥ १० ॥

भा०—( अहं ) मैं जिज्ञासु ( इत् ) ही ( हि ) अवश्य (ऋतस्य) वेदमय सत्य ज्ञान के ( पितुः मेधाम् ) पितावत् पालक प्रभु वा गुरु की ( मेधाम् ) ज्ञानवती बुद्धि को (पिर जयभ) प्रेमपूर्वक ग्रहण करूं। और (अहं) मैं (सूर्यः इव) सूर्य के समान (अजिन) होऊं। इत्येकादशो वर्गः॥

श्चहं प्रत्नेन मन्मना गिर्रः शुम्भामि कराबुवत् ।

येनेन्द्रः गुष्ममिद्धे ॥ ११ ॥

भा०—(येन) जिस ज्ञान से (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष या आत्मा ( ग्रुष्मम् इत् द्धे ) शत्रुशोषक बल को धारण करता है ( अहं ) मैं भी (प्रत्नेन) पुराने, सनातन, नित्य (मन्मना) मनन योग्य वेदमय या आत्मज्ञान से (कण्ववत्) उत्तम मेधावी पुरुष के समान (गिरः ग्रुम्भामि) अपनी वाणियों को सुशोभित करूं।

ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्ऋषयो ये च तुष्टुवुः।

ममेर्द्धधस्व सुष्टुतः ॥ १२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्, अज्ञान नाशक प्रभो ! विद्वान् आचार्य (ये) जो यथार्थ ज्ञान के द्रष्टा न होकर (त्वाम् न तुष्टुवुः) तेरी स्तृति नहीं कर सकते हैं (च) और (ये च ऋषयः तुष्टुवुः) जो ज्ञानद्रष्टा होकर स्तृति करते हैं उनसे तू (सु-स्तृतः) उत्तम रीति से वर्णित और स्तृतियुक्त होकर (मम इत्) मुझे अवश्य (वर्धस्व) बढ़ा, ज्ञान से पूर्ण कर । ज्ञानदाता गुरुजन और प्रहीता शिष्य जन दोनों ज्ञानदर्शी होने से ऋषि हैं। उनमें एक उपदेश करते हैं दूसरे अवण करते हैं। उनमें मैं चाहे शिष्यों में होऊं वा गुरुजनों में तू उत्तम रीति से स्तृतिपात्र होकर मेरे ज्ञान की सदा वृद्धि कर।

यर्दस्य मन्युरध्वेतीद्वि वृत्रं पर्वेशो रुजन् । ख्रपः संमुद्रमैर्रयत् ॥ १३॥

भा०—(यत्) जब (अस्य मन्युः) सूर्यं या विद्युत् का प्रखर ताप वा कोप (वृत्रं) मेघ के (पर्वशः) पोरु २ (वि रुजन्) छिन्न भिन्न करता है तब (अपः समुद्रम् ऐरयत्) जलों को वह मेघ समुद्र की तरफ प्रेरित करता है उसी प्रकार (यत्) जब (मन्युः) ज्ञानमय प्रभु वा गुरु (अस्य) इस जीव शिष्य को (वृत्रं) विस्तृत ज्ञान का (पर्वशः विरुजन्) पोरु २, गांठ २ करके छिन्न भिन्न करता हुआ (अध्वनीत्) उपदेश करता है, तब वह (अपः) जीव अपने कर्म को—लिङ्ग शरीर को उस (समुद्रम्) आनन्दमय प्रभु के प्रति (हेरयत्) सञ्चालित करे।

नि शुष्णं इन्द्र धर्णेसिं वर्ज् जघन्थ दस्यवि।

वृषा ह्यम्रं शृतिवषे ॥ १४ ॥

भा०—है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! हे (उप्र) सर्व शक्तिमन्! हे दुष्टों को भय देने हारे! तू (वृषा हि) निश्चय से बड़ा बलवान्, सब सुखों की वर्षा करने वाला (श्विष्वपे) सुना जाता है। तू ही (शुष्णे दस्यि) प्रजाशोपक, कष्टदायी दुष्ट के ऊपर (धर्णीसं वज्रं) दृढ़ वज्र का (नि ज्ञघन्थ) प्रहार कर कि वह अपने दुष्ट कर्म से वर्जित हो।

न द्याव इन्द्रमोज्नु नान्तारेनाणि वजिर्गम्।

न विंद्यचन्त भूमंयः ॥ १५ ॥ ११ ॥
भा०—( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् ( विज्ञणम् ) सर्व शक्तिमान् प्रभु से
( न द्यावः ) न प्रकाशमान् सूर्यं तारे, ( न अन्तरिक्षाणि ) न अन्तरिक्षगत
वायु आदि और ( न भूमयः ) न भूमिस्थ जल, जन्तु आदि ही (ओजसा)
बल पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक हैं । अथवा (न द्यावः न अन्तरिक्षाणि
न भूमयः इन्द्रं विव्यचन्त ) न सब सूर्य, न सब आकाश, न सब अन्तरिक्षा
और न सब भूमियां ही उस महान् अनन्त परमेश्वर को व्याप सकते हैं ।
इत्येकादशो वर्गः ॥

यस्तं इन्द्र महीरपः स्तभूयमान् श्राशंयत्। नि तं पद्यासु शिश्नथः॥ १६॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः) जो (ते) तेरी (महीः अपः) बड़ी विस्तृत व्यापक जगत् की प्रारम्भक प्रकृति की सृक्ष्म मात्राओं को (स्तभ्यमानः) स्तव्ध, निष्क्रिय करता हुआ (आशयत्) सर्वत्र प्रसुप्त सा किये हुए था (तं) उसको तू (पद्यासु) अपनी गतियों वा शक्तिरूप कियाओं के बीच में (नि शिक्षथः) सर्वथा नष्ट कर देता है। इस प्रकार जड़ प्रकृति की जड़ता ही वृत्र है जो सृष्टि के पूर्व प्रकृति को शिथिल प्रसुप्त सा बनाये रखता है। इसी प्रकार जो मेघ जलों को थामे रहता है विद्युत् वा सूर्य उसको आहत करके गतियुक्त धाराओं में परिवर्त्तित करता है। इसी प्रकार जो भूमियों और प्रजाओं को रोककर स्वयं सुख में सोवे उसको राजा (पद्यासु) पदाति सेनाओं के बल पर विनाश करें।

य हमें रोदंसी मही समीची समजेशभीत्।

तमोभिरिन्ड तं गुहः॥ १७॥

भा०—(यः) जो (इमे) इन (मही) बड़ी (रोदसी) आकाश भूमि (समीची) परस्पर अच्छी प्रकार मिली, दोनों स्त्री पुरुषों की श्रेणियों को भी मेघ वा रात्रि कालवत् (तमोभिः) अज्ञान-अन्धकारों से (सम् अजयभीत्) अच्छी प्रकार यस लेता है, हे (इन्द्र) सूर्यवत् प्रकाशस्वरूप प्रभो! तू (तं गुहः) उस अज्ञान, अविद्यामय दुखान्धकार को लुस कर, ज्ञान प्रकाश देकर सुखी कर।

य ईन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः। ममेदुंग्र श्रुधी हर्वम् ॥ १८॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (ये यतयः) जो इन्द्रियों और मन का संयम करने वाळे और (ये च भृगवः) जो पापों को ज्ञानाग्नि से दग्ध करने वाळे या वेद वाणियों को धारण करने वाळे तपस्वी और विद्वान् पुरुष हैं वे सभी (त्वा) तेरी (तुष्टुवुः) सदा स्तुति करते हैं। तू उन सब की सुनता है। हे (उप्र) दुष्टों के प्रति भयंकर! दण्डधर प्रभो! (ममः इत् हवस्) मेरी पुकार भी तु (श्रुधि) श्रवण कर।

इमास्ते इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्।

प्नामृतस्यं पिप्युषीः ॥ १९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! सूर्यवत् तेजस्वन् ! (इमाः पृश्लयः) ये सूर्य, अन्तरिक्ष और भूमि आदि समस्त पदार्थ गौओं के समान हैं। (ते) तेरे अधीन होकर (एनम्) उस (आशिरम्) भोगने योग्य (घृतं) क्षरणशील दुग्धवत् जल अन्नादि को (दुहते) प्रदान करते हैं। ये सब्ध (ऋतस्य) तेज, जल, अन्न, धन और ज्ञान की (पिष्युषीः) वृद्धि भी करते हैं। ज्ञान की वृद्धि करने से ऋषि लोग भी 'पृश्लि' कहाते हैं।

या ईन्द्र प्रस्वेस्त्वासा गर्भमचकिरन्। पिरु घर्मेवसूर्यम्॥ २०॥ १२॥

भा०—(धर्मः इव सूर्यम् ) धारण करने वाला मेघमय जल वा वायु जिस प्रकार 'सूर्य' के ताप को (गर्भ करोति ) अपने भीतर प्रहण करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (याः प्रस्वः ) जो जगत् में उत्पन्न करने वाली शक्तियें (आसा ) अपने मुख से अर्थात् मुख्य बल्से, वा स्तुति द्वारा (त्वा ) तुझे ही (गर्भम् अचिकरन् ) अपने भीतर शक्ति रूप में धारण करते हैं। इसी प्रकार मादाएं वा माताएं भी जो गर्भ में धारण करती हैं वे भी सूर्यवत् तेरे ही उत्पादक बल को अपने भीतर धारण करती हैं । अन्नादि रूप में भी तेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायक जीवन को प्रजाएं मुख से शरीर धारक रूप में ग्रहण करती हैं। इति द्वादशो वर्गः॥

त्वाामिच्छ्वसस्पते करावा उक्थेन वावृधः।

त्वां सुतास इन्दंवः ॥ २१ ॥

भा०—हे ( शवसः पते ) बल के पालक ! (कण्वाः) विद्वान् लोगः

(त्वाम् इत्) तुझे लक्ष्य कर (उनथेन) स्तुति वचन कहकर ही (वावृष्ठः) स्वयं वृद्धि, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। (इन्द्वः) भक्ति रस से द्रवित होने वाले (सुतासः) उत्पन्न जीव एवं भक्तजन भी पुत्रवत् (त्वाम्) तुझ पिता को प्राप्त कर स्तुति से (त्वा वावृष्ठः) तुझे बढ़ाते, तेरी महिमा का गान करते और तुझे प्राप्त कर स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं।

तवेदिन्द्र प्रणीतिषुत प्रशस्तिरद्विवः।

युक्को वितन्त्रसाय्यः ॥ २२ ॥

भा०—हे (अद्भिवः) मेघों के स्वामी सूर्यवत् ! अनेक शक्तियों के स्वामिन् ! (उत ) और (तव इत् ) तेरी (प्रणीतिषु) उत्तम उत्कृष्ट नीतियों और रचनाओं में भी तेरी ही (प्रशस्तिः) उत्तम कीर्त्ति और शासन व्यवस्था विद्यमान है। तू ही (यज्ञः) सर्वोपास्य, सर्वदाता (वितन्तसाय्यः) अति विस्तृत महान्, सब से बड़ा है।

त्रा न इन्द्र महीमिषं पुरं न दंधिं गोमंतीम्। उत प्रजां सुवीर्थम् ॥ २३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! आत्मन् ! तू (नः ) हमें (महीम्) वडी, पूज्य (इषम्) इच्छा, प्रेरणा, (गोमतीं पुरं न) गवादि सम्पदा युक्त नगरी के समान इन्द्रियों और वाणी से युक्त, पालन पोषण्योग्य देह रूप पुरी को (उत्त) और (प्रजां) प्रजा, पुत्रादि और प्राणादि तथा (सु-वीर्यम्) उत्तम वलवीर्यं (आ दिष् ) प्रदान करता है। (२) राजन्! तू हमें (महीम्) भूमि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, प्रजा और उत्तम वल दे।

उत त्यदाश्वश्वयं यदिन्द्र नार्हुषीष्वा। अग्रे विज्ञ प्रदीद्यत्॥ २४॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (यत् ) जो (अग्रे ) सबसे पहले (नाहुषीषु विश्च ) मानुषी प्रजाओं में (प्र दीद्यत् ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता रहा (त्मन्) वह (आशु-अश्ब्यम्) अति शीघ्र अश्व, मन, इन्द्रियादि को वश करने वाला मन, प्राण आदि आत्म सामर्थ्यः हमें भी प्रदान कर।

श्राभि व्रजं न तित्निषे सूर्र उपाकर्यन्तसम्। यदिनद्र मृळ्यांसि नः॥ २५॥ १३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् प्रभो ! राजन्! (यत्) जो त् (नः) हमें (मृडयासि) सुखी करता है वह तू (सूरः) सूर्य के समान तेजस्वीः और प्रकाशस्वरूप होकर (उपाक-चक्षसम्) अति समीप अन्तःकरण के भीतर दर्शनीय वा गुरु द्वारा समीप रहकर उपदेश करने योग्य (वजं न) शरण योग्य वा गमनयोग्य मार्ग के समान ज्ञान मार्ग को (अभि तिन्षे), विस्तार करता है। इति त्रयोदशो वर्गः॥

यदुङ्ग तविष्टीयस इन्द्रं प्र राजसि चितीः।

महाँ अपार ओर्जसा ॥ २६॥

भा०—(अङ्ग इन्द्र) हे ऐश्वर्यवन् ! हे दुष्टों के दलन करने वाले !'
(यत्) जो तू स्वयं ही (तिविषीयसे) बलवती सेना के समान आचरण करता है तू स्वयं (क्षितीः) सब बसी प्रजाओं पर (प्र राजिस ) उत्तम राजा के समान है। सचमुच तू (ओजसा) बल पराक्रम में (महान्) बड़ा और (अपारः) अपार है, तेरा अन्त नहीं। (२) राजा स्वयं (तवी-षीयसे) सेना की कामना करता है, राजा बनता है।

तं त्वां द्वविष्मंतीर्विश्व उपं ब्रुवत ऊतये । डु<u>रु</u>जयंसुमिन्दुंभिः ॥ २७॥

भा० — हे प्रभो ! राजन् ! (हिविष्मतीः विशः) उत्तम अन्न आदि देने और उपभोग करने योग्य ऐश्वर्यों से सम्पन्न प्रजाएं (इन्दुभिः)ऐश्वर्यों सिहत (तं) उस (उरु-ज्रयसं त्वा) महान् बल पराकम वाले तुझ को (उप ऊतये बुवते) प्राप्त कर अपनी रक्षा के लिये तुझ से प्रार्थना करती हैं।

उपहुरे गिरीणां संङ्गथे च नदीनाम्। धिया विप्रो श्रजयात ॥ २८॥

भा०—(गिरीणाम् उपह्नरे) पर्वतों के समीप, उनके सुरक्षित स्थान में और (नदीनां च संगथे) निदयों के संगम स्थान में (धिया) उत्तम कर्म और बुद्धि के योग तथा ध्यान के अभ्यास से (विद्रः अजायत) मनुष्य विद्वान् बुद्धिमान् होजाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी जिज्ञासु (गिरीणाम् उपह्नरे) ज्ञान के उपदेष्टा गुरुजनों के समीप और (नदीनां च संगथे) ज्ञानोपदेष्टा तथा ज्ञान सम्पन्न जनों के सत्संग में रहकर (धिया) उत्तम कर्म और बुद्धि के योग से (विद्रः) विविध विद्याओं से पूर्ण विद्वान् (अजा-यत) होता है।

श्रतः समुद्रमुद्धतेश्चिकित्वाँ श्रवं पश्यति ।

यते। वि<u>षान एजति ॥ २९॥</u>

भा०—(यतः) जिस कारण से (विपानः) विशेष रूप से पालक वा न्यापक प्रभु (एजति) सब को चला रहा है, (अतः) इस कारण ही वह प्रभु (चिकित्वान्) सर्वज्ञ है और वह सूर्य के समान (उद्घतः) जपर के लोकों को और (समुद्रम्) महा सागरवत् प्रवाह से अनादि अनन्त जगत् सर्ग को भी (अव पश्यति) अपने अधीन देखता है।

श्रादितप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति बास्रम्।

पुरो यद्धियते दिवा ॥ ३० । १४ ॥

भा०—(यत्) जो (ज्योतिः) तेज वा प्रकाश (दिवा) दिन के समय सूर्य के समान स्वाभाविक रूप (परः) काल और देश की सब मर्यादाओं के परे, दूर भी (इध्यते) प्रकाशित होता है (प्रत्नस्य) सना-तन, नित्य (रेतसः) सब के सम्लालक, जल वा वीर्यंवत् सब के उत्पादक प्रभु की उस ( वासरम् ) सब को बसाने वाली ज्योति को ( आत् इत् ) योग साधनादि के पश्चात् योगीजन ( पत्यन्ति ) देखा करते हैं। करावास इन्द्र ते मृतिं विश्वे वर्धन्ति पोंस्यम्।

उतो शंविष्ट वृष्ययम् ॥ ३१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (शविष्ठ ) महान् शक्तिमन् ! (विश्वे) समस्त (कण्वासः) बुद्धिमान् पुरुष (ते मितं) तेरे दिये ज्ञान को (ते पौंस्यं) तेरे दिये पौरुष युक्त बल, पराक्रम (उतो) और (ते वृष्णयम्) तेरे दिये सुखवर्षी, बलवीर्यं, धन धान्यादि को भी (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं।

हुमां में इन्द्र सुष्टुति जुषस्<u>व</u> प्र सु मार्मव । <u>उ</u>त प्र वर्धया <u>म</u>तिम् ॥ ३२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! (मे ) मेरी (इमां ) इस (सु-स्तुतिम्) उत्तम स्तुति प्रार्थना को (ज्ञपत्व) प्रेम से स्वीकार कर तू (मा प्र सु अव) मुझे उत्तम रीति से, सुख से पाल, मेरी रक्षा कर, मुझे दुःखों और पापों से बचा। (उत) और (म तिम् प्र वर्धय) मेरेज्ञान, बुद्धि की वृद्धि कर।

उत ब्रह्मएया वृयं तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिवः। विर्पा श्रतदम जीवसे ॥ ३३॥

भा०—( उत ) और हे ( प्रवृद्ध ) सब से महान् ! हे ( विज्ञवः ) सर्व शक्तिमन् ! वा समस्त शक्तिमानों के भी स्वामिन् ! ( वयं विप्राः ) हम सब विद्वान् लोग मिलकर ( तुभ्यं ब्रह्मण्या ) तेरे दिये, तेरे उपदेश किये ब्रह्म, वेदोपदिष्ट ज्ञानों और कमों को (जीवसे) अपने सुखमय जीवन की वृद्धि के लिये ( अतक्ष्म ) करें और ( वयं ब्रह्मण्या जीवसे अतक्ष्म ) हम जीवन रक्षा के लिये तेरे दिये धनों और अन्नों को उत्पन्न करें।

श्राभि करावा श्रन्षतापो न प्रवता यतीः। इन्द्रं वर्नन्वती मतिः॥ ३४॥

भा०—(कण्वाः) विद्वान् मेधावी पुरुष (इन्द्रं) उस सर्वेश्वर्यवान् प्रभु परमात्मा को (अभि अन्षत) लक्ष्य करके उसकी स्तृति करते हैं। (यतीः आपः प्रवता न) बहती जलधाराएं जिस प्रकार स्वभावतः नीचे की ओर जाने वाले मार्ग से ही बहती हैं उसी प्रकार (यतीः) यमनियमों का पालन करने वाले इन्द्रिय और मन के वशीकर्त्ता (आपः) आप्तजन भी (प्रवता) उत्तम कर्म या मार्ग से (इन्द्रम् अभि अन्षत ) इन्द्र, प्रभु को लक्ष्य कर उसके समक्ष झकते हैं। और (मितः) उनकी बुद्धि और वाणी भी स्वाभाविक रूप से (इन्द्रं वनन्वती) ऐश्वर्यवान् प्रभु का भजन करती हुई उसकी ही स्तुति करती है।

इन्द्रंमुक्थानि वावृषुः समुद्रमिव सिन्धंवः । अर्नुत्तमन्युम्जरम् ॥ ३५ ॥ १५॥

भा०—(सिन्धवः समुद्रम् इव) जिस प्रकार निद्यें समुद्र को बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( उक्थानि ) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्रम् ) आनन्द के सागर और ( अनुत्त-मन्युम् ) सर्वोपिर ज्ञान और पराक्रम से युक्त ( अजरम् ) जरारहित, अविनाशी ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् प्रभु को ( वावृधुः ) बढ़ाते हैं, उस की महिमा का विस्तार करते हैं।

त्रा नी याहि परावतो हरिभ्यां ह<u>र्यताभ्याम्</u> । <u>इ</u>ममिन्द्रं सुतं पिव ॥ ३६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो स्वामिन् ! (हरिभ्यां परावतः) दा अश्वों से जिस प्रकार कोई स्वामी अतिशीघ दूर देश से भी प्राप्त होता है उसी प्रकार तू (हर्यताभ्याम्) अत्यन्त कान्तियुक्त, मनोहर (हरिभ्याम्) सब दुःखों के हरने वाले चिन्मय और आनन्दमय रूपों से ज्ञानमय और कियामय रूपों से (परावतः) दृश्यमान जगत् की सीमा से कहीं अन्य

अगम्य दशा से भी (नः आयाहि) हमें प्राप्त हो, हमें प्रकट हो। और हे प्रभो! (हमं सुतं पिब) उत्पन्न हुए इस जीव संसार को पुत्रवत् पालन कर वा ओषिधि रसवत् पान कर, अपने में एकरस करले।

त्वामिद्धृत्रहन्तम् जनासो वृक्कवेर्हिषः । हर्वन्ते वार्जसातये ॥ ३७ ॥

भा०—हे (वृत्रहन्तम) आत्मा को घेर कर बैठे अज्ञान और नाना दु:खजनक वासना-पुत्रों को नाश करने में सर्वोत्तम! (वृक्त-बर्हिषः) कुशादि को छेदन कर यज्ञ करने वालों के समान वासनामूलों को उच्छेद कर तेरी उपासना करने वाले जीवगण (वाज सातये) बल, अज्ञ, और ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (त्वाम् इत् हवन्ते) तुझे ही बुलाते, तुझे उद्देश्य करके ही आहुति देते, यज्ञ करते हैं।

अर्नु त्वा रोद्सी उभे चक्रं न वृत्रेंतिशम्।

श्रनुं सु<u>वानास</u> इन्द्<mark>वः ॥ ३८ ॥</mark>

भा०—(एतशं चक्रं न) जिस प्रकार घोड़े के पीछे २ रथ चक्र-जाता है उसी प्रकार (उभे रोदसी) दोनों आकाश और पृथिवी (त्वा अनु-वर्त्ति) तेरे ही पीछे २ चल रहे हैं। वे तेरे चलाये चलते हैं। उसी प्रकार (सुवानासः) ऐधर्यशील या उत्पन्न होने वाले (इन्दवः) कान्तिमान् स्यादि वा जीवगण भी (त्वा अनु) तेरे ही अनुकूल तेरी व्यवस्था में चलते हैं।

मन्द्रेस्<u>वा स्र</u> स्वर्णर <u>उतेन्द्रं शर्यणावंति ।</u> मत्स्<u>वा</u> विवस्वतो मती ॥ ३९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! तू (स्वःनरे) सुखमय परम पद को लक्ष्य कर अपने को लेजाने वाले (उत) और (शर्यणावति) पापादि को नाश करने वाली बुद्धि से युक्त पुरुष में (सु मन्द्स्व) अच्छी प्रकार आनन्द उत्पन्न कर। (विवस्वतः) विशेष रूप में तेरी परिचर्या करने वाले पुरुष की (मती) मनन करने वाली बुद्धि में (मत्स्व) आनन्द उत्पन्न कर। अथवा—हे (इन्द्र) आत्मन् ! तू (स्वः-नरे) परम सुख प्राप्त कराने और (शर्यणावित) सब संकटों को दूर करने वाले परम शक्तिवान् प्रभु में आनन्द लाभ कर। तू (विवस्वतः) विशेष रूप से समस्त संसार में बसे प्रभु की (मती) मनन करने वाली बुद्धि में (मत्स्व) आनन्द सुख अनुः भव कर उसी में रम।

वावृधान उप द्यवि वृषां बजूर्यरोरवीत्। वृत्रहा सोमुपार्तमः॥ ४०॥ १६॥

भा०—जिस प्रकार (उप द्यवि वावृधानः वृपा वज्री अरोरवीत्)
आकाश में बढ़ता हुआ वर्षणशील, विद्युस-मय मेघ गर्जता है वह (वृत्र-हा)
जल को प्राप्त कर (सोम-पातमः) ओषधि गण का सर्वोत्तम पालक होता
है उसी प्रकार (वृपा) समस्त सुखों की वर्षा करने वाला, बलवान्, समस्त
संसार का प्रवन्धक, (बज्री) सर्वशक्तिमान् अज्ञान पापादि को वर्जन
करने वाले ज्ञान बल से सम्पन्न, (वृत्र-हा) विव्र और आवरणकारी अज्ञान
का नाशक (सोम-पातमः) ऐश्वर्यों, जगदुत्पादक बलों और समस्त जीवों
का सर्वोपरि पालक प्रभु परमेश्वर (द्यवि) तेजोमय, ज्ञानमय, स्वरूप में (उप)
हदय के अति निकट रहकर (वावृधानः) अपनी महान् महिमा को प्रकट
करता हुआ (अरोरवीत्) ज्ञान का उपदेश करता है। इति षोडशो वर्गः॥

ऋषिहिं पूर्वजा अस्येक ईशांन स्रोजसा।

इन्द्रं चोष्क्रुयसे वसुं ॥ ४१ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! तू (हि) निश्चय से (ऋषिः) समस्त ज्ञानों का द्रष्टा, (पूर्वजाः) बसे पूर्व विद्यमान रहकर सब को उत्पन्न करने वाला, (ओजसा) बल पराक्रम से (एकः ईशानः) एक अद्वितीय सबका ईश्वर है, तू ही (वसु) बसे समस्त जीव को (चोष्कृत्यसे) अपने वश करता, वा समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है।

श्रस्मार्कं त्वा सुताँ उपं नीतपृष्ठा श्रमि प्रयः। शृतं वेहन्तु हर्रयः॥ ४२॥

भा०—हे ऐंश्वर्यवन् ! प्रभो ! ( अस्माकं ) हम में से ( शतं हरयः ) अनेक मनुष्य ( वीत-पृष्ठाः ) कान्तियुक्त स्वरूप वाळे तेजस्वी होकर ( वा उप ) तेरी उपासना करते हुए ( सुतान् ) नाना ऐश्वर्यों और पुत्रों तथा ( प्रयः अभि ) अज, ज्ञान आदि ( अभि वहन्तु ) प्राप्त करें और अन्यों को करावें ।

इमां सु पूर्व्या धियं मधीर्घृतस्य पिप्युषीम् ।

करावा उक्थेन वावृधः ॥ ४३ ॥

भा०—(कण्वाः) विद्वान् पुरुष (इमां) इस (पूर्व्याम्) पूर्व पुरुषों की, वा 'पूर्व' अर्थात् पूर्ण पुरुष की (मघोः घृतस्य) मधुर ज्ञान को बढ़ाने वाली, (धियं) बुद्धि और कर्म को (उक्थेन) वेदमन्त्र से (वावृधुः) बढ़ावें, उसे अधिक समृद्ध करें।

इन्ड्रमिद्धिमहीनां मेधे वृणीत मत्यः।

इन्द्रं सानिष्युक्ततये ॥ ४४ ॥

भा०—(विमहीनां) विशेष रूप से बड़ी शक्तियों के बीच में भी
(मेधे) पवित्र यज्ञ में (मर्त्यः) मनुष्य (इन्द्रम् इत्) सूर्यं, वायु,
जल आदि उस परमेश्वर्यवान् प्रभु को ही (बृणीत ) उपास्य जाने। (सिनष्युः) दान देने की कामना करने वाला, पुरुष भी (उतये) रक्षा के
लिये (इन्द्रम् इत् बृणीत) उस ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को ही वरण करे।
(२) इसी प्रकार (मर्त्यः) समस्त मनुष्य (मेधे) संप्राम के अवसर पर
(विमहीनाम्) विशेष विविध भूमियों के (इन्द्रं) परमेश्वर्यवान् राजा
को ही मुख्य पद पर धरें। और (सिन्ध्यः) ऐश्वर्यं और वेतनादि का
इच्छुक जन भी (उतये) रक्षार्थ उसी प्रकार ऐश्वर्यवान् को प्राप्त करे।

श्चर्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेघस्तुता हरी । सोमपेयाय वज्ञतः ॥ ४५ ॥

भा०—हे (पुरु-स्तुत) बहुतों हारा स्तुति करने योग्य, बहुतों से प्रार्थित, उपासित (प्रियमेधस्तुता) यज्ञ, उपासनादि के प्रेमी पुरुषों हारा स्तुत या उपदिष्ट (हरी) ज्ञानिन्छ और कर्मनिन्छ दोनों (सोमपेयाय) ओषि रसवत् तेरे ऐश्वर्यमय परमानन्द रस का पान करने के लिये (अर्वाञ्च) अति समीप प्राप्त, साक्षात् (त्वा वक्षतः) तुझे ही अपने हृदय में धारण करते हैं। (२) युद्ध-प्रियों से प्रशंसित 'अश्व' अर्थात् राष्ट्र की रक्षार्थ हे राजन्! (अर्वाञ्चं त्वा वक्षतः) घोड़ों से जाने वाले तुझ को रथ में वहन करते हैं।

शतमहं तिरिन्दिरे सहस्रं पर्शावा देदे।

राधांिख याद्वानाम् ॥ ४६॥

मा०—(अहं) मैं (याद्वानां) मनुष्यों के (शतं सहस्रं राधांसि) सौ, और हजार भी ऐश्वर्यं (तिरिन्दिरे) उस तीर्णतम, सर्वोपिर ऐश्वर्यं वान्, (पशों) सर्वद्रष्टा सर्वस्प्रष्टा, सर्वव्यापक प्रभु के बीच में ही (आददे) प्राप्त करता हूं। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। आशिष्ठो द्रविष्ठों विष्ठष्टः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः॥ ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः.......ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। तैति० उप० ब्रह्मानन्द ब्रह्मी ८॥

(२) इसी प्रकार (याद्वानां शतं सहस्रं राधांसि) यत्नशील परि-श्रमी मनुष्यों के सैकड़ों सहस्रों ऐश्वर्य (पर्शों) परशुवत् शत्रुछेदन करने में समर्थ (तिरिन्दिरे) शत्रुहन्ता राजा के अधीन ही मैं प्रजाजन प्राप्त कर सकता हूं।

तिरिन्दरः —तिरः तीर्णतमः इन्दिरः इन्द्रः । 'पर्श्वः' —पश्चः पश्यतेः ।

रकारोपजनः । परशुः । अकारलोपः । पर्शुः स्ट्रशतेः । संस्प्रष्टा पृष्ठदेशम् । निरु ४ । १ । ४ ॥

त्रीर्णि शतान्यवितां सहस्रा दश गोनाम्। दुदुष्पञ्जाय साम्ने ॥ ४७॥

भा०—वह परमेश्वर (पज्राय) प्रार्थना वाज्ञानार्जन करने वाले, (साम्ने) सव के प्रति समान बुद्धि करने वाले समदर्शी पुरुष को (अर्वतां ज्ञीणि शतानि) तीन सौ गतिशील वर्षों की आयु और (गोनां दशसहस्रा) वेद वाणियों के दश सहस्र मन्त्र, विद्वान् लोग (दृदुः) प्रदान करते हैं।

उदानर् ककुहो दिवमुष्ट्रीश्चतुर्युको दर्दत्।

अवसा याद्वं जनम् ॥ ४८ ॥ १७ ॥

भा०—( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य ज्ञान तथा अन्न के निमित्त ( याद्वं जनम् ) यत्नशील मनुष्य की (ककुद्दः उद् आनट् ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु उन्नत करता है। और वह (चतुर्युजः) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के साथ मनोयोग करने वाले ( उष्ट्रान् ) नाना पदार्थों की कामना करने वाले लोगों को अथवा अन्तःकरण की चारों वृत्तियों का विरोध करने वाले, कर्मबीजों को ज्ञानाम्नि से दहन करने वालों को भी ( दिवं ददत् ) ज्ञानप्रकाश प्रदान करता हुआ (ककुद्दः) सर्वश्रेष्ठ प्रभु ( श्रवसा उदानट् ) ज्ञान द्वारा ही उन्नत करता है। तुर्वशः चतुर्वशः चतुरों धर्मार्थकाममोक्षान् काम-यन्ते इति तुर्वशाः मनुष्याः। त एव चतुर्युज उष्ट्राः। अथवा—चतुरः अन्तःकरणवृत्तीन् युञ्जते समादधित निरुन्धन्ति, इति चतुर्युजः। ज्ञानाः मिना कर्माण उपन्ति दहन्ति ते उष्ट्राः। इति सप्तदशो वर्गः॥

## [0]

पुनर्वत्सः काग्व ऋषिः ॥ अरुतो देवताः ॥ छन्दः—१, ३—५,७—१३, १७—१६, २१, २८, ३०—३२, ३४ गायत्री । २, ६, १४, १६, २०, २२—२७, ३५, ३६ निचृद्गायत्री । १४ पादनिचृद्गायत्री । २६, ३३ स्त्रामी विराड् गायत्री षट्त्रिंशहचं स्क्रम् ॥

प्र यद्वक्षिष्टुमुमिषुं मर्ह्यतो विष्टो अन्तरत्। वि पर्वतेषु राजथ ॥ १ ॥

भा०-जिस प्रकार जब ( मरुतः पर्वतेषु वि राजथ ) वायुगण मेघौ में विशेष विद्युत् दीप्ति उत्पन्न करते हैं तब (विप्रः इपं अक्षरत्) रूप से विशेष जल से पूर्ण मेघ वृष्टि को (त्रिष्टुभम्) पृथिवी के प्रति सेचन करता है। इसी अकार हे (मरुतः) प्राणों! (यत्) जब (विप्रः) पुरुष ( त्रिष्टुभम् ) तीन कालों में ( इषं ) अन्न रस को ( प्र अक्षरत् ) अच्छी प्रकार देह में सेचन करता है तब हे प्राणो ! तुम ( पर्वतेषु ) पर्व अर्थात् पोरुओं से युक्त देह के अंगों में (वि राजथ) विराजते हो। अथवा— हे ( मस्तः ) वीर मनुष्यो ! (विप्रः) ज्ञान और ऐश्वर्य को पूर्ण करने वाला विद्वान् राजा (वः) आप लोगों की (त्रिष्टुभम् इपम्) क्षात्रवल से युक्त से<mark>ना</mark> को ( प्र अक्षरत् ) आगे बढ़ाता है तब आप छोग ( पर्वतेषु ) पर्वतों अर्थात् पर्व पर्व, वा खण्ड २ युक्त सैन्य दलों में विशेष रूप से सुशोभित होओ । त्रिष्टुप्—त्रिष्टुप् इन्द्रस्य वज्ञः । ऐ०२। २। इन्द्रस्चिष्टुप् । श०६। ६ । २ । ७ ॥ इन्द्रियं वै त्रिष्टुप्। तै० ३ । ३ । ९ । ८ ॥ बीर्यं वै त्रिष्टुप्। ऐ० १ । २ ॥ ओजो वा इन्द्रियं, वीर्यं वे त्रिप्टुप् । ऐ० ४ । ५ ॥ उरः स्त्रिष्टुप् । इत् ८ । ६ । २ । ७ ॥ क्षत्रं वैत्रिष्टुप् । कौ०३ । ५ ॥ त्रिष्टु प् हि इयं पृथिवी ॥ श० २ । २ । १० ॥

यदुङ्ग तंविषीयवो यामं शुभा श्रविध्वम्। नि पवता श्रहासत ॥ २॥

भा०—जिस प्रकार जब (तिविधीयवः यामं चिन्वन्ति) बलयुक्त वेग-वान् वायुगण अपने जल संयमन करने वाले, वायु सम्बन्धी बल को एक साथ लगा देते हैं तब (पर्वताः नि अहासत) मेघ निश्चित दिशा में गित करते या निम्न दिशा की ओर आ झकते हैं। उसी प्रकार (अङ्ग) है (तिविधीयवः) बलवती सेना बनाने के इच्छुक वीर पुरुषो ! आप लोग (यत्) जब (ग्रुश्रा) शस्त्रादि से खूब सजधज कर (यामं) नियामक सैन्य बल को (अविध्वम्) सिंखत करलो तब (पर्वताः) नाना पर्वों, खण्डों से युक्त सैन्यबल के अध्यक्ष जन (नि अहासत) नियमपूर्वक प्रयाण करें।

उदीरयन्त वायुर्भिर्वाश्रासः पृश्निमातरः । धुत्तन्तं पिप्युर्षामिषम् ॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार (पृक्षि-मातरः) प्रबल धारा वर्षण करने वाली नीहारिका से उत्पन्न (वाश्रासः) गर्जनाशील मेघ (वार्युभाः इत् ईर-यन्त) वार्युओं के साथ उठते हैं तब वे (विष्युपीम् इषं धुक्षन्त) अन्न वनस्पति-आदि को बढ़ाने वाली जलवृष्टि को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार (पृक्षि-मातरः) माता भूमि विद्वान् गुरुओं और विदुषी माताओं के पुत्र (वाश्रासः) उपदेष्टा पुरुष (वार्युभाः) वार्युवत् बलवान् प्राणों और नेता पुरुषों से युक्त होकर (उद् ईरयन्ते) उपर को उठते हैं तब वे (विष्युपीम्) राष्ट्र को बढ़ाने वाली (इषम्) सेना को (धुक्षन्त) पूर्ण करते हैं। वा राष्ट्र से वृद्धिकारक बल और अन्न का दोहन करते हैं। अर्थात् प्रयाण के पूर्व अन्न और वल का सञ्चय करते हैं।

वर्पन्ति मुरुतो मिहुं प्र वेपयन्ति पर्वतान्।

यद्यामं यानित वायाभीः॥४॥

भा०—जिस प्रकार (महतः यद् यामं वायुभिः यान्ति ) सजल वायुएं जलस्थनीय वायुओं के साथ आकाश मार्ग से जाते हैं तब वे (पर्वतान् प्रवेपयन्ति ) मेघों को भी गति देते और (मिहं वपन्ति) वर्षा को भी बीजवपनवत् भूमि पर डालते हैं। इसी प्रकार (महतः) प्रचण्ड वात के समान वीर नायक गण (यत्) जब (वायुभिः) तीव वायुवत्

बलवान् सैनिकों के साथ ( यामं ) प्रयाण मार्ग में गमन करते हैं तब वे ( मिहं वपन्ति ) शस्त्र वृष्टि करते हैं, और ( पर्वतान् )पर्वतवत् दृढ़ शत्रुओं को भी ( प्रवेपयन्ति ) खूब कंपा देते हैं, विचलित कर देते हैं । विशेष वृष्टि लाने वाली मानसून वायुएं ही वेद में 'मरुतः' कहे गये हैं। (२) इसी प्रकार ( मरुतः ) मर्त्यं युवा मनुष्य ( यत् ) जब ( वायुभिः ) गन्धयुक्त भूमिवत् धर्म दाराओं के साथ ( यामं यन्ति ) उपयम अर्थात् विवाह बन्धन को प्राप्त कर लेते हैं तब वे (पर्वतान्) प्रसन्न करने और पालने योग्य आदरणीय जनों को ( प्रवेपयन्ति ) हर्षित करते हैं और ( मिहं वपन्ति ) निषेक द्वारा उत्तम सन्तानों का वपन करते हैं।

नि यद्यामाय वो गिरिनिं सिन्धवा विधर्मेण । महे शुष्माय येमिरे ॥ ५ ॥ १८ ॥

भा०—वृष्टि लाने वाले सजल वायुगण को (यामाय) बांधने, रोकने के लिये जिस प्रकार ( गिरिः = गिरयः ) पर्वत या मेघ और (वि-धर्मणे) उनको विशेष रूप से धारण करने के लिये ( महे शुक्माय ) बड़े वैद्यु-तिक आदि बल उत्पन्न करने के लिये (सिन्धवः) नदियें, सागर और नहरें (नियम्यन्ते) विशेष रूप से बनायी जाती हैं उसी प्रकार हे (मरुतः) वीरो ! विद्वानो ! (वः यामाय) आप लोगों के नियन्त्रण, संयम और शिक्षण के लिये ( गिरयः ) उपदेष्टा गुरुजन नियत किये जावें । और (विधर्मणे) विशेष रूप से आप लोगों को दृढ़ रखने और (महे शुप्माय) बड़े आप लोगों की भारी बलवृद्धि के लिये (सिन्धवः नियेमिरे) वेगवान् अर्थी कों भी नियम में व्यवस्थित किया जाय । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

युष्माँ उ नक्तमूतये युष्मान्दिवा हवामहे। युष्मान्प्रयत्यंध्वरे ॥ ६ ॥

भा०-हे विद्वान् और वीर पुरुषों ! ( नक्त.म् ) रात्रि के समय ( ऊतये ) रक्षा के लिये (युष्मान् उ हवामहे) आप लोगों से ही हम प्रार्थना करते हैं । हे वीर पुरुषो ! ( युष्मान् ) तुम्हें हम ( दिवा ऊतये हवामहे ) दिन के समय रक्षा करने के लिये प्रार्थना करते हैं । और (अध्वरे प्रयति) यज्ञ के अवसर में ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के लिये बुलावें ।

उदु त्ये श्रष्ट्रणप्संवाश्चित्रा यामिभिरीरते । वाश्रा श्रिष्ट ष्णुनां दिवः ॥ ७ ॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण, (वाश्राः) शब्द करते हुए (अरुणप्सवः) सूर्य की दीसियों को मानो खाजाते हैं, उनको अपने में विलीन कर लेते हैं, (चित्राः) अद्भुत रूप के होकर (यामेभिः) वायु के मार्गों से (उत् ईरते) ऊपर उठकर आकाश से जाते हैं वे (ज्णुना अधि दिवः) पर्वत शिखर के साथ २ आकाश में चले जाते हैं उसी प्रकार (त्ये मरुतः) वे विद्वान् और वीर मनुष्य भी (अरुणप्सवः) कान्तिदायक तेजोवर्धक पदार्थ का भोजन करने वाले हों, वे (चित्राः) अद्भुत कर्म करने वाले (यामेभिः) रथों से वा उत्तम नियम व्यवस्थाओं से (उत् ईरते) उठें, उन्नति करें, शत्रु पर जा चढ़ें। वे (वाश्राः) उपदेश और गर्जन करते हुए (स्नुना) उपभोग्य ऐश्वर्य के साथ ही (दिवः अधि) सूमि पर अधिकार करें।

सृजन्ति रशिममोर्जसा पन्थां सूर्यीय यातेवे। ते भानुभिर्वि तस्थिरे॥८॥

भा०—जिस प्रकार वायुगण ( ओजसा ) अपने पराक्रम से (यातवे सूर्याय ) गमन करते सूर्य के ( पन्थाम् ) मार्ग को प्राप्त कर स्वयं (रिहमं स्वजन्ति ) दीप्ति को उत्पन्न करते और (भानुभिः वि तिथिरे ) नाना विद्युत् कान्तियों से विराजते हैं उसी प्रकार (ते ) वे वीर पुरुष भी ( भानुभिः वि तिथिरे ) नाना कान्तियों से विराजें और ( यातवे सूर्याय ) प्रयाण करने वाळे तेजस्वी पुरुष के ( ओजसा ) बळ पराक्रम से (रिहमम् पन्थां सुजन्ति) व्यापक, विस्तृत मार्ग बना देते हैं।

इमां में मरुतो गिरमिमं स्ताममृभुक्तणः। इमं में वनता हर्वम् ॥९॥

भा०—हे ( महतः ) वीर पुरुषो ! हे ( ऋभुक्षणः ) बड़े बलजाली पुरुषो ! आप लोग ( मे इमां गिरम् ) मेरी इस वाणी को और ( इमां स्तोमं ) इस स्तुत्य वचन को और ( मे इमं हवम् ) मेरे इस ग्राह्य उपहार वेतनादि को भी ( वनत ) सेवन करो ।

त्रीणि सराँछि पृश्नयो दुदुहे वृजिणे मर्घु । उत्छं कर्वन्धमुद्रिर्णम् ॥ १०॥ १९॥

भा०—जिस प्रकार ( पृक्षयः ) जल वर्षण करने वाले सूर्य के रिम्म गण ( विज्ञिणे ) वज्र अर्थात् विद्युत् से युक्त मेघ के लिये (त्रीणि सरांसि) तीनों तालावों के तुल्य भूमि, अन्तरिक्ष और वृहदाकाश तीनों से ( मधु दुदुहें ) प्रभूत जल प्रहण करते हैं । वे ही ( उत्सं ) ऊपर से बहने वाले ( उदिणम् ) जल से युक्त मेघ से ( कवन्धम् ) जल को भी ( दुदुहें ) प्रदान करते हैं । उसी प्रकार ( पृक्षयः ) विद्वान् जन ( विज्ञिणे ) शक्तिशाली राष्ट्रपति के लिये (त्रीणि सरांसि मधु दुदुहें ) तीनों लोकों से मधुर ऐश्वर्य को प्राप्त करें । और उत्तम मेघ, जलाशय तथा ( उत्सं ) ऊपर से बहने वाले झरने आदि से राष्ट्र के लिये ( कवन्धम् ) धारावद्ध जल को भी प्राप्त करें, उससे यन्त्र, फ़ौवारे आदि चला दें । अन्नं वे देवाः पृक्षीति वदन्ति । ताण्डय०। इयं वे पृक्षिः। पृक्षयो ऋषयः ॥ इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

मर्छतो यर्द्ध वो दिवः स्तुम्नायन्तो हर्वामहे । आ तू न उपं गन्तन ॥ ११॥

भा०—हे ( मरुतः ) जलवर्षी वायु गणों के समान विद्वान् एवं वीर जनों ! हम लोग ( यत् ह वः ) जब भी आप लोगों को ( सुझायन्तः ) अपना सुख एवं उत्तम ज्ञान चाहते हुए ( हवामहे ) आदर से प्रार्थना करें (आ तु ) अनन्तर ही आप लोग (नः उप गन्तन ) आप हमारे समीप प्राप्त हुआ करें । रक्षेच्छुक प्रजाजनों के लिये सिपाही जनों को तुरत जाना चाहिये।

यूयं हि छा सुदानवो रुद्रा ऋभु ज्णो दमें। इत प्रचेतसो मदें॥ १२॥

मा०—हे (सुदानवः) शोभन दानशील एवं शतुओं का अच्छी प्रकार खण्डन करने वाले (रुदाः) दुष्टों को रुलाने वाले! (ऋभुक्षणः) सत्य का विवेचन 'ऋत' उत्तम अन्न, जल का ज्ञानवत् उपभोग और पालन करने वाले वीर, विद्वान् पुरुषो ! हे (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान और उत्तम चित्त वाले सदाशय पुरुषो ! (यूयं हि) आप लोग अवश्य (दमे) गृह में, शतुदमन के कार्य में (उत) और (मदे) समस्त प्रजाजनों को ज्ञान, अन्नादि से तृप्त, सुखी और आनन्दित करने में (स्थ) दत्तचित्त रहो।

त्रा नो र्यों मंद्रच्युतं पुरुक्तुं विश्वघायसम्। इयेति मरुतो दिवः॥ १३॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण ( मद-च्युतं ) तृष्ठिदायक ( पुरु-क्षुं ) बहुत से अन्न युक्त ( विश्व-धायसम् रियम् ) विश्व की पोषक सम्पदा ( दिवः ) आकाश वा अन्तरिक्ष से प्रदान करते हैं उसी प्रकार हे ( मरुतः ) वीर बलवान पुरुषो ! आप लोग भी ( नः ) हमें (मद-च्युतम् ) आनन्ददायक ( पुरु-क्षुं ) बहुतों के निवास योग्य (विश्व-धायसम् )समस्त प्रजाजनों का पालन पोषण करने में समर्थ ( रियम् ) ऐश्वर्य (दिवः ) इस भूमि से ( आ इयर्त्तं ) प्राप्त कराओ ।

अधीव यद्गिरीणां यामं शुभा अविध्वम् ।

सुवानैमन्दध्व इन्दुंभिः ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार जलवर्षी वायुगण (गिरीणाम् अधि) पर्वती और मेघों के बीच में भी ( शुभ्राः ) शुभ्र वर्ण होकर (यामं) यम अर्थात्

पवन के मार्ग का (अचिध्वम् ) अवलम्बन करते या वायु मण्डल के बीच विद्यमान जल राशि का सञ्चय करते हैं, तव (सुवानैः इन्दुभिः) नये ९ उत्पन्न होते हुए द्रवणशील जलों से (मन्द्ध्वे) सब को आनिन्द्रत करते हैं। उसी प्रकार हे वीर पुरुषो ! आप लोग (गिरीणां) पर्वतों के (अधि इव) मानो उपर भी (यामं) यम, नियन्ता राष्ट्र पति के आदेश को ही (अचिध्वम्) प्रहण करो। हे (मरुतः) वायुवत् प्रिय शिष्य जनो! आप लोग भी (शुम्राः) शुद्धाचरण, तेजस्वी, रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा गुरुजनों के (यामं) यम-नियमादि वत पालन और 'यम' नियन्ता आचार्य के ज्ञानोपदेश को (अधि इव अचिध्वम्) खूव अधिकाधिक प्रहण करो। आप लोग (सुवानैः) ऐधर्य वृद्धि करने वाले प्रजाजनों से वा ऐथर्थों से (मन्द्र्ध्वे) स्वयं प्रसन्न होओं और अन्यों को भी प्रसन्न करो।

एतावतिश्चिदेषां सुम्नं भिन्नेत मत्यैः। अदीभ्यस्य मन्मभिः॥ १५॥ २०॥

भा०—( मर्त्यः ) मनुष्य ( एषां ) इन वीर वा विद्वान् पुरुषों में से ( अदाभ्यस्य ) शत्रुओं से नाश न होने वाले, (एतावतः) ऐसे ही महान् गुणवान् पुरुष से (मन्मिभः) उत्तम स्तुति युक्त वचनों से (सुम्नम् भिक्षेत) सुखपद धन और ग्रुभ ज्ञान की याचना करें। निर्मुण अल्प चिक्त वाले से ज्ञान, धनादि लेना न चाहे। इति विंशो वर्मः ॥

ये दृष्सा इंच रोदंसी धमन्त्यनं वृष्टिभिः। उत्सं दुहन्तो अत्तितम्॥ १६॥

भा०— जिस प्रकार मरुद्गण (रोदसी धर्मान्त) भूमि और आकाश को शब्द से प्रित करते और फिर (वृष्टिभिः अक्षितं उत्सं) वृष्टियों द्वारा अक्षय जल या अन्न को मेघ में से दोहकर प्रदान करते हैं। उसी प्रकार (ये) जो बीर पुरुष (द्रप्सा इव) राष्ट्र के बलवीर्य रूप होकर (रोदसी) उभय पक्ष की सेनाओं को (धमन्ति) निनादित करते हैं, अग्नि-अख से प्रचण्ड रूप से आग लगाते हैं और (अनु) पश्चात् शत्रुपर (वृष्टिभिः) वाण-वर्षाओं से (उत्सम् ) उठने वाले शत्रु को नाशकर स्वयं (अक्षितं) अपना अपराजित, राष्ट्र और अक्षय ऐश्वर्य (दुहन्तः ) पूर्ण करते हुए शोभा दिखाते हैं।

उर्दु स्वानेभिरीरत उद्गधैरुर्दु वायुभिः । उत्स्तो<u>मैः</u> पृक्षिमातरः ॥ १७ ॥

भा०—जिस प्रकार ( पृक्षि-मातरः ) जल सेचन अर्थात् जल वर्षण करने वाले मेघों की माता के समान उत्पादक वायुगण (स्वानेभिः वायुभिः उद् ईरते ) शब्दों, प्रवल वायु वेगों से उठते हैं उसी प्रकार (पृक्षि-मातरः) मन्त्रद्रष्टा ऋषि, आचार्य वा पृथिवी रूप माता के पुत्र वीर पुरुष (स्वानेभिः) सिंह गर्जनाओं सिंहत ( उत् ईरते ) उठते हैं, ( रथैः उत् ) रथों से और ( वायुभिः उद् उ ) वायुवत् प्रवल नायकों और ( स्तोमैः उत् ) स्तुति-योग्य प्रशंसा-वचनों से ( उत् ईरते ) उपर उठते, उत्साहित होते और विजय करते हैं। ( २ ) इसी प्रकार विद्वान् गण उत्तम ध्वनियों, (रथैः) उपदेशों और ( स्तोमैः ) वेदमन्त्र समूहों से ( उत् ईरते ) उन्नति प्राप्त करते हैं।

येनाव तुर्वश्रं यदुं येन करवं धनस्पृतम्। राये सु तस्यं धीमहि ॥१८॥

भा०—(येन) जिस साधन से आप लोग (तुर्वशं) शतु के नाशक वा हिंसकों के वशकर्ता वा पुरुषार्थ चतुष्टय के इच्छुक (यहुं) यत्नशील, उद्योगी मनुष्य वर्ग को और (येन) जिस उपाय से (धन-स्पृतं)धन की कामना करने वाले वैश्य वर्ग और (कण्वं) विद्वान् उपदेष्टा ब्राह्मण वर्ग की (आव) रक्षा करते हो (तस्य) उसी उपाय का हम (राये) ऐश्वर्य के लाभ के लिये (सु धीमहि) अच्छी प्रकार धारण और विचार करें।

इसी प्रकार वृष्टि जल से चारों वर्णों के जो उपकार हो सकते हैं उन सब का हम सदा ध्यान रक्खें और वर्षा के जल को व्यर्थ न जाने दिया करें।

इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः।

वधीन्कारवस्य मनमंभिः ॥ १९ ॥

भा०—हे (सु-दानवः) उत्तम दानशील एवं छेदन भेदन के कर्म में कुशल जनो ! (वः) आप लोगों की (इमाः इपः) ये जल-वृष्टियों के समान (इपः) सेनाएं ( घृतं न पिप्युपीः) जल के समान परस्पर स्नेह और राजा के तेज की वृद्धि करती हुई (काण्वस्य) विद्वान पुरुष के (मन्मभिः) सुविचारित वचनों से (वर्धान्) वृद्धि को प्राप्त करें।

कं नूनं सुदानवा मद्या वृक्तवर्हिषः। ब्रह्मा को वंः सपर्यति॥ २०॥ २१॥

भा०—जिस प्रकार जल वृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण (सुदानवः) उत्तम दानशील हैं वे (वृक्त-विहेंपः) अन्तरिक्ष को चीर के जाने
वाले होते और सब को आनन्दित करते हैं, उनके सम्बन्ध में भी प्रश्न होता
है कि उनको (कः ब्रह्मा) कौन महान् शक्तिशाली सञ्चालित करता है।
उसी प्रकार हे (सु-दानवः) उत्तम धन, ज्ञान, यशादि के देने वाले वीर
विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (वृक्त-विहेंषः) याग के निमित्त कुशादि काट
कर लाने वाले वा शत्रुओं और अन्तरात्मा से क्रोध कामादि वासनाओं को
समूल उच्छित्न कर शुद्ध पवित्र होकर आप लोग (क मदथ) कहां र
आनन्द लाम करते और किस र स्थान वा अवसर पर अन्यों को आनन्दित
करते हो। (वः) आप लोगों को (कः) कौन (ब्रह्मा) महान् शक्ति
वाला, ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुष (सपर्यंति) आप लोगों का सत्कार
करता है ? इत्येकविशो वर्गः॥ उत्तर—

निह ष्म यद्धं वः पुरा स्तोमेभिर्वृक्तविहंषः। शर्धां ऋतस्य जिन्वंथ॥ २१॥ भा० हे (वृक्तवर्हिषः) यज्ञशील और शत्रुरहित वीर जनो! (पुरा) पहिले के समान ही (वः) आप लोगों के (यत् निह सम) जो वल नहीं प्राप्त हो उन (ऋतस्य) धन, अब और सत्य ज्ञान के (शर्धान्) नाना वलों को (स्तोमेभिः) स्तुति वचनों द्वारा (जिन्वथ) बढ़ाओ।

समु त्ये मंहतीर्पः सं चोणी समु स्पीम्। सं वर्जं पर्वशो देधः॥ २२॥

भा०—जिस प्रकार मेघ लाने वाले सजल वायुगण (महती अपः सं दधः) बहुत भारी जल राशि को अच्छी प्रकार धारण करते हैं। (क्षोणी सं दधः) भूमि पर उन जलों को प्रदान करते हैं, वा वे वृष्टि युक्त वायुगण (क्षोणी सं दधः) इस भूमि और अन्तरिक्ष को परस्पर सुसम्बद्ध करते हैं वे ही (सूर्यम्) सूर्य की दीप्ति को (सं दधः) धारण करते हैं और (वज्रं) विद्युत्त को भी (पर्वशः) पोरु २, खण्ड २ कर धारण करते हैं उसी प्रकार (त्ये) वे वीर पुरुष भी (महतीः अपः सम् दधः) बहुत बड़ी प्रजाओं को धारण करें, (क्षोणी सम्) स्व और पर राष्ट्रों को सन्धि द्वारा व्यवस्थित करें, (सूर्य सं दधः) सूर्यवत् तेजस्वी राजा वा सेनापित को धारण करें, और (वज्रं पर्वशः सं दधः) वज्र की एक २ दुकड़ी का नायक महास्य धारण करें वा वे स्वयं दुकड़ी २ होकर महा सैन्य बलको और अपने सन्धि २, जोड़ २ पर बल धारण करें।

वि वृत्रं पर्वेशो यंयुर्वि पर्वता अराजिनः।

चकाणा वृष्णि पौंस्यम् ॥ २३ ॥

भा०—जिस प्रकार पूर्वोक्त वायुगण ( वृत्रं ) जल को ( पर्वशः ) पोरु २ पर (वि ययुः) विशेष रूप से व्यापते हैं। वे ( अराजिनः ) स्वयं दीसिरहित, श्याम ( पर्वतान् वि ययुः ) मेघों को भी व्यापते हैं और ( वृष्णि ) वर्षणशील मेच पर विशेष ( पौंस्यं विचकाणाः भवन्ति ) बल पराक्रम करते हैं उसी प्रकार वे वीर लोग ( वृत्रं ) अपने बढ़ते था घेरने

वाले शत्रु को (पर्वशः वि ययुः) पोरु २, सन्धि २, जोड़ २ में व्याप लें, उसके सैन्य दल में घुस जांय (अराजिनः) राजा के विपरीत, उच्छेखल द्रोही (पर्वतान्) पर्वतवत् अचल शत्रुओं पर भी (वि ययुः) चढ़ाई करें। और (वृष्णि) बलवान् शत्रुपर वा (वृष्णि) उत्तम बलवान् प्रवन्धक पुरुष के अधीन रहकर (पोंस्यं) बल पौरुष (चक्राणाः) करते रहा करें।

अर्जु त्रितस्य युध्यतः शुष्ममावस्तुतं कर्तुम् । अन्विन्द्रं वृत्रत्ये ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार ( वृत्रतूर्यें इन्द्रं अनु शुप्मम् क्रतुम् आवन् ) मेघ के छिन्न करने के अवसर में वायुगण सूर्य के अनुकूल ही बलयुक्त कर्म को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार वीर सैन्य जन भी (वृत्र-तूर्यें) शतु के नाशकारी संग्राम के अवसर में ( त्रितस्य युद्ध्यतः ) स्व और पर से अतिरिक्त तीसरे बलशाली से लड़ते हुए ( इन्द्रम् अनु ) अपने सेनापित के कथनानुसार ( उत ) ही ( शुप्मम् कृतुम् ) बल और उद्योग कर्म को ( अनु आवन् ) खूब प्राप्त करते और बलवान् और क्रियावान् भाग की खूब रक्षा करते हैं।

त्रितः—तीर्णतमो मेधया बभूव। अपिवा संख्यानामैवाभिप्रेतः स्यादेकती द्वितस्त्रित इति त्रयो बभूवः। निरु० अ० ४। पा० १। ६॥

विद्युद्धंस्ता श्राभिद्यंवः शिपाः शीर्वन्दिर्गययीः।

शुभ्र व्यव्जत श्रिये। २५॥ २२॥

भा०—हे (महतः) वीर पुरुषो ! आप लोग (विद्युद्-हस्ताः) विद्युत् के समान विशेष चमकीले शख या आभूषण को हाथ में रक्खो और स्वयं (अभिद्यवः) कान्ति युक्त ( ग्रुआः) शोभायुक्त वस्त्रालंकार धारण कर (शीर्षन्) शिर पर (हिरण्ययीः) सुवर्ण से सजी, सुनहरी, सुन्दर (शिपाः) टोपियों या लोह आदि के बने शिर बचाने के टोपों को (श्रिये) शोभा वृद्धि के लिये (वि-अञ्जत) विशेष रूप से प्रकट किया करें।

शिप्राः—टोपियां । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

उशना यत्परावतं उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । द्यौर्न चेक्रदद्भिया ॥ २६ ॥

भा० — जिस प्रकार पवन गण (परावतः) दूर विद्यमान (उद्देणा) जल-सेचक मेव के (रन्ध्रम्) छिद्र भाग की ओर (उरानाः) तीव कान्तियुक्त होकर जाते हैं। तब (द्यौः न भिया चक्रदत्) आंकारा व पृथिवी भी
भय से कांप जाती या गूंज उठती है उसी प्रकार आप लोग भी (उरानाः)
राज्य-विजय की कामना करते हुए हे वीरो ! (यत्) जब (परावतः
उद्देणः) दूर देश से बलवान् शत्रु के (रन्ध्रम्) छिद्र या मर्मस्थान को पाकर
(अयातन) प्रयाण करो, उस पर चढ़ाई करो तब (द्यौः न) मानो
समस्त पृथिवी और आंकाश भी (भिया चक्रदत्) भय से गूंज उठे

त्रा नो मुखर्स्य दावने ऽश्<u>व</u>ैहिं रेग्यपाणिभिः।

देवांस उप गन्तन ॥ २७॥

भा० है (देवासः) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (नः) हमारे (मखस्य) यज्ञ के निमित्त (दावने) दान देने के लिये (हिरण्य-पाणिभिः) हितकारी उत्तम पदार्थों को हाथ में लिये (अधिः) उत्तम वेगयुक्त अधीं से हमारे (उप गन्तन) समीप आया करो। [हिरण्य-पाणिभिरिति देवान् विशिनष्टि नाधान्।]

यदें पृषंती रथे प्रष्टिर्वहित रोहितः। यान्ति शुभ्रा रिणकृपः॥ २८॥

भा०—जिस प्रकार वायुओं के (रथे) वेग में (प्रवतीः) जल सेचन करने वाली मेघमालाओं को (प्रष्टिः) वेगवान् वायु और (रोहितः) रक्तवर्ण सूर्य (वहति) वहन करता है तब वें भी (यान्ति) गति करते और (ग्रुआः अपः रिणन्) स्वच्छ जल पहुंचाते हैं। उसी प्रकार (एवां) इन वीरों के (रथे) रथ समुदाय में (प्रवतीः) हृष्ट पुष्ट शस्त्रवर्षी सेनाएं वा नियुक्त अश्व ( प्रष्टिः ) शीघ्र चालक ( रोहितः ) सारथिवत् सेनापित वहन करे तव ये भी ( ग्रुष्ठाः ) ग्रुह्न, सुन्द्र ( अपः ) जलधाराओंवत् सैन्यधाराओं का सञ्चालन करते हुए ( यान्ति ) प्रयाण करें ।

सुषोमें शर्यणार्वत्यार्जीके पुस्त्यावित । युयुर्निर्चक्रया नर्रः ॥ २९ ॥

भा०—( नरः ) मनुष्य ( सुषोमे ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (शर्गणावित) उत्तम सेना, पोलिस आदि से सुरक्षित, (आर्जीके) धार्मिक निवासियां से बरने थोग्य, धार्मिक राजा से शासित ( पस्त्यावित ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न या नाना गृह भवनों से समृद्ध नगर या देश में ( निचक्रया ) नीचे लगे चक्रों से युक्त ट्राम आदि गाड़ियों से (ययुः) जाया आया करें । अथवा — उक्त प्रकार के देश में भी ( मस्तः ) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित चक्र अर्थात् सैन्यादि चक्र, न्यूह युक्त सेना से आगे वहें ।

कुदा गेच्छाथ मरुत इत्था विष्टं हर्वमानम्।

मार्डीकेभिनीधंमानम् ॥ ३० ॥ २३ ॥

भा० — हे ( मस्तः ) विद्वान् वीर पुरुषो ! आप लोग ( इत्था ) इस प्रकार ( हवमानं विप्रम् ) स्तुतिशील वा यज्ञकर्ता, विद्वान् पुरुष को ( मार्डीकेभिः ) सुखजनक वचनों से ( नाधमानम् ) प्रार्थना करते हुए ( कदा गच्छाथ ) कब प्राप्त होते हें ? [ उत्तर ] अथवा ( मार्डीकेभिः नाधमानं ) सुखजनक दृन्यों से समृद्ध ( हवमानं विप्रम् ) दान देते हुए विविध धनों से पूर्ण मनुष्य को ही प्राप्त होते हो । इति त्रयोविंशो वर्गः॥

कर्च नूनं क्षेधिप्रयो यदिन्द्रमजहातन। को वः सिखत्व श्रीहते॥ ३१॥

भा० है (कध-प्रियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेश आदि से प्रसन्न होने वाले पुरुषो! (यद् इन्द्रम् अजहातन) आप लोग शत्रुहन्ता और संशयक्लेता वीर वा विद्वान् पुरुष वा प्रश्च को त्यागते हो ऐसा भला (कद् ह न्नं ) क्यों कर हो सकता है ? यदि छोड़ दिया करो तो भला (वः सखित्वे) आप लोगों की मित्रता में (कः ओहते) कौन विश्वास करे। सहो षु गो वर्जहस्तैः करावासो श्राप्ति मुहद्भिः।

स्तुषे हिर्रएयवाशीभिः ॥ ३२ ॥

भा० — हे ( कण्वासः ) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (हिरण्य-वाशीभिः) लोह, सुवर्णादि के बने शस्त्रों से सजे वा हितरमणीय वाणी बोलने वाले (वज्र-हस्तैः) खड्ग और शस्त्र वर्जन करने वाळे चर्म आदि हाथ में लिये उत्तम बलवीर्यं सम्पन्न, (मरुद्धिः) वीरों और विद्वानों के (सह उ) सहित (अग्निम्) ज्ञानवान् अप्रणी नायक पुरुष का (नः सुस्तुषे) हमारे प्रति श्तम रीति से कथन करो।

श्रो षु वृष्णुः प्रयंज्यूना नव्यंसे सुविताय ।

<u>ववृत्यां चित्रवाजान् ॥ ३३ ॥</u>

भा०—मैं ( वृष्णः ) बलवान् , उदार, (प्र-यज्यून् ) उत्तम दानशील ( चित्र-वाजान् ) अद्भुत बल और ऐश्वर्य के स्वामी जनों से ( सुविताय ) उत्तम धन प्राप्त करने और (नव्यसे) नये से नये धन प्राप्त करने के लिये ( आ ववृत्याम् ) अपने सन्मुख प्रार्थना करूं । उसी प्रकार (नन्यसे सुवि-ताथ ) स्तुत्य, उत्तम चरित्र शिक्षण के लिये अद्भुत ज्ञानी पुरुषों की शरण जाकर उनसे प्रार्थना करूं।

गिरयश्चित्रं जिहुते पशीनासो मन्यमानाः। पवताश्चित्र येमिरे ॥ ३४॥

भा०—( चित् ) जिस प्रकार सजल वायुओं से स्पर्श पाकर (गिरयः नि जिहते ) मेघ भी भारी होकर नीचे उतर आते हैं ( पर्वताः चित् नि-येमिरे ) पर्वत भी उनकी रोक थाम करते हैं उसी प्रकार ( पर्शानासः ) उत्तम विद्वानों और वीरों से स्पर्श पाकर (मन्यमानाः ) अभिमान युक्त ( गिरयः ) विद्वान् जन ( नि जिहते ) विनय से झुकते हैं और ( पर्शा-

नासः ) पीड़ित होकर (पर्वताः चित् ) पर्वतवत् दृढ अभेद्य, शत्रु जन भी ( नि येमिरे ) बांधे जाते हैं । वश किये जाते हैं ।

श्राक्ष्णयाचानो वहन्त्यन्तरिचेण पर्ततः।

घातारः स्तुवते वर्यः ॥ ३५॥

भा०-( अन्तरिक्षेण पततः धातारः यथा वयः वहन्ति ) जिस प्रकार अन्तरिक्ष से जाते हुए सजल पवन गण विश्व के पोषक होकर अन वा जीवन प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार ( अक्ष्ण-यावानः ) आंख के इशारे से आगे बढ़ने वाले, और (अन्तरिक्षेण पततः) आकाश मार्ग से जाने वाले, (धातारः) राष्ट्र के धारक, शासक जन (स्तुवते) प्रार्थी-प्रजाजन कें हितार्थ (वयः वहन्ति) बल, जीवन और अन्न धारण करते और प्राप्त कराते हैं।

श्रुग्निहिं जानि पूर्व्यश्छन्दों न सूरो श्रुर्विण।

ते भानुभिर्वि तस्थिरे ॥ ३६ ॥ २४ ॥

मां - (अग्निः ) अग्नि जिस प्रकार ( प्र्यः जिन ) सब से प्रव विद्यमान रहता है और वह ( अर्चिपा ) उंबाला से (सूरः न छन्दः) सूर्य के समान दीसियुक्त मनोहर होता है और नाना वायुगण (भानुभिः) विद्युत् आदि दीप्तियों से युक्त होकर (वि तस्थिर) विविध प्रकार से चमकते रहते हैं उसी प्रकार (अग्निः ) ज्ञानी, तेजस्वी अग्रणी नायक प्रभु (पूर्व्यः जिन ) सब से पूर्व विद्यमान रहता है । वह ज्ञानदीप्ति से सूर्यवत् सब का उत्पादक और ( छन्दः ) रक्षक रहा । ( ते ) वे नाना जीवगण और सूर्यं चन्द्र आदि लोक उसी के (भानुभिः ) प्रकाशों से (वि तस्थिरे ) विविध प्रकारों से विविध लोकों में रहते हैं। इति चतुर्विको वर्गः॥

सध्वंसः कारव ऋषिः। अधिनौ देवते ॥ छन्दः — १, २, ३, ४, ६, १२, १४, १५, १८—–२०, २२ निचृदनुष्टुण्। ४, ७, ८, १०, ११, १३, १७, २१, २३ आषीं विराडनुष्टुप्। ६, १६ अनुष्टुप्।। त्रयोविंशर्च स्कम्॥ त्रा <u>नो विश्वांभिर</u>ूतिभिर्श्वि<u>ना गच्छुतं युवम् ।</u> दुख्या हिर्रएयवर्तनी पिवतं सोम्यं मधुं॥ १ ॥

भा०—हे (अश्वना) दिन रात्रिवत्, चन्द्रसूर्यंवत् सब के हृद्यों में व्यापने वाले वा 'अश्व' अर्थात् शीव्रगामी घोड़ों के समान तीव्रवेग से विषय मार्गों में दौड़ने वाले इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय पुरुषों! (युवम्) आप दोनों (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षा और ज्ञानों तथा तृष्ठिदायक उपायों, अन्नादि के सहित (नः) हमें (आगच्छतम्) प्राप्त होओ। आप दोनों (दस्ना) दुःखों और पापों का नाश करने वाले (हिरण्य-वर्त्तनी) सुसज्जित, स्वर्णादि मण्डित रथ पर आरूड़, एवं हितकारी रमणीय, उत्तम मार्ग से जाने वाले, सदाचारी होकर (सोम्यं मधु) ओषधि रस और उत्तम मधुर अन्न और जल का (पिवतम्) उपभोग करो। 'सोम' पुत्र, शिष्य, सन्तान लाम आदि का मधुर सुख उपभोग करो।

त्रा नुनं यातमश्<u>विना रथेन सूर्य</u>त्वचा । भुजी हिर्रायपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ २॥

भा०—हे (अश्वना) रथी सारिधनद् अश्वां, इिन्द्रियों के स्वामी, खी पुरुषो ! आप दोनों ( सूर्य-त्वचा ) सूर्य के समान कान्तियुक्त आवरण वाले, सुन्दर ( रथेन ) वेगवान् रथ से ( नूनं आयातम् ) अवश्य आया जाया करो । आप दोनों वर्ग ( सुजी ) नाना सुखों के भोगने और प्रजा भृत्यादि को उत्तम रीति से पालने वाले, ( हिरण्य-पेशसा ) सुवर्ण के समान उत्तम कान्तियुक्त, ( कवी ) उत्तम विद्वान्, दोर्बंदर्शीं, सम्यग्-दर्शीं, ( गम्भीर-चेतसा ) गम्भीर चित्त वाले होओ ।

त्रा यातं नहुंष्टस्पर्यान्तरित्तात्सुवृक्तिभिः ।

पिवाथी अश्विना मधु करावानां सर्वने सुतम् ॥ ३॥

भा०—हे (अश्वना) 'अश्व' अर्थात् राष्ट्र के स्वामी जनो ! सचिव और जुपति के तुख्य प्रधान पुरुषो ! आप दोनों (नहुषः परि) मनुष्य वर्ग से ऊपर (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष मार्गं से (सुवृक्तिभिः) उत्तम हिताचरणों और स्तुति-वाणियों सहित ( आयातम् ) आया करो और ( कण्वानां ) विद्वान् पुरुषों के ( सवने ) यज्ञ में ( सुतम् ) तैयार किये ( मधु ) मधुर सोम रस, हविष्य, अन्न, यज्ञ शेष और ज्ञान आदि का (पिवाथः) पान किया करो।

त्रा नी यातं दिवस्पर्यान्तरित्ताद्धिया ।

पुत्रः करावस्य वामिह सुषाव सोम्यं मधु ॥ ४॥

भा०—हे (अधिना) दिन रात्रिवत सम्बद्ध छी पुरुषो ! हे (अधिना ) अपने अधीन दास, भृत्य, सेवक, सहचर आदि को सदा सुप्रसन्न, तृप्त, सुखी रखने वाले एवं उनके भी प्रिय, (यहा अधिवया = कधिया) उत्तम स्तुति ज्ञानोपदेश के प्रिय पुरुषो ! आप दोनों (दिवः परि) भूमिमार्ग से (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष मार्ग से भी (नः आयातम्) हमारे पास प्राप्त होओ। (इह) इस स्थान में (वाम्) आप दोनों को लक्ष्य करके (कण्वस्य पुत्रः) विद्वान्, बुद्धिमान् पुरुष का शिष्य, पुत्र, वा विद्वानों के दुःखों को दूर करने वाला, और बहुतों की रक्षा करने में समर्थ पुरुष (सोम्यं मधु) विद्वान् पुरुषों के योग्य, उत्तम मधुर अन्न और ज्ञान को (सुषाव) प्रदान करता है।

श्रा नो यात्मुपंश्रुत्यित्वा सोमपीतये।

स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्र क्षेवी धीतिभिर्नरा॥ ५॥ २५॥ भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप लोग (स्तोमस्य) स्तुति, और उपदेश करने थोग्य वेद-ज्ञान का (स्वाहा) उत्तम वाणी द्वारा कथनोपकथन करते हुए और (धीतिभिः) अध्ययन, मनन, और सत्कर्माचरणों द्वारा उसकी (वर्धना) वृद्धि करते हुए (प्र यातम्) आगे बढ़ो और हे (कवी) विद्वानो ! हे (नरा) उत्तम् पुरुषो ! आप दोनों (सोमएीतये) ज्ञान, ऐश्वर्य और अन्नादि के पालन और

उपभोग के लिये (उप-श्रुति) उत्तम ज्ञान श्रवण करने के लिये यज्ञ, सभाभवन, गुरुगृह आदि स्थानों में भी (नः आयातम्) हमारे पास प्राप्त होओं। इति पञ्जविंशो वर्गः ॥

यिच्चिद्धि वां पुर ऋषयो जुहूरेऽवसे नरा।

श्रा यातमश्चिना ग<u>ीतमुप</u>ेमां सुष्टुति समी।। ६॥

भा०—हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, वहाचारी ब्रह्मचारिणी वर्गो ! हे ( नरा ) उत्तम पुरुषो ! ( वां ) आप लोगों के ( अवसे ) ज्ञान करने के लिये ( पुरा ) पहले काल में ( ऋषयः ) मन्त्रार्थं दृष्टा ऋषियों ने ( यत् चित् हि ) जो कुछ भी (जुहूरे) उपदेश किया है और ( इमां सुस्तुतिम् ) इस उत्तम स्तुति, उपदेशादि को (उप) प्राप्त करने के लिये (मम आयातम् ) मेरे समीप आइये।

द्विवश्चिद्रोचनाद्ध्या नी गन्तं स्वर्विदा। धीभिवीत्सप्रचेतसा स्तोमेभिईवनश्रुता ॥ ७॥

भा०—हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों ! आप दोनों ( दिवः चित् रोचना ) सूर्यं के समान प्रकाशमान, ज्ञानवान् , (रोचनात् ) तेजस्वी गुरु से ( स्वर्विदा ) प्रकाशमय ज्ञान को प्राप्त करके ( स्तोमेभिः ) वेद के सूक्तों से ( हवन-श्रुता ) स्वयं प्रहण करने और अन्यों को देने योग्य ज्ञान का श्रवण करके ( धीभिः ) उत्तम बुद्धियों और कर्मों से ( वन्स-प्रचेतसा ) 'वत्स' अर्थात् उपदेष्टांवत् उत्तम ज्ञानी गुरु के अधीन रह, उत्कृष्ट ज्ञानवान् होकर ( अधि नः गन्तम् ) अनन्तर हमारे पास आओं।

किमन्ये पर्यासतेऽस्मत्स्तोमेभिर्श्वनां। पुत्रः करावस्य वामृषिगींभिर्वत्सो स्रवीवृधत् ॥ ८॥

भा०—( अस्मत् अन्ये ) हम से अतिरिक्त अन्य विद्वान् लोग भी ( स्तोमेभिः ) स्तुति उपदेशों सहित (किम् परि-आसते) किस प्रयोजन से विराजते हैं। हे (अधिना) जितेम्द्रिय शिष्य शिष्याओ ! वे सब केवल

ज्ञानोपदेश देने के लिये ही होते हैं। (कण्वस्य पुत्रः) विद्वान् पुरुष का पुत्र वा विद्वान् मेधावी परमेश्वर के (पुत्रः = पुरु त्रायते) बहुत से ज्ञान का रक्षक (ऋषिः) मन्त्रद्रष्टा विद्वान् (वन्सः) अभिवादन करने योग्य पुवं विद्या का उपदेष्टा होकर (गीर्भिः) वेद वाणियों से (वाम् अवीवृधत्) तुम दोनों की उन्नति करे।

त्रा वां विप्र इहावुसेऽहुत्स्तोमेभिरिश्वना।

अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नी भूतं मयोभुवा ॥ ९॥

भा० है (अश्विना) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गों! (इह) इस आश्रम में (विप्रः) विद्वान् आचार्य (स्तोमेभिः) वेद के मन्त्रों, स्कों से (वां अवसे) आप दोनों को ज्ञान प्रदान करने के लिये (अह्नत्) आदर पूर्वक उपदेश करे और (ता) वे आप दोनों (अरिप्रा) पाप रहित और (वृत्रहन्तमा) आवरणकारी अज्ञान को को नाश करने वाले होकर (नः) हमारे लिये (मयोभुवा भूतम्) सुख शान्तिदायक होओ।

त्रा य<u>हां योषणा रथमतिष्</u>रद्वाजिनीवस् ।

विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम् ॥ १०॥ २६॥ मा०—हे (वाजिनी-वस्) 'वाज' अर्थात् ज्ञान और वलशाली विद्या और वीर्यंरूप धन के धनी खी पुरुषो ! (यत्) जब तक आप दोनों में से (योषणा) पित से प्रेम करने याली खी और खी को प्रेम करने वाला पुरुष (रथम् आ अतिष्ठत्) गृहस्थ रूप रमण योग्य आश्रम में प्राप्त होते हो, तब तक हे (अश्विना) इन्द्रिय, मनरूप अश्वों के स्वामी, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गो ! आप दोनों (विश्वानि धीतानि = अधीतानि) समस्त अध्ययन करने योग्य विषयों को (प्र अगच्छतम्) अच्छी प्रकार ग्रहण करलो। इति पड्विंशो वर्गः॥

श्रतः सहस्रानिर्णिजा रथेना यातमध्यना । वृत्सो वां मधुमद्रचोऽशंसीत्काच्यः क्विः ॥ ११॥ भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! जब (वत्सः) विद्या का उपदेष्टा, ब्रह्मचर्यवास काल का गुरु (काव्यः) विद्वानों में विद्वान् (किवः) स्वयं क्रान्तदर्शी आचार्य (वां) तुम दोनों को (मधुमत् वयः) मधुविद्या ब्रह्मविद्या से युक्त प्रवचन, उपदेश (अशंसीत्) कर चुके (अतः) उसके बाद आप दोनों (सहस्र-निर्णिजा) बहुत प्रकार के बने (रथेन) रथों से (आयातम्) गृह के प्रति आओ। अथवा—(सहस्र निर्णिजा रथेन) सब प्रकार से शुद्ध निष्णात एवं बलवान् दृढ़ शरीर से युक्त होकर गृहपर आओ।

पुरुमन्द्रा पुरुवसू मनोतरा रयीगाम्।

स्तोमं मे श्रुश्विनाविममुभि वहीं अनूषाताम्॥ १२॥

भा०—( पुरु-मन्द्रा ) बहुत से मनुष्यों को सुखी और प्रसन्न, आन-निद्दत करने वाले, ( पुरु-वस् ) बहुतों को बसाने वाले, बसु, धनों ऐश्वयों के स्वामी, (रयीणां ) नाना प्रकार के धनों के प्राप्ति, विनिमय आदि विषय में मनन या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाले, ( बह्वी ) कार्य-भार वहन करने में समर्थ, ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं वेगवान् अश्व, रथ, यान आदि सज्जालन में कुशल खी-पुरुष वर्ग, ( इमं मे स्तोमं ) मेरे इस स्तुल्य प्राह्म वचन को ( अभि अनुषाताम् ) आदरपूर्वक ग्रहण करें।

त्रा ने विश्वन्यश्विना धत्तं राधांस्यह्नया। कृतं ने ऋत्वियावितो मा नो रीरधतं निदे॥ १३॥

भा०—हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! (नः) हमारे (विश्वानि) सब प्रकार के (राधांसि) धनों को आप दोनों (अह्रया) विना संकोच या लजा के (आ धत्तम्) सब ओर से प्राप्त कर धारण करों और हमें प्रदान करों। आप दोनों (नः) हमें (ऋत्वियावतः कृतम्) ऋतु २ में करने योग्य यज्ञ से सम्पन्न करों। (नः) हमें (निदे) निन्द्रक के लाभ के लिये (मा रीरधतं) अपने अधीन वश मत करों।

यन्नांसत्या परावित यद्वा स्थो अध्यम्बरे । अर्तः सहस्रानिर्णिजा रथेना यातमश्विना ॥ १४ ॥

भा० — हं ( नासत्या ) नासिकावत् मुख्य स्थान पर स्थित वा ( न-असत्या ) परस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, आप दोनों (यद् ) चाहे जब (परावित स्थः) दूर देश में होओ (यद् वा) और चाहे (अम्बरे अधिस्थः ) समीप में होओ हे (अश्विना ) वेगवान् अश्वों के स्वामी जनो! (अतः ) वहां से आप लोग (सहस्त-निर्णिजा रथेन ) दृढ़ बल से युक्त, रूपवान् , सुदृढ़ रथ से ही (आ यातम् ) आया करो।

यो वाँ नासत्यावृषिर्गीभिर्वत्सो अवीवृधत्। तस्मै सहस्रानिर्णिज्ञमिषं धत्तं घृत्रश्चतंम् ॥ १५ ॥ २७॥

भा०—हे (नासत्यां) कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, सत्य धर्म के व्यवस्थापक और नासिकावत् प्रमुख पदों पर स्थित जनो ! (यः) जो (वत्सः ऋषिः) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्रज्ञ पुरुष (वां अवीवृधत्) आप दोनों को वृद्धि प्रदान करता है (तस्में) उसके आदरार्थ, वा रक्षार्थ आप दोनों ( घृतश्चतम् इषम्) घृतयुक्त नाना रूप अन्न के समान ही (सहस्र-निर्णिजं) बहुत रूपों का, हज़ारों पुरुषों से बना, (घृतश्चतम्) तेज्ञोयुक्त पद, (इषं) सैन्य, वा नाना प्रकार की स्नेह से युक्त इच्छा को (धक्तम्) धारण करो। इति सम्नविंशो वर्गः॥

प्रास्मा ऊर्जी घृत्रश्चतमिष्यना यच्छीतं युवम् । यो वां सुम्नायं तुष्ट्येद्वसूयादोनुनस्पती ॥ १६ ॥

भा०—(यः) जो (वां) तुम दोनों को (सुम्नाय) सुख, शान्ति लाभ के लिये (तुष्टवत्) स्तुति या उपदेश करे, हे (दानुनः पती)दान शील जन वा दातव्य धन के पालकों! (यः) जो जो (वस्यात्) आप दोनों के सुखार्थ ही अपना धन चाहे, (अस्मै) उस पूज्य पुरुष को (युवं) तुम दोनों हे (अश्वना) जितेन्द्रिय जनो! ( घतश्चतं) घी, जलादि से युक्त ( ऊर्जं प्रयच्छतम् ) बलकारक अन्न प्रदान करो। आ नो गन्तं रिशाद्सेमं स्तोमं पुरुभुजा।

कृतं नः सुश्रियो नरेमा दातम्भिष्टेये ॥ १७॥

भा०—हे (रिशादसा) हिंसकों के नाशक वीर जनो ! हे (पुरुभुजा) बहुतों के पालक और बहुत से ऐश्वयों के भोक्ता जनो ! आप लोग (नः आ गन्तं) हमें प्राप्त होओ । और (नः) हमारे (स्तोमं) इस उत्तम उपदेश या स्तुत्य वचन या व्यवहार का (कृतम्) पालन करो । हे (नरा) नायक, उत्तम स्त्री पुरुषो (इमाः) ये (सु-श्रियः) उत्तम २ लक्ष्मियां (नः) हमें (अभिष्टये) अभीष्ट सुख के लिये (दातम्) प्रदान करो ।

त्रा <u>वां विश्वांभिरूतिभिः प्रियमेधा स्रहूषत ।</u> राजन्तावध्वराणामश्विना यामहतिषु ॥ १८॥

भा०—हे (अधिना) विद्वान् उत्तम स्त्री पुरुषो ! (प्रिय-मेधाः) यज्ञ सत्संग के द्वारा अन्न, जल, वायु आदि भौतिक तत्वों के सुगन्धादि से पूर्ण करने और विद्वान् पुरुषों को अन्न, जल, वस्त्रादि से प्रसन्न करने वाले जन और (प्रिय-मेधाः) शत्रु वा दुष्ट पुरुषों की ताड़ना करने को अच्छा समझने वाले वीर पुरुष भी (विश्वाभिः उतिभिः) अपनी समस्त विद्या और रक्षा साधनों, सेनाओं के सिहत (वां आ अहूपत) तुम दोनों को सब प्रकार से स्वीकार करें और आप दोनों (अध्वराणां) नाना हिंसारहित यज्ञों और सब को मार्गोपदेश करने वाले कार्यों के बीच में (याम-हूतिपु) लोगों को चलने के मार्ग तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्त्रण व्यवस्था के उपदेश करने के कार्यों में (राजन्तों) राजावत् चमकते हुए रहो।

या नो गन्तं मयोभुवाश्विना शम्भुवा युवम् । यो वां विपन्यू धीतिभिगींभिर्देत्सो अवीवृधत् ॥ १९॥ भा०—हे (अधिना) उत्तम खी पुरुषो ! (यः) जो (वत्सः) उत्तम उपदेष्टा गुरु (विपन्यू) विशेष व्यवहार कुशल एवं प्रार्थी (वां) आप दोनों को (धीतिभिः) उत्तम कर्मों और (गीर्भिः) उत्तम वेद वाणियों हारा (अवीवृधत्) वृद्धि को प्राप्त कराता है उससे उपदिष्ट होकर (युवम्) आप दोनों (मयोभुवा) सुखप्रद और (शंभुवा) शान्तिदायक होकर (नः आगन्तम्) हमें प्राप्त होओ।

याभिः करात्रं मेधातिर्धि याभिर्वशं दर्शवजम् । याभिर्गोशर्थमार्वतं ताभिर्नोऽवतं नरा ॥ २० ॥ २८ ॥

मा०—हे उत्तम छी पुरुषो, राजा रानी, सेनापित सभापित आदि जनो! आप लोग ( याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) विद्वान् (मेधाितिथिं) अन्नादि सत्कार और सत्संग योग्य अतिथि की रक्षा करते हो, या उनको प्राप्त होते और ( याभिः ) जिन उत्तम कियाओं से ( दश-व्रजम् ) दशों दिशाओं में जाने वाले, और दशों मार्गों से युक्त ( वशं ) वश करने योग्य राष्ट्रजन या मन आदि को वश करते हो, और ( याभिः ) जिन सैन्यादि से (गो-शर्यम् ) 'गो' अर्थात् धनुष की डोरी और 'शर' वाण इनके चलाने में कुशल सैन्य को (आवतम् ) रक्षा करते हो, उन्हें प्राप्त होते हो (ताभिः) उनसे ही हे ( नरा ) उत्तम प्रधान नायक पुरुषो ! ( नः अवतम् ) हमारी रक्षा करो । (नः आ अवतम् ) उन सहित हमें प्राप्त होओ । अथवा—अविति हिंसा-रक्षण-कान्ति-तृप्ति-वृद्धयर्थश्च । ( याभिः ) जिन सेनाओं से ( गोशर्यम् आवतम् ) गो-भूमि के हिंसक कृषकादि की रक्षा करते और गौ आदि पशुओं के हिंसकों का नाश करते हो उन उपायों सहित ( नः आवतम् ) हमें प्राप्त होओ । इत्यष्टाविशो वर्गः ॥

याभिर्नरा त्रसर्दस्युमार्वतं कृत्व्ये धने। ताभिः ष्वं क्समाँ श्रश्विना प्रार्वतं वार्जसातये॥ २१॥ भि०—( याभिः ) जिन सेना आदि उपायों से ( धने कृत्व्ये ) प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्य की रक्षा के निमित्त ( त्रसदस्युम् ) पश्चओं को भयभीत करने वाले सिपाही पहरेदार आदि को ( आवतम् ) रखते हो उनसे ही हे ( अश्विना ) राष्ट्र के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ) धन अन्नादि के लाभ के लिये ( अस्मान् सुप्र अवतम् ) हमारी भी अच्छी प्रकार रक्षा करो । अधिकारी जन अपने धन की रक्षार्थ जैसे अपने कर्मचारियों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वे प्रजा को धन समझ कर उसकी भी अच्छी प्रकार रक्षा किया करें ।

प्र वां स्तोमाः सुबुक्षयो गिरो वर्धन्त्वश्विना । पुरुवा वृत्रहन्तमा ता नो भूतं पुरुस्पृहां ॥ २२ ॥

भा०—हे (अश्वना) जितेन्द्रिय एवं अश्व सैन्य वा राष्ट्र के स्वामी जनो ! स्वामी अमात्य जनो ! (स्तोमाः) स्तुतियोग्य कार्य और (सुवृ-क्त्यः) उत्तम रीति से पाप से बचाने वाली (गिरः) वाणियां (वां प्रव-र्धन्तु) आप दानों को बढ़ावें। (ता) वे आप दोनों (पुरुत्रा) बहुतों के रक्षक, (वृत्र-हन्तमा) शत्रु और पाप को अच्छी प्रकार नाश करने वाले और (नः) हमारे बीच (पुरु-स्पृहा) बहुतों के प्रेम पात्र और बहुतों के न्यायपूर्वक स्नेह करने वाले, सब के सचे प्रेमी (भूतम्) होओ।

त्रीणि प्दान्यश्विनोदाविः सान्ति गुह्यं प्रः । कृवी ऋतस्य पत्मंभिद्वाग्जीवेभ्यस्परि ॥ २३ ॥ २९ ॥

भा०—( त्रीण ) तीन (पदानि) स्थान, प्राप्तव्य विषय (अश्विनोः) विद्वान् स्थी पुरुषों की ( गुहा ) बुद्धि में ( परः ) सब से अधिक उत्तम रीति से ( आविः सन्ति ) प्रकट होते हैं । उन ( ऋतस्य ) सन्य ज्ञान के ( पत्मिभः ) तीनों पदों से वे दोनों ( अर्वाक् ) साक्षात् ( कवी ) विद्वान् कान्तदर्शी होकर ( जीवेभ्यः परि ) जीवों के हितार्थ हों । 'ऋत' सत्याचरण, धर्म, यज्ञ और वेद ज्ञान के तीन पद ऋक्, सामः, यज्ञ; मन्त्र, गीति

और किया; ज्ञान, उपासना और यज्ञ हैं। वे तीनों विद्वानों की बुद्धि में उत्तम रूप से प्रकट हों । इत्येकोनत्रिंशो वर्गः ॥

## [8]

शाशकर्णः काएव ऋषिः ॥ ऋषिनौ देवते ॥ छन्दः-१, ४, ६ बृहती । १४, १५ निचृद् बृहती । २, २० गायत्रो । ३, २१ निचृद् गायत्री । ११ त्रिपाद् विराड् गायत्री । ५ उष्णिक् ककुष् । ७, ८, १७, १६ अनुष्टुष् । ६ पाद-.निचृदनुष्टुप् । १३ निचृदनुष्टुप् । १६ ऋाचीं ऋनुष्टुप् । १८ विराहनुष्टुप् । १० आपीं निचृत् पंकिः। १२ जगती ॥ एकविंशत्यृचं स्क्रम् ॥

या नुनर्माश्वना युवं वृत्सस्य गन्तमवसे।

प्रास्मै यच्छतमवृकं पृथु छुर्दियुँयुतं या अरातयः॥ १॥ भा०-हे ( अश्वना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों ( नूनं ) अवश्य ही ( वत्सस्य अवसे ) अपने अधीन आश्रय रहने वाले बचे, बालक, पुत्र मृत्यादि के रक्षण वा भोजनादि से तृप्ति और उनके प्रति त्रेम प्रदर्शन के लिये आप दोनों (आ गन्तम्) आया करो। इसी प्रकार (वत्सस्य अवसे ) उत्तम उपदेष्टा विद्वान् की रक्षा और उसके ज्ञान और वृद्धि आदि के लिये उसके पास आया जाया करो। (अस्मै) उसको ( पृथु छिदः ) बड़ा विस्तृत गृह, शरण, ( अबृकं ) छल कपटरहित होकर (प्र यच्छतम् ) प्रदान करो। (या अरातयः ) जो न देने के श्चदता आदि के विचार हैं उनको ( युयुतं ) दूर करो ।

यद्रन्तरिचे यद्विव यत्पञ्च मार्चुणाँ अर्चु । नुम्णं तद्धत्तमश्विना ॥ २ ॥

भा०-( यत् ) जो ( नृम्णम् ) धन ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( यत् दिवि ) जो आकाश में और ( यत् ) जो ( पञ्च मानुवान् अनु ) पांचों मनुष्यों के अनुकूल सुखदायी धन है (तत्) वह धन हे (अधिना)

जितेन्द्रिय एवं अश्वादि के स्वामी वर्गों ! आप लोग अवश्य (धत्तम्) धारण किया करो । आकाश में वायु, जल, मेघ, वृष्टि आदि और आकाश में सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि पांचों मनुष्यों के अनुकूल भूमि पर्वत नदी जलाशय जन, भ्रत्य, सुवर्ण, हिरण्यादि । ये राष्ट्रीय त्रिविध धन मनुष्य मात्र के सुखप्रद होने से 'नृम्ण' हैं । इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ।

ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः। एवेत्कारवस्यं बोधतम् ॥ ३॥

भा० — हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, उत्तम छी पुरुषो ! (ये) जो (विप्रासः) विद्वान् पुरुष (वां) आप लोगों के (दंसांसि) नाना प्रकार के कार्यों को (परि ममृद्धः) करते और उन कार्यों पर विचार करते हैं, उनके किये कार्यं और (काण्वस्य एव इत्) विद्वानों के किये ज्ञान, अनुष्टान आदि का भी (बोधतम्) तुम ज्ञान प्राप्त करो।

श्चयं वो घुमों श्रश्विना स्तोमेन परि षिच्यते । श्चयं सोमो मधुमान्वाजिनीयसू येन वृत्रं चिकेतथः॥ ४॥

भा०—हे (अधिना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (वां) आप दोनों का (अयं) यह (वर्मः) तेजोयुक्त प्रभाव या सामर्थ्य है जिसको (स्तोमैः) स्तुति योग्य वचनों या वेदमन्त्रों द्वारा (पिरिषच्यते) पिरिषेक किया जाता, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है। हे (वाजिनीवस्) ज्ञान, बलादि से युक्त किया के धनी जनो ! (अयं मधुमान् सोमः) यह मधुर अन्नादि से युक्त ऐश्वर्य वा उत्पादक बल है, (येन) जिससे आप दोनों (वृत्रं) जीवन के रोग दुःखादि विघ्न समूह को दूर करने में समर्थ हो। इसी बल वीर्य की ब्रह्मचर्यादि से तुम सदा रक्षा करो, उसी का महान् आदर है। उसी की लोक में प्रतिष्ठा है।

यद्रव्सु यद्<u>वन</u>स्पत्तौ यदोषंधीषु पुरुदंससा कृतम् । तेन माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ ३० ॥

भा०-हे ( अश्वना ) जितेन्द्रिय और उत्तम भोगों को भोगनेहारे! हे ( पुरु-दंससा ) नाना कर्मों को करने में समर्थ विद्वान स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यत् अप्सु ) जो जलों, ( यद् वनस्पती ) जो वनस्पति और ( यदु ओषधीपु ) जो ओपिध, अन्नादि के प्राप्त करने के लिये ( कृतम् ) यत्न करते हो (तेन ) उससे ही ( मा अविष्टम् ) तुम दोनों प्रजावत् मेरी रक्षा करते रहो। इति त्रिंशो वर्गः॥

यन्नासत्या भुरू एयथो यद्वा देव भिषु ज्यर्थः।

श्चयं वां वृत्सो मृतिभिनं विन्धते हविष्मन्तुं हि गच्छेथः ॥ ६॥

भा०-हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने वाले सदा सत्यकर्मा, सत्यभाषी, सत्यवती होकर आप दोनों (हविष्मन्तं हि ) नासिकास्थ प्राणीं के समान उत्तम अन्न वाले प्रजाजन को माता पितावत् ( भुरण्यथः ) पालन करते हो, (यद्वा) जो आप दोनों (हविष्मन्तं हि भिष्ज्यथः) उत्तम पवित्र अन्न वाले के ही रोगों को दूर करते हो और ( हविष्मन्तं हि गच्छथः ) उत्तम अन्नादि के स्वामी राष्ट्रवासी जन को ही तुम प्राप्त होते हो, (अयं) यह (वत्सः) राष्ट्र निवासी जन बालक के समा<mark>न</mark> होकर ही ( मितिभिः ) बुद्धियों वा स्तुतियों से भी ( वां ) तुम दोनों को ( न विन्धते ) प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात् केवल गुणस्तवन मात्र से यह तुम्हारे उपकार से उर्ऋण नहीं हो सकता है।

या नूनम् श्विनोर्ऋषिः स्तोमं चिकेत वामया।

या सोमं मधुमत्तमं घुमं सिञ्चादर्थर्वणि॥ ७॥

भा०—( ऋषिः ) सन्त्रार्थं द्रष्टा विद्वान् पुरुष ( नूनम् ) अवश्य हीं, ( वामया ) अपनी उत्तम बुद्धि से और अच्छी रीति से ( अश्विनोः ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को ( स्तोमं ) उत्तम स्तुति योग्य मन्त्रीं का उपदेश ( आचिकेत ) करे, उनको उसका ज्ञान दे। ( अथर्वणि ) स्थिर, ज्ञान्त प्रज्ञावान् पुरुप में ही वह अग्नि (घर्मः)तीव घृत वा तेज के समान (मधुम- त्तमम् ) वा अति मधुर (सोमं) ओषधि रसवत् उत्तम ज्ञान और तेज का (सिज्ञात्) सेचन, प्रदान करे । अथवा वह विद्वान् गुरु (अथर्वणि) अथर्व-वेद की समाप्ति पर वा अहिंसा शम, आदि भाव में (मधुमत्तमं) उत्तम वेद के ज्ञान से युक्त (सोमं) विद्याक्षेत्र में उत्पन्न (वर्म) सुतप्त, तपस्वी, तेजस्वी शिष्य को (सिज्ञात्) स्नान करावे, उसे स्नातक बनावे।

अथवा—सवनं यज्ञः, यजुर्वेदः, मधु ऋग्वेदः । धर्मः सामवेदः । तेषु निष्णातं शिष्यमथर्वणि सिञ्चेत् अथर्ववेदे ब्युत्पाद्येत् ॥

त्रा नुनं रघुवर्तिनं रथं तिष्ठाथो अश्विना । त्रा वां स्तोमां इसे ममुनभो न चुंच्यवीरत ॥ ८॥

भा०—हे (अश्विना) अश्वादि वेगवान्, बलवान् इन्द्रिय, ग्राम और मन को वश में रखने वाले आप दोनों! (न्नं) अवश्य हो (रघु-वर्तीन) लघु अर्थात् शीव्र वेग से युक्त वा (रघु-वर्तीन) स्वल्प, छोटे मार्ग से जाने में समर्थ, (रथं) रमणीय रथ पर (आ तिष्ठथः) विराजा करो। (वां) आप दोनों को लक्ष्य करके (इमे) मेरे (स्तोमाः) स्तुत्य वचन, (नमः न) आकाश में सूर्यं के प्रति किरणोंवत् वा पवनवत् (चुच्युवीरत) प्राप्त हों।

यद्द्य वां नासत्योक्थैराचुच्युवीमहिं। यद्वा वाणीभिरश्विनेवेत्काएवस्यं वोधतम्॥९॥

भा०—हे (नासत्या) सत्यभाषी, सत्यकर्मा, प्रमुख खी पुरुषो ! (यत् अद्य) जो आज, (वां) आप दोनों के प्रति हम (उनथैः) उत्तम वचनों सिहत (अचुच्यवीमिहि) प्राप्त हों और आप दोनों (यद् वा) जो भी (अश्विना इव) 'अश्व' अर्थात् इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय होकर (कण्वस्य इत्) विद्वान् पुरुष की (वाणीभिः) वाणियों से (बोधतम्) ज्ञान प्राप्त किया करो।

यद्वां कत्तीवां उत यद्वयश्व ऋष्टियद्वां द्वीर्घतमा जुहावं। पृथी यद्वां वैन्यः सार्दनेष्वेवेदतों ऋश्विना चेतयेथाम्॥१०॥३१॥

भा०—हे (अश्विनौ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! अश्व सैन्यादि के स्वामी राजा सेनापति आदि पुरुषो ! (वां ) तुम दोनों को (यत्) जि<mark>ससे</mark> ( कक्षीवान् ) अंगुलियों वाला, सिद्धहस्त, कुशल वा अन्यों की वाग<mark>डोर</mark> अपने हाथों में रखने वाला पुरुष, ( उत ) और ( यत् ) जब ( व्यश्वः ) विविध या विशेष अश्वों या विद्वानों का स्वामी, विविध विद्याओं <mark>म</mark>ैं निष्णात और (यत्) जिस कारण से (दीर्घतमाः) बड़ी २ लम्बी चौड़ी आकांक्षाओं वाला, उत्साही (ऋषिः) दूरदर्शी पुरुष ( वां वां ) तुम लोगों को (जुहाव) उत्तम उपदेश करे वा तुम्हें किसी उत्तम कार्य के लिये बुलावे और ( यद्वा ) जिससे तुम दोनों को ( वैन्यः ) तेजस्वी, यश का इच्छुक (पृथी) बड़े राष्ट्र-ऐश्वर्य का स्वामी (सादनेषु) नाना स्थानों, पदों पर ( एव जुहाव इत् ) कार्य करने के लिये बुलावे ( अतः ) उससे पूर्व हे जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों अवश्य (चेतयेथाम् ) ज्ञान प्राप्त करलो। अर्थात् खी पुरुषों को वाल्यकाल में खूब ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिस<mark>से</mark> कोई अधिकारो सेनापति, उत्साही विजिगीपु यशोर्थी राजा आदि उनको उत्तम पदों पर नियुक्त करने के लिये सादर बुलावे। एकत्रिंशो वर्गः॥ यातं छुद्धिष्पा उत नेः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा। <u>चर्तिस्तोकाय तर्नयाय यातम् ॥ ११॥</u>

भा०—हे (अधिनौ) जितेन्द्रिय एवं अश्व स्थादि के स्वामी जनो! आप दोनों (नः) हमारे (तोकाय तनयाय) पुत्र पौत्रादि के हितार्थं (वर्त्तिः यातम्) वृत्ति या वेतनादि भी प्राप्त करो। आप दोनों (नः) हमारे (छर्दिष्पा भूतम्) गृहों की रक्षा करने वाले होवो। (नः परस्पा भूतम्) हमें शत्रु से बचाने वाले होवे। (उत नः जगत्पा तन्पा भूतम्) और हमारे जंगम पशु सम्पत्ति और हमारे शरीरों के भी रक्षक होवो।

यदिन्द्रेण सुरथं याथो अध्विना यद्वा वायुना भवेथः समीकसा। यदादित्येभिर्ऋभुभिः सुजोषसा यद्वा विष्णोर्विकमणेषु तिष्ठयः १२

भा०—हे (अश्वना) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, व्यापक सामध्यवान् खी पुरुषो ! (यत्) जो आप दोनों (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् शतुविनाशी राजा सेनापित आदि के साथ (स-रथं याथः) रथ के साथ रथ
चलाकर प्रयाण करते, वा (स-रथं याथः) सरण या युद्ध यात्रा करते हो,
(यद्वा) अथवा जो आप दोनों (वायुना समोकसा) वायु और वायुवत्
बलवान् सेनापित के समान भवन या पद वाले (भवथः) हो जाओ।
(यद्) या जो आप दोनों (ऋमुभिः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित (आदित्येभिः) आदित्यवत् तेजस्वी, ब्रह्मचारी विद्वानों के साथ (स-जोषसा)
समान प्रीति युक्त होवो (यद् वा) या तुम दोनों (विष्णोः) व्यापक
बलशाली राजा के (विक्रमणेषु) विशेष विक्रम के कार्यों में (तिष्ठथः)
उच्चासनों पर विराजो, वा (विष्णोः विक्रमणेषु) परमेश्वर की बनाई सृष्टियों
में ज्ञानपूर्वक स्थिर रहो यही तुम्हारे लिये आदर्श, उत्तम कर्त्तव्य और
अधिकार है। अर्थात् प्रत्येक स्त्री पुरुष इन उच्च २ पदों तक पहुंचने के
लिये साधिकार हैं कि वे यत करें और बढ़ें।

यद्द्याश्विन<u>ाव</u>हं हुवेय वार्जसातये । यत्पृत्सु तुर्वेणे स<u>ह</u>स्तच्छ्रेष्ठमृश्वि<u>न</u>ोरवः॥ १३॥

भा०—और (यत्) जो (अद्य) आज मैं (अश्विनों) जितेन्द्रिय और अश्वादि के नायकों को (वाज-सातये) अन्न, ऐश्वर्यादि प्राप्ति के लिये सदावत् (हुवेय) बुलाया करूं। (यत्) क्योंकि जो (पृत्सु) संप्राम में (तुर्वणे) शत्रु के नाश करने में (सहः) शत्रु पराजयकारी बल है (तत्) वही (अश्विनोः) उन जितेन्द्रिय अश्वादि के स्वामी, जनों का (अष्ठेष्ठ अवः) सर्वश्रेष्ठ बल और रक्षा सामर्थ्य है। यदि राष्ट्र के स्त्री पुरुष

युद्ध-काल में शत्रु को परास्त नहीं कर सकें तो वे कुछ नहीं, उनका अन्न वेतनादि पाना, भोजन करना, ऐश्वर्य भोगना आदि सब व्यर्थ है और पाप है। स्रा नूनं यातमश्<u>विने</u>मा हुव्यानि वां हिता।

हुमें सोमासो अधि तुर्वेशे यदाविमें करवेषु वामर्थ।। १४॥

भा०—हे (अश्वना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (तुर्वशे ) चतुर्वगों की कामना करने वाले और (यदौ ) यत्नशील, राष्ट्र प्रजाजन और (कण्वेषु) विद्वान पुरुषों के (अधि) बीच में (वाम् ) तुम दोनों को (इमे सोमासः) ये नाना बल, अधिकार और ऐश्वर्य प्राप्त हों और (नृनं ) अवश्य ही (इमा ) ये (हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य ऐश्वर्य और अन्न भी (वां हिता) आप लोगों के लिये नियत रूप से हैं, अब आदरपूर्वक (आ यातम् ) आओ और स्वीकार करो ।

यन्नसत्या पराके अर्दाके अस्ति भेष्रजम्।

तेन नुनं विमुदाय प्रचेतसा छुर्दिर्दित्साय यच्छतम् ॥१५॥३२॥

भा० है (नासत्या) असत्य ज्ञान से रहित, सदा सत्य, सुपरीक्षित ज्ञान वाले विद्वान पुरुषो ! ( यत भेषजम् पराके ) रोगादि के नाश करने वाला जो पदार्थ दूर देश में हो वा जो (अर्वाके भेषजम् अस्ति) समीप स्थान में औषधादि हो (तेन) उससे हे (प्र-चेतसा) उत्तम ज्ञान और चित्त वाले दयाल जनो ! ( वत्साय ) पुत्रवत् राष्ट्र में बसे प्रजाजन के उपकार केलिये ( वि-मदाय ) विशेष हर्ष और आनन्द लाभ के लिये ( नृनं ) अवश्य (छिदिः यच्छतम् ) गृह, आवास प्रदान करो । उत्तम ओषधि आदि के द्वारा समस्त प्रजा को सुख से राष्ट्र में बसने का मौका दो । जिससे सब नगर गृहादि नीरोग और सुखप्रद हों । इति द्वान्निशो वर्णः ॥

अर्भुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहम्श्विनीः। व्यविदेव्या मिति वि राति मत्यैभ्यः॥ १६॥

भा०—मैं ( अश्विनोः ) दिन रात दोनों में ( देव्या ) प्रकाशमान

उषा के समान कान्तियुक्त और स्त्री पुरुषों में से (देन्या) गुणवती विदुषी के समान ज्ञानवती (अधिनोः) विद्या के पारंगत स्त्री पुरुषों की (वाचा) वाणी से (प्र असुत्सि) उत्तम रीति से प्रवोध, ज्ञान जागृति को प्राप्त होऊं। हे (देवि) विदुषि! हे वाणि! तू (मर्त्येभ्यः) मनुष्यों के हितार्थ (मितं वि आ आवः) उत्तम सुमित और ज्ञान को विशेष रूप से प्रकट कर। और (रातिं वि आवः) दान भी विविध प्रकार से प्रदान कर। प्र वोधयोषो ग्रुश्विना प्र देवि सुनृते महि।

प्र यंज्ञहोतरानुषक्प्र मदाय श्रवी बृहत् ॥ १७ ॥

भा०—हे (उषः) उपा प्राभातिक सूर्यं की कान्ति के समान सुशोभित देवि ! हे (देवि) विदुषि ! ज्ञान का प्रकाश देने वाळी ! दानशी छे !
हे (सुनृते) उत्तम सत्य ज्ञान से युक्त ! हे (मिहि) पूज्ये ! जिस प्रकार
उपा सब को जगाती है उसी प्रकार तू भी (प्र प्र बोधय) अच्छी प्रकार
सब को ज्ञानोपदेश करके जगा। हे देवि ! गृह में तू ही सबसे प्रथम उठकर
पति, बालक आदि को भी जगाया कर। हे (यज्ञ-होतः) यज्ञ में होता के
समान गृहस्थ, यज्ञ में सत्पात्रों में धन अज्ञ आदि के देने वाले पुरुष !
तू भी (आनुषक्) निरन्तर (प्र बोधय) उत्तम ज्ञान का उपदेश किया
कर। (मदाय) नृष्ति और आनन्द प्राप्ति के लिये (बृहत् श्रवः) बहुत
उत्तम अञ्च प्रदान कर और (बृहत् श्रवः) बड़े उत्तम श्रवण योग्य वेदोपदेश देकर सबको शुद्ध और ज्ञानवान कर।

यर्दुषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे । या <u>द्</u>रायम्थिनो रथी वृर्तिर्यीति नृपार्यम् ॥ १८॥

भा०—हे (उपः) कान्तिमित ! विदुषि ! तू जब प्राभातिक सूर्यं की दीप्ति के समान (भानुना) प्रकाश के साथ (यासि) गमन करती है और (सूर्येण) सूर्यवत् कान्तिमान् तेजस्वी पुरुष से (सं रोचसे) युक्त होकर अधिक अच्छी लगती है तभी (अधिनोः) आप दोनों जितेन्द्रिष

वर वधू, पित पत्नी का (अयम्) यह (रथः) रमणीय सुन्दर गृहस्थ रूप एक रथ, (नृपाय्यं वर्त्तिः याति) मनुष्यमात्र को पालन करने वाले गृह अर्थात् प्रजापित पद या मार्ग की ओर गित करता है। इसी प्रकार (उपा) शत्रु को दन्ध करने और राष्ट्र को वश करने वाली सेना जब सूर्यवत् तेजस्वी सेनापित को वरती है तो उनका वेगवान् रथ राष्ट्रवासी मनुष्यों के पालन के मार्ग पर गमन करे। तब उनका धर्म प्रजापालन है।

यदापीतासो ख्रंशबो गाबो न दुह ऊर्धभः। यद्घा वाणीरर्नूषत प्र देवयन्ती ख्रश्विनां॥ १९॥

भा०—जिस प्रकार (गावः ऊधिभः दुहे) गौवें स्तन-मण्डलों से दूध देती हैं उसी प्रकार (यत्) जब (आपीतासः) ईपत् पिंगल वर्ण के, वा ज्ञान को सब प्रकार से पान किये हुए प्रदान करते और जब (देवयन्तः) देव, प्रभु की कामना करते हुए (प्रअन्पत) वाणियों का उच्चारण करती हैं उस समय हे (अधिना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो! आप दोनों भी उसका उत्तम लाभ लो।

प्र द्युम्नाय प्र शर्वसे प्र नृषाद्याय शर्मेणे । प्र दत्ताय प्रचेतसा ॥ २० ॥

भा०—हे (प्र-चेतसा) उत्तम चित्त और ज्ञान वाले जनो ! आप दोनों ( द्युम्नाय) उत्तम ऐश्वर्यं, ( शवसे) बल और ( नृ-षाद्याय) सब अत्रु-नायकों को पराजय करने, ( शर्मणे ) शत्रुहिंसक बल और प्रजा को शान्तिदायक शरण देने और (दक्षाय) बल और ज्ञान को प्राप्त करने के लिये ( प्रप्रप्र) सदा उत्तम से उत्तम मार्ग पर आगे बढ़ो।

यत्रुनं धीभिरिश्वना पितुर्योना निषीद्थः।

यद्वां सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१ ॥ ३३ ॥

भा०—( यत् ) जब हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (नृनं) निश्चय से ( धीभिः ) उत्तम कर्मों ( यद्वा ) और जब ( सुम्नेभिः ) सुल- जनक कार्यों से (पितुः योना) अपने पूज्य माता पिता गुरु के गृह में (निषी-दथः ) खूब दृढ़ हो जाते हो तब आप दोनों ( उक्था ) उत्तम प्रशंसा योग्य हो जाते हो। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

### [ 80 ]

प्रगाथः कारव ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, ४ आचीं स्वराड् बृहती । २ त्रिष्टुप् । ३ आचीं मुरिगनुष्टुप् । ४ आचीं मुरिक् पंकिः । ६ आधीं स्वराड् बृहती ॥ षड्चं स्कम् ॥

यत्स्थो द्वीर्घपसद्मन्ति यद्वादो रोचने द्विवः।

यद्वां समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्चिना ॥ १ ॥

भा०—(यत्) यदि तुम दोनों (दीर्घ-प्र-सद्यानि) बड़े भवनों वाले नगर में (स्थः) होवो, (यद्वा) या चाहे आप दोनों (अदः) इस दूरस्थ (दिवः रोचने) पृथिवी के क्रीड़ा, विनोदयुक्त किसी रुचिकर स्थान में होवो (यद्वा) अथवा चाहे (समुद्रे) जल में या समुद्र से घिरे गृह में (अधि स्थः) बैठे हो, तो भी हे (अश्विना) वेग से चलने वाले अश्वादि साधनों से सम्पन्न जनो! आप (अतः आ यातम्) वहां से आया जाया करो।

यद्वा युज्ञं मनेवे संमिमित्तर्थुरेवेत्काएवस्य बोधतम्। वृह्स्पतिं विश्वान्देवाँ श्रहं हुंच इन्द्वाविष्णू श्रश्विनावाशहेषसा२

भा०—(यद्-वा) और जब आप दोनों (मनवे) मनुष्य मात्र के हित के लिये (यज्ञं सं मिमिक्षथुः) यज्ञ को परस्पर मिलकर एक साथ करो, तब भी (एव इत् काण्वस्य बोधतम्) विद्वान् जनों को उसकाज्ञान करा दिया करो। (बृहस्पतिम्) सबसे बड़े राष्ट्र और वेद वाणी के पालक, और (विश्वान् देवान्) समस्त मनुष्य प्रजावर्गं या विद्याभिलाषी विद्यार्थियों को और (इन्द्राविष्ण्)) ऐश्वर्यवान् राजा न्यापक सामर्थ्य वाले सेनापति

हन दोनों को और (आशु-हेपसा) शोध ही उत्तम ध्वनि करने वाले (अश्विना) अश्वारोही वा जितेन्द्रिय जनों को (अहं हुवे) आदर पूर्वक प्रार्थना करूं कि वे मेरे यज्ञ में अवश्य आया करें।

त्या न्वं श्विना हुवे सुदंसंसा गृभे कृता।

ययोरस्ति प्र एः सब्यं देवेष्वध्याप्यम् ॥ ३॥

भा०—(त्या अधिना नु हुने) मैं उन दोनों जितेन्द्रिय, गृहस्थ छी-पुरुषों को आदरपूर्वक निमन्त्रित करूं जो दोनों (सु-दंससा) उत्तम कर्मों का आचरण करने वाले और (गृभे कृता) गृह में एकत्र पित पत्नी रूप से बने हों, (ययोः) जिन में (नः सख्यं प्र अस्ति) हमारा उत्तम सौहाई हो और (ययोः) जिनका (आप्यं) बन्धुभाव (देवेषु) विद्वानों के बीच में (प्र अस्ति) उत्तम हो।

ययोरिं प्र यज्ञा असूरे सिन्त सूरयः।

ता युबस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पिवतः सोस्यं मधु॥४॥

भा०—(ययोः अधि) जिन दोनों स्त्री पुरुषों के ऊपर (यज्ञाः)
यज्ञ, उत्तम कर्म और (असूरे) सूर्यरहित, अन्धकार युक्त काल या देश
में भी (ययोः अधि) जिन के अधीन वा जिनपर नाना (सूरयः) विद्वान्
आश्रय पाते वा अध्यक्ष हैं। (या) जो दोनों (स्वधाभिः) अज्ञों
सहित (सोम्यं मधु पिवतः) ओपधिरस युक्त मधुर जल मधु आदि मधुर
पदार्थ का पान करते हैं (ता) वे दोनों (प्र-चेतसा) उत्तम विद्वान्,
शुभ-चित्तवान् होकर (अध्वरस्य यज्ञस्य) हिंसा रहित वा अक्षय यज्ञ के
(स्वधाभिः) अन्नादि से करने वाले हों।

यदुद्यारिवनावणाग्यत्पाकस्थो वाजिनीवसू।

यद्दु ह्यव्यनीव तुर्वेशे यदी हुवे बामथ मा गतम् ॥ ५॥

भा०—है (अधिना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (यद् अद्य ) जो तुम दोनों (अपाग्) पश्चिम में या (यत्) जो (प्राक्स्थः) पूर्व में भी होवो, हे (वाजिनीवस्) विद्या और बलशक्ति युक्त किया से सम्पन्न विद्वानो ! (यद् ) यदि तुम दोनों (द्वुद्धवि ) परस्पर के दोही जनों में, (तुर्वशे ) एक दूसरे के हिंसक जनों में और (अनिव) छोटे या अप्रसिद्ध जनों में या (यदौ ) यत्नशील उद्योगी श्रमी जनों में भी होवो तो मैं अवश्य (अद्य ) आज ही तुरन्त (हुवे ) आदरपूर्वक निमन्त्रित करूं। (अथ ) और तुम दोनों (मा गतम् ) मुझे अवश्य प्राप्त हो । उत्तम जितेन्द्रिय छी पुरुष कहीं भी हों और किसी भी जनसमाज में हों उनको आदरपूर्वक निमन्त्रित कर लेना चाहिये। यदन्तरिं चो पत्थः पुरुभुजा यद्धेमे रोद्धी अर्जु। यद्वन्तरिं चे पत्थः पुरुभुजा यद्धेमे रोद्धी अर्जु। यद्वा स्वधाभिरिधितिष्ठथो रथमत आ यातमिश्वना ॥६॥३४॥

भा०—हे (अश्वना) आञ्चगामी अश्वों और यन्त्रों के जानने और वनानेवाले शिल्पकार जनो ! (यत्) जो आप दोनों (पुरु-भुजा) बहुतों को पालने में समर्थ होकर (अन्तरिक्षे पतथः) अन्तरिक्ष मार्ग से गमन करते हो, (यत् वा) और जो आप दोनों (इमे रोदसी अनु पतथः) इन आकाश और पृथिवी दोनों में सुख से विचर सकते हो (यद् वा) और जो आप दोनों (स्व-धाभिः) स्वयं अपने आप धारण करने में समर्थ शक्तियों से (रथम्) वेग से चलने वाले यन्त्र पर (अधि तिष्टथः) अध्यक्ष रूप से विराजते हो वे आप दोनों (अतः आयातम्) उस प्रयोजन से हमारे पास आया करों। इति चतुर्विशो वर्गः ॥

### [ 38 ]

वत्सः कारव ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः—१ आची भुरिग्गायत्री। २ वर्धमाना गायत्री । ३, ५—७, ६ निचृद् गायत्री । ४ विराड् गायत्री । ८ गायत्री । १० आची भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥

त्वमंग्ने बतुपा श्रसि देव श्रा मत्र्येष्वा। त्वं युक्षेष्वीड्यः॥ १॥

भा०-हे (अग्ने) ज्ञानवन्! सर्वन्यापक! अग्निवत् तेजःस्वरूप सत्यार्थं के प्रकाशक ! विद्वन् ! राजन् ! प्रभो ! ( त्वं ) तू (व्रत-पाः असि) वतों, सत्कर्मों, अन्नों का पालक है। और ( मर्त्येषु आ ) मनुष्यों में भी तू ( देवः ) सब सुखों का दाता, दीक्षिमान् है। ( त्वं ) तू (यज्ञेषु) समस्त यज्ञों में ( ईडयः ) स्तुति करने योग्य, पूज्य और चाहने योग्य है। त्वमसि प्रशस्यो विद्धेषुं सहन्त्य । अग्ने र्थीरंध्वराणीम् ॥२॥

भा० — हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन्! हे (सहन्त्य) शत्रुओं के पराजयकारिन् ! हे सब के साथ ब्यापक ! (त्वम् ) तू (विद्येषु) यज्ञों, संयामों और ज्ञान लाभ के अवसरों में ( प्रशस्यः असि ) सब से प्रशंसा करने और उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य है। तू ही ( अध्वराणाम् ) यज्ञों और सन्मार्ग, मोक्ष मार्ग में जाने वालों में (रथीः) रथवान के समान सुख से मार्ग पार करा देने और अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचा देने हारा है। स त्वम्समद्प द्विषा युयोधि जातवेदः। श्रदेवीरग्नेश्ररातीः॥शा

भा० — हे ( अग्ने ) अप्रणी ! नायक ! अग्निवत् तेजस्विन् ! हे (जात-वेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे ! सब में ज्यापक प्रभो ! विद्यावान् विद्वन् और धनैश्वर्यं के स्वामिन् ! राजन् ! (त्वं) तू (सः) वह ( द्विपः ) द्वेष करने वालों और द्वेष के योग्य भाव कोधादि अन्तः-श्रानुओं को भी और (अरातीः अदेवीः) ग्रुभ उत्तम गुणों से रहित दान या अनेक उचित अधिकारों को न देने वाले भावों, प्रवृत्तियों और वाणि<mark>यों</mark> को भी ( अस्मत् अप युयोधि ) हम से दूर कर ।

<mark>श्रान्ति</mark> चित्सन्तमह यु मतिस्य <u>रि</u>पोः। नोपं वेषि जातवेदः॥४॥

भा०-हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थों को जानने हारे प्रभो ! हे कृतविद्य विद्वन् ! (रिपोः मर्त्तस्य ) पापी पुरुष के (अन्तिचित् सन्तं यज्ञं ) अति समीप विद्यमान यज्ञ को (न उप वेषि ) प्राप्त नहीं होता,

नहीं स्वीकार करता, तू शत्रुता के भाव को रखने वाले मनुष्य के यज्ञ, पूजा, आदर भाव वा दान को स्वीकार नहीं करता।

मर्ता श्रमत्र्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। विश्रासी जातवेद्सः५।३५

भा०—हे प्रभो ! विभो ! (जात-वेदसः ) समस्त उत्पन्न पदार्थीं में व्यापक सर्वेश्वर्यवान्, सर्वज्ञ (ते) तुझ (अमर्त्यस्य ) अविनाशी के (भूरि नाम) बहुत सेनानों से हम (मर्त्ताः) मनुष्य, जीवगण (मनामहे) तेरी स्तुति करते हैं।

विष्टं विष्टासोऽवंसे देवं मतीस ऊत्ये । श्रुग्निं ग्रीभिंहेवामहे ॥६॥

भा०—हम ( विप्रासः मर्त्तासः ) विद्वान् बुद्धिमान् मनुष्य (अवसे) रक्षा, ज्ञान, आहमसंतोष, प्रीति सुखादि के लिये और ( ऊतये ) तुझे प्राप्त होने के लिये (विप्रं) विविध ऐश्वर्यों के पूरक ( देवं ) प्रकाशमान (अग्निं) ज्ञानस्वरूप की हम ( गीभिंः ) नाना वेदवाणियों से ( हवामहे ) स्तुति करते हैं।

त्रा ते वत्सो मनी यमत्पर्माचित्स्घस्थात्। त्राग्ने त्वाङ्कामया गिरा॥ ७॥

भा०—हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप! (वत्सः) तेरी स्तुति करने हारा उपासक तेरे पुत्रवत् प्रिय (परमात् चित् सधस्थात्) परम, सर्वी-त्कृष्ट तेरे साथ एकत्र रहने की स्थिति से (ते) तुझे प्राप्त करने के लिये (त्वां-कामया गिरा) तुझे चाहने वाली, भक्ति भरी वाणी से (मनः) अपने मन को (आ यमत्) सब ओर से रोके और तेरे ही में लगावे।

पुरुत्रा हि सदङ्कृषि विश्वो विश्वा अर्च प्रभुः।

समत्सु त्वा हवामहे ॥ ८॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! तू ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थानों में भी सूर्य-वत् ( सदङ् असि ) एक समान सब को देखने और दीखने हारा सर्वत्र एक रस है, तू ( विश्वाः विद्याः अनु ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अनुग्रह करने हारा, (प्रभुः) सर्वोत्तम शासक प्रभु है। (त्वा) तुझ से ही (समत्सु) हर्ष के अवसरों और युद्धों में भी (हवामहे) प्रार्थना करते हैं। समत्स्विश्चिमवसे वाज्यन्ती हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्॥९॥

भा०—हम (समत्सु) संप्राम में और एक साथ मिलकर आनन्द अनुभव करने के अवसरों में और (वाजेषु) ऐश्वर्यों, ज्ञानों, अन्नों के निमित्त (चित्र-राधसम्) अद्भुत धन के धनी, (अग्निम्) सर्वव्यापक, अप्रणी, ज्ञानस्वरूप प्रभु की (अवसे) रक्षा, पालन, ज्ञान आदि के लिये ही (वाजयन्तः) ऐश्वर्य ज्ञानादि की कामना करते हुए हम लोग (हवामहे) स्तुति करते हैं।

प्रत्नो हि कुमीड्यो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्च सार्त्स। स्वां चांग्ने तन्वं पिप्रयंस्वास्मभ्यं च सौर्भगमा यंजस्व१०।३६।८।५

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् स्वप्रकाश! सब जगत् से पूर्व विद्यमान! सबके नायक! (हि) जिससे तू (प्रत्नः) सबसे पुराना, अनादि काल से विद्यमान (ईड्यः कम्) स्तुति योग्य, उपास्य (अध्वरेषु) अविनाशी पदार्थों में, यज्ञों में भी स्तुति करने योग्य है, तू (नव्यः च) अति स्तुति योग्य, सदा नवीन और (सनात् च) सनातन काल से ही (होता) सर्व सुखदाता होकर (सित्स) विराजता है। तू (स्वां च तन्वं) अपने ही विस्तृत सृष्टि को (पि प्रयस्व) पालन और तृप्त कर उसको कर्मानुसार भोग सुगा और (अस्मभ्यं च) हमें भी (सौभगम् आ यजस्व) उत्तम र ऐश्वर्य प्रदान कर। इति षट्त्रिंशो वर्गः॥ इत्यष्टमोऽध्यायः॥

## \* इति पञ्चमोऽष्टकः समाप्तः ॥

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थंविरुदोपशोभितेन श्रीमत्पण्डितजयदेव-शर्मणा विरचित आलोकभाष्ये पद्यमोऽष्टकः समाप्तः ॥

# अथ षष्ठोऽष्टकः

#### प्रथमोऽध्यायः

### [ १२ ]

पर्वतः कार्य्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः— १, २, ५, ६, १४, १६, २०, २१, २४, ३१, ३२ निचृदुिष्णक् । ३—६, १०— १२, १४, १७, १८, २२— २४, २६— ३० उिष्णक् । ७, १३, १६ आधीं विराद्धा ध्यक् । ३३ आचीं स्वराद्धिष्णक् ॥ त्रयिक्षिशृद्वं सूक्तम् ॥

# य ईन्द्र सोम्पातमो मद्गः शविष्ट चेतित। येना हंसि न्यं निक्षं तमीमहे॥१॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शातुओं के नाशक ! हे (शविष्ठ) बलशालिन् ! हे ज्ञानवन् ! (यः) जो तू (सोम-पातमः) सोम, ऐश्वर्य की और जगत् वा राष्ट्र-प्रजाजन की पुत्रवत्, ओपधिवनस्पति आदि को मेघ वा सूर्यवत् उत्तम रीति से पालन करने वाला और (मदः) सबको तृष्ठ एवं प्रसन्न करने वाला, आनन्दमय होकर (चेतित) सबको ज्ञान प्रदान करता है और (येन) जिस कारण से तू (अत्रिणं) जगत् के, प्रजा के भक्षक, नाशक का (नि हंसि) विनाश करता है अतः (तम्) उस तुझको हम लोग (ईमहे) प्राप्त होते और तुझ से रक्षादि की याचना-प्रार्थना करते हैं। अन्न ज्ञान देने और पालन, रक्षा करने वाले प्रभु की हम सदा स्तुति करें, उसी से सब कुछ मांगें।

येना दर्शग्वमिश्चं वेपर्यन्तं स्वेर्णरम्। येना समुद्रमाविंथा तमीमहे॥२॥

भा०—(येन) जिससे या जो हे प्रभो ! राजन् ! तू (दशग्वम्) 'दशगु' दश भूमि या दस प्रामों के स्वामी को और (अधिगु-अधिगुं) इससे भी अधिक भूमियों के स्वामी को और (स्वःनरं) सबके नेता, सुखों के प्रदान करने वा ज्ञानोपदेश के देने वाले विद्वान् जन को और (वेदयन्तं) शत्रुओं को कंपाने वाले बलवान् को और (येन) जिस कारण से तू (समुद्रम्) समुद्रवत् अपार, उमड़ने वाले, उत्साही राष्ट्र प्रजाजन और सैन्य बल को (आविथ) रक्षा करता, प्राप्त करता और उसका पोपण करता है इससे हम सब (तम्) उस तुझको (ईमहे) प्राप्त होते और तुझ से प्रार्थना करते हैं। अध्यातम में—'दशगु' दश इन्द्रियों का स्वामी और अधिगु अधिक गति वाला, अधिक ज्ञानी आत्मा, सबका सज्ञालक 'स्वनर्र' वायु, प्राण और 'समुद्र' जलमय सागर और आकाश इन सब की प्रभु रक्षा करता है। वही सर्वोपास्य स्तुत्य, शरणीय है।

ये<u>न</u> सिन्धुं महीरपो रथा इव प्रचोदयः। पन्थामृतस्य याते<u>वे तमीमहे ॥ ३॥</u>

भा०—(येन) जिस कारण वा जो तू हे भगवन्! जिस प्रकार (रथान् इव) रथों, रथारोही वीरों को और (सिन्धुम्) अश्व सैन्यों को और (महीः) भूमिवासिनी प्रजाओं को और (अपः) आप्त जनों को राजावत् उत्तम मार्ग में चलाता है उसी प्रकार तू (सिन्धुं) महान् समुद्र को (महीः अपः) भूमियों और जलों को (प्रचोदयः) उत्तम उद्देश्य के लिये चला या प्रेरित कर रहा है। (ऋतस्य पन्थाम् यातवे) सत्य के मार्ग पर चलने के लिये (तं) उसी देवों के देव, राजाओं के राजा तुझ को हम (ईमहे) प्राप्त होते हैं।

्र इमं स्तोमम्भिष्टेये घृतं न पूतमदिवः। येना नु सुद्य स्रोजसा व्वक्तियः॥ ४॥

भा०—हे प्रभो ! (येन ) जो तू (सदाः ) सदा समान सब दिनों (ओजसा ) बड़े भारी बल पराक्रम से महान राजा के समान (वविक्षिथ) समस्त जगत् को धारण कर रहा है, तू सबसे महान है, हे (अदिवः ) अखण्ड शक्तिशालिन ! अतः हम भी (अभिष्टये ) अपने अभिलिषत फल का प्राप्त करने के लिये ( घृतं न पूतं ) पवित्र जल के समान स्वच्छ एवं तृप्ति सुख और आरोग्यकारक और ( घृतं न पूतम् ) पवित्र प्रकाशमय तेज के समान परम पावन, अन्तःकरण के प्रकाशक ( इमं स्तोमं ) इस स्तुति-वचन वेदमय ज्ञान को (ईमहे ) तेरे से प्राप्त करते हैं । उसी स्तुत्य ज्ञान प्रकाश की तुझ से याचना करते हैं ।

इमं जुषस्य गिर्वणः समुद्र ईव पिन्वते । इन्द्र विश्वाभिकृतिभिर्ववित्तिथ ॥ ५॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शक्तिशालिन् ! इस संसार के द्रष्टः ! तू (विश्वाभिः ) समस्त (जितिभिः ) रक्षा और शक्तियों से (वविश्वय) इस संसार को धारण कर रहा है, तू सबसे महान् है। हे (गिर्वणः ) वाणिषों द्वारा श्रवण भजन करने योग्य ! हे समस्त वेद वाणियों को देनेहारे ! तू (समुद्रः इव ) महान् सागर के समान (समुद्रः ) समान रूप से सबको आनन्द हर्ष का देने वाला, परमानन्द का सागर (पिन्वते) होकर बढ़ता है, तू (इमं) इस स्तुति को भी (ज्ञषस्व ) प्रेमपूर्वक स्वीकार कर । इति प्रथमों वर्गः ॥

यो नो <u>देवः</u> पं<u>रावतः सखित्वनायं मामहे ।</u> द्विवो न वृष्टिं प्रथयन्<u>व</u>वित्तिथ ॥ ६॥

भा०—(यः) जो (देवः) दानशील, सब सुखों का दाता, जगत् का प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी (परावतः) दूर, परम स्थान से भी (दिवः वृष्टिं प्रथयन् ) आकाश से वृष्टि करता हुआ इस जगत् को ( वविक्षिथ ) ज्ञान का उपदेश करता है, उसको हम ( सखिवनाय ) अपना मित्र बना छेने की ( मामहे ) प्रार्थना करते हैं।

व्वचुरस्य केतवं उत वज़ी गर्भस्त्योः। यत्सूर्यो न रोद्धी अवर्धयत्॥ ७॥

भा०—( रोदसी सूर्यः न) आकाश और भूमि दोनों लोकों को सूर्य जिस प्रकार बढ़ाता, पुष्ट करता है उसी प्रकार (सूर्य:) सब जगत् का सञ्चालक, प्रकाशक और उत्पादक प्रभु परमेश्वर (रोदसी) इस समस्त संसार को ( अवर्धत् ) शिल्पीवत् बनाता, राजावत् उनकी वृद्धि, और पोपण करता है। अथवा, ( सूर्यः न ) सूर्य के समान बढ़ाता और (रोदसी न) अन्तरिक्ष, भूमिवत् वा बालक को माता पितावत् पालता और पुष्ट करता है, ( अस्य ) उस प्रभु के ( केतवः ) सूर्य की किरणों के समान ज्ञान विज्ञान और नाना शक्तियां (उत ) और (गभरत्योः वज्रः न) हाथों में पकड़े शस्त्र के समान ( वज्रः ) ज्ञानमय उपदेश ये सब (ववश्चः) जगत् को धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।

यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस्यं महिषा अर्घः । आदित्तं इन्डियं मिंड प्र वावृधे ॥ ८॥

भा० — हे ( प्रवृद्ध ) सबसे महान् ! हे (सत्पते ) सत्, व्यक्तजगत् सत्पदार्थी, सज्जनों और सत्य ज्ञान के पालक ! ( यदि ) जो तू ( सहस्रं महिषान् ) हजारों, अनेक बड़े २ शक्तिशाली सूर्यं, मेघ, समुद्र, पवनादि को (अवः) सञ्चालित करता है, वा सहस्रों बड़े विघ्नों का नाश करता है (आत् इत्) इससे ही तेरा (महि इन्द्रियं) महान् ऐश्वर्यं, बल, और आत्म-सामर्थ्य ( प्र ववृधे ) बहुत बड़ा है ।

इन्द्रः सूर्यस्य रशिमभिन्यशस्यानमोषिति । श्रुग्निर्वनेव सासुहिः प्र वावृधे ॥ ९ ॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (सूर्यस्य रिहमिभिः) सूर्यं की किरणों से (अर्शसानम्) नाशकारी रोग और अन्धकार को (नि-ओषिति) सर्वथा ऐसे भस्म कर देता है जैसे (अिंद्राः वना इव) आग वनों और काष्ठों को जला डालती है। वह (सासिहः) सर्वोत्कृष्ट बलशाली, सब को पराजित करने में समर्थं होकर (प्रवावृधे) सब से अधिक बढ़ जाता है, वह सबसे महान् है। (२) इसी प्रकार इन्द्र, राजा सूर्य-रिहमवत् अपने नियामक शासकों से प्रजानाशक दुष्ट वर्गं को पीड़ित करे, अिंद्रवत् भस्म करे, सर्वविजयी होकर बढ़े।

इयं ते ऋत्वियावती धीतिरे<u>ति नवीयसी।</u> सपर्यन्ती पुरुष्टिया मिमीत इत्।। १०॥ २॥

भा०—है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (इयं) यह (ते) तेरी (ऋत्वया-वतीः) ऋतु ऋतु में करने योग्य यज्ञादि वाली, (नवीयसी) अति स्तृत्य (धीतिः) स्तुति, (पुरु-प्रियां) बहुतों को प्रसन्न करने वाली, (सपर्यन्ती) परमेश्वर की अर्चना करती हुई, वेदवाणी (मिमीते इत्) सबको उपदेश करती है। उसी प्रकार (ते धीतिः) हे प्रभो ! तेरी जगत्धारक, पोषक शक्ति, (ऋत्वियावती) सूर्य से उत्पन्न ऋतुवत् नियम पूर्वक भिन्न २ साम-ध्यों से विश्व को चलाने वाली, अति स्तृत्य, सर्वप्रिय, (मिमीते) जगत् को बनाती है। (२) राजा की राष्ट्रधारक शक्ति, (ऋत्वियावती) 'ऋतु' राजसभादि के सदस्यों वा शासक जनों से युक्त, सर्वप्रिय राष्ट्र की सेवा करती हुई, (मिमीते इत्) राष्ट्र का निर्माणकरती है। इति द्वितीयो वर्गः॥

गभी यज्ञस्य देव्युः कर्तुं पुनीत आनुषक्।

स्तोमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्॥ ११॥

भा०—(देवयुः) उस सर्वस्व दाता प्रभु को चाहने वाला मनुष्य (यज्ञस्य गर्भः) यज्ञ, परम उपासनीय, पूज्य, सर्वदाता प्रभु की स्तुति करने वाला, उसी का आश्रय ग्रहण करने वाला और उसी के भीतर माताः के पेट में वालक के समान, उसी प्रभुकी रक्षा में पालित पोपित होकर (आनुषक्) निरन्तर (कतुं) अपने ज्ञान और कर्मको (पुनीते) ग्रुद्ध पवित्र करता है। वह (इन्द्रस्य स्तोमैः) ऐश्वर्यवान् प्रभु के उपदेशमय वेदवचनों तथा स्तुति-वचनों से (वृष्धे) बढ़ता और (मिमीते इत्) उस ऐश्वर्यवान् प्रभुका ज्ञान भी कर लेता है।

सुनिर्मित्रस्यं पत्रथ इन्द्रः सोर्मस्य पीतये । प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इत् ॥ १२॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (सोमस्य पीतये) उत्पन्न जगत् वा जीवगण को पालन और कर्मफलोपभोग करने के लिये (मित्रस्य) अपने को स्नेह करने वाले जीव, भक्त को (सिनः) सब सुखों का दाता होकर (पप्रथे) जगत् को विस्तृत करता है, अर्थात् जीवों के भोग और मोक्ष लिये जगत् को रचता है। (सुन्वते वाशो इव) शिल्पी का बसूला जिस प्रकार उत्तम रीति से आगे बड़कर काष्ट की बस्तुएं बनाता है उसी प्रकार (वाशी) सब जगत् को वश करने वाली और जगत्सर्ग करूं ऐसी 'कामना' करने, वा (सुन्वते = सुन्वतः) जगत्सर्ग करने वाले विधाता की शक्ति (प्राची) सब से उत्कृष्ट होकर ही (मिमीते इत्) इस संसार की रचना करती है। अथवा—(सुन्वते वाशी इव) जिस प्रकार यज्ञोपासना करने वाले की वाणी (मिमीते) शब्द करती है, उसी प्रकार (प्राची) उत्तम पूज्य प्रभु-शक्ति भी गुरुवत् (सुन्वते मिमीते) भक्त उपासक को शिष्यवत् ज्ञान प्रदान करती है।

यं विप्रा <u>ड</u>क्थवाहसोऽमिप्रमृन्दुरायवीः। घृतं न पिष्य श्रासन्यृतस्य यत्।। १३॥

भा०—(यं) जिस परमेश्वर की (उनथ वाहसः) वेद मन्त्रों की धारण करने वाळे (विद्याः) विद्वान् (आयवः) पुरुष (अभि प्रमन्दुः) साक्षात् कर प्रसन्न होते, आनन्द लाभ करते हैं उसी प्रकार (यत्) जो

(ऋतस्य) सत्य स्त्रह्मप्, परम कारण परमेश्वर सत्य ज्ञान वेद के ( घृतं) प्रकाशवत् दीप्ति से युक्त है उसको अपने ( आसिन ) मुख में ( घृतम् इव ) पुष्टि दायक घृत के समान ही ( पिण्ये ) पान करूं। अर्थात् मुख से सत्य ज्ञान वेद का अभ्यास, आवर्त्तन मनन आदि अन्न घृतादि आहार के प्रहण चर्वण आदि के समान ही शनैः २ करना और उसे मनन द्वारा पचाना चाहिये।

उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत्। पुरुष्टश्रहतमूतर्य ऋतस्य यत्॥ १४॥

भा०—(उत) और (स्वराजे) स्वयंप्रकाश, (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर के (स्तोमम्) स्तुति वा उपदेश-रूप वेद ज्ञान को (अदितिः) अखण्ड, अविनाशी वेद ही (जीजनत्) प्रकट करता है। और (यत्) जो (ऋतस्य) सत्य ज्ञान या परम कारणमय प्रभुका (पुरु प्रशस्तं) बहुत विद्वानों से उपदेश करने योग्य ज्ञान है उसको (ऊतये) ज्यात् की रक्षा के लिये (अदितिः) अखण्ड व्रत वाला तपस्वी पुरुष ही (जीजनत्) प्रकट या प्रकाशित करे।

श्चभि वर्ह्वय ऊतयेऽनूषत् प्रशस्तये । न देव विर्वता हरी ऋतस्य यत् ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—( वह्नयः ) ज्ञान को धारण करने वाले विद्वान अध्यापक उपदेशक ग्रुश्रुषु जन ( ऊतये ) ज्ञान प्राप्त करने और ( प्र-शस्तये ) तेरी उत्तम स्तुति और जनों को अच्छी प्रकार शासन्या उपदेश के लिये (ऋतस्य यत् ) सत्य ज्ञानमय वेद या प्रभु का जो अति प्रशस्त ज्ञान है उसका ( अनूषत ) उपदेश करते हैं। हे ( देव ) समस्त सुखों के दाता, ज्ञान और जगत् के प्रकाश प्रभो ! (विव्रता) व्रत, सत्कर्मों से रहित आच-रण करने वाले ( हरी ) स्त्री पुरुष सत्य ज्ञान के उस तत्व को ( न ) नहीं पाते। इति तृतीयो वर्गः॥

यत्सोमीमन्द्र विष्णवि यद्यो घ त्रित श्राप्तये। यद्वां मुरुत्सु मन्देंसे समिन्दुंभिः ॥ १६॥

भा॰—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तू (विष्णवि) व्यापक प्रकाश वाळे सूर्य के आधार पर, ( यहा घ आप्त्ये ) और जो तू जलों से पूर्ण ( त्रिते ) तीनों लोकों के आश्रय और ( यद्वा मरुत्सु ) वा प्राणों के आश्रय पर, ( इन्दुभिः ) ऐश्वर्य युक्त पदार्थीं द्वारा ( सोमम् ) उत्पन्न होने वाळे जीव या जगत् को (सम् मन्दसे) भली प्रकार प्रसन्न और आनन्दित करता है इस कारण तू दयालु, सर्वप्रद, सर्वोपास्य है।

यद्वां शक परावति समुद्रे अधि मन्द्से ।

श्चस्माक्मित्सुते रेणा समिन्दुंभिः॥ १७॥

भा०-हे ( बक्क ) शक्तिमन्! ( यद् वा ) जो तू ( परावति ) अज्ञा-नियों से अति दूर, परम ( समुद्रे ) अति उल्लासयुक्त समान रूप से एक रस आनन्द से परिपूर्ण रूप में ( अधि मन्दसे ) अतिशय आनन्द से रमता है । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत् में ( इन्दुभिः ) इन ऐश्वर्य युक्त, दीप्तियुक्त और रसवत् द्वतर्गात से जाने वाले नाना पदार्थों से (अस्माकम् इत्रण) हमें अवश्य सुखी कर।

यद्वासि सुन्वतो वृधो यर्जमानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य रग्यंिें सिमन्दुंभिः ॥ १८॥

भा० हे ( सत्-पते ) सत् पुरुषों के पालक ! ( यद् वा ) जो तू ( यस्य सुन्वतः ) जिस किसी भी साधक ( यजमानस्य ) देवपूजा करने वाले उपासक को तू ( वृधः ) बढ़ाता है और उसके ( उक्ये ) स्तुति वचन पर (रण्यसि) प्रसन्न होता है वह तू उसको (इन्दुभिः संरण) नाना ऐश्वर्यों से प्रसन्न और आनन्दित करता है।

देवंदेवं वो उवस इन्द्रिमन्द्रं गृणीषणि । अर्घा युज्ञायं तुर्वेणे व्यानशुः॥ १९॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! मैं (वः ) आप लोगों को (देवं-देवं ) सर्वत्र प्रकाशमान और (इन्द्रम्-इन्द्रम् ) सर्वत्र ऐश्वर्यवान् विव्वविनाशक प्रभु को (अवसे ) प्राप्त करने का (गृणीषणि ) उपदेश करता हूं (अध) और (तुर्वणे ) सब दुःखों और दुष्टों के नाशक (यज्ञाय) सर्वोपास्य परमेश्वर के ही ये समस्त ऐश्वर्य जगत् में (वि-आनशुः) विविध प्रकार से व्याप रहे हैं और समस्त (तुर्वणे यज्ञाय) दुःख-विघ्ननाशक सर्वदाता प्रभु को ही समस्त भक्त विविध उपायों से प्राप्त होते हैं।

युक्षेभिर्यक्षवाहिसं सोमेभिः सोमुपार्तमम् । होत्राभिरिन्द्रं वावृधुन्यीनशुः ॥ २० ॥ ४ ॥

भा०—उस (यज्ञवाहसं) देवपूजा को स्वीकार करने वाले प्रभु को विद्वान् लोग (यज्ञेभिः) यज्ञों, उपासनाओं से (वावृधुः) बढ़ाते, उसकी महिमा का विस्तार करते और (वि-आनशुः) विविध प्रकार से प्राप्त होते हैं। उस (सोम-पातमम्) उत्पन्न हुए नाना सर्गों के परम पालक प्रभु को भक्तजन (सोमैः ववृधुः) उसके ऐश्वर्यों के वर्णनों से ही बढ़ाते हैं और उन द्वारा ही उस तक (वि आनशुः) पहुंचते हैं। इसी प्रकार वे (होत्राभिः) नाना वाणियों से (इन्द्रं ववृधुः) ऐश्वर्यवान् प्रभु की महिमा बढ़ाते और उन (होत्राभिः) गुरु शिष्यों द्वारा देने लेने योग्य वेद वाणियों से ही उस को (ज्यानशुः) विविध प्रकार से प्राप्त करते, उसका ज्ञान करते, उसके गुणों में रमते हैं। इति चतुर्थों वर्गः॥

महीर्रस्य प्रणीतयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः। विश्वा वर्सृनि दाशुषे व्यानशुः॥ २१॥

भा०—( अस्य ) इसके ( महीः ) बड़ी २ (प्र-णीतयः ) व्ववस्थाएं और (पूर्वीः ) पूर्व भी विद्यमान, सनातन, ( प्रशस्तयः ) उत्तम स्तुतियां या उत्तम ज्ञानानुशासन करने वाली वेद वाणियां ( विश्वा वसूनि दाशुषे )

समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले उसी प्रभु के वर्णन के लिये (वि आनं हुः) विविध या विशेष प्रकार से उस तक पहुंचती हैं।

इन्द्रं वृत्राय हन्तंवे देवासो दिधरे पुरः।

इन्द्वं वाणीरनृषता समोजसे ॥ २२ ॥

भा०—( देवासः ) विद्वान् मनुष्य ( वृत्राय ) बढ्ते या अन्तःकरण को आवरण करने वाले अज्ञान को ( हन्तवे ) नाश करने के लिये (इन्द्रं) स्यवत् अन्धकार को विदारण करने वाले, दीप्तिमान् प्रभु रूप सूर्य को (पुरः दिधरे)सदा अपने समक्ष रखते हैं, उसका ध्यान वा धारण करते हैं। और (ओजसे) आस्मिक परम बल प्राप्त करने के लिये ( इन्द्रं ) उसी विघ्न-नाशक, तेजस्वी प्रभु की (वाणीः ) वाणियों द्वारा (सम् अनृवत) उसकी अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं।

महानतं महिना वयं स्तोमेभिईवन्थ्रतम्। अर्केरिम प्र गोंचुमः समोजसे ॥ २३॥

भा०-( महिना महान्तं ) अपने महान् सामध्यं से बड़े ( हवन-श्रुतम् ) आह्वानों, उपासक की पुकारों को श्रवण करने वाले, वा 'हवन' दानों से सर्वत्र प्रसिद्ध उस प्रभु की हम (स्तोमेभिः) स्तुतियों और ( अर्कें: ) अर्चना करने योग्य वेदमन्त्रों और यज्ञों से ( ओजसे ) बल प्राप्त करने के लिये ( अभिः सं प्र नोनुमः ) साक्षात् खूब स्तुति करें।

न यं विविक्रो रोद्धी नान्तरिचाणि वृज्जिणम्। अमादिदस्य तित्विषे समोजसः॥ २४ ॥

भा०—( यं ) जिसको ( रोदसी ) भूमि और आकाश भी (न विविक्तः ) विवेचन नहीं कर सकते और (यं) जिस (विज्ञणम्) बल-शाली, प्रभु को (अन्तरिक्षाणि न विविक्तः) नाना अन्तरिक्ष भाग भी विवेचन नहीं कर सकते अर्थात् आकाश, भूमि और अन्तरिक्ष के नाना सर्ग, स्र्यं, नक्षत्र, चन्द्र, वायु, भूमि, पर्वत, समुद्रादि भी जिसके महान् ऐश्वर्यमय शक्तिशाली रूप का प्री तरह से विवेचन नहीं करा सकते उसी (अस्य ओजसः) बलस्वरूप प्रभु के (अमात् इत्) बल से ही यह समस्त जगत् (तित्विषे) प्रकाशित होता है। (२) (रोदसी) उपदेष्टा और शिष्य भी जिस प्रभु का वाद द्वारा विवेचन नहीं कर सकते (अन्तरिक्षाणि) अन्तः करणों के व्यापार भी जिसका विवेक, अर्थात् पृथक् स्वरूप नहीं बतला सकते, उसी परम प्रभु के बल से ज्ञान का प्रकाश होता है। वहीं स्वयंप्रकाशस्वरूप परमेश्वर अपने सामर्थ्य से जगत् को प्रकाशित करता है, वहीं अपना भी प्रकाश करता है।

यदिन्द्र पृत्वनाज्ये देवास्त्वा दिधरे पुरः । त्रादित्ते हर्युता हरी ववज्ञतुः ॥ २५ ॥ ५ ॥

भा०—( पृतनाज्ये ) सेनाओं के भागने के स्थान, या अवसर तथा सेनाओं से विजय करने योग्य संप्राम में जिस प्रकार (देवाः ) विजिगीषु लोग (इन्द्रं पुरो दिधरे ) तेजस्वी, राजा या सेनापित को आगे रखते हैं (हर्यता हरी ववक्षतुः ) वेगवान सुन्दर दो घोड़े उसको आगे लेजाते हैं, उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्! स्वयंप्रकाश प्रभो! (यत त्वा ) जिस तुझ को (देवाः ) विद्वान् एवं नाना कामना करने वाले मनुष्य (प्रतनाज्ये ) मनुष्यों से प्राप्य ऐश्वर्यं या उद्देश्य के लिये (पुरः दिधरे ) अपने समक्ष साक्षी एवं परम उद्देश्यवत् स्थापित करते हैं (आत् इत् ) अनन्तर उसी (ते ) तुझे (हर्यता हरी ) तेरी कामना करने वाले ज्ञानी अज्ञानी वा स्त्री पुरुष वा ज्ञानी, कर्मी, मनुष्य (ववक्षतुः ) हदय में धारण करते हैं । इति पञ्चमो वर्गः ॥

यदा वृत्रं नेदीवृतं शर्वसा वज़िन्नवंधीः। श्रादित्तं हर्येता हरी ववज्ञतुः॥ २६॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य वा विद्युत् ( नदीवृतं वृत्रं ) गरजती मेघ मालाओं में विद्यमान जल को ( शवसा अवधीत् ) बलपूर्वक आघात करता और उस विद्युत् को हरणशील कान्तियुक्त धन ऋण दोनों प्रकार की धाराएं दोनों कान्तियुक्त पदार्थ धारण करती हैं। उसी प्रकार (यदा ) जब ( नदीवृतं ) नदीजलवत् निरन्तर गतिशोल आत्मा की धारा में विद्यमान ( बृत्रम् ) आवरणकारी अज्ञांन को हे ( विज्ञिन् ) ज्ञानवज्र के स्वामिन् ! हे शक्तिशालिन् ! तू ( शवसा ) अपने ज्ञान-प्रकाश से ( अवधीः ) नाश करता है ( आत् इत् ) अनन्तर ही ( हर्यता ) तुझे चाहने वाले (हरी) स्त्री पुरुष वा मन और आत्मा (ते) तेरे विषयक ज्ञान को (ववक्षतुः) धारण करते हैं।

यदा ते विष्णुरोजेमा त्रीणि पदा विचक्रमे। त्रादित्ते ह<u>थ</u>ता हरी ववत्ततुः ॥ २७ ॥

भा०-हे प्रभो ! (यदा ) जब (ते ) तेरे (ओजसा ) दिये साम-र्थ्यं, बल से (विष्णुः) देह में प्रविष्ट आत्मा (त्रीणि) तीनों (पदा) ज्ञातन्य और प्राप्तन्य लोकों को (विचक्रमे) पार कर लेता है (आत् इत् ) अनन्तर ( हर्यंता हरी) कान्तियुक्त हरणशील आत्मा और मन दोनों ( ते ) तुझ तक ( ववक्षतुः ) पहुंचाते हैं । अथवा विष्णु, सूर्यं जब तीनों लोकों में व्यापता है तब (हर्यता हरी) कान्तियुक्त दोनों लोक तेरा ही बल प्रकाश धारण करते हैं।

यदा ते हर्येता हरी वावृधाते दिवेदिवे। श्रादिने विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २८॥

भा०—( यदा ) जब ( हर्यता हरी ) कान्ति युक्त मनोहर सूर्य और भूमि (ते) तेरे बल से (दिवे-दिवे) दिनों दिन (ववृधाते) बढ़ते हैं ( आत इत् ) अनन्तर ही ( विश्वा मुवनानि ) समस्त लोक ( येमिरि ) नियम में बंधते हैं।

यदा ते मारुतीर्विशस्तुभ्यमिनद्र नियेमिरे। श्रादिंचे विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २९ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! ( यदा ) जब (ते) तेरे अधीन ( मास्तीः ) 'मस्त्' अर्थात् प्राणों से प्राणित (विद्याः ) प्रजाएं, ( तुभ्यम् ) तेरे ही लिये ( नियेमिरे ) नियम में बद्ध होती हैं, ( आत् इत् ) अनन्तर, उनके नियम व्यवस्थित होने के कारण ( विश्वा भुवनानि) समस्त लोक भी ( ते ) तेरे अधीन ही नियम में व्यवस्थित होते हैं।

यदा सूर्यमुमुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः। त्रादित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे॥ ३०॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! प्रभो ! (यदा) जब त् (अमुं सूर्यम्) उस सूर्यं को और (दिवि) सूर्यं में (शुक्रं ज्योतिः) शुद्ध तेज और अन्तरिक्ष में जल और विद्युत् आदि को (अधारयः) स्थापित करता है, (आत् इत्) फलतः (ते) तेरे ही अधीन, तेरी ही व्यवस्था में (विश्वा भुवनानि) समस्त लोक (येमिरे) नियन्त्रित हैं।

इमां तं इन्द्र सुष्टुति विप्र इयर्ति धीतिभिः।

जामिं पुदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ॥ ३१ ॥

भा०—(अध्वरे पिप्रतीं जामि पदा इव ) यज्ञ में प्रसन्न होती या करती हुई बन्धुभूत पत्नी को वर वा विद्वान् पुरोहित जिस प्रकार सप्तपदी के पैर चलने को (प्र इयिंत) प्रेरणा करता है, अथवा जिस प्रकार विद्वान् गुरु बन्धुवत् शिष्य के प्रति उत्तम ज्ञान का प्रेम से प्रकाश करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (विप्रः) विद्वान् पुरुष (ते) तेरी (इमां सु-स्तुतिम्) इस उत्तम स्तुति योग्य प्रसन्न करने वाली नीति को (धीतिभिः) उत्तम वाणियों और कर्मों से (प्र-इयिंत ) अच्छी प्रकार वर्णन करता है।

यर्दस्य धार्मान प्रिये स्पर्माचीनासो अस्वरन्। नाभा यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥ ३२॥

भा०—(यद्) जब (अस्य) इस परमेश्वर के (प्रिये) अति प्रिय, मनोहर (धामनि) परम सर्वाश्रय तेज या ब्रह्मपद में (समीचीनासः)

अच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्वान लोग (अस्वरन्) स्तुति करते हैं, तब (यज्ञस्य) परम पूजनीय परमेश्वर के (अध्वरे) अविनाशी, हिंसारहित, दयामय (नाभा) सब को बांधने वाले, (दोहना) सब सुखों के देने बाले उस (धामनि) तेजोमय खरूप में ही वे आनन्द लाभ करते हैं।

सुवीं मंद्रवश्यं सुगव्यमिन्द्र दिस नः।

होतेच पूर्विचित्तये प्राध्यरे ॥ ३३ ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०—हें (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! हे तेजोमय! हे ऐश्वर्यप्रद् ! जिस प्रकार (अध्वरे पूर्वचित्तये होता इव) यज्ञ में पूर्ण ज्ञानवान् पुरुष के उपकारार्थ दानशील यजमान, उत्तम अश्व गौ आदियुक्त धन प्रदान करता है उसी प्रकार प्रभो ! तू (नः) हमें भी (पूर्व-चित्तये) पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये और पूर्व विद्यमान पदार्थों का ज्ञान करने के लिये वा हमारे पूर्व विद्यमान चेतनावान् आत्मा को (सुवीर्य) उत्तम वीर्ययुक्त, (सु-अइच्यं) उत्तम आद्युगामी मन से युक्त, (सुगव्यम्) उत्तम इन्द्रियगण (दृद्धि) प्रदान करता है। इति पष्टो वर्गः॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः॥

## [ १३ ]

नारदः कायव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ८, ११, १४, १६, २१, २२, २६, २७, ३१ निचृदुिष्णक् । २—४, ६, ७, ६, १०, १२, १३, १४—१८, २०, २३—२४, २८, २६, ३२, ३३ उिष्णक् । ३० आर्षी विराद्धिष्णक् ॥ त्रयस्त्रिशहचं स्क्रम् ॥

इन्द्रंः छुतेषु सोमेषु कर्तुं पुनीत उक्थ्यम् । चिदे वृधस्य दत्त्तसो महान्हि षः ॥१॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी और सत्य ज्ञान का दृष्टा, स्वामी, प्रभु ( सुतेषु सोमेषु ) पुत्रों और शिष्यों में गुरु के समान उत्पन्न वा निष्काम उपासक विद्वानों में ( क्रतुम् ) कर्म, ज्ञान और ( उन्ध्यम् )

वचन को भी (पुनीते) रसवत् ही पवित्र, स्वच्छ करता है। इस प्रकार वह उपासक (वृधस्य) वर्धक और (दक्षसः) वल के (विदे) प्राप्त करने के लिये यत्न करता है, क्योंकि (सः) वह प्रभु (महान् हि) बहुत बड़ा एवं प्रथ है।

स प्रथमे व्योमिनि देवानां सदेने वृधः। सुपारः सुश्रवस्तमः सम्प्सुजित्॥ २॥

भा०—(सः) वह (प्रथमें) सर्वोत्तम (न्योमनि) विशेष रक्षाः और ज्ञानमय परम अभय (देवानां) दिन्य सूर्यादि एवं विद्वानों को (सदने) उनके २ स्थान में (बृधः) बढ़ाने वाला, (सुपारः) सब को सुख से पालन करने, दुःखों से तारने वाला, (सुश्रवः तमः) उत्तम यश, ऐश्वर्यं और ज्ञान, ख्याति आदि से सम्पन्न और (अप्सु-जित्) समस्त अन्तरिक्ष में सूर्यवत् सर्वोपिर वर्त्तमान और प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं और जीवों पर भी वश करने हारा है।

तमह्वे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिर्णम्।

भवा नः सुम्ने अन्तेमः सर्खा वृधे ॥ ३॥

भा०—में (तम् इन्द्रं) उस अपार ऐश्वर्यवान् प्रभु को (वाज-सातये) वल, ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त करने और सब में निष्पक्षपात होकर विभक्त करने के लिये और (भराय) भरण पोषण के लिये (शुष्टिमणम्) उस बलवान् प्रभु को (अह्ने) बुलाता हूं। हे प्रभो! तू (नः सुम्ने) हमारे सुख के लिये और (वृधे) हमारी वृद्धि के लिये (अन्तमः सखा भव) अति समीपतम, परम मित्र हो।

इयं तं इन्द्र गिर्वणो गातिः संरति सुन्वतः। मन्दानो श्रम्य वृहिंषो वि राजसि ॥ ४॥

भाठ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ऐश्वर्यं के देने हारे ! हे (गिर्वणः) वाणियों के देने और सेवन करने हारे वा वाणी द्वारा उपासनीय ! ( सुन्वतः )

ग्रेश्वर्य वा जगत् भर पर आधिपत्य करने वाले (ते) तेरा ही (रातिः) दान, (क्षरिति) सर्वत्र मेघ से घृष्टिवत्, यजमान के हाथ से घृताहुतिवत् बरसता है। और (मन्दानः) स्वयं आनन्दमयं और समस्त (अस्य बहिषः) इस महान् विश्व को (मन्दानः) तृत, प्रसन्न करता हुआ (वि-राजिस) विवेश रूप से उस पर राजावत् आधिपत्य करता है, सूर्यवत् चमकता है।

नुनं तिर्दिन्द्र दिख् नो यत्त्वा सुन्वन्त ईमेहे। रुचिं निश्चित्रमा भेरा स्वुर्विद्म् ॥ ५॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हम लोग (सुन्वन्तः) यज्ञादि करते हुए, (यत्) जिस (स्वर्विदम्) सुख प्राप्त कराने वाले, (चित्रम्) संप्राह्म, उत्तम, आश्चर्यजनक (रियं) ऐश्वर्यं को (त्वा ईमहे) तुझ से मांगते हें (नः) हमें (न्नं) अवश्य (तत् दिस्क्) उस धन को प्रदानकर। वही धन हमें (आ भर) ला, दे। इति सप्तमो वर्गः॥

स्तोता यने विचर्षिण्रितिप्रशृधेयुद् गिर्रः।

बया इवार्च रोहते जुपन्त यत्॥ ६॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! (विचर्षाणः स्तोता ) विशेष २ गुणों का प्रबल् उपासक पुरुष (गिरः) वेदवाणियों को (अति-प्रशर्धयत् ) बहुत अधिक रूप से कहता है, वे (यत् जुपन्त ) जब प्रेम से सेवन करते हैं (वयाः इव ) शाखाओं के समान (अनु रोहते) तेरे गुणों के अनुरूप हा बढ़ते हैं।

प्रत्ववज्जनया गिर्रः शृणुधी जीरितुईवेम्।

मदेमदे ववित्रथा सुकृत्वने ॥ ७ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू (जिरतः ) स्तुति करने वाले की (गिरः) वाणियों को (प्रत्नवत् ) बृद्ध गुरु के समान (जनय ) प्रकट कर । और (हवम् ) उसके आह्वान या पुकार को (श्रणुधि) श्रवण कर । (मदे-मदे) प्रत्येक हर्ष के अवसर में, प्रत्येक सात्विक भाव से पुलकित होने में (सुकृ-

स्वने ) ग्रुभ कर्म करने वाले पुण्यशील जन के हितार्थ (ववक्षिय) तू उत्तम फल प्राप्त कराता है वा उत्तम उयदेश करता है।

क्रीळेन्त्यस्य सूनृता श्रापो न प्रवता यतीः। श्रया धियाय उच्यते पतिर्दिवः॥ ८॥

भा०—(यः) जो (अया धिया) इस प्रकार की धारणावती बुद्धि या क्रम और वाणी से (दिवः पितः उच्यते) ज्ञान-प्रकाश और समस्त जगत्-व्यवहार का पालक कहा जाता है (अस्य) उस प्रभु की (सूनृता) उत्तम सत्यमय वाणियां, अन्न रस धारायें, (प्रवता) निम्न मार्ग से (यतीः) बहती (आपः न) जलधाराओं के समान (प्रवता) उत्तम मार्ग से ही (क्रीडन्ति) मानो खेलती हुई सीं सर्वंत्र विचरण करती हैं।

उतो पितर्य उच्यते कृष्टीनामेक इद्वशी । नमोक्षेत्रेत्रकार्यः सते रंगा॥९॥

नमोवृधेरेवस्युभिः सुते रेगा ॥ ९॥
भा०—( उतो ) और ( यः ) जो ( नमो-वृधेः ) नमस्कारों आदर
वचनों से बढ़ने वाले विनीत, वृद्ध और ( अवस्युभिः ) रक्षा और ज्ञानादि
के इच्छुक पुरुषों द्वारा ( एकः ) एक, अद्वितीय ( इत् ) ही (कृष्टीनाम् )
आकर्षण करने वाले सूर्यादि लोकों और मनुष्यों का ( पितः ) स्वामी
पालक और ( वशी ) सबको वश करने हारा ( उच्यते ) कहा जाता है,
हे मनुष्य ! तू ( सुते रण ) इस उत्पन्न जगत् में उसी की स्तुति किया
कर । रमितः शब्दार्थः ॥

स्तुहि श्रुतं विपश्चितं ह<u>री</u> यस्यं प्रमुक्तिणां। गन्तारा दाशुषों गृहं नेमुस्विनः॥ १०॥८॥

भा०—हे विद्वान् मनुष्य! (यस्य) जिस परमेश्वर के (हरी) सेनापित के अति बलवान् दो अश्वींवत् (हरी) मनोहर और संहारक दोनों रूप (प्रसक्षिणा) सज्जन और दुर्जन, दोनों को बलपूर्वक उत्तम रीति से विजय कर छेते हैं तू उसी (श्रुतं) वेदों, उपनिपदों द्वारा गुरुमुखों से

श्रवण किये, विख्यात, ( विपश्चितं ) विद्वानों से जानने योग्य और (विपः-चितम् ) वेद वाणी से चेतन्य, ज्ञातन्य प्रभु की (स्तुहि ) नित्य स्तुति किया कर । और जिसे कान्त, भीम गुण राशियें ( नमस्विनः ) नमस्कार, विनयादि से पूर्ण ( दाञ्चपः ) आत्मसमर्पक, दानी पुरुष के (गृहं गन्तारा) गृह में प्राप्त होने वाले पुरुषों की (स्तुहि) स्तुति कर । इत्यष्टमो वर्गः ॥

तुतुजानो महेमते अर्थिभः प्रुष्टितप्सुभिः।

आ याहि युज्ञमाशुभिः शमिद्धि ते ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार ( तूतुजानः ) शत्रु का नाश करने वालासेनापित (पुषित-प्सुभिः)स्निग्ध रूप या परिपक्त रूप वाले, सुदृद् शरीरवान् (आशुभिः अश्वेभिः यज्ञम् आयाति ) अश्वारोहियों से संगति करता है उसी प्रकार हे ( महेमते ) बड़े भारी राष्ट्र को सञ्चालन करने वा बड़ा फल प्राप्त करने के लिये बड़ी भारी मित, बुद्धि ज्ञान वा संकल्प वाले ! तूं (तूतुजानः ) विश्व का पालन करता हुआ ( प्रुषित प्सुभिः ) अग्नि, सूर्यादि से प्रुषित, परिपक्क वा घृतादि से सेचित अन्न का भोजन करने वाले अथवा ( प्रुषित-प्सुभिः) स्निग्घ, परितप्त या तपस्वी देह वाले (आशुभिः) शीव्रगामी, तीवबुद्धि, कर्मकुशल (अश्वेभिः ) दृढ्, विद्वान् पुरुषों और अंगों द्वारा त् ( यज्ञम् ) उपास्य अभु और यज्ञ आदि ग्रुभ कर्म को प्राप्त हो। हे विद्वान् पुरुष ! (ते) तुझे इस प्रकार ( शम् इत् हि ) अवस्य शान्ति प्राप्त होगी। (२) इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे यज्ञ अर्थात् आत्मा को तेजोयुक्त, सूर्यादि पदार्थी सहित हमें प्राप्त हो।

इन्द्रं शविष्ठ सत्पते र्यिं गृणत्सु धारय। श्रवः सूरिभ्यो अमृतं वसुत्वनम् ॥ १२ ॥

भा०—है ऐश्वर्यंवन् ! हे ( श्राविष्ठ ) बलशालिन् ! हे ( सत्-पते ) सत्पदार्थों, सत्य ज्ञान और सत्पुरुषों के पालक! तू (गृणत्सु) विद्वान् उपदेशकों और स्तुतिकर्त्ता भक्त जनों में वा उनके निमित्त (र्शि धारय ) ऐश्वर्य धारण कर वा उनको प्रदान कर । (सूरिभ्यः ) विद्वान् पुरुषकों को (श्रवः ) ज्ञान और (अमृतं ) मोक्ष और (वसुत्वनम् ) ऐश्वर्य (धारय ) धारण करा।

हवे त्वा स्र् उदिते हवे मध्यन्दिने दिवः। जुषाण इन्द्र सप्तिभिन्ने आ गीहि॥ १३॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! तू (सिप्तिमः) सर्पणशील, वेगवान् सूर्यादि के प्रकाशादि सुखों से (नः जुपाणः) हमें प्रेम करता हुआ (नः आगिह ) हमें प्राप्त हो । हे प्रभो ! हमें (उदिते) उदय हुए और (मध्यन्दिने) दिन के मध्य समय में विद्यमान (दिवः सूरे) ज्ञान के प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी, प्रखर पाप के नाशक स्वरूप (त्वा हवे) तुझ से प्रार्थना करता हूं और (त्वा हवे) तुझे ही स्वीकार करता हूं।

त्रा तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोमतः।

तन्तुं तनुष्व पूर्व्य यथा विदे ॥ १४ ॥

भा०—हे प्रभों! हे आत्मन्! तू (आ गहि तु) आ, प्राप्त हो, (प्र द्रव तु) खूब द्यापूर्ण होकर मेघवत् आनन्दः रस का वर्षण कर, (गोमतः सुतस्य) इन्द्रियों से युक्त उत्पन्न जीव को (मत्स्व) आनन्दित कर। (पूर्व्य) पूर्व से विद्यमान (तन्तुं) सूत्रवत् अविच्छिन्न सृष्टि को (तनुष्व) विस्तृत कर (यथा) जिससे में जीव भी (विदे) ज्ञान प्राप्त करूं। (२) अथवा—हे जीव! तू आगे आ, आगे बढ़, सूमि से युक्त उत्पन्न ओपिध आदि से तृष्त हो। पूर्व परम्परा से चले आये तन्तु रूप प्रजा सन्ति का विस्तार कर। (यथा विदे) जिससे तू आनन्द लाभ करे।

यच्छुक्रासि परावित यदंबीवित वृत्रहन्। यद्वा समुद्रे अन्धंसोऽवितेदंसि॥ १५॥ ९॥

भा०—हे ( शक ) शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) विष्न अन्ध-

कारादि के नाशक ! ( यत् परावति ) जो तू दूर देश में ( यत् अर्वाविति ) जो तू समीप में और (यद् वा समुद्रे) जो तू समुद्र या आकाश में है तू (अन्धसः) प्राणाधारी जीव गण का ( अविता इत् असि ) रक्षक ही है। त् सर्वत्र जीवों का रक्षक है। इति नवमो वर्गः॥

इन्द्रं वर्धन्तु नो गिर इन्द्रं सुतास इन्द्वः। इन्द्रें हुविष्मंतीर्विशों अराणिषुः ॥ १६॥

भा०-(नः) हमारी वाणियां (इन्द्रं वर्धन्तु) ऐश्वर्य के देने वाले प्रभु को बढ़ावें, उसका गुण गान करें। अथवा (इन्द्रं) इन्द्र को लक्ष्य करके कही गई ( गिरः ) वेदवाणियां ( नः वर्धन्तु ) हमारी वृद्धि करें । इसी प्रकार ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ वा जीव गण ( इन्द्रं वर्धन्तु ) इन्द्र को बढ़ावें, वे भी उसी की महिमा बतलावें। (हविष्मतीः विशः) अन्नादि से समृद्ध प्रजाएं भी (इन्द्रे) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुहन्ता राजा के अधीन सुरक्षित प्रजाओं के समान ( इन्द्रे ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु में निमग्न रहकर (अराणिषुः) रमण करें। (२) इसी प्रकार प्रजा की वाणियें और ऐश्वर्यादि राजा की वृद्धि करें। वे राजा के अधीन सुखी रहें।

तमिद्विप्रा अवस्यवः प्रवत्वतीभिकृतिभिः। इन्द्रं चोगारिवर्धयन्वया ईव ।। १७॥

भा०—( अवस्यवः ) रक्षण और ज्ञान की कामना करने वाले ( क्षोणीः ) जन ( प्रवत्वतीभिः ऊतिभिः ) उत्तम साधनों से युक्त बलवती सेनाओं के स्वामी भी (इन्द्रं ) सेनापित के समान अति शक्तियुक्त प्रबल रक्षाओं से समृद्ध ( तम् इत् इन्द्रं ) उस ही परमेश्वर को समस्त (क्षोणीः) मनुष्य और भूमियां (वयाः इवः) शाखाओं के समान (अवर्धवन्) बदाती हैं। उसकी ही महिमा को बदाती हैं।

त्रिकंदुकेषु चेतंनं देवासी यश्चमत्नत । तमिद्वधन्तु नो गिर्रः सदावृधम् ॥ १८॥

भा०—( देवासः ) समस्त विद्वान् गण और सूर्यं पृथिवी आदि लोक भी ( त्रि-कटुकेषु ) तीनों लोकों में (तम् इत् चेतनं) उस ही, चेतन, ज्ञान-वान् ( यज्ञं ) सर्वोपास्य प्रभु को ( अत्नत ) फैला रहे हैं, उसी के महान् सामर्थ्यं का विस्तार कर रहे हैं । उस (सदावृधं) सदा वृद्धिशील, महान् प्रभु को ( नः गिरः वर्धन्तु ) हमारी स्तुतियां भी बढ़ावें, उसी की जय-कार करें, उसी को बड़ा मनावें।

स्तोता यत्ते अर्तुवृत डुक्थान्यृतुथा दुधे । श्रुचिः पावक उच्यते सो अर्द्धुतः ॥ १९ ॥

भा०—( यत् ) जिस प्रकार से ( स्तोता ) स्तुतिकर्त्ता, उपासक ( ते अनु-व्रतः ) तेरे अनुकूल व्रत आचरण करता हुआ, (ऋतुथा) भिन्न २ ऋतु आदि कालों में ( उक्थानि ) उत्तम वेद-वचनों को धारण करता है। भगवन् ! ( सः ) वह तू ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध, ( पावकः ) परम पावन और ( अद्भुतः ) अद्भुत, आश्चर्यकारक और अजन्मा ( उच्यते ) कहा जाता है।

तदिदुद्रस्य चेतति यहं प्रत्नेषु धामसु ।

मनो यत्रा वि तद्द्धविंचेतसः ॥ २० ॥ १० ॥

भा०—( रुद्रस्य ) सब दुःखों के दूर करने वाळे उस प्रभु का (तत् इत् ) वहीं ( यहं ) महान् बल, सामर्थ्य (प्रत्नेषु धामसु ) पुरातन सूर्यादि लोकों में ( चेतित ) जाना जाता है ( यत्र ) जिसमें ( वि चेतसः ) विशेषः ज्ञानी जन ( तत् मनः विद्धः ) अपना मन स्थिर करते और (तत् द्धः) उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इति दशमो वर्गः॥

यदि मे स्ख्यमावरं इमस्यं पाह्यन्धंसः। येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥ २१॥

भा०-हे विदृत्! राजन्! प्रभो! ( यदि ) यदि तू ( मे सख्यम् आ-वरः ) मेरे मित्र भाव को स्वीकार करता है ( इमस्य अन्धसः ) इस प्राणधारी जीव सृष्टि का (पाहि) पालन कर । ( इमस्य अन्धसः पाहि) इस प्राणधारक अन्न का उपभोग कर, अहिंसा का पालन कर (येन) जिस से (विश्वाः द्विषः) समस्त प्रकार के द्वेष के भावों और शत्रुओं को भी हम ( अति अतारिम ) पार करें। जीव संसार का पालन करने से उनके भीतर के ह्रेष टूट जाते हैं।

कदा ते इन्द्र गिर्वणः स्तोता भवाति शन्तमः। कदा नो गव्ये अश्व्ये वसौ दधः॥ २२॥

भा०—हे ( गिर्वणः ) 'गिरा' अर्थात् वेद वाणी से स्तवन करने योग्य, हे वेदवाणी के दातः! हे वाणी द्वारा, स्तवन भजन करने योग्य! हे (इन्द्र) तेजस्विन् ! ( ते स्तोता ) तेरी स्तुति करने वाला ( शन्तमः कदा भवाति ) अति शान्तियुक्त कब होता है ? और (नः) हमें (गब्ये) गौ आदि पञ्च, इन्द्रियों और वाणी से समृद्ध (अइन्ये वसौ) अर्थो, विद्वानीं और मन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं निवास करने योग्य गृह, आचार्यगृह और राष्ट्र तथा प्रभु-शरण में (कदा दधः) कब रक्खेगा ?

<u>उत ते सुष्टृता हरी वृष्णा वहतो रथम्।</u>

श्रुजुर्यस्य मदिन्तमं यमीमहे॥ २३॥

भां - हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक (यम्) जिस सुख की हम भी (ईमहे) याचना करते हैं। (अजुर्यस्य) अविनाशी, जरादि रहित (ते) तेरे (रथम्) रमण करने योग्य, सुखपद ( मदिन्तमम् ) अति अधिक हर्षदायक, सुख और ऐश्वर्यमय तेरे स्वरूप या ज्ञानोपदेश को, रथ के घोड़ों के समान ( सु-स्तुता ) उत्तम प्रशंसित और शिक्षित ( वृषणा ) बलवान् ( हरी ) स्त्री पुरुष ही (वहतः ) धारण करते हैं।

तमीमहे पुरुष्टुतं यहं प्रत्नाभिक्तिभिः। नि बहिंषि प्रिये संदुद्धं द्विता॥ २४॥

भा०—हम लोग (तम्) उस (पुरु-स्तुतम्) बहुतों से स्तुति करने योग्य (यह्नं) महान् (तम्) उस प्रभु परमेश्वर को (प्रत्नाभिः) सनातन से विद्यमान (ऊतिभिः) ज्ञान वाणियों से (ईमहे) प्रार्थना करते हैं, (अध) और उसका ज्ञान करते हैं। वह (प्रिये) अतिप्रिय (बर्हिषि) वृद्धिशील संसार में प्रिय राष्ट्र में राजा के समान त् (द्विता) दोनों ही प्रकार से (नि सदत्) विराजता है प्रभु के दो रूप सज्जनों का पालक और दृष्टों को दण्डदाता।

वर्धस्वा सु पुंरुष्टुत ऋषिष्टुताभिकृतिर्भिः। धुत्तस्वे पिप्युष्टीभिष्मर्या च नः॥ २५॥ ११॥

भा०—हे राजन्! हे (पुरु-स्तुत) बहुतों से स्तुति करने योग्य प्रभो! हे बहुतों द्वारा राजपद के लिये प्रस्तुत राजन्! तू (ऋषि-स्तुताभिः) विद्वान् मन्त्रार्थद्रष्टा, तत्वज्ञानी पुरुषों से स्तुति की वा उपिदृष्ट (ऊतिभिः) ज्ञानवाणियों वा रक्षा के उपायों से वा प्रिय वचनों से (वर्धस्व) बढ़। तू (पिप्युषीम्) सब को बढ़ाने वाली और तृप्तिकारक (इपम्) अन्नसम्पदा को (धुक्षस्व) पृथ्वी से प्राप्त कर और हमें दे और (निः अव च) हमारी रक्षा कर। इत्येकादशों वर्गः॥

इन्द्र त्वमिवितेद्धित्था स्तुवतो स्रिद्धाः। ऋतादियर्भि ते धियं मनोयुर्जम् ॥ २६॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद ! स्वामिन् ! हे (अदिवः ) अविदीर्ण, अखण्ड शक्ति के मालिक ! तू (इत्था स्तुवतः ) इस प्रकार स्तुति करने वाले का (अविता इत् असि ) रक्षक ही है । (ऋतात्) सत्य ज्ञानमय वेद से मैं (ते) तेरे उपदिष्ट (मनोयुजं) मन के साथ योग करने वाले, वा ज्ञान की सहयोगिनी, (धियं) वाणी और कर्म को (इयिमें) प्राप्त करूं।

इह त्या संधमाद्या युजानः सोर्मपीतये। हरी इन्द्र प्रतद्वेस् श्राभ स्वर ॥ २०॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (सोमपीतये) 'सोम' ऐश्वर्य के पालन और उपभोग करने के लिये वा हे आचार्य विद्वन् ! तू 'सोम' वीर्य की रक्षा करने के लिये (सधमाद्या) एक साथ आनन्द लेने वाले (त्या) उन दोनों (प्रतद्-वस्) उत्तम विस्तृत ऐश्वर्यों के स्वामी (हरी) स्वी पुरुषों को (इह) इस जगत् वा आश्रम में (युजानः) रथ में अश्वों के समान सन्मार्ग में नियुक्त करता हुआ (अभि स्वर) उनको उपदेश कर।

श्राभि स्वरन्तु ये तर्व छद्रास्रः सत्तत श्रियम् । उतो मुरुत्वतीर्विशी श्राभ प्रयः॥ २८॥

भा०—हे राजन्! हे प्रभो! (ये) जो (रुद्रासः) अन्यों का दुःख दूर करनेवाले, अन्यों को दुःखी देख कर करुणा से स्वयं रोने या आंस् बहाने वाले वा उत्तम उपदेष्टा एवं दुष्टों को रुलाने वाले पुरुष (तव अभि) जो तेरे गुणों का साक्षात् कर (स्वरन्तु) स्तुति करते और औरों को उसका उपदेश करते हैं वे (श्रियं सक्षत) लक्ष्मी, शोभा आदि को प्राप्त करते हैं । (उतो ) और (मरुत्वतीः विशः) वे प्राणों से या 'मरुत्' विद्वानों, वीरों और वैश्य जनों से युक्त प्रजाओं को भी (प्रयः अभि) अन्न आदिप्राप्ति-योग्य तृप्ति-सुखकारक पदार्थ प्राप्त करावें।

इमा श्रम्य प्रतूर्तयः प्रदं जुषन्त यद्दिवि । विकास समिति । विकास समिति

मा०—(इमाः) ये (अस्य) इस राजा की (प्र-तूर्त्वयः) उत्तम रीति से शत्रु वा दुष्ट पुरुषों का नाश करने वाली सेनाएं और उत्तम एवं शींघे कार्य करने में कुशल प्रजाएं (यत्) जो (दिवि) भूमि में (पदं) उत्तम स्थान (जुषन्त) प्राप्त करती हैं वे (यथा विदे) यथावत् श्रम के अनुसार द्रव्य लाभ करने के लिये ( नाभा ) नाभिवत् राष्ट्र के उत्तम प्रब-न्धक पुरुष के अधीन, उसी के आश्रय पर ( यज्ञस्य सं द्धुः ) परस्पर दान-प्रतिदान, संगति, मान-सत्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार (प्र-तूर्त्तयः) इस प्रभु की उत्तम प्रजागण जब ( दिवि पदं जुपन्त ) उस प्रकाशस्त्र प्रभु में स्थिति वा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे ( यथा विदे ) यथावत् ज्ञान और आनन्द के लाभ के लिये (नाभौ) नाभि देश में ( यज्ञस्य ) पूज्य प्रभु का ( सं द्धुः ) उत्तम रीति से धारण, ध्या-नादि करते हैं।

श्रयं दीर्घाय चर्चाष्टे प्राचि प्रयत्यध्वरे।

मिमीते युज्ञमानुषग्विचक्ष्यं ॥ ३० ॥ १२ ॥

भा०—(अयम्) यह विद्वान् (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) हिंसादि से रहित एवं अविनाशी (प्रयति) उत्तम यत्न से करने योग्य यज्ञमय प्रभु के आश्रय ही (दीर्घाय) बड़े भारी विस्तृत (चक्षसे) दर्शन या तत्वज्ञान के लाभ के हिलये (वि-चक्ष्य) विशेष रूप से देख कर (आनुपक्) निरन्तर (यज्ञम् मिमीते) यज्ञ वा देवपूजा का सम्पादन करता है। इति द्वादशो वर्गः॥

वृषायमिन्द्र ते रथे उतो ते वृषेणा हरी। वृषा त्वं शतकतो वृषा हर्वः ॥ ३१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! शत्रुहन्! (अयम्) यह (ते) तेरा (रथः) रथ रमणीय स्वरूप (वृषा) बलवान्, सुदृढ़ है। (ते हरी) तेरे दोनों अश्व भी (वृषणा) बलवान् हैं। हे (शतकतो) सैकड़ों, अनेक अज्ञा और कर्म वाले! (त्वं वृषा) तू बलवान् है। तेरा (हवः) आह्वान, दान एवं नाम, स्मरणादि भी (वृषा) बलयुक्त, सुखों का देने वाला है। (२) इसी प्रकार राजा का रथ राष्ट्र, उसके वासी खी पुरुष, राजा स्वयं और उसका ब्यवहार सब बलवान् हों।

वृषा ग्रावा वृषा मद्रो वृषा सोमो श्रयं सुतः। वृषा यज्ञो यमिन्वसि वृषा हवः ॥ ३२ ॥

भा०—( यावा वृषा ) मेघवत् उपदेष्टा विद्वान् और प्रस्तरवत् शतु-नाशक क्षात्रवल वलवान् हो । हे राजन् ! ( मदः वृषा ) तेरा यह 'मदं' हर्प, प्रसन्नता भी (वृषा) सुखपद और दृढ़ हो। ( अयं सुतः ) यह उत्पन (सोमः) पुत्रवत् राष्ट्र वा अभिषिक्त राजपुरुष भी (वृषा) बलवान् हो। ( यज्ञः ) परस्पर का मेल वा दान-प्रतिदान व्यवहार ( यम् इन्वसि ) जिसको त् करता है, वह भी ( वृषा ) बलवान् , दृढ़, सुखप्रद हो। (हवः वृषा ) शत्रु के साथ प्रतिस्पर्दा और छलकार भी ( वृषा ) सुखप्रद और बलवान्, दढ़ हो।

वृषां त्वा वृष्णं हुवे वाजिब्वित्राभिकृतिभिः। बावन्थ हि प्रतिष्ठुतिं वृषा हर्वः ॥ ३३ ॥ १३ ॥

भा०—हे ( विच्चिन् ) बलशालिन् ( चित्राभिः ) आश्चर्य-जनक नाना (ऊतिभिः) रक्षाकारिणी सेनाओं वा रक्षाओं से युक्त ( वृषणं ) बलवान् तुझ को ( वृषा ) मैं प्रजाजन ( हुवे ) स्वीकार करता हूं। तू ( बृषा ) सब सुखों का दाता, उत्तम प्रवन्धकर्त्ता और ( हवः ) शतुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धाशील होकर ही (प्रतिस्तुति वावन्थ हि) सर्वत्र स्तुति को प्राप्त कर। (२) प्रभु नाना रक्षाओं से सुखप्रद है। वह संसारका प्रबन्धक, (हवः) स्तुत्य है, सबकी स्तुति प्राप्त करता है। इति त्रषोदशो वर्गः॥

## [ 88]

गोपृक्तचश्वस्किनो कारवायनो ऋषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१,११ विराङ् गायत्री । २, ४, ५, ०, १५ निचृद्गायत्री । ३, ६, ८—१०, १२—१४ . गायत्री ॥ पञ्चदशं स्कम् ॥

यदिनद्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्। स्तोता मे गोपंखा स्यात् ॥ १॥

भा० — हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! (यथा ) जिस प्रकार (त्वम् एकः (इत् ) तू एक अद्वितीय ही (वस्वः ईशीय ) ऐश्वर्यं और बसे जीवगण का स्वामी है, (यद् अहं ) वैसे ही जो मैं होऊं। फिर जिस प्रकार तेरा (स्तोता गो-सखा ) स्तुतिकर्त्ता उत्तम वाणियों और इन्द्रियों का मित्र होता है उसी प्रकार इस लोक में ऐश्वर्यंसम्पन्न (मे) मेरा (स्तोता ) स्तुतिकर्त्ता वा उपदेष्टा विद्वान् भी (गो-सखा ) भूमि का मित्र, वाणी का मित्र, गोसम्पदा का मित्र, 'गो' धनुप डोरी का मित्र, अर्थात् भूमि, वाणी, पशु और शस्त्रादिसम्पन्न बलवान् (स्यात् ) हो।

शिचेंयमस्मै दित्सेंयं शर्चीपते मनीषिरों। यद्दं गोपतिः स्याम् ॥ २॥

भा०—हे (श्वापते ) शक्तियों और वाणियों के स्वामिन्! (यद् अहं गोपितः स्याम् ) जो मैं 'गोपित', भूमिपित, वाणियों का स्वामी विद्वान् एवं धनुर्धर होऊं तो (अस्मै मनीषिणे) इस मन पर वश करने वाले मनस्वी शिष्य को (शिक्षेयं) ज्ञान की शिक्षा हूं। (अस्मै मनीषिणे) इस ज्ञान के देने वाले विद्वान् को (दित्सेयं) धनादि देने की इच्छा करूं और (शिक्षेयं) हूं भी।

धेनुष्टं इन्द्रं सुनृता यजमानाय सुन्वते।

गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ ३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानप्रद ! तेजस्विन् ! ज्ञानप्रकाशक ! प्रभो ! गुरो ! विद्वन् ! ( सुन्वते ) ग्रुभकर्म करने वाले, ज्ञान-स्नान करने वाले ( यजमानाय ) देवप्जा, सत्संग शील के लिये ( सृनृता ) उत्तम सत्य, न्याययुक्त ( ते घेनुः ) तेरी वाणी ( पिष्युषी ) उसे बढ़ाती हुई ( गाम् अश्वं दुहे ) गौ अश्वादि सम्पदा भी प्रदान करती है ।

न ते वर्तास्ति राधंस इन्द्रं देवो न मत्यैः। यद्दित्संसि स्तुतो मुघम्॥४॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! तू ( स्तुतः ) स्तुति किया जाकर (यत्) जब (मघं दित्सिस् ) उत्तम ऐश्वर्य देना चाहता है तो (ते राधसः ) तेरे दिये धन का (वर्त्ता) वारण करने वाला ( न देवः न मर्त्यः) न कोई देव, विद्वान् तेजस्वी है और न साधारण मनुष्य है। तेरा दिया उसे अवश्य प्राप्त होता है।

युज्ञ इन्द्रमवर्धययद्भूमिं व्यवर्तयत् । चुकाण श्रोपशं दिवि ५।१४

भा०-(दिवि) आकाश में (ओपशं) मेघ को (चक्राणः) उत्पन्न करता हुआ ( यत् ) जो यज्ञ ( भूमिं वि-अवर्त्तयत् ) भूमि को विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ( इन्द्रम् अवर्धयस् ) सूर्य-वत् प्रभु की महिमा को बढ़ाता है । अथवा—(यत् ) जो इन्द्र, ऐश्वर्यवान् राजा सूर्यवत् (भूमि अवर्त्तयत् ) भूमि को विविध प्रकार से काम में लाता, (दिवि ओपशं चकाणः) तेज में या भूमि में स्थिति प्राप्त करता है, उसको ( यज्ञः ) प्रजाओं का संग बढ़ाता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

वावृधानस्य ते वयं विश्वा धर्नानि जिग्यर्षः। ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ ६॥

भा०—( विश्वा धनानि ) समस्त धनों को (जिग्युषः ) जीतने वाछे और ( वाबृधानस्य ) निरन्तर बढ़ने वाछे महान् ( ते ) तेरी (ऊतिं) रक्षा को ही हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुइन्तः ! (वयं वृणीमहे) हम चरण करते हैं।

वयर्नन्तरिचमितर्न्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्वलम् ७

भा०—( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा सूर्यवत् तेजस्वी होकर ( यत् ) जब (वलम् ) घेरने वाले शत्रु को मेघ के समान (अभिनत् ) छिन्न भिन्न करता है तब वह ( सोमस्य मदे) ऐश्वर्य प्राप्ति वा राष्ट्र के लाभ रूप हर्ष में ( रोचना ) रुचियुक्त होकर ( अन्तरिक्षम् वि-अतिरत् ) अपने अन्तःकरण को भी आकाशवत् वड़ा कर छेता है, उदार होजाता है। इसी प्रकार जो परमेश्वर आवरणकारी अज्ञान को छिन्न भिन्न करदेता है, आनन्द में (रोचना सोमस्य ) रुचि करने वाले जीव के ( अन्तरिक्षम् वि-अतिरत् ) हृदय को बढ़ाता है, उसको उत्साहित करता है।

उद्गा त्र्यांजदङ्गिरोभ्य श्राविष्कृग्वनगुहां स्तीः।

श्रवीश्चं नुनुदे ब्लम् ॥ = ॥

भा० — वह परमेश्वर (अंगिरोभ्यः) तेजस्वी विद्वानों वा प्राणधारी जीवों के उपकार के लिये (गुहा सतीः) अन्तःकरण में प्राप्त हुई (गाः) वेदवाणियों को श्विष्यों के गुरु के समान (आविष्कृण्वन्) प्रकट करता हुआ (उत् आजत्) उदित करता है, और (अर्वाञ्चं) आगे आये (वलम्) आत्मा को वेरने वाले अज्ञान को (जुनुदे) परे भगा देता है। इसी प्रकार प्रभु ऋषियों के हृदय में गुरुवत् ज्ञान प्रकाशित करता है।

इन्द्रेण रोचना दिवो दृळहानि दंहितानि च।

स्थिराणि न पराणुदे ॥ ९॥

भा०—(इन्द्रेण) उस ऐश्वर्य के स्वामी, परमेश्वर ने (दिवः)
भूमि, अन्तरिक्ष और आकाश के (रोचना) कान्तियुक्त वा रुचिकारक,
नाना पदार्थ (दढानि) दढ़ किये और (दंहितानि) बढ़ाये, (स्थिराणि)
स्थिर, सदा विद्यमान रहने वाले बनाये, (न परानुदे) जिससे वे फिर
चिरकाल तक नाश न होसकें।

श्रुपामुर्मिर्मर्दन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मंद्री अराजिषुः ॥ १० ॥ १५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (स्तोमः) स्तुतिप्रवाह (मदन् इव) उछलते (अपाम् ऊर्मिः इव) समुद्रों के तरंग के समान (अपाम् ऊर्मिः) प्राणों के तरंगवत् (अजिरायते) वेग से उठता है, (ते मदा) ततेरे आनन्द प्रवाह (वि अराजिषुः) विविध प्रकार से विराजते हैं। परमेश्वर के प्रति स्तुतिसमूह प्राणों के उठते प्रवाह रूप से जल तरंगवत हृद्य समुद्र से उछलता है, प्रभु के आनन्द ही मानो सर्वत्र प्रकशित हो रहे हैं। इति पञ्चदशो वर्गः ॥

त्वं हि स्तोमवर्धेन इन्द्रास्युक्थवर्धनः। स्तोतृणामुत भद्रकत् ११ भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं ) तू (स्तोत्णाम् ) स्तुति-कर्त्ता जनों के (हि) अवश्य (स्तोम-वर्धनः) स्तुति समूह को बड़ाने वाला और ( उक्थ-वर्धनः ) उत्तम वचन को बढ़ाने वाला ( उत ) और (भद्रकृत्) उनका कल्याण करने वाला है।

इन्द्रमित्केशिना हरी सोम्पेयाय वत्ततः। उपयुक्तं सुराधसम् १२ः

भा०—जिस प्रकार ( केशिना हरी इन्द्रम् वक्षतः ) केशों वाले अध ऐश्वर्यवान् पुरुष को ढोते हैं उसी प्रकार ( केशिना हरी ) क्लेशों वाले छी पुरुष वा ज्ञानी और कर्मवान् पुरुष (सोम-पेयाय) सुखैश्वर्य को प्राप्त करने और उसके उपभोग के लिये (इन्ड्रम् इत् वक्षतः ) उस परमेश्वर को हृद्य में धारण करते और उसकी ही स्तुति करते हैं। वा ( केशिना हरी इन्द्रम् सोमपेयाय वक्षतः ) जटावान् ब्रह्मवारी ब्रह्मचारिणी भी इन्द्र आचार्य को ज्ञान प्राप्तवर्थ प्राप्त करते हैं । और वे दोनों, (सु-राधसम् ) उत्तम आरा-धना योग्य ( यज्ञम् उप ) पूज्य, उपासनीय प्रभु की उपासना करते हैं।

श्रुपां फेनेन नमुचेः शिरं इन्द्रोद्वर्तयः।

विश्वा यदर्जयः स्पृर्धः ॥ १३ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! ज्ञान के द्रष्टा !(यत् )जब (विश्वाः) समस्त ( स्पृषः ) स्पर्धाओं, हेपों और कामनाओं को ( अजयः ) जीत लेता है, तब तू (अपां) प्राणों के (फेनेन) बल से (नसुचेः) न छूटने वाले देह के ( शिरः ) शिरो भाग की ओर ( उत् अवर्त्तयः ) ऊर्ध्व गति करता है। (२) इसी प्रकार राजा जब स्पर्धा से सेनाओं को जीत ले तब ( नसुचेः ) न जीता छोड़ने योग्य शत्रु के शिर या विचार को ( अपां फेनेन ) प्राप्त जनों के उपदेश-बल से (उत् अवर्त्तयः ) उत्तम मार्ग में प्रवृत्त करावे । अथवा—( शिरः ) शत्रु के शिर अर्थात् प्रमुख भाग को (अपां फेनेन ) प्रजाओं के हिंसाकारी बल सैन्य से (उद्-अवर्त्तयः ) उखाड़ दे ।

मायाभिकृत्सिर्मृष्सत् इन्द्र द्यामारुर्ह्यतः। अवदस्यूरधूनुथाः १४

भा०—हे (इन्द्र) सत्यद्धिन्! हे शतुहन्तः! तू (मायाभिः) नाना बुद्धियों से (उत्-सिसुप्सतः) ऊपर जाना चाहते हुए और (द्याम्) तेजोयुक्त प्रभुपद वा शिरोभाग के मूर्धा स्थान की ओर (आरुरुक्षतः) आरोहण करने वाले सज्जनों की रक्षा कर और (मायाभिः) छल कपटादि से ऊंचे जाने वाले (द्याम्) भूमि राज्य पर (आरुरुक्षतः) आरूढ होने वाले (दस्यून् अव अधूनुथाः) दस्युओं को नीचे गिरा दे। अर्थापित्त के बल से यहां सज्जनों को वृद्धि करने का अभिप्राय है।

श्रुसुन्वामिन्द्रं संसदं विषूचीं व्यनाशयः।

सोमपा उत्तरो भवन् ॥ १५ ॥ १६ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! दुष्टों के नाशक ! तू (सोम-पाः) ऐश्वर्य, राष्ट्र के प्रजाजन और विद्वान् आदि का रक्षक (उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट, सबको पार ले जाने वाला (भवन्) होकर (असुन्वां संसदम्) ऐश्वर्यं को न उत्पन्न करने वाली और (विष्वीम्) विपरीत अराजक दिशा से जाने वाली (संसदं) राजा वा जन-सभा को (वि-अनाशयः) विशेष रूप से नष्ट कर । इति पोडशो वर्गः॥

## [ १४ ]

गोष्क्रयश्रस्किनो ऋषी । इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—३,४—७,११, १३ निचृदुष्णिक् । ४ उष्णिक् । ८,१२ विराडुष्णिक् । ६,१० पादनिचृन् दुष्णिक् ॥ त्रयोदशर्चं स्क्रम् ॥ तम्ब्भि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्। इन्द्रं ग्रीभिंस्तविषमा विवासत ॥ १॥

भा० — हे विद्वान् छोगो ! आप छोग (तम् उ) उसी (पुरु-हूतं) बहुतों से स्वीकृत, (पुरु-स्तुतम्) बहुतों से स्तुति किये जाने योग्य ( तविषम् ) बलशाली, सर्वशक्तिमान् ( इन्द्रं ) ऐथर्यवान् परमेश्वर को लक्ष्य कर (अभि प्र गायत) खूब अच्छी प्रकार गान करो। (गीभिंः) नाना स्तुति वाणियों से (आविवासत) आदरपूर्वक सेवा और उपासना करो।

यस्य हिवहींसो बृहत्सही दाधार रादसी। गिरींरजूँ। श्रपः स्वैर्वृषत्वना ॥ २॥

भा०—( द्वि-वर्दसः ) आकाश और भूमि दोनों को धारण करनेवाले दोनों के स्वामी रूप ( यस्य बृहत् सहः ) जिसका बल बहुत बड़ा है वह ( वृपत्वना ) अपने बड़े भारी सामर्थ्य से ( रोदसी दाधार ) आकाश और सूमि को धारण करता है, वह ( अज्ञान् गिरीन् ) वेग से जाने वाले मेघों को (अपः) समुद्र वा आकाश के जलों को और (स्वः) सूर्य को वा प्रकाश को भी अपने बल से ( दाधार ) धारण करता है।

स राजिसि पुरुष्टुतुँ एकी वृत्राणि जिझसे।

इन्द्र जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे॥ ३॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे सूर्यवत् तेजस्विन् ! (सः ) वह न् ( पुरु-स्तुतः ) बहुतों से प्रशंसित, बहुतों की स्तुति प्रार्थनादि किये जाने योग्य (एकः) अकेला निःसहाय, अद्वितीय रहकर (राजिस) राजा के समान है। वह त् ( एकः ) अकेला ही ( जैत्रा ) विजय करने योग्य और ( श्रवस्या ) श्रवण करने योग्य धनों, अन्नों और ज्ञानों को ( यन्तवे ) देने के लिये (बृत्राणि जिन्नसे ) मेवों को विद्युत्वत् , आवरण-कारी अज्ञानों को नाश करता है।

तं ते मदं गृणीमसि वृषेणं पृत्सु सामिहिम् । इ लोककृत्नुमंद्रिवो हिष्कियम् ॥ ४॥

भा०—हे (अदिवः) वीर्यवन्! हे अखण्ड शक्तिशालिन्! (ते) तेरे (तं) उस (वृषणं) महान् शक्तिसम्पन्न, सब सुखों के दाता, (पृत्सु सासिहें) संग्रामों में शत्रु को पराजय करने वाले (लोक-कृत्नुम्) समस्त लोकों को बनाने वाले और (हिर-श्रियम्) सूर्यादि लोकों और समस्त मनुष्यों के आश्रय लेने योग्य (मदं) परमानन्द की हम (गृणीमिस) स्तुति करते हैं।

येन ज्योतींष्यायवे मनेवे च विवेदिंथ। मन्दानो श्रम्य बर्हिषो वि राजिसि ॥ ५॥ १७॥

मा०—हे परमेश्वर ! तू ( येन ) जिस संसार द्वारा ( आयवे ) इस संसार में पुनः र आने वाले (मनवे) मननशील जीव संसार को (ज्योतींषि) अग्नि आदि और विद्युत्वत् चमकने वाले वेदमय ज्ञान-प्रकाश (विवेदिथ) प्राप्त कराता है वह तू ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमय होकर (अस्य बर्हिषः) इस महान् संसार के बीच में (विराजिस) विविध प्रकार से चमकता है । इति सप्तदशो वर्गः ॥

तद्या चित्त उक्थिनोऽनुष्टुवन्ति पूर्वथा । वर्षपत्नीरपो जीया द्विवेदिवे ॥ ६ ॥

भा०—(तत्) वे विद्वान् जन (अद्य चित्) आज भी (पूर्वथा) पूर्ववत् (उन्थिनः) वेद वचन वा मन्त्रों के जानने वाले (ते) तेरे यश का (अनु स्तुवन्ति) नित्य स्तवन करते हैं। हे बलशालिन् ! (दिवे दिवे) प्रति दिन, नित्य, (वृषपत्नीः) बलवान् पुरुषों द्वारा पालने योग्य (अपः) प्रकृति के परमाणुओं को (जय) अपने वश करता है। उसी प्रकार राजा की सब स्तुति करते हैं वह बल पुरुषों से पालन करने योग्य प्रजाओं और भूमियों को प्रतिदिन विजय करे।

तव त्यदिन्टियं वृहत्तव शुष्मेमुत कर्तुम्। वर्जं शिशाति धिषणा वरेंग्यम् ॥ ७॥

भा०-हे प्रभो ! राजन् ! (तव ) तेरे (त्यत् इन्द्रियम् ) उस इन्द्रिय अर्थात् महान् ऐश्वर्य सामर्थ्य को और ( तव ) तेरे उस ( बृहत् शुप्मम् ) बड़े भारी वल और (कतुम् ) ज्ञान और कर्म को और तेरे ( वरेण्यम् वज्रम् ) सर्वश्रेष्ठ, वरण करने योग्य बल को ( धिषणा ) बुद्धि वा ज्ञान ही (शिशाति) अति तीक्ष्ण कर रहा है, प्रबलता से दिखाता है।

तब द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वर्धिति अवः। त्वामापः पर्वतासश्च हिन्वरे ॥ ८॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! (तव पौंस्यं) तेरे महान् पौरुष चा वल वा पुरुष भाव को ( द्यौः ) यह सूर्य ( वर्धति ) बढ़ा रहा है। अौर ( तव अवः ) तेरे यश को (पृथिवी) अन्नवत् यह पृथिवी (वर्धित) बढ़ा रही है। (आपः) जल और (पर्वतासः च) सेवगण भी (त्वाम् बिंग्विरे ) तेरी बड़ाई करते हैं।

त्वां विष्णुर्वृहन्त्रयों मित्रो गृणानि वर्रुणः।

त्वां शधीं मदत्यनु मार्घतम् ॥ ९॥

भा० — हे ऐश्वर्यवन् ! (विष्णुः ) सर्वत्र फैलने वाला, प्रकाशमान सूर्य ( बृहन् ) महान् ( क्षयः ) सबको अपने में बसाने वाला, गृह के समान आश्रय देने वाला सूर्य (मित्रः) स्नेहवान् जन, और दिन और ﴿ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ जन वा रात्रि भी (त्वां गृणाति) तेरी स्तुति करता है। और (मारुत शर्थः) वायुओं का बल भी (त्वाम् अनु मदित ) तेरे बलपर कीड़ा करता है।

त्वं वृषा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जिलेषे। सुत्रा विश्वा स्वपत्यानि दिधिषे ॥ १० ॥ १८ ॥ भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यशालिन् ! सूर्यवत् तेजस्विन् ! (त्वं ) तू (जनानां ) मनुष्यों के बीच में (वृषा ) बलवान् वीर्यसेचक के तुल्य सबका पिता, सुखों का दाता और (मंहिष्टः ) सबसे पूज्य, सबसे बड़ा दानी होकर (जिल्पे ) समस्त जगत् को उत्पन्न करता है। (सन्ना) साथ ही वा सदा तू (विश्वा) समस्त जीवों और लोकों को (सु-अप-स्यानि ) उत्तम सन्तानों के समान (दिधिषे ) उनको धारता, अपनी गोद में शरण में लेता और उनको अन्नादि से पालता है। इत्यष्टादशो वर्गः॥

सत्रात्वं पुर्वष्टुतँ एकी वृत्रांणि तोशसे। नान्य इन्द्रात्करेणुं भूय इन्वति॥ ११॥

भा०—हे प्रभो ! स्वामिन् ! शत्रुहन्तः ! (त्वं) तू (सत्रा) सत्य के वल से वा सदा एक साथ (पुरु-स्तुतः) वहुतों से स्तुति करने योग्य होता है। वह तू (एकः) अकेला अद्वितीय शक्तिशाली होकर (बृत्राणि) शत्रु सैन्यों के समान घर लेने वाले विद्यों को, मेघों को सूर्यवत् वा जलों को विद्युत्वत् (तोशसे) मारता, गिरा देता है। (इन्द्रात् अन्यः) उस परमैश्वर्यवान् से दूसरा कोई भी (भूयः करणं) अधिक कियासामर्थ्यं, वा साधन को (न इन्वति) नहीं प्राप्त कर सकता है।

यदिन्द्र मन्म्रशस्त्वा नाना हवन्त ऊतर्थे । श्रुस्माकेभिनेनेभिरत्रा स्वर्जय ॥ १२ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत् त्वा) जिस तुझ को (नाना) बहुत से जन (मन्मशः) मनन करने योग्य मन्त्रों से (ऊतये) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (हवन्ते) पुकारते और आहुति प्रदान वा यज्ञ, उपासना करते हैं वह तू (अत्र) इस जगत् में (अस्माकेभिः) हमारे। (नृभिः) मनुष्यों सहित (स्वः) समस्त सुख को (जय) सर्वोपिर प्राप्त हो वा नायक वा आदित्यवत् सर्वोपिर विराज।

अ<u>रं</u> च्याय नो महे विश्वा रूपाएयां <u>वि</u>शन्। इन्द्रं जैत्राय हर्षया शचीपतिम् ॥ १३ ॥ १९ ॥

भा०-हे प्रभो ! (नः ) हमारे (महे क्षयाय ) बड़े भारी ऐक्षर्य के लिये (विश्वा रूपाणि) सब प्रकार के रुचियुक्त, कान्तियुक्त पदार्थ नाना रूप वाळे अश्व, गौआदि प्राणि (अरं आविशन्) खूब प्राप्त हों अथवा हमारे ही ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये (विश्वा) समस्त जीव (रूपाणि अविशन् ) नाना देहों को प्राप्त होते हैं । हे विद्वन् ! ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् सेनापति के तुल्य इस अध्यात्मगत तेजस्वी प्रभु को भी (जैत्राय) सब अन्तःशत्रुओं और प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय प्राप्त करने के लिये उस ( शचीपतिम् ) शक्तियों के पात्र प्रभु को ( हर्षय ) प्रसन्न कर । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

[ १६ ]

इरिम्बिठि: काएव ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, १--१२ गायत्री । २-७ निचृद् गायत्री । ८ विराड् गायत्री ॥ द्वादशर्च स्कम् ॥

प्र सुम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः। नरं नृषाहं मंहिष्ठम् ॥ १॥

भा०—( चर्षणीनाम् सम्राजं) समस्त ज्ञानदर्शी, तत्व ज्ञानी मनुब्याँ के बीच में अच्छी प्रकार प्राप्त होने वाले, सम्राट् के समान सर्वोपिर शोभा-यमान, ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान्, ( नन्यं ) स्तुति योग्य ( नरं ) नायक, परम पुरुष ( नृ-साहं ) मनुष्यों को वश करने वाले ( मंहिष्टम् ) अतिदानशील पुरुष, प्रभु का ( गीर्भिः स्तोत ) वेद वाणियों से स्तुति किया करो।

यस्मिन्नुकथानि रएयनित विश्वानि च अवस्या । श्रपामवो न संमुद्रे ॥ २॥

भा०—( समुद्रे अपाम् अवः ) जिस प्रकार समुद्र में जलों के नाना प्रवाह वा तरंग आते और इसी में लीन होजाते हैं उसी प्रकार (यस्मिन्) जिस प्रभु में (विश्वानि उक्थानि) समस्त स्तुति-वचन और (विश्वानि श्रवस्या च) सब प्रकार के श्रवण करने योग्य कीर्त्ति वचन भी (रण्यन्ति) रमते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। (तम् सुस्तुत्या विवासे) उस प्रभु का में स्तुति द्वारा भजन, सेवन और प्रकाश करूं।

तं सुंष्टुत्या विवासे ज्यष्टराजं भरे कृत्नुम्।

महो वाजिनं सुनिभ्यः ॥ ३॥

भा०—(तं) उस (ज्येष्ठ-राजं) बड़ों २ के राजा, बड़े २ सूर्यादि में प्रकाशमान (भरे कृत्नुम्) भरण पोषण करने योग्य संसार में जगत् को बनाने वाले (महः वाजिनम्) बड़े बल, ज्ञान, ऐश्वर्य के स्वामी को मैं (सनिभ्यः) नाना भागों या दानों के लिये (सुस्तुत्या आविवासे) उत्तम स्तुति से उसकी सेवा, अर्चा और पूजा तथा उसके गुणों का प्रकाश करूं।

यस्यानूना गभीरा मद्दां उरव्स्तर्ह्याः। हुर्पुमन्तः शूरंसाती ॥४॥ भा०—( यस्य ) जिस प्रभु के ( मदाः ) आनन्दमय विकास वा ( मदाः ) आनन्ददायक व्यवहार, नृप्तिदायक जलाशयवत् रस सागर और आनन्द युक्त पुरुष ( अनूनाः ) किसी प्रकार भी न कम, परिपूर्ण, (गभीराः) गंभीर, ( उरवः ) बढ़े २ और (तरुषाः) वृक्षों के इर्द गिर्द लगे बाढ़ के समान समस्त प्राणियों की रक्षा करनेवाले, वा इस संसार से पार उतारने वाले और ( शूर-सातौ ) शूरवीरों के प्राप्ति के अवसर, संप्रामादि में भी ( हर्पुमन्तः ) अति हर्पयुक्त हैं वही परमेश्वर राजा के समान सबका पालक है।

तिमद्धनेषु हितेष्वधिवाकार्य हवन्ते । येषुामिनद्रस्ते जयन्ति॥१॥। भा०—(हितेषु धनेषु ) हितकारी, कल्याणजनक धनों को प्राप्त करने के निमित्त (अधिवाकाय) अध्यक्ष रूप से आज्ञा वा निर्णय वचन कहने वाले अध्यक्ष पद के लिये विद्वान् लोग (सम् इत् हवन्ते) उसी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर विराज कर न्याय निर्णय करे। ( येषाम् इन्द्रः ) जिनके पक्ष में 'इन्द्र' सत्य न्याय का द्रष्टा होता है (ते) वे (जयन्ति) विजय प्राप्त करते हैं। वे ही विवादप्रस्त धन के भागी होते हैं। 'इन्द्र':-इदम् अदर्शेत् इति इन्द्रः।

तमिच्च्यौत्नैरायीन्त तं कृतेभिश्चर्षणयः। एष इन्द्री वरिबस्कृत् ॥ ६ ॥ २० ॥

भा०—( एषः इन्द्रः ) यह ऐश्वर्यं का स्वामी, तेजस्वी प्रभु ही (वरि-वस्कृत् ) उत्तम ऐश्वर्य उत्पन्न करता है। (तम् इत् ) उस को (च्यौत्नैः) बलों, ज्ञानों और (कृतेभिः) सत्कर्मों से (चर्पणयः) सब मनुष्य ( आर्यन्ति ) सब प्रकार से प्राप्त करते, उसको अपना स्वामी बना लेते हैं, उसकी उपासना पार्थना करते हैं। इति विंशो वर्गः॥

इन्द्रों ब्रह्मेन्द्र ऋषिरिन्द्रः पुरू पुरुहूतः।

महान्महोभिः शचीभिः॥ ७॥

भा०-इन्द्र का लक्षण और नाना भेद । (इन्द्रः ब्रह्मा ) ज्ञान का साक्षात् दर्शन करने से चारों वेदों का ज्ञाता महान् ज्ञानी पुरुष 'इन्द्र'है। (ऋषिः इन्द्रः) यथार्थं ज्ञान का तत्वदर्शी इन्द्र है। वह अपनी वाणी औरों को प्रदान करता है। वह ( पुरुहूतः ) बहुतों से आदर प्राप्त होता है। वह ( महीभिः शचीभिः ) बड़ी २ शक्तियों और पूज्य २ वाणियों करके (महान् ) महान् है और (पुरु ) बहुत प्रकार से विराजता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी महान् होने से 'ब्रह्म' है, सर्वद्रष्टा होने से 'ऋषि' है, वह बड़ी २ शक्तियों से 'महान्' है।

स स्तोम्यः स हब्यः सत्यः सत्या तुविकृमिः। एकश्चित्सन्नभिर्मतिः॥८॥

भा०—(सः) वह परमेश्वर (स्तोम्यः) स्तुति योग्य वचनों से वा सूक्तों से स्तुति करने योग्य है। (सः हन्यः) वह यज्ञ और प्रार्थनादि से सत्कार योग्य है। वह (सत्यः) सत्य स्वरूप, (सत्वा) बलवान्, (तुवि-कूर्भिः) बहुत से नाना कर्म करने हारा है। वह (एकः चित्) अकेला ही, (सन्) सर्वत्र प्राप्त और (अभि-भूतिः) सब विझों और शत्रु जैनों का पराजय करने हारा है।

तमुर्केभिस्तं सामभिस्तं गायुत्रैश्चर्षणयः।

इन्द्रं वर्धान्त चितयः ॥ ९ ॥

भा०—(तम् इन्द्रं) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु को (चर्षणयः क्षितयः) ज्ञान के द्रष्टा विद्वान् लोग (अर्केभिः) अर्चना करने योग्य मन्त्रों से और (तं सामभिः) उसी को साम गानों से और (तं गायत्रैः) उसीको गायत्री आदि नाना छन्दों से (वर्धन्ति) बढ़ाते हैं। उसी का गुण गान कर उसकी महिमा का विस्तार करते हैं।

प्रुणेतारं वस्यो श्रच्छा कर्तीरं ज्योतिः समत्स्रं । सुसुद्धांसं युधामित्रांन् ॥ १०॥

भा०—और वे मनुष्य (वस्यः) उत्तम ऐश्वर्य को (अच्छ प्रणेतारम्) साक्षात् प्रयाण करने वाले और (समन्सु) संप्रामवत् संदिग्ध, भययुक्त संकट के अवसरों में भी (ज्योतिः कर्त्तारम्) प्रकाश करने वाले, (युधा) युद्ध द्वारा (अभित्रान् ससह्वांसं) स्नेह से रहित शत्रुवर्ग के पराजित करने वाले की ही विद्वान् लोग स्तुति करते हैं।

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुह्तः। इन्द्रो विश्वा अति द्विषः॥ ११॥

मा०—( सः पुरुहूतः ) वह बहुतों से पुकारे जाने वाला (इन्द्रः ) शातुहन्ता, परमैश्वर्यवान् प्रभु, ( पिष्रः ) सब का पालक ( विश्वाः द्विषः ) सब अप्रीति कर शातुओं वा संकटों से (नावा) नौका से निदयों के समान (नः ) हमें (स्वस्ति) कल्याणपूर्वक, सुख से (अति पारयाति) पार करे।

स त्वं ने इन्द्र वाजेंभिर्दशस्या चे गातुया चे । अच्छां च नः सुम्नं नेषि॥ १२॥ २१॥

भा० हे (इन्द्रं) ऐश्वर्यवन् ! बलवन् ! प्रभो ! (सः त्वं) वह तू (नः) हमें (वाजेभिः) नाना ऐश्वर्यों और बलों करके (दशस्य) सुख प्रदान कर और ( गातुया च ) उत्तम सुख की ओर मार्ग दिखा । ( अच्छ च नः सुम्नं नेषि ) हमें सुख की ओर छे चल । इत्येकविंशो वर्गः ॥

## [ 29]

इरिम्बिठिः कारव ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः—१—३,७, = गायत्री। ४—६, ६—१२ निचृद् गायत्री । १३ विराड् गायत्री । १४ त्रासुरी ब्हती । १५ आधीं भुरिग् बृहती ॥ पञ्चदशर्च स्कम् ॥

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिवा इमम्। एदं बहिं: सदो मम ॥ १ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंप्रद ! हे विद्रन् ! राजन् ! तू ( आयाहि ) हमें प्राप्त हो, आ, (ते) तेरे लिये ही हम ( इमं सोमं ) इस पुत्र वा ऐश्वर्य को ( सु-सुम ) उत्पन्न करते हैं। हे प्रभो ! तेरे लिये ही इस सोम, आत्मा को सन्मार्ग पर चलाते हैं, ( इमं पिब ) इसकी रक्षा कर । ( इदंबर्हिः ) यह वृद्धियुक्त प्रजाजन एवं आसनवत् ( मम सदः ) मेरा दिया आपके विराजने के लिये है। उस पर (आ सदः) आप विराजिये।

त्रा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उ<u>प</u> ब्रह्माणि नः शृखु ॥ २ ॥

भा०-जिस प्रकार ( केशिना हरी ) केशों वाले दो अश्व स्वामी के रथ को लेजाते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ब्रह्म युजा ) वेंद ज्ञान के सहयोगी (केश्वाना हरी) केशोंवत् , रिश्मयों तेजों को धारण करने वाले खी पुरुष वा गुरु शिष्य, (त्वा आ वहताम्) तुझे अपने में धारण करें । तू ( नः ब्रह्माणि ) हमारे वेद-मन्त्रों को ( उप श्र्णु ) श्रवण कर । हे विद्वन् ! गुरो ! तू हमें नाना वेदज्ञान समीप विराज कर ( उप-श्रुणु ) श्रवण करा ॥ अन्तर्भावितो णिः ॥

ब्रुह्मार्णस्त्वा वयं युजा सोम्पामिन्द्र सोमिनेः। सुतार्वन्तो हवामहे ॥ ३॥

भा०—( वयं ब्रह्माणः ) हम ब्राह्मण, स्तुतिकर्त्ता एवं ब्रह्मचारी जन, (सोमिनः ) 'सोम' अर्थात् उत्तम ज्ञान, अन्न, सन्तान से युक्त और (सुतवन्तः ) उत्तम पुत्रादिमान् होकर (युजा ) योग द्वारा वा उत्तम गुरु शिष्यरूप सम्बन्ध द्वारा (सोमपां त्वाम् ) सोम, शिष्यादि के पालक तुझको (हवामहे) प्रार्थना करते हैं । इसी प्रकार हे राजन् ! हम (ब्रह्माणः) धनसम्पन्न जन, ऐश्वर्यवान् और अन्नादिसम्पन्न होकर तुझे ऐश्वर्य पालक स्वीकार करें ।

र्त्रा नी याहि सुतार्व<u>तो</u>ऽस्मार्कं सुष्टुतीरुपे । पि<u>वा</u> सु शिंप्रिचन्धंसः ॥ ४॥

भा० है (शिप्रिन्) उत्तम मुकुट वा उत्तम मुख नासिका वाले, सोम्यमुख विद्वन् ! राजन् ! तू (सुतावतः नः) पुत्रवान् एवं ऐश्वर्यादि युक्त हमें (आ याहि) प्राप्त हो। (अस्माकं सुस्तुतीः उप) हमारी उत्तम स्तुतियों को सुन वा हमें उत्तम उपदेश प्रदान कर। (अन्धसः सुपिब) अन्नों का उपभोग, उत्तम भोजन कीजिये। हे स्वामिन् ! आप (अन्धसः) प्राणधारक जीव का पालन करें।

<mark>ञ्चा ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि घ</mark>वितु । गृ<u>भाय जि</u>ह्वया मध्रु ॥ ५ ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार अन्न ओषधि सोमादि का रस (कुक्ष्योः) कोखों, उदर में डाला जाकर अंश २ में चला जाता है और मनुष्य जिह्वा से

( मधु ) अन्न को प्रहण करता है इसी प्रकार हे विद्वान शिष्य मैं ( ते ) तेरे ( कुक्ष्योः ) कोखों को ( आसिज्ञामि ) जल से ज्ञुद्ध करता हूं । वह स्नान-जल (गात्रा अनु विधावतु) अन्य अंगों को भी प्राप्त होकर पवित्र करे। इस प्रकार ग्रुद्ध होकर हे शिष्य ! तू ( जिह्नया ) वाणी से ( मधु ) बहा-ज्ञान वेद को (गृभाय) धारण कर। (२) राजा की दो कुक्षियां हैं एक सैन्यबल, दूसरा राजकोष, प्रजा दोनों को भरे। वह ऐश्वर्य राष्ट्र प्रत्येक अंग में पहुंचे, राजा वाणी से सदा मधुर भाषण करे। वा अपनी आज्ञा-मात्र से मधुवत् कर ग्रहण करे । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

स्<u>वादुष्टें अस्तु संसुदे</u> मधुमान्<u>तन्वें</u>₃तर्व।

सोमः शर्मस्तु ते हुदे॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्, हृदे शम्) अन्नादिः ओषधिरस स्वादु, शरीर को सुख और पोषणप्रद, और हृदय को शान्तिः दायक होता है इसी प्रकार हे गुरो ! हे विद्वन् ! यह (सोमः) शिष्य ( संसदे स्वादुः ) उत्तम ज्ञान के दाता तुझ गुरु के ज्ञान को उत्तम रीति से ग्रहण करने हारा हो। और वह ( तव तन्वे ) तेरी शरीर सेवा के लिये वा तेरे विस्तृत ज्ञान के लिये ( मधुमान् ) वेदज्ञान से युक्त हो। वह ( ते हदे ) तेरे हृद्य के लिये ( शम् ) शान्तिदायक हो।

श्रुयम् त्वा विचर्षेणे जनीरिवाभि संवृतः।

प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ ७॥

भा० — ( जनीः इवः संवृतः अभि ) जिस प्रकार खियें अच्छी प्रकार वस्र आभरणादि से युक्त होकर, वा अच्छी प्रकार वरण करके पति को प्राप्त होती हैं अभिमुख होकर उसी प्रकार हे (इन्द्र) आचार्थ ! हे विद्या के दाता ! हे ( विचर्षणे ) विविध विद्याओं के दृष्टः ! ( अयम् सोमः ) यह शास्य शिष्य वा सावित्री माता के गर्भ में उत्पन्न पुत्र भी (सं-वृतः) तेरे द्वारा अच्छी प्रकार वृत, स्वीकृत होकर वा ( सं-वृतः ) सम्यक् रीतिः से आचरणवान् होकर (त्वा अभि सर्पतु) तुझे प्राप्त हो और (प्र सर्पतु) विद्या, चरित्र के मार्ग में आगे वढ़ें। (२) राष्ट्रपक्ष में 'सोम' प्रजावर्ग (संवृतः) अच्छी प्रकार तुझे राजा वरे और (सं वृतः) सुरक्षित होकर तुझ उत्तम अध्यक्ष को प्राप्त हो, उन्नति करें।

तु<u>वि</u>त्रीवो वृपोर्दरः सु<u>वा</u>हुरन्धं<u>स्रो मर्दे ।</u> इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥ ८ ॥

भा०—वृत्रध्न इन्द्र का वर्णन । जिस प्रकार (सु-वाहुः) उत्तम वाहु (तुवि-प्रीवः) अंगुलि आदि विस्तृत एवं बहुत सी गर्दनों वाला, (वपोदरः) स्थूल, इद होकर (वृत्राणि जिध्नते) वाधक विध्नों का नाश करता है। उसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रु के इद बलों का नाशक राजा, सेनापित भी (तुवि प्रीवः) संख्या में बहुत एवं बड़ी प्रीवा वाला इद स्कन्ध, नाना सैन्य बलों से युक्त, (वपोदरः) 'वपा' छेदन भेदन की शक्ति को अपने राष्ट्र के बीच में धारण करता हुआ (सुबाहुः) उत्तम बाहुमान्, इद सुजों वाला होकर (अन्धसः मदे) ऐश्वर्य से तृप्त होकर, (वृत्राणि) राज्य के बाधक कारणों को (जिध्नते) नाश करे। राजा वा सेनापित शरीर में बाहुवत् हैं, यह दलेष से कहा। (२) इसी प्रकार परमेश्वर सर्व विध्ननाशक है। वह विश्वतोमुख होने से बहुप्रीवावत् है, 'वपा' सर्व जगदुःपादक शक्ति से युक्त है, वह जीव सर्ग के तृप्ति अर्थात् अन्न के लिये (वृत्राणि जिध्नते) जलों, सेवों को लाता, बरसाता है।

इन्ट्र पेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशांन स्रोजंसा । वृत्राणि वृत्रहञ्जहि ॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्धवन् ! (त्वं) तू (पुरः प्र इहि) आ, बढ़, प्रकट हो, तू (ओजसा) बल पराक्रम से (विश्वस्य ईशानः) सब जगत् का स्वामी है। हे (बृत्रहन्) सूर्यवत् मेघों को लाने और दुष्टों को तारने हारे! तू (वृत्राणि जिह) दुष्टों को दण्ड दे और जलों को बरसा। हे राजन्! तू (वृत्राणि जिहि) धनों को प्राप्त कर।

द्वीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वर्स प्रयच्छिसि । यजमानाय सुन्बते ॥ १० ॥ २३ ॥

भा०—हे राजन् ! (येन) जिसके वल से तू (सुन्वते यजमानाय) अन्नादि उत्पन्न करने वाले और करादि देने वाले प्रजावर्ग के हितार्थ (वसु प्रयच्छिसि) ऐथर्य प्रदान करता है। वह (ते अङ्कुशः) तेरा अङ्कुश शतु-वर्गरूप गज का वश करनेवाला साधन, शासन वल (दीर्घः अस्तु) बहुत विस्तृत हो। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

श्रयं तं इन्ट सोमो निपूतो श्रधि बहिंषि। एहींमुस्य द्वा पिवं॥ ११॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे गुरो ! (ते) तेरा (अयं)
यह (बिहिंपि) उत्तम शासन वा यज्ञ में (निप्तः) निरन्तर पवित्र
(सोमः) शिष्य विराजमान है, (ईम् अस्य आ इिह) उसको तृ प्राप्त हो
(आ दव, आ पिव) उस पर कृपा कर और उसको अपनी रक्षा में रख।
(२) हे राजन् (बिहिंपि अधि) राष्ट्र के, प्रजाजन के अध्यक्ष पद पर
विराजमान रहने से नितरां पवित्र यह ऐश्वर्य तुझे प्राप्त हुआ है, तृ उसे
शीव्र प्राप्त कर और उसका उपभोग और पालन कर।

शाचिंगो शाचिंपूजनायं रणांय ते सुतः।

श्रावंगडल प्र ह्रंयसे ॥ १२॥

भा०—( श्राचि-गो ) शक्तिशाली बैलों, अश्वों, धनुषों और वाणियों वाले राजन् ! विद्वन् ! प्रभो ! हे ( श्राचि-पूजन ) शक्तियों से या शक्ति-शाली सेनाओं के कारण पूजनीय, हे ( आखण्डल ) शत्रुओं को सब ओर छिन्न भिन्न करने हारे ! ( अयं ) यह ( सुतः ) ऐश्वर्य देने वाला प्रजाजन ( ते रणाय ) तेरे ही रमण करने के लिये है । तृ (प्र हूयसे) बड़े आदर से बुलाया जाता है। (२) हे (शाचि-गो) शक्तियों से सूर्यादि को सञ्जालित करने वाले वा व्यक्त वाणी से बोलने योग्य वेद वाणि के स्वामिन् ! है (शाचि-पूजन) व्यक्त वाणि द्वारा पूजने योग्य! यह उत्पन्न वा शिष्य तेरी ही (रणाय) प्रसन्नता के लिये है। हे (आखण्डल) प्रलयकारिन्! विध्ननाशक! हे संशयच्छेदक! तुझे आदर से बुलाते हैं।

यस्ते शृङ्गवृषो नपात्प्रर्णपात्कुरुड्डपारयः। न्यस्मिनद्ध त्रा मनेः॥ १३॥

भा० — हे (श्रृङ्गचृषः नपात्) हिंसाकारी वाणों की वर्षा करने वाले प्रवल सैन्य को न गिरने देने वाले ! उसके स्वामिन् ! (यः) जो (ते) तेरा (प्रणपात्) उत्तम पुत्रवत् पालनीय (कुण्ड-पाय्यः) कुण्डों के जलादि से पालन करने योग्य राष्ट्र रूप ऐश्वर्य है (अस्मिन्) उसमें ही (मनः आ दृष्टे) सब अपना मनोयोग रक्खें।

वास्तीष्पते भ्रुवा स्थूणांस्रंत्रं सोम्यानाम्।

टुप्सी भेत्ता पुरां शश्विती हामिन्द्रो मुनी हां सखा ।। १४ ।।
भा०—हे (वास्तोष्पते) 'वास्तु' अर्थात् नगरादि के पालक !
जिस प्रकार गृह का (स्थूगा ध्रुवा) मुख्य स्तम्भ सर्वाश्रय हो उसी प्रकार
तेरे राष्ट्र में (ध्रुवा) तू पृथिवीवत् (स्थूणा) मुख्य स्तम्भ के समान सबका
आश्रय है। (सोम्यानां) ऐश्वर्य पाने योग्य शासकों, वा शिष्यों के हितैषी
ज्ञानी पुरुषों को (अंसत्रं) कन्धों के विशेष कवचवत् उनके रक्षक हो।
(द्रप्सः) द्रुतगति से आक्रमण करने वाला (इन्द्रः) शत्रुहन्ता सेनापित
(श्रुवतीनां पुरां) बहुत से शत्रु नगरों का (भेता) तोड़ने वाला हो।
और वह (सुनीनां) मन से मनन करने वाले ज्ञानिवचारक मनुष्यों का
सदा (सखा) मित्र हो।

पृदोकुसानुर्यज्ञतो ग्रवेषंण एकः सन्नभि भूयंसः। भूर्णिमश्वं नयत्तुजा पुरो गृभेन्द्रं सोर्मस्य पीतये ॥१५॥२४॥ भा०—वह ऐश्वर्यवान् राजा ( पृदाकु-सानुः ) 'पृत्' अर्थात् संप्रामां के अवसरों में सन्मार्ग को बतलाने वाला और उन्नित पद पर स्थित, ( यजतः ) पूज्य, दानी और ( गवेपणः ) भूमि राष्ट्र को चाहने वाला होकर ( सूयसः अभि ) बहुत से शत्रुओं पर ( एकः सन् ) अकेला रहक्तर भी (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्य के उपभोग के लिये ( पुरः ) अपने समक्ष ( तुजा गृभा ) शत्रुहिंसाकारी पकड़ या वशीकरण सामर्थ्य से (भूणिम् ) सबके भरण पोषण करने में समर्थ ( अर्थ ) राष्ट्र वा सैन्य को और (इन्द्रं) ऐश्वर्य को भी ( नयत् ) चलावे । अर्थात् राष्ट्र और कोष को अपने अर्थान सज्जालित करे । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

## [ 25 ]

इरिम्बिठिः काय्व ऋषिः ॥ देवताः—१—७, १०—२२ श्रादित्याः । ८ श्र-श्विनौ । ६ श्राग्निस्याँ।निलाः ॥ छन्दः—१, १३, १४, १६ पाःनिचृदुब्गिक् ॥ २ श्राचीं स्वराडुब्गिक् । ३, ८, १०, ११, १७, १८, २२ डब्गिक् । ४, ६, २१ विराडुब्गिक् । ५-७, १२, १४, १६, २० निचृदुब्गिक् ॥

द्वाविंशत्यृचं स्कम्॥

इदं है नूनमेषां सुम्नं भिन्तेत मत्यैः। श्रादित्यानामपूर्व्यं सवीमनि ॥१॥

भा०—(मर्त्यः) मनुष्य (आदित्यानां) आदित्यवत् तेजस्वी वीर्यवान् ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के (सवीमनि) शासन में रहकर (एपां) इनके (सुन्नं) सुखकारक (अपूर्व्यम्) अपूर्व ज्ञान की (ह नूनं) अवश्य (भिक्षेत) याचना किया करे।

श्चनवीं होयां पन्थां श्चादित्यानाम्।

ब्रद्ब्धाः सन्ति पायवः सुगुवृधः ॥ २॥ भा०—( एषां ) इन ( आदित्यानां ) तेजस्वी पुरुषों के ( पन्थाः ) मार्ग (अनर्वाण: ) निर्दोष, हिंसकादि से रहित, निष्कण्टक, (अदृब्धः ) अहिंसित, अक्षय, (पायवः ) पालक और (सुगें-बृधः ) सुख के बढ़ानेग् वाले (सन्ति ) होते हैं।

तत्सु नः सिवता भगो वर्रुणो मित्रो अर्थमा। शर्म यच्छन्तु सुप्रशो यदीमहे ॥ ३॥

भा०—( सविता ) उत्पादक माता पिता, आचार्य, ( भगः ) सेवा योग्य एवं ऐश्वर्यवान् स्वामी ( वरुणः ) दुःखवारक राजा, ( अर्थमा ) अन्त विस्तृत ( यत् ) जिस ( शर्म ) सुख, शान्ति वा आश्रय को हम ( ईमहे ) चाहते हैं ( यच्छन्तु ) प्रदान करें । (२) सविता, भग, वरुण, मित्र और अर्थमा नाम वाला प्रभु हमें हमारा अभिल्पित सुख प्रदान करें। इस पक्ष में— 'यच्छन्तु' अत्र वचनन्यत्ययः।

देवेभिर्देव्यदितेऽरिष्टभर्मन्ना गहि । स्मत्सूरिभिः पुरुष्रिये सुशर्मीभः ॥ ४॥

भा०—हे (अदिते) अखण्ड चरित्रवाली ! भूमिवत् वा मातावत् पालन करने वाली ! हे (पुरुप्रिये) बहुतों को प्रिय लगने हारी, सबको प्रसन्न करने हारी (देवि) विदुषि ! हे (अरिष्टभर्मन्) सुखों को पूर्ण करने वाली, अहिंसित बालक पुत्रों को पोषण करने वाली वा वाणी (देवेभिः) ग्रुभ गुणवान् (स्रिभिः) विद्वान् (सु-शर्मभिः) उत्तमः गृहस्थों सहित (स्मत् आगहि) अच्छी प्रकार आदर से प्राप्त हो।

ते हि पुत्रासो अदिति विंदु ई पासि योतवे।

श्चंहोश्चिंदुक्चक्रयोऽनेहसः॥ ५॥ २५॥

भा०—(ते हि) वे (अदितेः पुत्रासः) भूमि के पुत्र वा भूमि माता के बहुतों की रक्षा करने वाले तेजस्वी पुरुष, (उरु-चक्रयः) बड़े २ कार्य करने वाले (अनेहसः) निष्पाप लोग (अहोः-चित्) पापी के भी

( द्वेषांसि ) अप्रीतिकारक द्वेष भागों को ( योतवे विदुः ) दूर करने का उपाय जानते हैं। इति पञ्जविंशो वर्गः॥

अदितिनों दिवा पशुमदितिनेक्षमद्वयाः।

अदितिः पात्वंहसः सदावृधा ॥ ६ ॥

भा०—( अद्वयाः ) अद्वितीय वा बाहर भीतर दोनों में दो भाव न रखती हुई, ( अदितिः ) विदुषी माता ( नः ) हमारे ( एशुम् ) पशुओं की रक्षा करे । वह ( अदितिः ) अखण्ड और अदीन राजशक्ति (नक्तम् ) रात को भी ( पातु ) पालन करे । वह ( सदावृधा ) प्रजाजनों को बालक-वत् पुष्ट करने वाली होकर ( नः अंहसः पातु ) हमें पाप से बचावे ।

उत स्या नो दिवा मितिरदितिकृत्या गमत्।

सा शन्ताति मर्यस्कर्दप स्त्रिधः॥ ७॥

भा०-( उत ) और (स्या ) वह ( अदितिः ) अदीन भाव से रहने वाली शक्ति, (मितः) बुद्धिमती होकर (नः) हमें (दिवा) दिन के समय ( उत्था ) रक्षा और ज्ञानसहित ( आ गमत् ) आवे। (सा) वह ( शन्ताति ) शान्तिदायक ( मयः ) सुख ( करत् ) प्रदान करे और (स्तिधः) हिंसक शत्रुओं को (अप करत्) दूर करे।

उत त्या दैव्या भिषजा शं नः करतो श्राश्विना । युयुयातामितो रपो अप स्त्रिधः॥८॥

भा०—( उत ) और ( त्या ) वे ( दैव्या ) 'देव' अर्थात् दिव्यगुण युक्त पदार्थों में कुशल वा 'देव' अर्थात् मनुष्यों के हितकारी ( निषजा ) दोनों प्रकार के रोगचिकित्सक (अधिना) विद्या के क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान वाले (नः शं करतः ) हमें शान्ति प्रदान करें। (इतः) इस देह या राष्ट्र से (रपः) दुःख वा पापपरिणाम को (युयुयाताम्) पृथक् करें और ( सिधः अपः ) बाधक विष्नों और रोगादि को भी दूर करें।

शम्शिर्द्विभिः कर्च्छं नस्तपतु सूर्यः। शं वातो वात्वरपा अपु स्त्रिधः॥९॥

भा०—(अग्निः) अग्नि तत्व (अग्निभिः) अपने व्यापन और दाह आदि गुणों से युक्त पदार्थों से (नः शम् करत्) हमें शान्ति प्रदान करे। (सूर्यः) सूर्य (नः) हमें शान्ति सुखदायक और रोगशमन करने वाला होकर (तपतु) तपे। (वातः) वायु (अरपाः) रोग रहित होकर (नः शंवातु) हमें शान्तिदायक होकर वहे। (स्त्रिधः अप) रोगादि दुःख-जनक पीड़ाएं दूर हों।

अपामीवामप सिध्मपं सेधत दुर्मतिम्।

<mark>त्र</mark>ादित्यासो युयोर्तना <u>नो</u> श्रंह<sup>ं</sup>सः ॥ १० ॥ २६ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) उत्तम माता पिता गुरु आदि के पुत्र !
एवं हे पुत्रों के उत्तम पिता मातादि गुरुजनो ! आप लोग ( अमीवाम् अप ) रोग को दूर करो । ( स्विधम् ) नाशकारी ( दुर्मितम् ) दुष्टमित को ( अप सेधत ) दूर करो । और (नः अंहसः युयोतन) हमारे पापों को दूर करो । इति पद्विंशो वर्गः ॥

युयोता शर्रमस्मदाँ आदित्यास उतामतिम्। ऋधुग्द्वेषः ऋणुत विश्ववेदसः॥ ११॥

भा०—हे (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों के जानने वाले (आदि-त्यासः) आदित्यवत् तेजस्वी एवं संसार के समस्त पदार्थों से ज्ञान और उपयोगी पदार्थों के लेने वाले पुरुषो ! आप लोग (अस्मत् शरुं) हम से 'शरु' अर्थात् हिंसक और हिंसाभाव (उत) तथा (अमितम्) मूर्खं और मूर्खता को (युयोत) पृथक् करो । और (द्वेषः) द्वेष को भी (ऋधक् कृणुत) पृथक् करो ।

तत्सु नः शर्म यच्छतादित्या यन्मुमीचिति । एनस्वन्तं चिदेनसः सुदानवः ॥ १२॥ भा०—हे (आदिःयाः) आदित्य के समान तेजस्वी, एवं अदिति अर्थात् अखण्ड परव्रह्म के उपासक वा वेदवाणी में निष्णात विद्वान् पुरुषो ! हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील जनो ! ( यत् ) जो ( एनस्वन्तं चित् ) पापी को ( एनसः सुमोचित ) पाप से सुक्त कर देता है, आप (तत् शर्म) वह शान्ति सुखदायक, शरण वा दण्डव्यवस्था (नः यच्छत) हमें प्रदान करो ।

यो नः कश्चिदिरिंचति रचस्त्वेन मत्यैः। स्वैः ष एवै रिरिषीष्ट युर्जनेः॥ १३॥

भा०—(यः) जो (कश्चित्) कोई (मर्त्यः) हिंसक मनुष्य (रक्ष-स्त्वेन) अपने हिंसक स्वभाव से (नः) हमें (रिरिक्षति) मारना या पीड़ित करना चाहता है (सः) वह (युः) दुःखदायी (जनः) मनुष्य (स्वैः एवैः) अपने ही आचरणों से (रिरिषीष्ट) पीड़ित होता है। हिंसः स्वपापन विहिंसितः खल्लः॥

समित्तम् धमेश्रवद्वःशंसं मत्ये रिपुम्।

यो अस्मत्रा दुईगोवाँ उप द्वयुः ॥ १४ ॥

भा०—(यः) जो (अस्मत्रा) हम लोगों में (हुईणावान्)
हु:खदायी, पीड़ा देने वाला और (हुयुः) हमारे प्रति दो प्रकार का
भाव—बाहर कुछ और भीतर कुछ, प्रत्यक्ष में कुछ और परोक्ष में कुछ
भाव—रखता है, (तं) उस (दुःशंसं) दुर्गृहीत नाम वाले, बदनाम
वा दुरी वात करने वाले (रिपुम् मर्त्यम्) शत्रु, पापी पुरुष को (अवम्
सम् अक्षवत्) पाप ही व्याप लेता और नष्ट कर देता है।

पाक्त्रा स्थन देवा हृत्सु जानीथ मत्यम्। उप ह्युं चाह्यं च वसवः॥ १५॥ २७॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् मनुष्यो ! हे (वसवः) माता पिता, गृहस्थादि आश्रमों में वास करने वाले मनुष्यो ! आप लोग (पाकत्रा) परिपक्त ज्ञान वाले तपस्वी जनों के अधीन (स्थन) होकर रहो और (ह्युं अह्र्युं च) दो भावों से रहने वाले, कपटी और दो भावों से न रहकर एक भाव से रहने वाले निष्कपट (मर्त्यं) मनुष्य को (हरस उप जानीथ) हदयों तक में खूब जाना करो। मनुष्यों को उनके हदयों से पहचाना करो। इति सप्तिवेंशों वर्गः॥

श्रा शर्म पर्वतानामोतापां वृंगीमहे । चार्वाचाम्रोरे श्रम्मद्रपंस्कृतम् ॥ १६ ॥

भा०—हे ( बावाक्षाम ) सूर्य और पृथिवीवत् तेजस्वी और क्षमा-शील, माता पिता गुरु जनो ! हम लोग ( पर्वतानां ) मेघों वा पर्वतों के और (अपां ) जलों के बीच ( शर्म ) शान्ति सुखदायक शरण या गृह के समान सुरक्षित, ( पर्वतानां अपां ) पालक साधनों वाले दृढ़ बलवान् महापुरुषों और आसजनों के बीच ( शर्म वृणीमहे ) शान्ति सुख को प्राप्त करें । आप दोनों ( रपः ) पापको ( अस्मत् ) हम से ( आरे ) दूर ( कृतम् ) करो ।

ते नी भद्रेण शर्मणा युष्मार्कं नावा वंसवः। अति विश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥ १७॥

भा॰—हे (वसवः) राष्ट्र में या आश्रभों में बसे माता पितादि, जनों (ते) वे आप लोग (युष्माकं) अपने (शर्मणा) दुष्टों के नाशक, शान्तिदायक कर्म से (विश्वानि दुरिता) सब दुष्टाचरणों से (नावा) नौका से जलों के समान (अति पिपर्त्तन)पार करो।

तुचे तर्नाय तत्सु <u>चो</u> द्राघीय श्रायुर्जीवसे । श्रादित्यासः सुमहसः कृणोर्तन ॥ १८ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) अपनी शरण में छेने वाछे एवं तेजस्वी और हे ( सु-महसः ) उत्तम प्रकाशवान् , ज्ञानवान् पुरुषो ! आप छोग (नः ) हमारे ( तुचे तनयाय ) पुत्र पौत्र के ( जीवसे ) जीवन के छिये ( तत् ) वह ( द्राधीयः आयुः कृणोतन ) अति दीर्घ आयु करो । युको हीळो वो अन्तर आदित्या अस्ति मृळते। युक्मे इद्वो अपि क्मिस सजात्ये॥ १९॥

भाँ०—है (आदित्याः) विद्वान् तेजस्वी सूर्यं किरणोंवत् ज्ञानों का प्रकाश करने वाले विद्वान् पुरुषों! (वः) आप लोगों का (हीडः) प्राप्त करने योग्य (यज्ञः) सत्संग और विद्या दान सदा (अन्तरे अस्ति) आपके समीप ही रहता है। अतः आप लोग (मृडत) सदा सुखी करों (युष्मे इत्) हम लोग आप लोगों के अधीन (अपि) भी (वः सजात्ये समीस) आपके पुत्र के समान होते हैं।

बृहद्वर्र्णथं मुरुतां देवं त्रातारम्धिवना । मित्रमीमहे वर्रणं स्वस्तये ॥ २०॥

भा०—हम लोग (स्वस्तये) अपने सुख कल्याण के लिये (बृहद् बरूथं) बड़े भारी कष्टनिवारक गृह के समान शरण करने योग्य (मरुतां) मदुष्यों वा सैन्य जनों के बीच (देवं) सुर्यंवत् तेजस्वी और (अश्विना) ब्यापक सामर्थ्यंवान् माता पिता, (मित्र) स्नेही बन्धुजन और (वरुणं) श्रेष्ठ पुरुष को (ईमहे) प्राप्त करें आप लोगों से हम गृहादि की याचना करें।

श्चनेहो मित्रार्थमच्चवर्द्घरण शंस्यम् । त्रिवर्र्षथं मरुतो यन्त नश्छुर्दिः ॥ २१ ॥

भा०—हे (मित्र) प्राणवत् प्रिय! हे (वरुण) श्रेष्ठ! हें (मरुतः) विद्वान् मनुष्यो! हे (अर्थमन्) न्यायकारिन्! आप लोग (नः) हमें (त्रि-वरूथं) तीन गृहों से युक्त, वा शीत, आतप, वर्षा तीनों से बचाने वाला (अनेहः) विद्वा बाधा से रहित (छिदिः) गृह, शरण (यन्त) प्रदान करो।

ये चिद्धि मृत्युर्वन्ध<u>व</u> श्रादित्या मर्नवः स्मासि । प्र स् <u>न</u> श्रायुर्जीवसे तिरेतन ॥ २२ ॥ २८ ॥ भा०—हे (आदित्याः) अदिति, परमेश्वर के उपासको ! सूर्य की किरणों के तुल्य ज्ञान के प्रकाशक एवं शोकादि को अन्धकारवत् दूर करने हारे तपस्वी जनो ! (ये चित् हि) जो हम ( मृत्यु-बन्धवः) मौत के बन्धु होकर (मनवः स्मिस) मननशील मनुष्य हैं। अतः तू (नः आयुः) हमारी आयु को (जीवसे प्र तिरेतन) दीर्घ जीवन के लिये बढ़ा। इत्यष्टाविंशो वर्गः॥

## [ 38 ]

सोंभिरिः कायव ऋषिः ॥ देवता—१—३३ अग्निः । ३४, ३४ स्मादित्याः । ३६, ३७ त्रसदस्योद्यां नस्तुतिः ॥ छन्दः—१, ३, १४, २१, २३, २८, ३२ तिचृदुष्यिक् । २७ भुरिगाचीं विराद्धष्यिक् । ४, १६, ३० डाष्यिक् ककुप् । १३ पुरं डिष्यक् । ७, ६, ३४ पादनिचृदुष्यिक् । ११, १७, ३६ विराद्धष्यक् । २४ स्राचीं स्वराद्धष्यिक् । २, २२, २६, ३७ विराट् पॉक्तः । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचृत् पंक्तिः। ८ स्राचीं भुरिक् पंक्तिः। १० सतः पंक्तः । १४ पंकिः । १८, ३३ पादनिचृत् पंक्तिः । २४, २६ स्राचीं स्वराट् पंक्तः । ३५ स्वराट् बृहती ॥ सप्तित्रंशहंचं स्क्तम् ॥

## तं गूर्धया स्वर्णरं देवासी देवमर्रातं देधन्विरे। देवत्रा हुव्यमोहिरे ॥ १॥

भा०—जिस (देवं) तेजस्वी, सर्व सुखदाता, परम पुरुष को (देवासः)
सब मनुष्य और पृथिवी सूर्यादि गण (अरितं ) अपना स्वामी, और
सबसे अधिक ज्ञानवान् रूप से (दधन्विरे ) धारण करते हैं और जिसको
वे (देवत्रा ) विद्वानों, तेजस्वियों, दानियों और ज्ञानप्रकाशकों में से
(हव्यम् आ ऊहिरे ) सत्य मानते हैं (तं) अस (स्वः-नरं) सबके नायक
संचालक एवं सूर्यं, और प्रकाश को लाने और मोक्ष वा सूर्यवत् प्रभु पद्
तक पहुंचाने वाले की (गूर्धय) स्तुति करो।

विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमृशिमीळिष्व यन्तुरंम् ।

श्रुस्य मेर्घस्य खोम्यस्य सोभरे प्रमध्यराय पृथ्येम् ॥ २॥

भा०—हे (विप्र) मेधाविन् ! विद्वन् ! हे (सोभरे) उत्तम रीति
से प्रजा के पोषण करने हारे ! त् (इस्) इस (अध्वराय) यज्ञ, और
अविनाश के लिये (पृथ्येम्) सब से पूर्वं विद्यमान एवं विद्या, वल में
पूर्ण (अस्य सोम्यस्य) सोम योग्य, पुत्र शिष्यादि के हितकारी पेश्वर्य से
सम्याय इस (मेघस्य) सन्तंग यज्ञ के (यन्तुरं) नियन्ता, (विभूत-राति)
प्रचुर दानशील, (चित्र-शोचिषम्) अद्भुत तेजस्वी, (अग्निम्) अग्निवत्
ज्ञानप्रकाशक को (प्र ईडिष्व) अच्छी प्रकार आदर कर । उसको सुख्य
पद पर स्थापित कर । (२) इसी प्रकार इस संसार रूप यज्ञ के
नियन्ता प्रभु की स्तुति करो ।

यर्जिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारमर्मर्त्यम्। श्रम्य यज्ञस्यं सुकर्तुम् ॥३॥

भा०—( अस्य यज्ञस्य ) इस यज्ञ के ( सु-क्रतुम् ) उत्तम रीति से बनाने और जानने वाले, ( होतारम् ) सर्व ऐश्वर्य के दाता, ( अमर्त्यम् ) अविनाशी, ( देवत्रा देवं ) देवों, प्रकाशमान सूर्यादि के भी प्रकाशक, दाताओं के भी दाता, ( यजिष्ठं ) अति पूज्य, दानी, ( त्वा ) तुझ स्वामी को हम ( वष्टमहे ) वरण करते हैं, तुझे अपनाते, तेरी स्तुति गाते, और तेरी उपासना करते हैं।

कुर्जो नपति सुभगं सुदीदितिमृग्नि श्रेष्टशोचिषम् । स नो मित्रस्य वर्षणस्य सो श्रुपामा सुम्नं येन्नते दिवि ॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि, विद्युत् बल को नष्ट न होने देने वाला वा बल से उत्पन्न, उत्तम ऐश्वर्य युक्त, दीप्तियुक्त, उत्तम शोधक, वह प्राण अपान देह के रक्तादि में भी सुख देता है, हे विद्वन् ! तू उसको जाने, उसी श्रकार तू ( उर्जं: नपातम् ) बल पराक्रम को न गिरने देने वाले, अन्न के पालक, सैन्य वल को नाव के समान पार लेजाने वाला, (सु-भगं) उत्तम ऐश्वर्यवान्, सुख सेवने योग्य (श्रेष्ठ-शोचिषम्) उत्तम कान्तियुक्त, को (दिवि) ज्ञान और व्यवहार के लिये (प्र ईडिप्व) अच्छी प्रकार उपा-सना कर। (सः) वह (नः) हमें, (मित्रस्य) स्नेही मित्र, (वरुणस्य) वरुण करने योग्य श्रेष्ठ राजा, और (सः) वह (अपां) जलवत् शान्ति-सुखदायक आसजनों के (सुझं) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करता है।

यः समिधा य श्राहृती यो वेदेन दुदाश मर्तो श्रुप्तये। यो नर्मसा स्वध्वरः॥ ५॥ २९॥

भा०—( यः ) जो ( स्वध्वरः ) उत्तम अहिंसक, यज्ञशील, (मर्तः) युरुष ( नमसा ) अन्न से, या विनय श्रद्धा से ( यः ) जो ( सिमधा ) काष्ट से, ( यः आहुती ) जो आहुति से, ( यः वेदेन ) जो वेद से, वेद के अध्ययन, मनन, श्रवणादि करते हुए ( अग्नये ) अग्नि में आहुतिवत्, उस ज्ञानवान्, सर्वप्रकाशक, सर्वगुरु परमेश्वर के हाथों अपने को (ददाश) प्रदान करता है उसी प्रकार जो राष्ट्रजन तेजस्वी अप्रणी राजा के हाथ अपने को सोंप देता है, उसके ही—इत्येकोनित्रंशो वर्गः ॥

तस्येदवैन्तो रहयन्त छाशवस्तस्य द्युम्नितं<u>मं यशः।</u> न तमहो देवकृतं कुतंश्चन न मत्येकृतं नशत् ॥ ६॥

भा०—( तस्य इत् ) उसके ही ( आश्रवः अर्वन्तः ) वेग से जाने वाले अश्व ( रंहयन्ते ) वेग से गमन करते हैं (तस्य ) उसका ही (यशः धुन्नितमम् ) यश अति उज्वल होता है, (तम् ) उस तक ( देवकृतं ) विद्वानों और ( मर्त्यकृतं ) मनुष्यों का किया ( अंहः ) पाप या अपराध कर्म ( कुतः चन न नशत् ) किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हो । अर्थात् यज्ञशील उपासक को किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं करता ।

स्बन्नयो वो श्रुन्निः स्यामं सूनो सहस ऊर्जी पते । सुवीर्स्त्वमंस्मुयुः ॥ ७ ॥

भा०-हे (सहसः सूनो) बल के सञ्चालक ! हे (ऊर्जा पर्व) बलवान् पराक्रमी सैन्यों के पालक ! हे (अग्नयः ) अग्निवत् तेजस्वी विद्वान् पुरुषो ! हम लोग (वः अग्निभिः ) तुम्हारे अग्रणी, ज्ञानी पुरुषों द्वारा (सु-अग्नयः) उत्तम सुखजनक अग्नियों वा प्रधान नायकों से युक्त (स्याम) होवें। हे अग्रणी ! (त्वम् ) तू (अस्मयुः ) हमें चाहने वाला हमारा स्वामी, ( सुवीरः ) उत्तम वीर और वीरों का नायक है।

प्रशंसमानो त्रातिथिन मित्रियोशी रथो न वेद्यः।

त्वे चेमां हो अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयी गाम ॥ ८॥ भा०-हे प्रभो ! हे राजन् ! हे विद्वन् ! तू ( अतिथिः न ) अतिथि के समान पूज्य, आत्मा के समान व्यापक, ( प्रशंसमानः ) उत्तम रीति से उपदेश करता हुआ, (मित्रियः) स्नेही मित्र होने योग्य, (अग्निः) अग्निवत् तेजस्वी, (रथः न ) रथवत् रमणीय, (वेद्यः ) परम गम्य है। हे प्रभो ! ( त्वे ) तुझ में ( क्षेमासः ) निवास करने वाले ( साधवः ) साधक लोग (अपि सन्ति) निमम्न होकर रहते हैं। (त्वं) तू (रयीणां राजा ) समस्त ऐश्वर्यों का राजा है ।

सो श्रद्धा दार्थंध्वरोऽशे मतीः सुभग स प्रशंस्यः। स धीमिरस्तु सानिता॥९॥

भा०—हे ( अप्ने ) तेजस्विन् ! ज्ञानवन् !( सः) वह पुरुष (अद्धा) सचमुच ( दाश्वध्वरः ) दानशील, सफल यज्ञ वाला (मर्जः) मनुष्य होता है और ( सः प्रशस्यः ) वहीं प्रशंसनीय होता है, ( सः ) वहीं (धीभिः) कर्मी और उत्तम बुद्धियों से (सनिता अस्तु) दान देने और ऐश्वर्य का न्यायपूर्वंक विभाग करने वाला भी (अस्तु) हो जो तेरे अधीन अपने को सौंपे हुए है।

यस्य त्वमूर्ध्वो ग्रंध्वराय तिष्ठेसि ज्यद्वीरः स साधते। सो अर्वेद्भिः सनितास विपन्युभिः स श्र्ैः सनिता कृतम् १०।३० भा०—हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! (यस्य अध्वराय) जिस को नाश न होने देने के लिये वा जिसके यज्ञ की रक्षा के लिये वा जिस राष्ट्र के अहिंसक, पालक पद के लिये (क्षयद्-वीरः) शत्रुओं वा अधीन रहने वाले वीरों का स्वामी होकर (त्वं) तू (ऊर्ध्वः) ऊपर अध्यक्ष होकर (तिष्ठिसि) विराजता है, (सः) वह ही (अर्विद्धः) वीर विद्वानों और (सः विपन्युभिः) वह विशेष व्यवहारज्ञों और (सः श्रूरैः) वह श्रूरवीरों सहित (सनिता) ऐश्वर्य का मोक्ता और (सः सनिता) वही ऐश्वर्य का दाता होकर (कृतं साधते) कार्य सिद्ध करता है। इति त्रिंशो वर्गः॥

यस्याग्निर्वपुर्गृहे स्तोमं चनो द्घीत विश्ववर्धः। हुव्या वा विविष्टिषंः॥ ११॥

भा०—जिस प्रकार (अग्निः गृहे चनः दघीत हन्या वेदिषत्) घर में आग पाचन करता है, नाना अन्न प्राप्त कराता है, उसी प्रकार (यस्य) जिस पुरुष के (गृहे) घर में (अग्निः) तेजस्वी पुरुष (वपुः) संशयों को छेदन करने में कुशल और (विश्व-वार्यः) सबसे वरण करने योग्य, सर्व-प्रिय होकर (चनः स्तोमं) प्रवचन करने योग्य स्तुति योग्य मन्त्र समूह को (दधीत) धारण करता है वा और (विषः) विविध प्रकार से उप-भोग्य वा दातन्य नाना (हन्या वा) भोज्य अन्नों और ज्ञानों को (वेवि-षद्) प्राप्त कराता है। चनः—पचतेर्वा-वचेर्वा। पचनः, वचनः। वर्ण-छोपश्र्धान्दसः। चनः।

विर्यस्य वा स्तुवृतः सहस्रो यहो मृचूर्तमस्य रातिषु । श्रुवोदेवमुपरिमर्त्यं कृष्टि वस्रो विविदुषो वर्चः ॥ १२॥

भा०—हे (वसा) राष्ट्र में बसने वाले ! हे गुरु के अधीन बसने वाले विद्वन् ! हे ( सहसः यहां ) बलवान् पिता के पुत्र ! शिष्य ! तू (स्तुवतः) उपदेष्टा ( विप्रस्य ) बुद्धिमान् और (विविदुषः) विशेष विद्यावान् , ज्ञानी पुरुष के (वचः) वचन को (अवोः-देवस् ) परमेश्वर से नीचे और ( उपरि-

मत्यं ) साधारण मनुष्यों से जपर (कृधि ) कर । और ( यक्षतमस्य ) अति शीव्रकारी, अति कुशल वा पुरुष के ( रातिषु ) दानों में से (वचः) वचन, उपदेश को भी तू ईश्वर से न्यून और सामान्य मानवों से अधिक श्रद्धायोग्य जान ।

यो श्रुग्निं हुव्यदातिभिनिमीभिर्वा सुदत्तमा विवासित । गिरा वाजिरशोचिषम् ॥ १३॥

भा०—(यः) जो (हब्य-दातिभिः) चरु आदि हब्य पदार्थों की आहुतियों से (अग्निम्) जिस प्रकार अग्नि को (आ विवासति) यजमान सेवन करता है उसी प्रकार (यः ) जो पुरुष ( अग्निम् )अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक, ( सुद्क्षम् ) उत्तम, कार्यकुशल पुरुष को (हब्य-दातिभिः) उत्तम प्राह्म तथा भोज्य पदार्थों के दानों से और (नमोभिः) नमस्कार आदि सत्कारयुक्त वचनों से वा अन्नों से (आ विवासित ) परिचर्या करता है, (वा) और जो (अजिर-शोचिषम्) न नाश होने वाली दीप्ति से युक्त अग्निवत् अविनाशी कान्ति वाले, प्रकाशस्वरूप आत्मा को (गिरा) वाणी द्वारा ( आविवासित ) साक्षात् करता है वही पुरुष वास्तविक अग्निहोत्र और वास्तविक स्वप्रकाश आत्मदर्शन वा उपासना करता है।

सुमिधा यो निशिती दाशददिति धामभिरस्य मत्यैः।

विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनुँ अति द्युम्नैरुद्न इव तारिषत् १४

भा०—( समिधा अग्निम्) काष्ट की समिधा से अग्नि की जिस प्रकार परिचर्या करता है उसी प्रकार (य:) जो पुरुष (निशिती) अति तीक्ष्ण बुद्धि से (अदितिं) अखण्ड, अदीन सूर्यवत् सर्वोपिर प्रभु की (दाशत्) सेवा करता, उसके प्रति अपने को सौंपता है (सः) वह (मर्त्यः) मनुष्य (अस्य धामिः) उसके ही नाना तेजों वा धारण सामध्यों से (धीभिः) कर्मों के अनुसार ( युम्नैः ) ऐश्वयों से (विश्वा

इत् जनान् ) समस्त जनों को (उद्नः इव अति ताश्चित् ) जलों के समान पार कर जाता है और (सु-भगः ) वह उत्तम ऐन्नर्यवान् भी हो जाता है।

तदंशे द्युम्नमा भेट यत्सासहत्सदंने कं चिद्वित्रणम्। मुन्युं जनस्य दुढ्यः॥ १५॥ ३१॥

भा०—हे (अग्ने) अझिवत् तेजस्विन्! प्रभो ! नायकवर ! तू (तत् चुम्नं) वह उज्जवल ज्ञानप्रकाश और तेज (आ भर) धारण कर और हमें प्रदान कर (यत्) जो (सदने) घर में, देह में (कं चित् अत्रिणं) किसी भी खाजाने वाले, राक्षसवत् दुखदायी लोभ को (सास-हत्) पराजित कर सके और जो (दृहयः जनस्य) दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य के (मन्युं सासहत्) कोध पर विजय पा सके।

येन चष्टे वर्रणो मित्रो श्रर्थमा येन नास्त्या भर्गः।

व्यं तन्ते शर्वसा गातुवित्तमा इन्द्रंत्वोता विधेमि ।१६॥

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्वित् ! (येन) जिस (शवसा)

बल और ज्ञान से (वरुणः मित्रः अर्थमा) श्रेष्ठ, स्तेही और दुष्ट पुरुषों
का नियन्ता, न्यायकारी पुरुष (चष्टे) न्यायानुकूल प्रजाजन को देखता है,
सत् असत् का निर्णय करता है, और (येन शवसा) जिस ज्ञान और
बल से (नासत्या) कमी, असत्याचरण न करने वाले वा नासिकावत्
प्रमुख पद पर स्थित खी पुरुष और (भगः) ऐश्वर्यवान् स्वामी (चष्टे)
अधीनस्थों को देखता और आज्ञा वचन कहता है हम (इन्द्र-त्वोताः)
तुझ सूर्याग्निवत् तेजस्वी और प्रचण्ड विद्वान् और वीर पुरुष द्वारा सुरक्षित
रहकर (ते तत् शवसा) उसी तेरे बल से (गातुवित्-तमाः) खूब भूमि और
वाणी के धन को अच्छी प्रकार प्राप्त होकर (ते) तेरे (तत् विधेमिह )
उसी बल और ज्ञान को सम्पादन करें।

ते घेर्रग्ने स्वाध्यों उये त्वां वित्र निद्धिरे नृचर्चसम्। वित्रांसो देव सुक्रतुम्॥ १७॥ भा०—हे (विष्र) विद्वन् ! हे विविध विद्याओं से पूर्णं! निष्णात!
(ये) जो (त्वा) तुझ को (नृ-चक्षसम्) समस्त मनुष्यों पर दृष्टा रूप
से (निद्धिरे) नियत करते और निश्चयपूर्वक जानते हैं और (ये विप्रासः)
जो विद्वान् लोग हे (देव) दानशील ! हे प्रकाशस्वरूप, सत्य प्रकाशक !
(त्वा सुकतुं निद्धिरे) तुझ उत्तम कर्म और ज्ञान वाले, तुझको स्थिर
करते हैं (ते घ इत्) वे ही हे (अग्ने) तेजस्विन् ! (स्वाध्यः) सुख
पूर्वक तेरा ध्यान करने वाले तुझे वरण और अग्निवत् हृद्य वेदि में धारण
करने वाले होते हैं।

त इद्वेदि सुभग त श्राहुंति ते सोतुं चिकरे दिवि । त इद्वाजेभिर्जिग्युर्भहद्<u>यनं</u> ये त्वे कामं न्ये<u>रि</u>रे ॥ १८॥

भा०—हे प्रभो ! ज्ञानवन् ! (ये) जो (त्वे) तुझ में (कामम्) अपने कामना वा इच्छा करने वाले आत्मा वा मन को (त्वे नि-एरिरे )तेरे अधीन, तेरे ही में प्रेरित करते हैं (ते) वे (इत्) ही हे (सुभग) उत्तमैश्वर्यवन् ! (वेदिम् चिकरे) वेदि बनाते, (ते आहुर्ति चिकरे) वे आहुर्ति करते और इस भूमि पर (ते सोतुं चिकरे) वे हवन यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार वे (वेदिं) ज्ञान करते, (आहुर्ति) दान आदान करते, (सोतुं) ऐश्वर्य उत्पन्न करते। (ते इत्) वे ही (वाजेभिः) ज्ञानों और सैन्यादि वल पराक्रमों से (महद्धनं जिग्युः) बड़े भारी धनका विजय करते हैं।

भद्रो नां श्राक्षिराहुंतो भद्रा रातिः स्रुभग भद्रो श्रीध्वरः। भद्रा उत प्रशंस्तयः॥ १९॥

भा०—( आहुतः ) आदरपूर्वक आहुति किया ( अग्नः ) अग्नि, और आदरपूर्वक बुलाया या वृत या दान सत्कृत विद्वान् ( नः भदः ) हमारे लिये कल्याण और सुख का देने वाला हो। ( रातिः भदा ) हमारा दिया दान हमें सुखकारी हो। हे ( सु-भग ) उत्तम ऐश्वर्यशालिन् ! ( नः अध्वरः ) हमारा यज्ञ ( भद्रः ) कल्याणजनक हो । ( उत ) और (प्र-श-स्तयः ) उत्तम स्थाति या उत्तम उपदेश भी हमें ( भद्राः ) कल्याणकारी हो वा हमारी उत्तम स्थातियां हों ।

भृदं मनेः कृगुष्व वृत्रत्यें येना समत्सुं सासहः ।
त्रवं स्थिरा तनाहि भूि शर्धतां चनमां ते श्राभिष्टिभिः २०।३२
भा०—हे नायक! प्रभो! तू ( वृत्रत्यें ) दुष्टों के नाश करने वाले
संग्राम में (येन ) जिस ज्ञान और मनोबल से ( समत्सु ) संग्रामों में
( सासहः ) शत्रुओं को पराजित करता है, तू उसी ( मनः ) मन और
ज्ञान को ( भदं ) हमें सुखदायक कर । और ( शर्धतां ) बल वाले हिंसक
शत्रुओं के ( स्थिरा ) दृढ़ सैन्यों को भी ( अव तनुहि ) नीचे कर, नाश
कर । जिससे हम ( अभिष्टिभिः ) अभिल्पित सुखों से ( ते वनेम ) तेरी
सेवा करें । तुझ से नाना ऐथर्य प्राप्त करें ।

ईळे गिरा मर्नुहिंतं यं हेवा दूतमेरतिं न्येरिरे। यजिष्ठं हव्यवाहनम् ॥ २१॥

भा०—(यम्) जिस (यजिष्टं) अति प्जय (हन्य-वाहनम्) हन्य, उत्तम अन्न को प्रहण करने वाले, (दूतम्) दुष्ट पुरुषों के उपतापक और विद्वानों से उपासित (अरितं) अति मितमान् स्वामी को (देवाः) नाना अर्थों के अभिलाषी होकर (नि ऐरिरे) स्तुति करते हैं (मनुहितम्) मननशील पुरुषों द्वारा धारित उस पूज्य की मैं (गिरा ईडे) वाणी द्वारा स्तुति करूं।

तिग्मजम्भाय तरुंगाय राजंते प्रयो गायस्यग्नये ।
यः पिंशते सूनृतांभिः सुवीर्यम्बिर्घृतेभिराहुंतः ॥ २२ ॥
भा०—जिस प्रकार ( घतेभिः आहुतः अग्नः ) घी की धाराओं से
आहुति पाकर अग्नि ( स्नृताभिः ) उत्तम सत्य वाणियों सहित ( सुवीर्यं
पिंशते ) उत्तम वीर्यं युक्त रूप प्रकट करता है और जिस प्रकार ( घतेभिः

आहुतः ) जर्लो हारा प्राप्त ( अग्निः )¦विद्युत् ( सूनृताभिः ) उत्तम विज्ञान युक्त क्रियाओं द्वारा वा मेवस्थ विद्युत् उत्तम वल अन्नादि युक्त धाराओं से ( सुवीर्यं ) उत्तम बलयुक्त रूप प्रकट करता है, उसी प्रकार ( घृतेभिः आहुतः ) दीक्षि, तेज वा स्नेहों से आदत होकर (अग्निः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष वा प्रभु (सूनृताभिः) उत्तम ज्ञानमय वाणियों से (सुवीर्यम्) उत्तम रीति से विशेष रूप से, उपदेश करने योग्य ज्ञानको (पिंशते) प्रकट करता है, उस (तिग्म-जम्भाय) तीक्ष्णमुख, दुष्टों के हनन करने के लिये तीक्ष्ण हिंसा साधनों से युक्त (तरुणाय) सदा युवा, बलवान्, संकटों से तारने वाले, ( राजते ) राजा के समान आचरण करने वाले, (अग्नये) अप्रणी, ज्ञानी पुरुष के लिये (प्रयः) उत्तम प्रीतिकारक वचन वा स्तुति का (गायसि) गान कर।

यदी घृतिभिराहुतो वाशीमृग्निर्भरत उचार्व च। श्रमुर इव निर्णिजम् ॥ २३ ॥

भा०—( यदि ) जिस प्रकार ( घृतेभिः आहुतः ) घृत धाराओं से आहुति प्राप्त कर (अग्निः) अग्नि (उत् च अव च) ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी (वाशीम् भरते) कान्ति प्रदान करता है तब वह (असुरः इव ) प्राणों के देने वाले वायु या सूर्य के समान ( निर्णिजम् ) रूप को ( भरते ) धारण करता है अर्थात् असुर प्राणप्रद पवन भी जलों से युक्त होकर (वाशीं भरते) कान्तिमती विद्युत्, उसकी माध्यमिक वाणी गर्जना को धारण करती है, सूर्य ( घृतैः ) दीक्षियों से युक्त होकर (वाशीं भरते) दीप्ति रूप को धारता है उसी प्रकार वह प्रभु और विद्वान् नायक भी,.. ( यदि ) जब ( घृतेभिः आहुतः ) स्नेहों से उपासित होकर ( वाक्षीम् ) उत्तम वाणी को ( उत् च अव च ) ऊपर और नीचे स्वरों के आरोहावरी<mark>ह</mark> क्रम सहित (भरते ) धारण करता है, तब वह (असुरः इव ) 'असुर' अर्थात् बलवान् वीर पुरुष के ( निर्णिजं भरते ) रूप को धारण करता है,. वीर पुरुष भी ( वाशीं ) वशकारिणी शक्ति, खड्ग आदि को ऊपर नीचे चलाता है, तेजों से चमकाता है।

यो हुव्यान्येरेयता मनुहितो देव ग्रासा सुंग्रान्धना ।
वि वासते वार्याणि स्वध्वरो होता देवो ग्रमत्यः ॥ २४ ॥
भा०—जिस प्रकार (देवः ) देदीप्यमान अग्नि, (हन्यानि ) हन्य
चरुओं को (सुगन्धिना आसा) उत्तम गन्धयुक्त उवाला रूप मुख से.
(ऐरयत) दूर २ तक भेजता है (वार्याणि वि वासते ) प्राद्य उत्तम २
प्रकाशों को प्रकट करता है उसी प्रकार (यः ) जो (मनुः-हितः ) स्वयं
मननशील और सर्वहितकारी विद्वान् (देवः ) मनुष्य होकर (सुगन्विना ) पुण्य गन्ध, उत्तम शिक्षा युक्त (आसा ) मुख से (हन्यानि)
प्राद्य-वचनों को (ऐरयत ) उचारण करता है वह (सु-अध्वरः ) उत्तम
यज्ञशील, अन्यों की हिंसा से रहित, (देवः ) दानी (अमर्त्यः ) साधारण मनुष्य वर्ग से भिन्न होकर (वार्याणि वि वासते) वरण करने योग्य उत्तम
गुणों और ज्ञानों को प्रकट करता है।

यद्श्वे मर्त्यस्त्वं स्याम्हं मित्रमहो स्रमर्त्यः।

सर्हसः सूनवाहुत ॥ २५ ॥ ३३ ॥

भा०—जिस प्रकार आहुति वाले अग्नि में जो कुछ पड़ता है वह अग्नि ही होजाता है उसी प्रकार हे (सहसः सूनो ) बल के उत्पन्न करने, प्रेरने वाले हे (आहुत ) उपासना योग्य ! (अग्ने ) ज्ञानवन् वा अग्निवत् तेजिस्वन् ! हे (मित्र-महः ) स्नेहवान् मित्रों से पूजनीय, मित्रों के आदर करने हारे ! (यत्) जो (मत्यः ) मनुष्य (अहं त्वं स्थाम् ) में तृ होजाऊं इस प्रकार उपासना करता है वह भी (अमत्यः ) अविनाशी वा अन्य साधारण मरणधर्मा प्राणियों से भिन्न तेरे समान ही होजाता है।

न त्वा रासीयाभिर्शस्तये वसो न पापत्वायं सन्त्य । न में स्तोतामंतीवा न दुर्हिंतः स्यादेशे न पापर्या ॥ २६ ॥ भा० है (वसो) धनवत् प्रजा को बसाने और सब में बसने हारे स्वामिन् ! मैं जिस प्रकार (अभिशस्तये) निन्दा अपवाद और (पापत्वाय) पाप के लिये (न रासीय) धन को नहीं दूं उसी प्रकार (त्वा) तुझे भी (अभिशस्तये) निन्दा, परापवाद और (पापत्वाय) पाप कार्य के लिये (न रासीय) कभी त्याग न करूं वा तेरा नाम अन्यों को पीड़ा पहुंचाने और पाप कर्म करने के निमित्त न लूं। हे (सन्त्य) भजन करने योग्य! हे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक! प्रभो! (मे स्तोता) मेरा स्तुति करने वा उपदेश करने वाला (अमितवा) मितिहीन, मूर्खं (न) न हो और (दुर्हितः) दुःखदायी दुष्टाशय पुरुष (न) न हो और (न पापः स्यात्) वह पापाचारी वा पाप बुद्धि से युक्त भी न हो। पितुर्न पुत्रः सुर्भृतो दुरोण द्या देवाँ पतु प्र गों हुविः।। २७॥

भा०—(सु-मृतः) उत्तम रीति से भरण पोषण प्राप्त, सुपुष्ट (पुत्रः) पुत्र जिस प्रकार (दुरोणे) गृह में (पितुः) पिता का भी पालक होता है, उसी प्रकार (अग्निः) अग्निवत तेजस्वी परमेश्वर एवं राजा गृहपित भी (पितुः न) अन्न के समान (पुत्रः) बहुतों के रक्षा करने में समर्थ, (सु-मृतः) उत्तम रीति से प्रजा का भरण पोषण करने वाला होकर (दुरोणे) अन्यों से कठिनता से प्राप्त करने योग्य राष्ट्रपति वा मोक्ष पद पर है। वह (देवान् आ एतु) समस्त मनुष्यों, विद्वानों और दिन्य पदार्थों को प्राप्त हो, और वह (नः हविः प्र एतु) हमारे स्तुतिवचन वा कर आदि देने योग्य अंश को भी प्राप्त करे।

तबाहर्मन्न ऊतिभिनेदिष्ठाभिः सचेयु जोष्टमा वसो । सद् हिवस्य मत्यैः॥ २८॥

भा०—हे (वसो ) सब प्राणियों और लोकों को बसाने और उन सब में बसने हारे !हे (अग्ने ) तेजस्विन् !हे अंग २ में ब्यापक ! (सदा) सर्वदा, सब कालों में (मर्त्यः ) मैं मरणधर्मा जीव (देवस्य तव ) सर्व सुखदाता, सर्वप्रकाशक तेरी (नेदिष्ठाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षाओं से सुरक्षित होकर (तव जोषम् आ सचेय) तेरे प्रेम और सेवा का सक प्रकार से छाभ करूं।

तव कत्वां सनेयं तवं रातिभिरश्चे तव प्रशस्तिभिः। त्वामिदांहुः प्रमंतिं वसो ममाश्चे हर्षस्व दातेवे॥ २९॥

भा० — हे (अग्ने ) अग्ने ! अग्निवत् सर्वप्रकाशक ! (कत्वा ) उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि से वा यज्ञ से (तव सनेयम् ) तेरा भजन कर्छ । (रातिभिः ) दानों से (तव सनेयं) तेरा भजन कर्छ । और (प्रशस्तिभिः) प्रशंसाओं, स्तुतियों से (तव सनेयम्) तेरा भजन कर्छ । हे (वसो ) गुरुवत् अपने में सब को वसाने और प्राणवत् सब में बसने हारे ! (वाम् इत् प्रमितम् ) तुझ को सब से उत्कृष्ट बुद्धि और ज्ञान वाला (आहुः ) विद्वान् लोग बतलाते हैं । हे (अग्ने ) सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक ! तू (मम दातवे ) मुझे देने के लिये (हर्षस्व ) स्वयं प्रसन्न हो वा मुझे दान हेने के लिये हर्षित, उत्साहित कर ।

प्र सो श्रेष्ट्रे तबोतिर्धिः सुवीराभिस्तिरते वाजभर्मभिः।

यस्य त्वं सुख्यमावरः ॥ ३० ॥ ३४ ॥

भा०—हे (अग्ने) सर्वप्रकाशक! सर्वव्यापक प्रभो! स्वामिन्! (वाजभर्मीभः) ज्ञान, वल अन्नादि भरण पोषण करने वाली (सुवीराभिः) उत्तम वीरों, पुत्रों से युक्त, (तव क्रतिभिः) तेरी रक्षाओं और दीप्तियों से (सः प्रतिरते) वह बरावर बढ़ा करता है (यस्य सख्यं) जिसके मित्र भाव को (तू आवरः) स्वीकार कर लेता है।

तर्च टुप्सो नीलवान्छाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा देदे । त्वं महीनामुषसामसि प्रियः चुपो वस्तुषु राजसि ॥३१॥ भा०—जिस प्रकार अग्नि (इन्धानः) चमकने वाला, (इप्सः)

द्रुतगति से काष्टों का खाने वाला, ( नीलवान् ) नील धुएं वाला, (वा<mark>राः)</mark> कान्ति से युक्त, ( ऋत्वियः ) ऋतु २ में यज्ञ, करने योग्य, और (सिष्णुः) प्रत्याह्ति घृत सेचने योग्य वा यज्ञ द्वारा जगत् भर में वर्षा द्वारा सेचन करने वाला होता है। इस प्रकार (महीनाम् उपसां प्रियः) बहुत सी कामना युक्त प्रजाओं या दाहकारिणी शक्तियों का श्रिय या पूरक होता और (क्षपः वस्तुषु राजित) रात को बसे घरों में गाईपत्याग्नि, अन्वाहार्य पचन और दीपक रूप में चमकता है उसी प्रकार हे ( सिव्णो ) प्रेम से सबको सेचन करने वा प्रकृति में जगत् बीज को आसेचन करने वाले, मेघ-वत् सुखवर्षक, सर्वोत्पादक प्रभो ! (तव द्रप्सः ) तेरा रसस्वरूप, आन-न्ददायक रूप, ( नीलवान् ) सबको आश्रय देने वाला, सब विश्व को अपने में लीन करने वाला, (वाशः) अति कमनीय, स्तुत्य, और सब जगत् का वश करने वाला, ( ऋत्वियः ) ऋतु, प्राणों द्वारा वा वायु जलादि महान् शक्तियों से जानने योग्य, (इन्धानः ) सूर्यादिवत् देदीप्यमान रूप से ( आ ददे) जाना जाता है। (त्वं) तु ( महीनाम् ) भूमियों और (उप-साम् ) दाहक सूर्यादि को भी ( प्रियः ) पूर्ण और तृप्त करने वाला, (असि) है और (क्षपः ) संसार का संहारक और सब (वस्तुपु ) पदार्थों और वासयोग्य लोकों में (राजिस ) प्रकाशमान हो रहा है।

तमार्गन्म सोभरयः खहस्रमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । सुम्राजं त्रासंदस्यवम् ॥ ३२ ॥

आ०—हे (सोभरयः)उत्तम रीति से भरण पोषण करने वालो ! हम लोग ( अवसे ) रक्षा के लिये ( तम् ) उस ( सु-अभिष्टिम् ) उत्तम अभिलापा वाले, (त्रासदस्यवम् ) दस्युओं, दुष्ट पुरुषों को भयभीत करने वाले, (सहस्र-मुष्कं) हजारों के पोषक वा सूर्यवत् बहुत से दुःखदारिद्रयहारी नाना तेजः सामध्यों से सम्पन्न, (सम्राजं आ अगन्म) सम्राटवत् सर्वत्र दीसियुक्त प्रभु को प्राप्त हों।

यस्यं ते श्रुक्षे श्रुम्ये श्रुग्नयं उपित्तते व्या देव ।
विपो न द्युम्ना नि युंचे जनानां तर्य क्त्राणि वर्धयंन् ॥३३॥
आ०—जैसे एक ही अग्नि से अन्य भी अग्नियं प्रव्वित्ति होकर उसकी
नाना शाखा के समान होती हैं उसा प्रकार हे (अग्ने) अग्निवत् तेजिस्वन्
(यस्ते ) जिस तेरे (अन्ये अग्नयः ) दूसरे तेजस्वी पुरुष भी (उपिश्चतः)
समीप रहने वाले (वयाः इव ) शाखाओं के समान विराजते हैं उस
(तव ) तेरे (जनानां ) मनुष्यों के (अत्राणि ) वीर्यों और धनों को
(वर्धयन् ) बढ़ाता हुआ मैं (विपः न ) वाणियों के समान (द्युम्ना )
बहुत से धनों वा यशों को (नि युवे ) प्राप्त कर्छ। वया इति वाङ् नाम।

यमादित्यासो अदुहः पारं नयेथु मत्येम् । मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ ३४ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) सूर्यं की किरणोंवत् ज्ञान, ऐश्वर्यादि का संचय करने वाले और हे (सु-दानवः) उत्तम रीति से पुनः जलवत् अपने सिज्जित को अन्यों के उपकारार्थं देने वाले हे (अहुहः ) द्रोहरहित, प्रेममय द्यालु पुरुषो ! आप लोग ( यस मर्त्यम् ) जिस मनुष्य को ( पारं नयथ ) ज्ञानसागर के पार कर देते हो वह ( विश्वेषां मघोनां ) समस्त ऐश्वर्यवानों में पूज्य होजाता है।

यूयं राजानः कं चिचर्षणीसहः चर्यन्तं मार्नुष् अर्नु । चयं ते चो वर्षण मित्रार्थमन्तस्यामेद्दतस्य र्थ्यः ॥ ३५॥

भा०—हे (चर्षणीसहः) शत्रुकर्षण करने वाली सेनाओं वा शत्रु जनों को दवाकर वश रखने में समर्थ (राजानः) तेजस्वी राजा लोगों !(यूयं) आप लोग (कं चित्) किसी (मानुषान क्षयन्तं) मनुष्यों के ऐश्वर्य की चृद्धि करने वाले पुरुष के (अनु) पीछे रहो। हे (मित्र अर्थमन् वरुण) स्नेही, न्यायकारी और सर्वश्रेष्ठ जनो! (ते वयं) वे हम लोग (वः) आप

लोगों के (ऋतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सत्यमार्ग के ( रथ्यः ) रथा-रोही गन्ता के समान ( स्याम इत् ) अग्रेसर होवें ।

अद्गिनमे पौरुकुतस्यः पेञ्चारातं त्रसदंस्युर्वेधूनाम् । मंहिष्ठो द्यर्थः सत्पतिः ॥ ३६॥

भा०—(पौरुकुत्स्यः) बहुत से वज्र अर्थात् हथियारबन्द् वीर पुरुषों का स्वामी (ग्रसद्स्युः) दुष्टों को भयभीत करने वाला राजा (मंहिष्टः) अति दानशील, पूज्य, (अर्थः) स्वामी (सत्पितः) सजनों का पालक, (अर्थः) सबका स्वामी, है। वह (मे) मुझ प्रजाजन को धारण करने वाली (पञ्चाशतं) ५०, वा, १०५, वा ५०० सेनाओं को (अदात्) प्रदान करे।

डत में प्रिययोर्डिययोः सुवास्त्वा अधि तुम्वनि । विस्थां संप्रतीनां श्यावः प्रणेता सुवदसुर्दियांनां पर्तिः॥३०ः।३५॥

भा०—( सुवास्त्वाः ) उत्तम भवनों वाली नगरी के (तुग्वित अधि ) शत्रुहिंसक और प्रजापालक वल या सैन्य के ऊपर (उत )और (प्रिययोः) प्रयाण करने वाले सैन्य और (विषयोः) तन्तु-सन्तान विस्तार करने वाले, वसे (मे) मुझ प्रजाजन के (तुग्वित ) पालनकारी पद पर विराजमान (श्यावः ) ज्ञानी और वीर पुरुष (तिसणां सप्ततीनां ) तीन ७०। ७० की पंक्तियों का (प्रणेता ) मुख्य नायक होकर (दियानां ) करपद प्रजाओं का पालक, स्वामी और (वसुः भुवत् ) 'वसु' होजाता है। अध्यातम में—सुवास्तु, यह देह है उसमें प्रयाण करने और प्रजा सन्तित का इच्छुक आत्मा है उसके पालक इस देहाधिष्ठाता प्राण पर भी भीतरी 'श्याव' अश्व मन ३ × ७० = २१० नाडियों को सञ्चालित करता है, वही (दियानां पितः) ज्ञानप्रद इन्द्रियों का पालक अधिष्ठाता और (प्रणेता) मुख्य नायक भी होता है। उसी-का नाम 'वसु' है। इति पञ्चित्रंशो वर्गः ॥

## [ 20 ]

सोभिरः काएत ऋषिः॥ मरुतो देवता॥ छन्दः—१, ४, ७, १६, २३ उष्णिक् ककुर्। ६, १३, २१, २४ निचृद्योष्णक्। ३, १४, १७ विराड्यिक्। २, १०, १६, २२ सतः पांकिः। ८, २०, २४, २६ निचृत् पंकिः। ४, १८ विराट् पंकिः। ६, १२ पादनिचृत् पंकिः। १४ आर्ची भुरिक् पांकिः॥ षड्विंशार्चं स्क्रम्॥

श्रा र्गन्ता मा रिवरयत् प्रस्थावानो मार्प स्थाता समन्यवः। स्थिरा चिन्नमयिष्णवः॥१॥

भा०—हे विद्वान् और वीर पुरुषो ! (आ गन्त) आप लोग आवो ! (मा रिपण्यत ) पीड़ित मत करो । हे (प्रस्थावानः ) प्रधान पद पर स्थित पुरुषों वा रणादि में प्रस्थान करने वा आगे वढ़ने वालो ! हे (समन्यवः) समान क्रोध वा ज्ञान वाले वीरो ! आप लोग (मा अप स्थात ) दूर २ मत रहो, समीप संघीभूत होकर रहो । आप लोग (स्थिरा चित्) स्थिर वृक्षों को वायु के समान दृढ़, स्थिर, बहुत देर के जमे हुए शत्रुओं को भी (नमयिष्णवः ) अपने आगे झुकाने में समर्थ होवो ।

बीळुपविभिंभैरुत ऋभुत्तग् आ र्रुद्रासः सुद्गितिभिः। इषा नी श्रद्या गीता पुरुस्पृहो युज्ञमा सीभरीयर्वः॥२॥

भा०—हे (मरुतः) शत्रुओं को मारने वाले ! हे (ऋसुक्षणः)
महान् बल वालो ! हे (स्ट्रासः) दुष्टों को रुलाने और प्रजा के रोगों,
कष्टों को दूर करने वालो ! हे (पुरु-स्पृहः) बहुत से प्रजावर्गों को प्रेम
करने, बहुतों के प्रेमपात्र होने वालो ! हे (सोभरीयवः) उत्तम पालक
पोषक नायकों को चाहने वालो ! आप लोग (वीडुपविभिः) दृढ़ शस्त्रों,
दृद् चक्रधाराओं और (सु-दीतिभिः) उत्तम कान्तियों से युक्त होकर

(अद्य ) आज (नः ) हमारे (यज्ञम् ) यज्ञ को (इषा आ गत ) इच्छा, अन्न, वा सुभिक्ष और सुवृष्टिसहित पवनों के समान ही (नः आ गत ) हमें प्राप्त होवो ।

विद्या हि हृद्रियाणां शुष्ममुत्रं मुरुतां शिमीवताम् । विष्णोरेषस्य मीळ्डुषाम् ॥ ३॥

भा०-जिस प्रकार (रुद्रियाणां ) जनता में फैलने वाले रोगों को वेग से उड़ा हेने वाहे प्रचण्ड (मरुतां शिमीवताम्) वातों और कर्मकारी यन्त्रादि सञ्चालक वेगों का (उग्रं शुष्मम्) बड़ा भारी बल,होता है। और ( एपस्य ) अभिलपणीय ( विष्णोः ) ज्यापक, सब ओर विशेष रूप से बरसने वाले जल को (मीदुषां) वृष्टि रूप से भूमि पर सेचने वाले जलधर वायुओं के समान (रुद्रियाणां शिमीवताम् मरुताम्) भव-पीड़ाओं के नाशक गुरु, प्रभुओं के शिष्यों और ( शमी वताम् ) कमीनिष्ठ विद्वानों के उम्र बल को और ( विष्णोः ) सूर्य के (एषस्य ) अभिलापणीय तत्व (विद्या हि) ज्ञान करें।

वि द्वीपा<u>नि पापतिन्तिष्ठं</u>दुच्छुनोभे युजन्त रोदंसी।

प्र धन्वान्यैरत ग्रुभ्रखादयो यदेर्ज्य स्वभानवः॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार वायुगण, (द्वीपानि वि पापतम्) नाना द्वीपों में अमण करते, ( उसे रोदसी ) आकाश और पृथ्वी दोनों को ( दुच्छुना ) दुःख से ही युक्त कर देते हैं। वे मरुद्गण आकाश पिण्डों को छपेट कर भुमि पर गिराते हैं और (तिष्ठत् ) भूमिस्थ वृक्षों को (दुच्छुना) दुःखदायी पतनादि से युक्त करते हैं। और वे (स्वभानवः) अपनी कान्ति से युक्त ( ग्रुअ-खादयः ) ग्रुअ दीप्ति वाले होकर ( धन्वानि ऐरत ) जलों को नीचे गिराते हैं इसी प्रकार है विद्वानों और वीर पुरुषों! आप लोग ( द्वीपानि वि पापतन् ) नाना द्वीपों को विजयादि कार्यों के लिये जाया आया करो। (उमे रोदसी) दोनों स्वपक्ष परपक्ष को ( दुच्छुना युजन्त ) दुःख, शोकादि से युक्त करते हैं। आप सब (स्व-भानवः) अपने धन की दीप्ति से युक्त और (ग्रुश्र-खादयः) स्वच्छ भोजन और स्वच्छ खड्गादि वाले, (यत् एजथः) जब २ जाते हों तो (धन्वानि ऐरत) धनुषों को आगे बढ़ाओं और चलाओं।

अच्युता चिद्वो अज्मन्ना नानंदित पर्वतामो वन्स्पितः। भूमिर्यामेषु रेजते ॥ ५॥ ३६॥

भा०—जिस प्रकार पवनों के चलने पर (पर्वतासः अच्युतासः वन-स्पतिः भूमिः रेजते ) दृढ़ पर्वतवत् वा मेघ भी गर्जते, वनस्पति और मानो भूमि कांपती है, उसी प्रकार हे वीरो ! (वः अज्मन् यामेषु ) आप लोगों के संग्राम में प्रयाण होने पर (अच्युता चित् पर्वतासः ) दृढ़ पर्वत भी (आ नानदृति ) प्रतिध्वनि करते हैं। (वनस्पतिः) सूर्य वा चन के स्वामी वृक्षों वत् ऐश्वर्यपालक शत्रु और (भूमिः ) भूमि भी (रेजते ) कांपती है। इति पट्त्रिंशो वर्गः॥

अमाय वो मरुतो यातवे द्यौजिंहीत उत्तरा बृहत्।

यञ्चा नरो देदिंशते तुन्ष्वा त्वत्तांसि बाह्वोजसः ॥ ६॥
भा०—जिस प्रकार वायुओं के (अमाय यातवे) बलपूर्वक जाने के
लिये (द्योः उत्तरा बृहत् जिहीते) ऊपर का आकाश बीच के बड़े भारी
अन्तरिक्ष को त्याग देता है, इसी प्रकार हे (महतः) शतुओं को मारने में
निपुण वीर पुरुषो ! (वः अमाय) आप लोगों के बल प्रयोग या व्यायामाभ्यास के लिये और (यातवे) युद्धार्थ प्रयाण करने के लिये (उत्तरा द्योः)
सर्वोपिर शासक शक्ति, (बृहत्) बहुत बड़ा स्थान वा पद (जिहीते)
दे, (यत्र) जिस पर स्थित होकर (बाह्वोजसः) बाहुओं में बल
पराक्रम धारण करने वाले (नराः) नायक लोग (तन्धु) अपने शरीरों
पर (रक्षांसि) जरा-वक्तर वा दीसियुक्त पदक आसूषण आदि (आ

देदिशते ) धारण करते हैं। अथवा (तन्पु व्वक्षांसि आ देदिशते) शत्रुओं के शरीरों वा विस्तृत सैन्यों पर तीक्ष्ण शस्त्रों का रुख करते हैं।

स्बधामनु श्रिंयुं नरो महि त्वेषा स्रमेवन्तो वृषेप्सवः। वहन्ते ग्रहुतप्सवः॥ ७॥

भा०-वे (नरः) नायक वीर जन (त्वेपाः) तीक्ष्ण कान्तियुक्तः (अमवन्तः) बलवान्, (वृषप्सवः) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट शरीर वाले और (अहुतप्सवः) सरल स्धी प्रकृति वाले, निष्कपट होकर ( स्वधाम् अनु ) अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार (महि श्रियम् वहन्ते ) वड़ी भारी राजलक्ष्मी को ध।रण करते हैं।

गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे हिर्गयये। गोवन्धवः सुजातास इवे भुजे महान्ती नः स्परेसे नु ॥८॥ भा०—( सोभरीणां ) प्रजा का उत्तम रीति से पालन करने वाले क्षत्रियों और राजाओं के (हिरण्यये कोशे) सुवर्णादि से परिपूर्ण खजाने में (गोभिः)भूमियों द्वारा (वाणः) देने और सेवने योग्य ऐश्वर्य ( अज्यते ) प्राप्त किया जाता है, और (हिरण्यये) तेजोमय आत्मा के (कोशे रथे) आनन्दमय, विज्ञानमय प्राणमय, मनोमय अन्नमय (रथवत् ) कोश अर्थात् देह में (गोभिः) इन्द्रियों के सहित (वाणः) भोक्ता आत्मा (अज्यते ) प्रकट होता है। (गोभिः वाणः अज्यते ) वाणियों, वेदमन्त्रों से शब्दमय, ज्ञानमय ज्ञान रस प्रकट होता है। इसी प्रकार उनके (रथे) रथ में (गोभिः) धनुष डोरियों से बद्ध धनुषों के साथ र (वाणः) वाण भी शोभा देतां है। अथवा (गोभिः) डोरियों से ( वाणः अष्यते ) बाण टूर फेंका जाता है ।

प्रति वो वृषद्ञयो वृष्णे शर्घाय मारुताय भरध्वम् । ह्वा वृष्प्रयाक्षे॥ ९॥ भा०—( वृषद्-अञ्जयः ) वरसते मेघों से प्रकट होने वा उन सहितः आने वाले पवन जिस प्रकार वर्षा करने वाले, बलवान् वायुओं के प्रेरण के लिये प्राह्म जलराशि को घारण करते हैं। उसी प्रकार हे (वृष्टु-अञ्जयः) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाले एवं प्रबन्धकारक, विशेष स्वरूप वा पोशाक पहनने वाले वीर पुरुषो ! और (वः) आप में से वा अपने बीच में विद्यमान (वृष्णे) बलवान्, (शर्षाय) पराक्रमी वा (शर्-धाय) शतुहिंसक शस्त्रास्त्र बल को धारण करने में समर्थ क्षत्रपति (मारुताय) मनुष्यों के हितेषी, (वृष-प्रयावणे) बलवान् पुरुषों वा अश्वों के साथ प्रयाण करने वाले वा राष्ट्रपति या सेनापित की वृद्धि के लिये (हव्यः) उत्तम अन्न एवं प्राह्म स्तुत्य वचन और समस्त आवश्यक अन्न, धनादि रत्न, नाना पदार्थ (प्र भरध्वम्) लाओ अथवा (हव्या = हवयोग्यानि) यज्ञ और संप्राम के योग्य पदार्थों को लाओ और (हव्या) संप्रामोचित शस्त्रों का शत्रुओं पर (प्र भरध्वम् = प्र हरध्वम्) प्रहार करो। वृष्ट्याश्वेन महत्वो वृष्ट्सुना रथेन वृष्टनाभिना।

त्रा श्येनासो न प्रतिणो वृथा नरो हुव्या नी वीतये गत १०१३७

भा०—हे (महतः) बीर मनुष्यो ! ( इयेनासः पक्षिणः न ) वाज नाम के पक्षी जिस प्रकार वेग से जाते हैं उसी प्रकार आप लोग ( वृषण-इवेन) वलवान् अश्व वाले (वृष-प्सुना) सुदृद् रूप वाले, (वृष-नाभिना) सुदृद् चक्रनाभि वाले (रथेन) रथ से (वृथा) अनायास ही (नः वीतये) हमारी रक्षा के लिये ( हृद्या आ गत ) यज्ञों युद्धों में आया जाया करो । अथवा इसी प्रकार (महतः) वैद्यगण रथों, यानों द्वारा (नः वीतये) हमारे खाने के लिये (हृद्या) नाना अन्न (आ गत) लाया करें। इति सप्तित्रंशो वर्गः॥

समानमञ्ज्येषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुर्षु । द्विद्युतत्यृष्ट्यः ॥ ११ ॥

भा०—( पूँषां ) इन वीर पुरुषों के ( अक्षि ) रूप, पोशाक और विद्वादि सब ( समानम् ) समान हों। ( बाहुषु अधि ) बाहुओं पर

( रुक्मासः ) सुवर्णीय, सुनहरी बैज (वि आजन्ते ) विशेष रूप से चमकें और (बाहुषु) बाहुओं में ही (ऋष्टयः) शत्रुनाशक नाना शस्त्र भी (दविद्युतित ) चमका करें।

त उत्रासो वृषंग उत्रवहिन्दो निकेष्टुनूषु येतिरे।

स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेषु वोऽनीकेष्वधि श्रियः ॥१२॥ भा०—(ते) वे (उग्रासः) भयानक, (वृषणः) बलवान्, ( उप्र-बाहवः ) प्रचण्ड बाहुबल वाले, वीर पुरुष ( तन् पु ) अपने शरीरों के निमित्त ( निकः येतिरे ) कोई श्रम न करें । इनको आजीविकोपार्जन के लिये अन्य यत्न की आवश्यकता नहीं । उनका कर्त्तव्य है कि ( रथेषु ) उनके रथों पर ( धन्वानि आयुधा ) धनुष आदि हथियार (स्थिरा) स्थिर हों । हे बीर पुरुषो ! ( नः अनीकेषु अधि ) आप छोगों की सेनाओं के आधार पर ही ( श्रियः ) राष्ट्र की लक्ष्मियां स्थिर हैं।

येषामणों न सप्रथो नाम त्वेषं शर्ध्वतामेक्मिद्धजे। वयो न पित्र्यं सहः ॥ १३॥

भा०—(पित्र्यं वयः न) जिस प्रकार पिता पितामह का सञ्चित अन्न वा ( अर्णः न सप्रथः ) जल के समान विस्तृत धन (एकम् इत् भुजे) एक भी प्रजा के भोग के लिये पर्याप्त होता है उसी प्रकार (येषाम्) जिन वीरों के ( अर्णः न ) सागर के जल के समान धन, ( सप्रथः नाम ) विंख्यात, विस्तृत नाम, शत्रुओं को झुका देने वाला अपार बल, (त्वेषं) कान्ति, तेज, और ( पित्र्यं वयः ) पिता, वा राष्ट्र पालक होने योग्य पिता तुल्य वयस्, उमर और रक्षा बल तथा ( सहः ) पराक्रम है, उनको—

तान्वन्दस्व मुरुतस्ताँ उपं स्तुहि तेषां हि धुनीनाम्। श्चराणां न चरमस्तदेषां दाना मुह्ना तदेषाम् ॥ १४ ॥ भा०—हे प्रजाजन ! ( तान् मरुतः ) उन वायुवत् बलवान् और ज्ञानवान् पुरुषों को (वन्दस्व ) आदर सत्कार कर । (तान् उप स्तुहि ) उनकी स्तुति कर । (तेषां हि) उन शतुओं के (धुनीनाम्) कंपादेने वाले वा (धुनीनां) शास्त्र के उपदेष्टाओं और (अराणां) चक्र में लगे अरों, दण्डों के तुल्य व्यूह में बद्ध, अर्थात् गमन करने और औरों को आगे ले जाने वालों में से (चरमः न) कोई भी व्यक्ति चरम या अधम नहीं। (एषां दाना तत्) उनके दिये ज्ञान, दान ऐश्वर्यादि और उनके किये वे शतुनाश आदि नाना कार्य सव (एषाम् मह्ना) इनके ही महान् सामर्थ्यों से होते हैं। अथवा—(अराणां मह्ना चरमः न) चक्र में लगे दण्डों से जिस प्रकार मार्ग में संचरण होता है उसी प्रकार (तेषां हि धुनीनां) उन शतुकम्पक, वा वेदोपदेशकों के (महा) महान् सामर्थ्य से (चरमः) चरम, अन्तिम लश्य प्राप्त होता है।

सुभगः स वं ऊतिष्वास पूर्वीस मरुतो व्युष्टिषु । यो वां नूनमुतासीति ॥ १५॥ ३८॥

भा०—(उत् ) और (यः वा) जो भी मनुष्य हे (मरुतः) वीरो, विद्वानो ! (नूनम्) अवश्य (पूर्वासु न्युष्टिषु) पूर्व अर्थात् प्रारम्भ के दिनों में वा ब्रह्मचर्य पालन के वयस् में (वः ऊतिषु) आप लोगों की रक्षाओं में (आस) पहुंच जाता है, (उत असित) वा निरन्तर रहता है (सः सुभगः) वह उत्तम ऐश्वर्य युक्त और सुखी, सौभाग्यवान् होता है। इत्यष्टात्रिंशो वर्गः॥

यस्य वा युयं प्रति वाजिनी ना आ हुव्या बीतये ग्रथ।

श्रमि ष द्युक्तैरुत वाजैसातिभिः सुम्ना वी धूतयो नशत् १६
भा०—हे (नरः) वीर नायक जनो ! (वा) और (यस्य वाजिनः)

बलवान्, ज्ञानवान् और ऐश्वर्यवान् राष्ट्र के (वीतये) रक्षा के लिये (यूयं)
आप लोग (वाजिनः) स्वयं बलशाली होकर (ह्रव्या प्रति आ गथ)
अन्नों को और यज्ञ, युद्धोपयोगी दोनों पदों और हथियारों को प्राप्त करते
हो, हे (धूतयः) शत्रुकंपक वीरो ! और हे अज्ञान, मोह, रागादि के त्यागने

वाले विद्वानो ! ( सः ) वह (द्युम्नैः) नाना ऐश्वर्यों और (वाज-सातिभिः) ज्ञान, बलादि की वाणियों सहित ( वः सुम्नानि अभिनशत् ) आप लोगों के सुखों को प्राप्त करता है।

यथा <u>रुद्रस्यं सूनवो दि</u>वो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । युवोन्स्तथेर्दसत्॥ १७॥

भा०—( रुद्रस्य सूनवः ) गर्जना करने वाले मेघ के प्रेरक वायुगण जिस प्रकार ( असुरस्य वेधसः ) जलप्रद मेघ को उत्पन्न करते और (दिवः वशन्ति ) अन्तरिक्ष पर वश करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते हैं उसी प्रकार ( रुद्रस्य ) दुष्टों को रुलाने वाले राजा के ( सूनवः ) सञ्चालक और ( असुरस्य ) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले और प्रजाओं को जीवन-वृत्ति देने वाले राजा को (वेधसः) बनाने वाले विद्वान् और (युवानः) बल-वान् पुरुष ( दिवः थथा वशन्ति ) भूमि या राजसभा की जैसी वशकारिणी व्यवस्था करते या जैसे कामनाएं या व्यवहार चाहते हैं ( तथा इत् असत् ) उसी प्रकार हो।

ये चाहीन्ति मुस्तः सुदानंबः स्मन्मीळ्हुष्थरन्ति ये।

अतिश्चिदा न उप वस्यसा हुदा युवान आ वेवृध्वम् ॥ १८॥
भा०—( ये ) जो (सु-दानवः ) उत्तम दानशील ( मरुतः ) मनुष्य
(मीहुषः ) ज्ञान, धन के दाता, वीर्यादि के सेक्ता माता पिता, गुरु, स्वामी
आदि जनों की ( अर्हन्ति ) पूजा करते हैं और ( ये च समत् ) जो अच्छी
प्रकार ( चरन्ति ) आचरण और सेवा करते हैं वे ( युवानः ) युवा पुरुष
( अतः चित् ) इसी प्रकार ( वस्यसा हदा ) उत्तम हृदय से ( नः उप
आ तवृध्वम् ) हमें आप लोग भी प्राप्त होओ ।

यून कु षु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ श्रमि सीभरे गिरा। गाय गा ईव चर्छेषत्॥ १९॥ भा०—हे (सोभरे) उत्तम रीति से पालन पोषण करने हारे! हे उत्तम ज्ञान प्रदान करने हारे गुरो ! विद्वन् ! जिस प्रकार (चर्कृषत् )
खेती करने हारा (गा-इव) बेलों वा भूमियों को देखकर, वा (बृष्णः अभि) बरसते बादलों को देखकर, (गिरा) बाणी से उनकी (गायति)
स्तुति करता है उसी प्रकार तू भी (गाः इव चर्कृषत् ) शिष्यों को भूमियों
के समान ज्ञान ग्रहण कराता हुआ (बृष्णः ) वीर्यवान् , बलवान्
(पावकान् ) पवित्र आचार बाले तेजस्वी (यूनः ) युवा पुरुषों के (अभि)
प्रति (नविष्ठया गिरा) अति स्तुत्य वाणी से उन्हें (अभि गाय) अच्ली
प्रकार उपदेश कर, उनके प्रति उत्तम आदरपूर्वक वचन कह और ज्ञान-बीजों का वपन कर।

साहा ये सन्ति सुष्टिहे<u>व</u> हव्यो विश्वास पृत्स होतृषु । वृष्णश्चन्द्रान्न सुश्रवंस्तमान् गिरा वन्दंस्व मुरुतो श्रहं॥२०।३९॥

भा०—( विश्वासु पृत्सु ) जिस प्रकार समस्त युद्धों में या समस्त ( होतृषु पृत्सु ) ललकारने वाले मनुष्यों में ( मुष्टिहा इव हव्यः ) मुके से वा मुठी के समान पांचों जनों को मिलाकर संव शक्ति से ही शत्रु को मारने वाला उत्तम युद्धकुशल होता है उसी प्रकार ( ये ) जो ( विश्वासु पृत्सु ) सब संप्रामों या सब मनुष्यों में, ( होतृषु ) गुरुजनों के अधीन ( सहाः सन्ति ) शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं उन (वृष्णः ) बलवान (चन्द्रान् ) प्रजाओं को प्रसन्न रखने वाले (सुश्रवस्तमान् ) उत्तम यशस्वी, उत्तम ज्ञानी ( मरुतः ) वीरों और विद्वान् पुरुषों को (अह) भी (वन्दस्व) अच्छी प्रकार स्तुति और आदर प्रदान कर । अर्थात् वीर, विजयी, सर्वा-ह्याद्क योद्धाओं, शासकों तथा कं क्तियुक्त ज्ञानी सफल विद्वानों को सदा विशेष प्रश्नांसा प्राप्त होनी चाहिये । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

गार्वश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्वन्धवः । <u>रि</u>हते कुकुभो <u>मि</u>थः ॥ २१ ॥

भा०-जिस प्रकार (गावः चित् सजात्येन मिथः रिहते) गौवें एक जाति की होने से प्रेमपूर्वक एक दूसरे को चाटती हैं, एक दूसरे से प्रेम करती हैं, और जिस प्रकार ( मस्तः ककुभः रिहते ) सजल वायुगण दिशाओं का स्पर्श करते, उन तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार है ( मस्तः ) वायुवत् बलवान् शत्रुओं के नाशक राष्ट्र के प्राणवत् पुरुषों ! आप लोग भी ( गावः चित् ) गौओं के समान परस्पर प्रेम युक्त होकर, (गावः चित् ) और किरणों के समान तेजस्वी होकर, (स-मन्यवः) ज्ञान-युक्त एवं (स-जात्येन) एक ही देश में उत्पन्न होने, एक ही समान उत्पत्ति होने से ( स-बन्धवः ) अपने बन्धु वर्ग सहित वा सम रूप से बन्धु, होकर ( मिथः ) परस्पर मिलकर ( ककुभिः ) दिशाओं के समान गुणों में विशाल वा महानू होकर भी ( रिहते ) एक दूसरे के साथ स्नेह का वर्त्ताव करें । ककुभ इति दिङ्नाम । ककुह इति महन्नाम ( निघ० ) मर्तिश्चिद्धो नृतवो रुक्मवज्ञस् उपं भ्रातृत्वमायति ।

अधि नो गात मरुतः सदा हि व आपित्वमस्ति निर्ध्ववि॥२२॥ भा०—हे ( मरुषः ) शत्रुओं को मारने वा वायुवत् प्रबल होकर शत्रु को उखाड़ फेकने में समर्थ वीर पुरुषो ! एवं ( मरुतः ) प्राण <mark>के</mark> अभ्यासी, ज्ञानी पुरुषो ! हे (नृतवः ) उत्तम मार्ग में लेजाने वाले नायक जनो ! वा युद्ध क्षेत्र में कर चरणादि सञ्चालन करके नाचने की सी किया करने वाले ! हे (रुक्म-वक्षसः) वक्षः-स्थल पर सुवर्ण के हार आदि आभूषण धारण करने वाले वीर पुरुषो ! (मर्तः चित् ) साधारण मनुष्य भी (वः आतृत्वम् उप आयति ) आप लोगों के आतृत्व को प्राप्त करता है । और (हि) क्योंकि (वः) आप लोगों का भी (आपित्वम्) परस्पर-बन्धुत्व ( निधुवि ) नित्य ध्रुव राजा के अधीन, वा नियम से धारणीय राष्ट्र में ( अस्ति ) है अतः आप लोग ( नः ) हम लोगों पर (अधि गात ) अध्यक्ष होकर शासन करो । इसी प्रकार विद्वान् ( रुक्म-वक्षसः ) रुचियुक्त तेजी-

मय आत्मज्ञान को धारण करने से 'रुक्म-वक्षस्' है उनका नित्य ध्रुव पर-मात्मा में बन्धुत्व भाव है। वे हमें सदा उपदेश करें।

मर्ह्नो मार्हतस्य न त्रा भेषुजस्य वहता सुदानवः। यूयं सेखायः सप्तयः॥ २३॥

भा०—वायुएं जिस प्रकार हमें प्राण सम्बन्धी रोगनाशक सामर्थ्य प्रदान करते हैं उसी प्रकार हे (मरुतः) वीर और विद्वान् पुरुषो! (सखायः) परस्पर मित्र, (ससयः) वेग से जाने आने वाले, अश्ववत् तीव्रगामी, (सु-दानवः) उत्तम दानशील होकर (मारुतस्य) मरुत् अर्थात् वायुओं से प्राप्त होने योग्य, (भेषजस्य) रोग दूर करने वाले उपाय के समान (मारुतस्य भेषजस्य) वीर पुरुषों से प्राप्त होने योग्य शत्रुनाशक उपाय को (नः आवहत) हमें प्राप्त कराओ। इसी प्रकार प्राण के अभ्यासी विद्वान् लोग हमें मनुष्योपयोगी भेषज औषधादि प्राप्त करावें। याभिः सिन्धुमर्वध् याभिस्तूर्वध् याभिद्शस्यथा किविम्। मयो नो भूतोतिभिर्मयोभुवः श्रिवाभिरसचिद्विषः। २४॥

भा०— जिस प्रकार वायुगण वा प्राणगण (सिन्धुम् अवन्ति ) अन्तरिक्ष, प्राण वा देह में रक्तप्रवाह की रक्षा करते, (तूर्वन्ति) रोग नाश करते, (किविं दशस्यन्ति) कर्त्ता आत्मा को बल प्रदान करते, (शिवाभिः कतिभिः मयोभुवः) गतियों से नाना सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हे वीरो! विद्वान् पुरुषों! आप लोग (याभिः) जिन (कितिभिः) रक्षाः साधनों से (सिन्धुम्) समुद्र के समान गंभीर सेनापित वा सैन्य समूह की (अवथ) रक्षा करते हो, और (याभिः तूर्वथ) जिन उपायों से शत्रुओं का नाश करते हो, और (याभिः) जिन उपायों से (किविं दशस्यथ) कृप, जलाशय आदि प्रदान करते हो, उन (शिवाभिः कितिभिः) कल्याण-कारी कियाओं से (मयो-भुवः) सुख उत्पन्न करने वाले आप लोगाः · ( असचिद्रिषः ) समवाय रहित शत्रुओं वाले होकर ( नः मयः भूत ) हमारे लिये सुखकारी होवो।

यत्सिन्धौ यदसिकन्यां यत्समुद्रेषु मरुतः सुवर्हिषः। यत्पर्वतेषु भेष्जम् ॥ २५॥

भा०—हे (सु-बर्हिपः) उत्तम यज्ञ वाले और ओषधियों वाले (मरुतः) विद्वान् पुरुषो ! ( यत् ) जो ( भेषजम् ) रोगनाशक पदार्थ ( सिन्धौ ) नदी प्रवाह में और यत् (असिक्न्यां ) रात्रि काल में, ( यत् समुद्रेषु ) जो समुद्रों में, और ( यत् पर्वतेषु ) जो पर्वतों में रोगनाशक ओषधि हैं उनको (आवहत) प्राप्त कराओ। उत्तम औषधि को जानने वाले विद्वान् सुवर्हिष् मरुत् कहाते हैं। इसी प्रकार देह में रक्त नाड़ियां सिन्धु हैं, नीली असिक्री हैं, हृदय फुल्फुसादि समुद्र और अस्थिपर्व पर्वत हैं। उनमें प्राप्त रोगनाशक तत्व पापों के बलपर कर्म करते हैं। विश्वं पश्यन्तो विभृथा तुनूष्वा तेना नो अधि वोचत । चुमा रपे मरुत आतुरस्य न इष्कर्ता विहुतं पुनः ॥२६।४०।१।३।।

भा० हे विद्वान् पुरुषो ! हे ( मरुतः ) प्राणवत् सुखकारी जनो ! आप लोग (तनृषु) शरीरों में (विश्वं पश्यन्तः) सब विश्व को ज्ञान-पूर्वक देखते हुए ( विश्वं विभृथ ) समस्त प्राणी वर्ग वा देह में आत्मा को धारण कराओ, सबको पुष्ट करो। (तेन) उसे ज्ञानपूर्वक देखें, विवेक से (नः अधिवोचत) हमें भी उपदेश करो। (नः) हममें से ( आतुरस्य ) व्याधिपीड़ित मनुष्य के ( रपः ) रोग वा दुःखदायी कारण की (क्षमा) शान्ति हो। और (नः) हमारे शरीरों में (वि-हुतम्) विपरीत भाव से अङ्गों में कुटिल भाव आगत्य हो तो उसे ( पुनः इष्कर्त्ता) फिर से ठीक कर दो। इति चत्वारिंशो वर्गः ॥ इत्यष्टमे मण्डले तृतीयोऽनुवा<mark>कः॥</mark> इति पष्ठेऽष्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥

## द्वितीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽनुवाकः॥ [ २१ ]

सोभिरिः कायव ऋषिः ॥ १—१६ इन्दः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, १५ विराडुष्णिक् । १३, १७ निचृदुष्णिक् । ४, ७, ६, ११ डिष्णिक् ककुप् । २, १२, १४ पादानिचृत् पंकिः । १० विराट् पंकिः ।

६, ८, १६, १८ निचृत् पंकिः । ४ भुरिक् पंकिः ॥ व्यमु त्वामपूर्व्य स्थुरं न कच्चिद्धरेनतोऽवस्यवेः । वाजे चित्रं हेवामहे ॥ १॥

भा०—हे (अपूर्वं) अपूर्वं! सबसे पूर्व विद्यमान! सबसे अधिक पूर्ण! तेरे से पूर्व और अधिक पूर्ण दूसरा नहीं। (वयम उ) हम लोग (अवस्यवः) रक्षा और ज्ञान, प्रेम और आनन्द की कामना करते हुए और (स्थूरं कत् चित्) किसी स्थिर या बड़े आश्रय को (न भरन्तः) न धारण करते हुए (वाजे) संग्राम या ऐश्वर्यं के लिये (चित्रं) आश्चर्यकारक (त्वा) तुझ प्रभु वा स्वामी को (हवामहे) पुकारते और तुझ से प्रार्थना करते हैं।

उप त्वा कमें ब्रूत ये स नो युवोग्रश्चकाम यो धृषत्।
त्वामिद्ध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानिसम्॥२॥
भा०—हे (इन्द्र) ऐश्ववर्यवन्! (यः) जो तू (ध्षत्) दुष्टों
को पराजित करने वाला, (युवा) नित्य बलवान और (उग्रः) भयंकर
होकर (नः चकाम) हमें प्राप्त होता है, उस (त्वा) तुझको हम (उतये)
रक्षा के लिये (कर्मन्) प्रत्येक कार्य में (उप ववृमहे) स्वीकार करते हैं।
और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! हम (सखायः) तेरे मित्रजन (सानिसम्)
सेवा करने योग्य उपास्य वा न्यायपूर्वक ऐश्वर्यं का विभाग करने वालेः
(त्वाम् इत्) तुझको ही (अवितारं) रक्षक रूप से (ववृमहे) वरण
करते हैं।

त्रा याहीम इन्ट्वोऽर्ध्वपते गोपत उर्धरापते। सोमं सोमपते पिव ॥ ३॥

भा०-हे (अश्व-पते) अश्वों, इन्द्रियों और सूर्यादि लोकों के पालक! स्वामिन् ! हे ( गो-पते ) गौवों, वाणियों और समस्त भूमियों के पालन करने हारे ! हे ( उर्वरा-पते ) उत्पादक भूमि के स्वामिन् ! हे (सोम-पते) उत्पन्न अन्न ओषधिवत् शिष्यपुत्रादि एवं जगत् के पालक ! आत्मन् ! प्रभो ! विद्वन् ! तू ( आ याहि ) आ, प्राप्त हो, ( इमे इन्दवः ) ये ऐश्वर्य वा, स्नेहयुक्त प्रजाजन हैं तू उनका ( पिब ) पालन कर । वयं हि त्वा वंधुमन्तमबन्धवो विप्रांस इन्द्र येमिम।

या ते घामानि वृषभू तेभिरा गृहि विश्वेभिः सोमपीतये ॥४॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! शत्रुहन्तः ! ऐश्वर्य के देने हारे ! तेज-िस्तिन् ! (वयं विप्रासः ) हम विद्वान् लोग (अबन्धवः ) विना बन्धु के, निःस्सहाय वा बन्धनरहित, सब सांसारिक बन्धनों, सम्बन्धादि को िशिथिल किये हुए (बन्धुमन्तं त्वा) बन्धु वाले तुझको ही (येमिम) इम अपने साथ बांधते हैं। हे ( वृषभ ) बलशालिन् ! समस्त सुखों की वर्षा करने हारे ! ( या ते धामानि ) जो तेरे नाना धारण सामर्थ्य, तेज हैं तू (तेभिः विश्वेभिः) उन सबों से (सोमपीतये) ऐश्वर्य वा जगत् के पालन के लिये राजा के समान हमें (सोमपीतये) ओषधि रसवत् आत्मानन्दरस के पान कराने के लिये (आ गहि) प्राप्त हो।

सीद्नतस्ते वयी यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवर्त्तणे। श्रुभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (यथा वयः ) जिस प्रकार पक्षी-गण ( गोश्रीते = गोश्रिते ) भूमि पर आश्रित वा सूर्य द्वारा परिपक्क, फलवान् (विवक्षणे) विविध स्कन्धों वाले, बृक्षपर, (मिद्रे मधौ) आनन्दमय वसन्त में वा अन्न पर आश्रित, (सीदन्तः अभिनोनुवन्ति) बैठे हुए सब तरफ कलरव किया करते हैं उसी प्रकार हम भी (ते) तेरे (गो-श्रीते) वाणियों द्वारा आश्रय करने या सेवने योग्य, वाणी द्वारा स्तुति योग्य, (मिदरे) हर्षजनक (विवक्षणे) विविध प्रकार से कथ-नोपकथन करने एवं धारण करने योग्य (मधौ) मधुर, मधु, ज्ञानमय वेद एवं तेरे रूप में (सीदन्तः) आश्रय लेते हुए (त्वाम अभि नोनुमः) तेरी ही साक्षात् स्तुति करें। वा, (गोश्रीते) इन्द्रियों से सेव्य हर्षजनक (विवक्षणे) विविध लोकों को उठाने वाले (मधौ) सुखमय संसार में आश्रय पाते हुए हम जीवगण तेरी स्तुति करते हैं।

श्रच्छो च त्वैना नर्मसा वदामिस किं मुर्हश्चिद्वि दीघयः। सन्ति कार्मासो हरिवो दुदिष्ट्वं स्मो वयं सन्ति नो धिर्यः॥६॥

भा०—हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन् ! सूर्यादि लोकों के स्वामिन् ! हम (त्वा एना नमसा अच्छ वदामिस) तुझे लक्ष्य कर इस विनय से च्यक्त वाणी द्वारा प्रार्थना करते हैं। (मुहुः) बार २ तू भी (किं वि दीधयः चित्) क्या विचारता सा रहता है कि भला हम क्यों तेरी स्तुति करते हैं। भगवन् ! स्वामिन् ! (कामासः सन्ति) हमारी बहुत सी अभिलाषाएं हैं। और (त्वं ददिः) तू ही उन को देने या पूर्ण करने हारा दाता है। (त्वा अच्छ वयं स्मः) हम भी ये तेरे सन्मुख याचक हैं। (नः धियः सन्ति) इमारे उत्तम कर्म, स्तुतिये और उत्तम बुद्धियें भी हैं।

नूत्ना इदिन्द्र ते वयमुती अभूम नहि नू ते अदिवः।

विद्<mark>या पुरा परीणसः ॥ ७ ॥</mark>

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (अदिवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन् ! (वयम्) हम लोग (ते ऊती) तेरी रक्षा में (न्ता इत्) नये ही, सदा (अभूम) बने रहें। हे (अदिवः) अखण्डशक्ते ! (परी-णसः) सर्वव्यापक, महान् (ते) तेरे विषय में (पुरा) पहले के

समान अब भी हम लोग ( निह नु विद्या) कुछ भी नहीं जान पाये । तू अगम्य, सहान्, असीम, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है । विद्या संखित्वसुत शूर भोज्ये भा ते ता विजिन्नीमहे । द्वतो संमस्मिन्ना शिंशीहि नो वसो वाजे सुशिष्ठ गोर्मति ॥८॥

भा०—हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक ! हम लोग ( ते ) तेरे ( सिख-हवम् ) मित्र भाव को ( विद्य ) जानें ( उत ) और हे ( विज्ञन् ) वीर्य-वन् ! शक्तिशालिन् ! हम लोग ( ते ) तेरे ( ता ) वे नाना प्रकार के ऐश्वर्य तथा (भोज्यं) भोग और पालन करने योग्य सुख, ऐश्वर्य तथा बल को (ते ईमहे) तुझ से मांगते और पाते हैं । हे (वसो) सबमें वसे ! सब जीवों को संसार में वसाने वाले ! ( उतो ) और हे ( सु-शिप्र ) उत्तम सुखप्रद तेज देनेहारे सुखम्य स्वरूप ! तू ( गोमित वाजे ) इन्द्रियों से युक्त आत्मिक ऐश्वर्य, भूमि से युक्त ऐहिक ऐश्वर्य और वेद वाणी से युक्त ( अस्मिन् ) इस ज्ञान में ( नः ) हमें ( शम् आ शिशीहि ) अच्छी प्रकार अनुशासन कर, आशान्वित और सफल तेजस्वी वना ।

यो न इदिमिदं पुरा म वस्य श्रानिनाय तम्र वः स्तुषे। सर्खाय इन्द्रमुतये॥ ९॥

भा०—हे (संखायः) मित्रजनो ! (यः) जो प्रभु (पुरा)
पहले भी (नः) हमें (इदम् इदम्) ये ये नाना गी, भूमि, हिरण्य
आदि (वसः) उत्तम २ ऐश्वर्यं (आनिनाय) देता रहा है, उसी
(इन्द्रम्) ऐश्वर्यंवान् प्रभु परमेश्वर को (ऊतये) रक्षा और उपासना
करने के लिये मैं (वः स्तुषे) आप लोगों को भी उपदेश करता हूं।
हथें श्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत।
आतु नः स वयिति गव्यमश्व्यं स्तोत्भ्यो मुघवा शतम्।।१०।२॥
भा०—(सः हि सम मघवा) वह ही निश्चय से परमैश्वर्यंवान् है

(यः अमन्दत ) जो स्वयं आनन्दमय होकर सब संसार को भी आनन्दित करता है। (सः तु ) वहीं, (मघवा ) ऐश्वर्यवान् प्रभु (नः ) हम में से (स्तोतुभ्यः ) स्तुति करने वाले उपासक जनों के उपकारार्थं (शतम्) अनेक (गव्यम्) गों और (अश्व्यम् ) अश्वादि सम्पन्न नाना धन (आव्यति ) निरन्तर दिया करता और बनाता रहता है, सन्तित-परम्परा से उनका तांता लगाये रखता है। मैं उपासक भी (तं ) उस ही (हर्यश्वं) सब मनुष्यों और लोकों में व्यापक, किरणों में सूर्य के समान तेजस्वी, (सत्-पितम्) सज्जनों और सत् कारण, प्रकृति के पालक और (चर्षणी-सहं) सब मनुष्यों को सहनेवाले प्रभु की (सतुषे) स्तुति करता हूं। इति हितीयों वर्गः॥

त्वयां ह स्विद्युजा <u>वयं प्रति श्वसन्तं वृषम ब्रुवीमहि ।</u> संस्थे जर्नस्य गोर्मतः ॥ ११ ॥

भा०—(गो-मतः) कान, आंख आदि इन्द्रियगण और वाणी से युक्त, अविकलेन्द्रिय (जनस्य) मनुष्य के (संस्थे) समीप (श्वसन्तं) और श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के (प्रति) प्रति हे (द्रुषभ) सुखों की वर्षा करने हारे! (त्वया ह स्वित् युजा) तुझ अपने सहायक के साथ (प्रति द्रुवीमिहि) बात चीत करें। जनसमुदाय या किसी भी प्राणी के साथ बात चीत करते हुए तुझे अपना सहायक साथी जानें, किसी से मिथ्या व्यवहार न करें और न डरें। (२) इसी प्रकार (जनस्य संस्थे) मनुष्यों के संप्राम में (श्वसन्तं) कोध से फुक्कारते रात्रु के प्रति तुझ सहायक से निर्भय होकर प्रतिवचन कहा करें।

जर्वम कारे पुरुहूत कारिगोऽभि तिष्ठेम दुख्यः।

नृभिर्वृत्रं हुन्यामं शूशुयाम् चावेरिन्द्र प्र गो धियः॥ १२॥

भा०—हे (पुरु-हूत) हे बहुतों से आदरपूर्वक स्तुत ! प्रभो ! राजन् ! इम (कारिणः ) संप्राम करने में कुशल, एवं स्वयं भी कार्यकुशल होकर (कारे) करने योग्य कार्य के अवसर में, वा संग्राम में (दूड्यः) दुष्ट बुद्धि बाले पुरुषों को ( जयेम ) पराजित करें और ( अभि तिष्टेम ) उनका मुकाबला करें। ( वृत्रं ) बढ़ते और विव्न करने वाले शत्रु को ( नृभिः हन्याम ) उत्तम नेता जनों से दृण्डित करें और ( ग्रू शुयाम च ) हम बढ़ें, उन्नति करें। हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( नः धियः ) हमारी बुद्धियों और कर्मों की (प्र अवेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर और आगे वड़ा । श्चभातृब्यो श्रना त्वमनीपिरिन्द्र जुनुषी सुनादेसि।

युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १३॥

मा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (अञ्चातृब्यः ) शत्रुरहित (अना) नेता रहित और ( सनात् ) अनादि काल से (जनुषा) स्वभावतः (अनापिः असि ) बन्धुरहित है । तू ( युधा इत् ) युद्ध द्वारा ही (आपित्वम् इच्छसे बन्धुता को चाहता है। जैसे कोई बलवान् राजा निर्वल पर आक्रमण करके ही उसके द्वारा प्रस्तुत सन्धि से बंधकर उसे अपना मित्र वा सम्बन्धी बना लेता है उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर जीवगण को उनके कर्मानुसार ( युधा ) द्ण्डित करके ही उनको अपना भक्त बना लेता है, दुष्कर्म के बदले दण्ड पा कर दुःखी होकर वे प्रभु की शरण में ही आते हैं।

नकी रवन्त सुख्याय विन्द्से पीर्यन्ति ते सुराश्वः। युदा कृणोषि नदुतुं समूह्स्यादित्पितेचे हूयसे ॥ १४॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( रेवन्तं ) धन से सम्पन्न पुरुष को (सख्याय ) अपने मित्रभाव के योग्य ( निकः विन्द्से ) कभी नहीं पाता । सम्पन्न जन ( सुराधः ) 'सुरा', मद्य पी कर घमण्ड में फूलने वाले, मत्त जनों के समान 'सुरा' अर्थात् सुख से रमण करने योग्य स्त्री भोग आदि विषय तथा राज्य लक्ष्मी से बढ़ते हुए, मदमत्त होकर ( ते पीयन्ति ) तेरे भक्त जनों को पीड़ित करते हैं। और जब तू उन को (नदुनुं) स्तुति करने वाला (कृणोषि) कर लेता है ( आत् इत् ) अनन्तर ही तू उन्हें ( सम् ऊहिस ) अच्छी

प्रकार अपने साथ छेता है, अपनी गोद में उठा छेता है अथवा जब तू (नदनुं) उपदेश करता है, तूउनको अपने साथ संगठित करता और (आत् इत्) अनन्तर ही (पिता इव हूयसे) पिता के समान पुकारा जाता है।

मा ते श्र<u>माजुरों यथा मूरास</u> इन्द्र सुख्ये त्वाव<mark>ंतः।</mark> .नि षदा<u>म</u> सर्चा सुते॥ १५॥ ३॥

भा०—( मूरासः यथा अमा-जुरः ) मूड, मरणोन्मुख मनुष्य जिस प्रकार रोग पीड़ाओं वा जड़ गृहादि, वा पुत्र पौत्रादि, 'अ-मा' अर्थात् अज्ञान के साथ ही जीवन भर अज्ञानी रहकर बूढ़े हो जाते हैं, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! उसी प्रकार ( त्वावतः ते सख्ये ) तेरे जैसे, तुझ अद्वितीय प्रभु के मित्र-भाव में रहकर हम लोग वैसे (मा) कभी न हों । अर्थात् हम रोगों में या पुत्र पौत्रादि के मोह में कभी बूढ़े न हों । प्रत्युत ( सुते ) ऐश्वर्य होजाने पर भी हम ( सचा) तेरे साथ मिलकर (नि सदाम) स्थिर होकर विराजें। इति तृतीयो वर्गः॥

मा ते गोद्य निर्राम् राधंस इन्द्र मा ते गृहामहि। दृळहा चिद्यः प्र मृंशाभ्या भेर न ते दामान श्राद्भे ॥ १६॥

भा०—हे (गोदत्र) भूमियों, वाणियों और इन्द्रियों के देने हारे प्रमो ! हम लोग (ते राधसः) तेरे दिये धन आराधना से (मा निराम ) कभी विच्चित न हों। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! हम (ते) तेरे होकर (मा गृहामिहि) दूसरे का प्रहण न करें। तू (अर्थः) स्वामी होकर (इहा) इह, स्थिर धनों का (प्र मृशा) प्रदान कर वा तू इह होकर हमें पकड़, और हमारे विषय में निर्णय, विचार कर। (अभि आ भर) हमें उत्तम रीति से पालन कर, सब ओर से हमें पकड़, (ते दामानः) तेरे दान और बन्धन (न आ-दभे) कभी विनष्ट नहीं हो सकते।

इन्द्री वा घेदियेन्मघं सर्रस्वती वा सुभगां द्दिर्वसु । त्वं वा चित्र दाशुषे ॥ १७ ॥

भा०—हे (चित्र) समस्त जगत् में पूज्य एवं आश्चर्यजनक शक्तिः वाले प्रभो ! तू (दाशुषे) दानशील, उपासक को (इन्द्रः वा) ऐश्वरं-वान् के समान (घ) ही (इयत् मधं दिद्रः) इतना धन देता और तू (सरस्वती वा सुभगा) सौभाग्यवती सरस्वती, उत्तम ज्ञान वाली विदुषी स्त्री वा उत्तम जल वाली नदी के समान (इयत् वसु दिद्रः) जलवत् अप-रिमित इतना धन-प्रवाह देने वाला है कि जिसका पारावार नहीं। अत्र वैत्युपमार्थीयः॥

चित्र इद्राजा राजुका इर्दन्यके युके सर्रस्वतीमर्नु । पुर्जन्य इव तुत्रवृद्धि वृष्ट्या सहस्रम्युता दर्दत् ॥ १८ ॥ ४॥

भा०—(यके) जो (सरस्वतीम्) नदीवत् प्रशस्त ज्ञान से सम्पन्न प्रभुके (अनु) उपर निर्भर हैं वे (अन्यके राजकाः इत्) और सब छोटे र राजाओं के तुल्य स्वप्रकाश आत्मा हैं। और (चित्र इत्) सबको चेतना वा ज्ञान देने वाला है वही आश्चर्यकारी प्रभु (राजा) बड़ा भारी राजा के तुल्य, सूर्यवत् प्रकाशमान है। इति चतुर्थों वर्गः॥

## [ २२ ]

सोमिरः काण्व ऋषिः ॥ अधिनौ देवते ॥ झन्दः—१ विराड् बृहती । ३, ४ निचृद् वृहती । ७ वृहती पथ्या । २ विराट् पंकिः । ६, १६, १८ निचृद् पंकिः । ४, १० सतः पंकिः । २४ मुरिक् पंकिः । ८ अनुष्टुप् । ६, ११, १८ उिष्णक् । १३ निचृद्धिणक् । ११ पादनिचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । ११ पादनिचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । ११ निचृद्धिणक् । ११ निचृद्धिणक् । १२ निचृद्धिणक् । ११ निचृद्धिणक् ।

श्रीत्यमह्न या रथम्या दंसिष्ठमूतये । कार्यकार प्राप्त विकास स्वाप्त स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त विकास स्वाप्त स्वाप्त विकास स्वाप्त

भा०—हे (अधिना) जितेन्द्रिय, अधों के स्वामीवत् जनो ! हे (सु-हवा) उत्तम नाम और उत्तम वचन वाले, हे (रुद्र-वर्त्तनी) दुष्टों को रुलाने वाले सेनापितवत् वा दुःख दूर करने वाले, वैद्यवत् कार्य व्यवहार करने वाले खी पुरुषो ! आप दोनों (यं) जिस (दंसिष्ट) दुष्टों के नाशक और खूव कर्म करने में समर्थ, (रथम्) रमणीय, सुखजनक रथवत् गृहस्थ) पर (सूर्याये) सूर्य की कान्ति के समान तेजस्विनी, एवं दीसिमती कन्या वा वधू वा सन्तानजनक माता की (उत्तये) रक्षा के लिये (आ तस्थथुः) स्थित होते हैं (ओ) हे खी पुरुषो ! मैं (त्यं रथम्) उस रमण करने योग्य गृहस्थ रूप रथ का (अह्ने) वर्णन करता हूं।

पूर्वीपुषं सुहवं पुरुस्पृहं सुज्युं वाजेषु पूर्व्यम् ।

सचनावन्तं सुमृतिभिः सोभरे विद्वेषसमनेहसंम् ॥ २॥
भा०—उसी गृहस्थ रथ का वर्णन करते हैं। हे (सोभरे) प्रजा का
उत्तम रीति से भरण पोषण करने में समर्थ पुरुष ! में तुझे ऐसे उस रथ
का उपदेश करता हूं जो (पूर्व आ-पुषम्) अपने पूर्वज जन को पुष्ट करता,
उनके वंश की वृद्धि करता है, (सु-हवं) ग्रुभ नामवाला, (पुरु-स्पृहं)
बहुतों के साथ स्नेह करने वाला, (वाजेषु पूर्व्यम्) ऐश्वयों और ज्ञानों से
पूर्ण, (सचनावन्तं) आसक्ति और प्रेम से युक्त (सुन्युं) भोगों की
कामना वाला और प्रजा सन्तानादि के रक्षा करने वाला, (वि-हेषसम्)
परस्पर के हेण से एहित, (अनेहसम्) पापों, अपराधों से रहित हैं, उस गृहस्थ
रूप रथ का मैं (अह्ने) उपदेश कर्छ। गृहस्थ छी पुरुषों से भिन्न नहीं
होता अतः ये सब गुण विशेष छी-पुरुषों के ही हैं। छी पुरुषों को ही

हुह त्या पुंछभूतमा देवा नमोभिर्श्विना । श्रिष्ठार्वीना स्ववंसे करामहे गन्तारा दाशुषी गृहम् ॥ ३॥ आ०—( इह ) यहां ( दाशुषः ) आतिष्यादि देने वाले के ( गृहं गन्तारा ) गृह पर जाने वाले, ( पुरु-भूतमा ) बहुतों के प्रति सद्भावना करने वाले, ( देवा ) उत्तम गुर्णो से अलंकृत ( त्या ) उन दोनों (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों को (अवसे) उत्तम रूप से तृप्त, यसन्न करने के लिये, (नमोभिः) अन्नों और आदस्युक्त वचनों स्रे (सु करामहे) सत्कार करें।

युवो रथस्य परि चक्रमीयत ई्रमान्यद्वामिषरयति ।

. <mark>श्रुस्माँ अच्छा सुमृतिवीं श्रुभस्पती आ घे</mark>नुरिव घावतु ॥ ४ ॥ भा०-गृहस्थ रथ के दो चका हे (ईर्मा) एक शरीर में लगे दो बाहुओं के समान ( ग्रुभः पती ) उत्तम बतों, कर्मों के पालक, एवं शोभा युक्त पति-पत्नी जनो ! ( युवोः रथस्य चक्रम् ) तुम दोनों के बने रथ अर्थात् रमणीय रथवत् गृहस्य का एक 'चक्र'वत् कर्त्ता पुरुष, (परि ईयते) सर्वत्र बाहर जाता है, और (वाम् अन्यत्) तुम दोनों में दूसरा चक्र स्त्री, वह केवल ( इषण्यति ) चाहना करती है । (वां सु-मितः) तुम दोनों की उत्तम बुद्धि ( धेनुः इव ) गौ के सभान (अस्मान् अच्छ आ धावतु) हम को भली प्रकार प्राप्त होवे।

रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिर्रएयाभीशुरश्विना ।

परि द्यावीपृथिवी भूषीते श्रुतस्तेने नामुत्या गीतम् ॥५॥५॥ भा० — हे (अधिना) जितेन्द्रिय विद्वान् छी पुरुषो ! (यः) जो (वां) तुम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वाला, उत्तम गृहस्थ रूप रथ है वह रथ के समान ही (त्रि-बन्धुरः) तीन ऋण रूप बन्धनों के समान कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों बन्धनों से युक्त है, इसमें (हिर-ण्याभीद्यः ) हित रमणीय वचन वा सुवर्णादि ही अभीद्य अर्थात् लगाम के समान है। वह (श्रुतः) विख्यात, एवं गुरूपदेशादि श्रवण करके विद्या से सम्पन्न होकर ( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और भूमि के सदश ( परि भूपति ) सुशोभित होता है। हे ( नासत्या ) कभी व्यभिचार आदि असत्याचरण न करने वाले आप दोनों (तेन) उसी रथ से (आ गतम्) आओ, जाओ, संसार मार्ग की यात्रा किया करो। इति पञ्चमो वर्गः ॥

दश्स्यन्ता मनेवे पूर्व्य दिवि यवं वृक्षेण कर्षथः।

ता वामुद्य सुमितिभिः श्रभस्पती अश्विना प्र स्तुवीमहि॥६॥

भा०—आप दोनों (दशस्यन्ता) दानशील होकर (मनवे) मनुष्यों के हितार्थ, (पूर्व्य यवं) पूर्वों से उपिदृष्ट यव आदि धान्य की (दिवि) भूमिपर (वृकेण कर्षथः) हल द्वारा कृषि करों। हे (शुभः-पती) शोभा-युक्त पित पत्नी! हे (अधिना) रथी सारिधवत् पित पत्नी! (ता) उन (वाम्) तुम दोनों को हम (सु-मितिभिः) उत्तम बुद्धियों और ज्ञानों से (प्र स्तुवीमिहि) उत्तम उपदेश करें। विवाह के अनन्तर बृद्धवर्थ जो के खेत बुवाने की प्रथा की जाती हैं। वर वध् को उत्तम आसन पर विठला कर उनको जो देकर बैटा दिया जाता है और अधीन कृषकों के प्रतिनिधिम् त अन्य खी पुरुष उनके चारों और वूमते हैं वे दोनों उनको बोने के लिये जी बांटते हैं।

उर्प नो वाजिनीवस् यातमृतस्य पथिभिः।

येभिस्तृत्विं वृषणा त्रासदस्यवं महे जुत्राय जिन्वयः ॥७॥

भा०—हे (वाजिनी वस्) ज्ञानवाली, बलवती, और अन्नवती, बुद्धि, सेना और कृषि रूप धन के धनी खी पुरुषो ! आप दोनों (येभिः) जिन (ऋतस्य पथिभिः) सत्य, ज्ञान, और न्याय के प्राप्त कराने वाले उपायों से (ल्लासदस्यवं) भयभीत शत्रुओं को उखाड़ने और दुष्टों को भय देने वाले सैन्य बल के नायक (तृक्षिं) विजिगीपु नायक को (महे क्षत्राय) बढ़े भारी धन बल को प्राप्त करने के लिये (जिन्वथः) बढ़ा सकते हो, आप दोनों ( वृषणा ) बलवान् होकर उन ही ( ऋतस्य पथिभिः ) सत्य, न्या-यादि मार्गों से ( नः उप यातम् ) हमें प्राप्त होवो ।

श्रयं वामदिभिः सुतः सोमी नरा वृष्णवस् । <mark>श्रा यातुं सोमेपीतये</mark> पिवेतं <u>दाश</u>ुषी गृहे ॥ ८ ॥

भा० है ( वृषण्वसू ) उत्तम मुख की वर्षा करने वाले, बलवान् अंगों के स्वामी जनो ! हे ( नरा ) उत्तम नायक नायिका जनो ! (वाम् ) आप दोनों का (अयम्) यह (सुतः) उत्पादित ऐश्वर्यं (अदिभिः) मेघों से उत्पादित वा पाषाणादि से पीस कर तैयार किये अन्न के समान ( अदिभिः ) अखण्ड शस्त्रों, बलों से उत्पन्न किया जाता है। आप दोनों (सोम-पीतये) ऐसे ऐश्वर्यं के उपभोग और पालन के लिये (दाग्रुषः गृहम् ) दानशील यज्ञकर्ता पुरुष के गृह पर ( आ यातम् ) आवो और (पिबतम् ) उसका पालन और उपभोग करो।

आ हि रुहतमिश्वना रथे कोशे हिर्एयये वृष्एवसू। युआ्यां पीर्वरीरिषः ॥ ९॥

भा०-हे (अश्विना) वेगवान् साधनों के स्वामी जनो ! हे ( वृष्-ण्वस् ) हे बलवान् पुरुषों के अधीन जनो ! या बलशाली पुरुषों के बीर्च बसने वालो ! आप दोनों (रथे) रथ के समान सुखजनक (हिरण्यये) सुवर्ण से पूर्ण (कोशे) कोश, खजाने पर (आरुहतम्) स्थिर होवो। और (पीवरी: इष: ) सम्पन्न अन्नों, और अभिलापाओं को (युझाथाम् ) प्रदान करो।

थाभिः पुक्थमवेथो याभिरधिगुं याभिर्वधुं विजीषसम्। ताभिनी मुद्ध तूर्यमश्विना गेतं भिष्ठयतं यदातुरम् ॥१०॥६॥

भा०—हे ( अश्विना ) वेगवान्, अश्व रथादि के स्वामी जनो ! आप दोनों (याभिः) जिन उपायों से (पक्थम् अवथः) पके अन्न की रक्षा करते हो, और ( याभिः ) जिन उपायों से ( अधिगुं अवथः ) अस्थि<mark>र</mark> रूप से गमन करने वाले, निर्वल बालकवत् दीन जन की रक्षा करते हो, और (याभिः) जिन उपायों और शक्तियों से (वि-जोषसम्) विशेष प्रीति युक्त (बभ्रुं) भरण पोषणकारी माता पितावत् पालक एवं सेवक जन की रक्षा करते हो, (ताभिः) इन सब शक्तियों वा साधनों सहित (नः) हमें (मक्षु त्यम्) शीघातिशीघ (आ गतम्) आओ और (यत् आतुरम्) जो पीड़ित जन हो उसके (भिषज्यतम्) दुःखों को दूर करो। इति पष्टो वर्गः॥

यद्धिंगाचो अधिग् इदा चिद्ही श्रुश्विना हवामहे । च्यं ग्रीभिविपन्यवः ॥ ११॥

भा०—हे (अधि गू) इन्द्रियों पर अधिकार करने वाले! हे (अश्विना) अश्ववत् वेगवान् मन पर वश करने वाले जनो! (यत्) जब हम (अधि-गावः) वाणियों पर वशी (विपन्यवः) स्तुतिकर्त्ता हो (अन्हः चित् इदा) दिन के उसी उत्तम समय में आप दोनों की (गीर्भिः हवामहे) वाणियों से स्तुति करें, आप दोनों को आदर से बुलावें। उत्तम वाणियों से आप दोनों को उपदेश करें।

ताभिरा यति वृष्णोपे मे हवं विश्वप्तुं विश्ववार्यम्। हुषा मंहिष्ठा पुरुभूतमा नरा याभिः किवि वावृधुस्ताभिरा गतम् १२

भा०—हे (वृषणा) बलवान, सुखों की वृष्टि करने वाले मेघ पवन-वत् की पुरुषो ! आप लोग (विश्व-प्सुं) नाना रूप के (विश्ववार्ष) सब साधनों से सम्पन्न, सब कप्टों के वारण करने वाले, (मे हवं) मेरे यज्ञ को आप (ताभिः) उन शक्तियों सहित (आयातम्) आवो (याभिः) जिनसे आप दोनों (इषा) इच्छावान्, (मंहिष्ठा) दानशील (पुरु-भूतमा) अधिक सामर्थ्यवान् (नरा) नायक होकर (क्रिविं वावृष्टुः) शातुनाशक स्वामी की वृद्धि करते हो, (ताभिः) उन सहित ही (आ ग-तम्) हमारे पास भी आवो।

ताबिदा चिदहानां ताबुश्विना वन्दमान उप ब्रुवे। ता ऊ नमोभिरीमहे॥ १३॥

भा०—( अहानां इदा चित् ) दिनों के वर्त्तमान काल में, सब दिनों, (तौ) उन दोनों की मैं स्तुति करूं और (तौ अश्वनौ) उन दोनों जितेन्द्रिय पुरुषों को (वन्दमानः) नमस्कार करता हुआ (उप बुवे) उनके समीप जाकर वचन कहूं। ( नमोभिः ) हम लोग आदर युक्त वचनों से (ता उ ईमहे) उनसे प्रार्थना करें।

ताविद्दोषा ता उषसिं शुभस्पती ता यामेबद्दवर्तनी। मा नो मतीय रिपर्व वाजिनीवसू परो रहे द्वावति ख्यतम् ॥१४॥

भा०—( तौ इत् दोषा ) वे दोनों रात्रि में, ( ता उपसि ) वे दोनों, प्रभात वेला में, (ग्रुमः-पती) ग्रुभ गुण, कर्मी और शोभा और अन्न जलादि केपालक, एवं शोभा युक्त पति पत्नी हों। (यामन्) मार्ग में, वा नियम व्यवस्थाओं में (ता) वे दोनों (रुद्र-वर्त्तनी) दुष्टों को रुलाने और रोग दूर करने और उपदेष्टा आदि के समान उत्तम व्यवहार करने वाले हों। हे (वाजिनी-वसू) बल, ज्ञान, अन्नादि युक्त प्रजा के धनी जनो ! हे ( रुद्रौ ) दुष्टों को रुलानेवालो ! आप दोनों (नः) हमें ( रिपवे मर्त्ताय ) शत्रु या पापी मनुष्य के लाभ या वृद्धि के लिये (मा अति ख्यतम् ) मत परि त्याग करें।

श्रा सुग्म्याय सुग्म्यं प्राता रथेनाश्विनां वा सुचार्गी। हुवे पितेब सोभरी ॥ १५॥ ७॥

भा०—हे ( सक्षणी ) एक साथ रहने वाले, (अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आय दोनों ( प्रातः ) प्रातःकाल, (सुग्म्याय) सुख प्राप्त करने के लिये (सुम्म्यं) सुखपूर्वक (स्थेन) रमण योग्य, सुख से सेवने योग्य, गृहस्थ इत्प सथ से (आ) जीवन व्यतीत करो। मैं (सोभरा) उत्तम रीति से पोपण करने वाला ( पिता इव ) पिता के समान तुम दोनों को ( हुवे ) बुलाता हूं और उपदेश करता हूं । इति सप्तमो वर्गः ॥

मनीजवसा वृषणा मदच्युता मजुङ्ग्रमाभिक्तिभिः। ष्ट्रारात्त्राचिद्भृतम्समे अवसे पूर्वीभिः पुरुभोजसा॥ १६॥

भाग—हे (मनो-जवसा) ज्ञानपूर्वक एवं मन के वेग से जाने वाले, (वृषणा) बलवान्, एवं वीर्यसेचन में समर्थ, पूर्ण युवा, (मद्वारा) हर्ष से जाने वाले, वा शत्रुओं के मद को दूर करने में समर्थ, और (पुरु-भोजसा) बहुतों की रक्षा करने वाले आप दोनों (असमे अवसे) हमारी रक्षा के लिये, (पूर्वीभिः) पूर्व विद्यमान, बल से पूर्ण (मक्षुंगमाभिः) अति वेग से जाने वाली (ऊतिभिः) रक्षाकारिणी सेनाओं सहित (आरात्तात् चित्) हमारे अति समीप और दूर भी (भूतम्) होवो। आ नो आश्र्वावद्श्विना वृर्तियासिष्टं मधुपातमा नरा।

गोमदस्या हिर्रायवत् ॥ १७॥

भा०—हे (मधु-पातमा) मधुर अन्न जल, आदि हर्षदायक पदार्थः और ज्ञान के उपभोग और रक्षा करने वाले (नरा) उत्तम छो पुरुषो ! हे (अश्विना) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (नः) हमारे (अश्वावत्) अश्वों, (गोमद्) गौओं और (हिरण्यवत्) सुवर्ण से समृद्ध (वर्त्तः) गृह में (आ यासिष्टम्) आओ, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । सुष्टावर्ग सुवीर्यं सुष्ठु वार्यमना घृष्टं रज्ञस्विना । श्रुस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विश्वा वामानि धीमहि॥१८।८।।

भा०—हे (वाजिनी-वस्) ज्ञान, बल, अन्न ऐश्वर्यादियुक्त, विद्या, सेना, कृषि, राज्यलक्ष्मी आदि के धनी स्त्री पुरुषो ! हम लोग (रक्षस्विना अनापृष्टं) 'रक्षस्' अर्थात् नाना दुष्ट जनों के सर्दार द्वारा भी बलात्कार से न पराजित होने वाला (सुष्टु) जक्तम (वार्य) धन और (सु-प्रावर्गं) शात्रुओं को वर्जन करने वाला (सु-वीर्यं) उक्तम बल युक्त, सैन्य और (वाम् आयाने) आप दोनों के आजाने पर (अस्मिन्) इस राष्ट्र में (विश्वा

वामानि ) समस्त उत्तम पदार्थं हम लोग ( आ धीमहि ) धारण करें।; इत्यष्टमा वर्गः ॥

## [ २३ ]

विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः-१, ३, १०, १४--१६, १६—२२, २६, २७ निचुदुष्णिक्। २, ४, ५,७, ११, १७, २५, २६, 🤻० विराडुब्सिक्। ६, ८, १३, १८ उब्सिक्। १२, २३, २८ पाद-निचृद्धिष्णक् । २४ श्राचीं स्वराडुष्णिक् ॥ त्रिशदृचं स्क्रम् ॥

ईळिष्वा हि प्र<u>तीव्यं श्यत्तस्य जातवेदसम्</u> । चरिष्सुधूममगृभीतशोचिषम् ॥ १॥

भा०—जिस प्रकार अग्नि ( प्रतीब्यः ) प्रत्यक्ष में कान्तियुक्त (जात-वेदाः ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं में विद्यमान, ( चरिष्णु-धूमः ) फैलने वाले भूम वाला, (अगृभीत-शोचिः) न स्पर्श करने योग्य ज्वाला वाला होता है उसी प्रकार हे मनुष्य तू ( प्रतीव्यं ) प्रत्यक्षतः कान्तिमान् तेजोमय (जात-चेदसम् ) समस्त पदार्थौं को जानने वाले, ( चिरिष्णु-धूमम् ) विश्वभर में च्यापक सञ्चालक शक्ति वाले, ( अगृभीत-शोचिपम् ) अपरिचित वा प्रत्यक्ष चक्कुओं से न दीखने योग्य तेज वाले, प्रभु परमेश्वर की (हि) अवश्या ( ईडिष्व ) उपासना कर।

द्यामानं विश्वचर्षेगेऽप्तिं विश्वमनो गिरा। <u>उत स्तेषु विष्पर्धसो रथानाम् ॥ २ ॥</u>

भा०—हे (विश्व-चर्षणे) संसार भर में प्रविष्ट, ब्यापक एक ही महान् अभु को देखने वाले ! हे (विश्व-मनः) उसी सर्वव्यापक, कामना न करने वाले, उसमें निमन्न मन वाले ! तू ( गिरा ) वाणी से ( वि-स्पर्धतः ) विविध प्रकार की स्पर्द्धाएं करने वाले, नाना ऐश्वर्यों के इच्छुक जीव की

(रथानां ) नाना रमण करने योग्य देहों के ( दामानं ) देने वाले (अग्नि) अग्निवत् तेजस्वी और ज्यापक परमेश्वर की (उत) भी (स्तुषे) स्तुति कर। येषामाबाध ऋग्मियं हुषः पृत्तश्च नियमें।

उपविदा वहिंविन्दते वसु ॥ ३॥

भा०—(ऋग्मियः) वेदमन्त्रों से स्तुति करने योग्य, (विहः) जगत् को धारण करने वाला, (आ-बाधः) दुष्ट पुरुषों को सब प्रकार से पीड़ित करने वाला, होकर (इषः पृक्षः च) उनकी इच्छा और अजादि को भी (नि-प्रभे) रोक देता है, उन पर प्रतिबन्ध लगा देता है। वह (उप-विदा) विवेक पूर्वक (वसु विन्दते) धन प्राप्त कराता है। (२) राजा अप्रणी नायक होने से 'अग्नि' है। वह स्तुति योग्य, दुष्टों का बाधक होता, अन्न, सेनादि का निग्रह, व्यवस्था करता, प्रजा के साथ आमन्त्रणा करके करहारा ऐश्वर्य संग्रह करता है।

उद्देस्य शोचिर्स्थादीहियुषो व्ये अतरम् । तपुर्जम्भस्य सुद्यती गण्श्रियः ॥ ४॥

भा० — जिस प्रकार (अस्य शोचिः उत् अस्थात्) इस मौतिक अग्नि की ज्वाला ऊपर को उठती है, वह (वि अजरम्) प्रत्येक पदार्थ को विच्छित्र करके दूर २ तक फेंकती या फैला देती हैं, (तपुः-जम्मः) अग्नि का प्रताप ही मानो उसकी दांहों के समान काष्टादि को खाजाने का साधन है। वह (सु-युत्) उत्तम कान्ति युक्त (गण-श्रीः) गणनीय, दर्शनीय शोभा से युक्त होता है। इसी प्रकार (अस्य) इस (सु-युतः) उत्तम कान्तियुक्त, तेजस्वी, (गण-श्रियः) अनुयायी सैन्य गण का आश्रयणीय, उनके बीच में शोभावान् (दीदियुषः) देदीप्यमान, (अस्य) इस राजा वा प्रभु का (वि-अजरम्) विशेष रूप से अविनाशी वा विविध प्रकार से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला, (शोचिः) तेजः (उत् अस्थात्) सर्वोन्परी उठता है और विराजता है। (तपुर्जम्भस्य) शत्रुसन्तापक शस्त्रास्त्र

<mark>बल ही उसकी जम्म या दं</mark>ष्ट्रा के समान दुष्टों शत्रुओं को हड़प जाने का सा<mark>धन</mark> होता है। (३) इसी प्रकार प्रभु की अविनश्वर दीप्ति सर्वोपिर विराजती है । वह विकृति आदि गण में विराजता और उनका आश्रय है । दुष्टों <mark>का</mark> सन्तापक बल ही उसकी महान् दाढ़ है, जिनमें दुष्ट पिसते, नाना नरक भोगते हैं। वह स्वभावतः उत्तम कान्तिमान् है।

उर्दु तिष्ठ स्वध्वर स्तवानी देव्या कृपा। <mark>श्चिभिख्या भासा वृं</mark>हुता श्चंशुक्रानिः ॥ ५॥ ९॥

भा०—हे अय्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन् ! विद्वन् ! हे (स्वध्वर) उत्तम अविनाशिन्! उत्तम हिंसारहित ! प्रजापालक ! तू ( देव्या कृपा ) तेजोयुक्त प्रजा को सुख देने वाली राजशक्ति से और ( अभि-ख्या ) सब ओर स्पष्ट घोषणा करने वाळी वा प्रसिद्ध वाणी और (भासा) कान्ति और ( बृहता ) बड़े भारी ज्ञान और बल से युक्त होकर ( ग्रुग्रुक्कनिः ) निर-न्तर अग्निवत् ग्रुद्ध, कान्तिमान् , तेजस्वी, और ( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर वा अन्यों को उपदेश वा आज्ञावचन कहता हुआ ( उत् तिष्ठ उ ) उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो वर्गः ॥

<mark>अर्रे</mark> याहिसुंशस्तिाभ<u>ीई</u>ब्या जुह्वान आनुषक्। यथां दुतो बभूर्थं हब्यवार्हनः ॥ ६॥

भा०-जिस प्रकार अग्नि ( सुशक्तिभिः हव्या आनुषक् जुह्वानः ) उत्तम वेद-स्तुतियों सहित उत्तम हन्यों का ग्रहण करता हुआ (दूतः) ताप-कारी होकर (हब्य-वाहनः भवति) हब्य, चरु आदि पदार्थों को दूर २ तक पहुंचाने में समर्थ होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) राजन् ! विद्वन् ! तू भी ( सु-शक्तिभिः ) उत्तम शासनों द्वारा ( आनुषक् ) निरन्तर ( हब्या जुह्नानः ) राजा के प्रहणयोग्य करों और विद्वानों के प्राह्म उत्तम अन्नादि पदार्थों को लेता हुआ ( दूतः यथा ) दूत, संदेश हर के समान ( हन्य- बाहनः बभूथ ) याह्य बचन और ज्ञान को पहुंचाने वाला होता है । वह तू ( याहि ) हमें प्राप्त हो ।

श्राप्ति वंः पूर्व्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्।

तम्या बाचा गृंगे तम् व स्तुषे॥७॥

भा०—हे मनुष्यों ! मैं (वः ) आप लोगों को (चर्षणीनां ) ज्ञान को देखने वाले इन्द्रियों के (होतारं ) बल देने वाले आत्मा के समान (चर्षणीनां ) ज्ञानदृष्टा ऋषियों के (पुन्यं ) सब से पूर्व विद्यमान ज्ञान और शक्ति में परिपूर्ण (अग्निः ) उस ज्ञानी प्रभु का (वः हुवे ) तुमको ज्ञानोपदेश करता हूं । और (तम् ) उस प्रभु की मैं (अया वाचा) इस व्यक्त वेदवाणी से (गृणे ) स्वयं स्तुति करता हूं और (तम् उ वः स्तुषे) उसका ही मैं आप लोगों को उपदेश करता हूं।

युक्तेभिरद्भतकतुं यं कृपा सूदयन्त इत्।

मित्रं न जने सुधितमृतावनि ॥ ८॥

भा०—(ऋताविन जनें) सत्य, वेदज्ञान एवं न्यायमार्ग का सेवन करने वाळे मनुष्य के बीच (सुधितम्) उत्तम रीति से धारित एवं (मित्रं न) मित्र, स्नेही जन के समान, प्राणप्रद, प्राणरक्षक रूप से (कृपा) अपने दया एवं जगद्-रचनादि सामर्थ्य से (अद्भुत-कृतुं) अद्भुत ज्ञान और कर्म वाळे (यं) जिसकी और सब उपासकजन (यज्ञेभिः) यज्ञों, उपासनाओं से (सूद्यन्त इत्) अति द्वित, प्रेमार्द्र होकर जळोंवत् स्वभावतः बह ही जाते हैं मैं उसीका तुमको उपदेश करता हूं। उसीकी स्तुति करता हूं।

ऋतावानमृतायवो युज्ञस्य सार्धनं ग्रिरा । उपो एनं जुजुषुर्नर्मसस्पदे ।। ९ ।।

भा०—जिस प्रकार (ऋतायवः) अन्नार्थी (नमसः पदे) अन्न के पाने के लिये (ऋतावानं जुजुषुः) अन्न के स्वामी की सेवा करते हैं उसी

प्रकार ( ऋतायवः ) सत्य ज्ञान की आकांक्षा करने वाले, पुरुष ( यज्ञस्य साधनम् ) यज्ञ को साधने वाले, (ऋतावानम् ) सत्य ज्ञान के दाता,. ( एनं ) उसको ही ( नमसः पदे ) आदर नमस्कार के योग्य प्रतिष्ठा पद पर स्थापित ( एनं ) उसकी ( गिरा ) वेदवाणी से ही ( उपो जुजुपुः ) उपासना पूर्वक सेवन और प्रेम करें।

अच्छा नो अङ्गिरस्तमं युज्ञासी यन्तु संयतः।

होता यो अस्ति विक्वा यशस्तमः॥ १०॥ १०॥

भा०—( यः ) जो ( विक्षु ) प्रजाओं में ( होता ) सब सुखों का दाता और ( यश:-तमः ) कीर्त्ति और बल में सबसे अधिक (अस्ति ) है। उसी ( अंगिरस्तमं ) सर्वश्रेष्ट, ज्ञानी और तपस्वितम पुरुष को ( अच्छा ) प्राप्त कर ( यज्ञासः ) यज्ञ और संगठित दल भी (सं-यतः सन्तु) सुस-म्बद्ध होकर आगे बहुँ । इति दशमो वर्गः ॥

श्रम्भे तब त्ये श्रज्यरेन्धानासी वृहद्भाः। अश्वा इव वृष्णस्तविष्यियः ॥ ११॥

भा०-हे (अग्ने) अप्रणी नायक! स्वामिन्! हे (अजर) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में समर्थ ? हे अविनाशिन् ! (तव ) तेरे (त्ये ) वे ( इन्धानासः ) देदीप्यमान ( तिविषीयवः ) बलवान्, ( वृषणः ) मेघवत् सुखों की और बानुओं पर शखों की वर्षा करने वाले ( वृहद्-भाः ) बड़े र प्रकाशों से चमकने वाले और (अधाः इव ) अधों वा सूर्यों के समान सृदृढ़ हैं।

स त्वं न ऊर्जापते र्यं रस्व सुवीर्यम्। प्राच न स्तोके तनेये समत्स्वा ॥ १२ ॥

🚜 भा० है ( ऊर्जा पते ) अर्ज़ों और बलों के स्वामिन् ! ( सः स्वं ) बह तू (नः ) हमें ( सुवीय ) उत्तम वीर्ययुक्त ( रिथं ) ऐखर्य ( रास्व ) प्रदान कर । (समन्तु) संप्रामों में (नः तोके तनये) हमारे पुत्र पौत्रों के निमित्त हमारे धन की (प्र-अव) अच्छी प्रकार रक्षा कर ।

यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मर्नुषो विशि । विश्वेद्धाः प्रति रज्ञांसि संघति ॥ १३ ॥

भा०—(यत् वे उ विश्पतिः) जब भी प्रजाओं का पालक (शितः) तीक्ष्ण, बलवान् (सुप्रीतः) अच्छी प्रकार तृत, प्रसन्न होकर (मनुषः विशि ) मनुष्यों के प्रजाजन के बीच विराजता है वह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी नायक (विश्वा इत् रक्षांसि प्रति सेधित ) समस्त राक्षसों को उनका मुकाबला करके दूर करता है, उनका नाश कर देता है।

श्रुष्टर्यये नवस्य मे स्तोमस्य वीर विश्पते।

नि मायि<u>न</u>स्तपुंषा रज्ञसों दह।। १४।।

भा०—हे (वीर विश्वपते ) शूरवीर प्रजा के पालक ! (असे ) तेजस्विन् ! तू (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य वचन को (श्रृष्टी) श्रवण करके शीघ (मायिनः रक्षसः ) मायावी, राक्षस, दुष्ट पुरुष को (नि दह) भस्म कर ।

न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यैः। यो श्रुव्रये दुदारा हुज्यदातिभिः॥ १५॥ ११॥

भा०—(यः) जो (अप्तये) अप्ति में (हन्य-दातिभिः) हन्य चरु की आहुतियों द्वारा (ददाशा) प्रदान करता है उसी प्रकार जो प्रजाजन (अप्तये) अप्रणी, तेजस्वी नायक राजा को (हन्य-दातिभिः) प्राह्म कर-आदि अंशों से (ददाशा) उसको प्रदान करता है (तस्या) उस पर (रिपुः मर्त्यः) शतु मनुष्य (मायया चन) माया, कुटिल बुद्धि से भी (न चन ईशीत) कभी अधिकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो विद्वानीं को अजादि से पालता है शतु उससे बुद्धि बल से बढ़ नहीं सकता। पर-मेश्वर के प्रति स्तुत्य वचनों से जो अपने को सौंपता है शतु उस पर छल कपट से वश नहीं कर सकता है। इत्येकादशो वर्गः॥ व्यश्वस्त्वा वसुविद्मुच्त्रयुरप्रीगाद्दार्थः। महो राये तमु त्वा समिधीमहि॥ १६॥

भा०—( उक्षण्युः ) जलसेचक मेघ की इच्छा करने वाला, (ऋषिः) तत्वदर्शी पुरुष (वि-अश्वः ) विशेष विद्वान् होकर (वसु-विदम् ) जीवन को प्राप्त कराने वाले सूर्य या अग्नि को (अप्रीणात्) हन्यों से तृप्त करता है, उसी प्रकार ( उक्षण्युः ) समस्त संसार को बहन करने और सुखों के वर्षक प्रभु को चाहने वाला (वि-अधः) विशेष सुख आनन्द के भोगने या प्राप्त करने वाला (ऋषिः) तत्वदर्शी पुरुष (वसु-विदम्) समस्त ऐश्वर्यों के देने वाले प्रभु को (अप्रीणात् ) प्रसन्न करे, उसकी प्रार्थना करे। हम भी ( महः राये ) बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( तम् उ त्वा ) उस तुझको (सम् इधीमहि) अच्छी प्रकार अपने हृद्य में, कुण्ड में अग्नि के समान प्रज्वलित करें।

💎 श्रायुर्जि त्वा मनेवे जातवेदसम् ॥ १७॥

भा०—( काव्यः ) कवि, विद्वान् कान्तदर्शी पुरुषों का पुत्र वा शिष्य अथवा स्वयं कवि, सर्वोपदेष्टा प्रभु का उपासक (उशनाः) कामना-वान् जीव ( मनवे ) मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये ( होतारं ) सर्व सुखदाता, ( आयर्जि ) सब प्रकार से पूज्य ( जात-वेदसं ) सर्वज्ञानी, सर्वेश्वर्यवान् ( त्वा ) तुझे ही ( वि-असादयत् ) सर्वात्मना प्राप्त करे ।

विश्वे हि त्वां सुजोषसो देवासो दूतमकत । अर्छी देव प्रथमो युज्ञियो सुवः॥ १८॥

भा०—हे (देव) प्रकाशस्वरूप! ज्ञानैश्वर्य के देने वाले! (स-जोपसः) समान प्रीति से युक्त ( विश्वे हि देवासः ) सब विद्वान् तेरी कामना करने वाले और तुझे चाहने वाले जन (त्वा) तुझ को (दूतम् अकत) अपना संदेशहर, जानदाता स्वीकार करते हैं। हे (देव) देव ! तू ही ( श्रुष्टी ) शीव ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( यज्ञियः भुवः) सर्वोपास है। ( २ ) इसी प्रकार विद्वान् लोग अग्नि, विद्युत् को एवं विद्वान् ज्ञानी को अपना संदेशहर दूत बनाते हैं। वह अग्नि ही प्रथम यज्ञ का साधन बनाया गया है।

हमं घा वीरो श्रमृतं दूतं क्रंगवीत मत्यः। पावकं कृष्णवेतिने विहोयसम् ॥ १९॥

भा०—( वीरः मत्यः ) विशेष विद्वान् मनुष्य ( पावकं ) पवित्र करने वाले ( कृष्ण-वर्त्तानम् ) पापों के नाशक व्यवहार वाले वा चित्ता-कर्षक मार्ग वाले, वा (कृष्ण-वर्त्तानं) आकर्षणशील सूर्यादि लोकों को अपने र मार्गों से संचालन करने वाले, ( विहायसं ) महान् आकाशवत्, व्यापक ( इमं घ ) इस प्रभु को ही ( दूतं ) उपास्य ( कृण्वीत ) बनावे । (२) अग्नि भी शोधक होने से पावक है, कृष्णधूम को उत्पन्न करता वा जहां से गुजरता है जलाकर काला करता है वा मनुष्य आकर्षण करने वाले व्यापक विद्युत् को संदेशहर दूत बनावे, टेलिफोन, तार, रेडियो आदि यन्त्रों में अयोग करे।

तं हुवेम यतस्रुचः सुभासं शुक्रशोचिषम् । विशामशिमजरं प्रत्नमीड्यम् ॥ २० ॥ १२ ॥

भा०—(सु-भासं) उत्तम कान्तिमान्, (शुक्र-शोचिषम्) शुद्ध प्रका-शवान्, अग्नि के समान प्रकाशस्वरूप, (तम्) उसी (विशाम् अग्निम्) प्रजाओं या देह में प्रविष्ट होने वाले जीवों को अग्नणी नायकवत् कर्म व्य-वस्था में संचालक, (अजरं) अविनाशी, (प्रत्नम्) सदातन, (ईडयम्) स्तुत्य प्रभु को हम (यत-सुचः) सुच् आदि यज्ञ साधनों के समान अपने आणों को संयम करके (हुवेम) उसकी उपासना करें। इति द्वादशो वर्गः॥

यो श्रम्मे हुव्यदातिभिराहुर्ति मर्तोऽविधत्। भूरि पोषं स धेत्ते बीरवद्यशः॥ २१॥ भा०—(यः) जो (मर्तः) मनुष्य (अस्मै) इस अग्नि की (हन्य-दातिभिः) चरु की आहुतियों द्वारा (आहुतिं) आहुति, यज्ञ, (अवि-धत्) करता है, इसी प्रकार जो (अस्मै) उस प्रभु का (हन्य-दातिभिः) स्तुत्य वचनों द्वारा (आहुतिं) प्रार्थनोपासना (अविधत्) करता है, (सः) वह (भूरि-पोपं धत्ते) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता है और (वीर-वद् यशः धत्ते) वीर पुत्रादि से युक्त यश भी प्राप्त करता है। वह पुत्रवान् यशस्वी, अन्नवान् और समृद्धिमान् हो जाता है।

प्रथमं जातवेदसम्धिं युक्षेषु पूर्व्यम् । प्रति सुरोति नर्मसा हुविष्मती ॥ २२ ॥

भा०—जिस प्रकार ( यज्ञेषु अभि प्रति हविष्मती सुग् नमसा प्रति
एति ) यज्ञों में अभि को लक्ष्य कर हविष्य से युक्त सुक्, चमसा नमस्कारयुक्त मन्त्र से आता है उसी प्रकार ( यज्ञेषु ) समस्त उपास्य एवं सत्संगयोग्य पूज्य जनों में ( पूज्येम् ) पूर्व एवं ज्ञानशक्ति आदि में पूर्ण (प्रथमं)
सबसे प्रथम विद्यमान ( जातवेदसम् ) ज्ञानवान्, सर्वेश्वर्यवान्, सर्वश्च
( अभिम् ) प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर ( हविष्मती ) ज्ञान से युक्त
( स्नुक् ) बुद्धि, वाणी ( नमसा ) आदरपूर्वक ( प्रति एति ) उसी को
प्राप्त होती और उसी का ज्ञान करती है।

श्राभिर्विधमायये ज्येष्ठाभिर्व्यश्ववत्। मंहिष्ठाभिर्मेतिभिः शुक्रशोचिषे॥ २३॥

भा०—हम ( ग्रुक-शोचिषे ) ग्रुद्ध तेज वाले, प्रकाशस्वरूप (अप्रये) ज्ञानस्वरूप प्रभु के लिये ( व्यश्ववत् ) विशेष रूप से संयतेन्द्रिय वा ज्ञानवान् होकर ( ज्येष्ठाभिः ) सर्वं श्रेष्ठ ( मंहिष्ठाभिः ) अतिप्ज्य, ज्ञानपद्ध ( आभिः ) इन ( मतिभिः ) वाणियों और बुद्धियों से ( विधेम ) उपासना करें।

नुनर्मर्च विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूप्वत्। ऋषे वैयश्व दम्यायाक्षये॥ २४॥

भा०—हे (वैयश्व ऋषे ) जितेन्द्रिय ज्ञानद्शिन् मनुष्य ! तू (द-म्याय अग्नये ) गृह में स्थापन करने योग्य गाईपत्याग्नि के समान (दम्याय अग्नये ) सब संसार को दमन करने में समर्थ, ज्ञानवान् (विहायसे ) महान् प्रभु की (स्थूर-यूपवत्) बड़े २ यूपों से युक्त यज्ञ के समान (नूनस्) अवश्य (स्तोमेभिः) वेदमन्त्रों से (अर्च) उपासना किया कर। अध्याध्म में —(स्थूरयूपवत्) स्थिर आत्मा वा सूर्य के समान सर्वप्रकाशक प्रभु की स्तुति किया कर।

श्रातिथिं मार्नुषाणां सूजं वनस्पतीनाम् । विश्वा विश्वा श्राप्तिमवेसे प्रतनमीळते ॥ २५ ॥ १३ ॥

भा०—( मानुषाणाम् ) मननशील विद्वानों ले बीच ( अतिथिम् ) अतिथिवत् पूज्य ( वनस्पतीनाम् ) तेज के पालक, सूर्यों और वनस्पतियों के ( सूर्जु ) सञ्चालक और उत्पादक ( प्रतम् अग्निम् ) सनातन ज्ञानवान् प्रभु की ( विप्राः ) विद्वान् , बुद्धिमान् पुरुष (अवसे) रक्षा और ज्ञान के लिये ( ईडते ) स्तुति करते हैं । ( २ ) लौकिक अग्नि, मनुष्यों में जाठर रूप से व्यापक, और वनस्पति काष्ठादि से उत्पन्न होता है । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

महो विश्वाँ श्रभि पतो अभि हृद्यानि मार्चुषा। श्रमे नि षित्सि नमुसाधि वृर्हिषि ॥ २६॥

भा०—हे (अमये) अमि के समान तेजस्विन् ! स्वामिन् ! तू (महतः विश्वान् सतः ) बड़े २ विश्वों और विद्यमान पदार्थों को (अभि सित्स ) व्यापता है। तू (मानुषा हव्या अभि सित्स) मनुष्यों के वचनों को स्वीकार करता है। हे प्रभो ! तू (अधि बहिंषि ) इस महान् संसार में (नमसा) बड़े भारी बळ के साथ (नि सित्स ) यज्ञ में अन्नसहित अमि के समान

विराजता है। (२) उसी प्रकार सब पर (नमसा) शख बल से राष्ट्र-प्रजाजन के ऊपर शासक रूप से विराजे।

वंस्वा <u>नो वार्यी पुरु वंस्व रायः पुैरुस्पृहीः ।</u> सुवीर्यस्य प्रजावे<u>तो</u> यशस्वतः ॥ २७ ॥

भा०—हे स्वामिन् ! तू (नः ) हमें (पुरु-वार्या) बहुत से उत्तमो-त्तम धनादि (वंस्व ) प्रदान कर । और तू हमें (प्रजावतः ) प्रजा का उत्पादक (सु-वीर्यस्य ) उत्तम वीर्यं और (यशस्वतः ) उत्तम यश, कीर्ति, बल और अन्न से सम्पन्न (नाना रायः वंस्व ) अनेक ऐश्वर्यं दे ।

त्वं वेरो सुषाम्णेऽग्ने जनाय चोदय। सदा वसो गाति यविष्ट शश्वेते॥ २८॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक ! हे (वरो) वरण योग्य ! हे (वसो) सब जगत् को बसाने और उसमें बसने वाले ! हे (यविष्ठ) अतिशय बलशालिन् ! हे सबसे बड़े दुःख दूर करने हारे ! (त्वं) तू (सदा) सब कालों (शक्षते) बहुत से (सु-साम्ने) उत्तम साम गान करने वाले स्तुतिकर्ता उपासक (जनाय) मनुष्यों के हितार्थ (राति) दान राशि और उत्तम ज्ञान को (चोदय) प्रेरित कर, प्रदान कर।

त्वं हि सुप्रतूरिं त्वं नो गोर्मतीरिषः। महो रायः धार्तिमेशे अपा वृधि॥ २९॥

भा०—हे (अग्ने) प्रकाशक! प्रकाशस्वरूप! उन्नति के मार्ग में लेजाने हारे! (त्वं हि) तू निश्चय से (सु-प्रतू: असि) उत्तम रीति से धन प्रदान करने हारा है। (त्वं) तू (नः) हमें (गोमतीः इषः) इन्द्रियों या वाणी से युक्त उत्तम इच्छाओं और भूमि, गवादि पशु समेत अन्न, (महः रायः सातिम्) बड़े भारी ऐश्वर्यं के भाग को (अप वृधि) खोल, हमें प्रदान सर।

श्रिये त्वं यशा श्रम्या मित्रावर्रुणा वह । श्रियतावाना सम्राजां पूतर्दत्तसा ॥ ३०॥ १४॥

भा०—हे (अग्ने त्वं यशाः असि) ज्ञानवन् ! हे वेजस्विन् ! तू यशःस्वरूप, कीर्तिमान् है। तू (ऋतवाना) सत्यनिष्ठ, (सम्राजा) समान भाव से तेजोयुक्त, (पूत-दक्षसा) पवित्र बळ और ज्ञान वाळे, (मित्रावरूणा) सर्व-स्नेही ब्राह्मण, और 'वरूण' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष क्षत्रिय दोनों को (महो रायः सातिम्) बड़े भारीधन का विभाग (वह) प्राप्त करा। प्रभु परमेश्वर विद्वानों को ज्ञान का और क्षत्रियों को बळ का धन देता है। इति चतुर्दशो वर्गः॥

## [ 58 ]

विश्वमना वैद्यक्ष ऋषिः ॥ १—२७ इन्द्रः । २८—३० वरोः सौषाम्णस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्दः—१, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निचृदुष्णिक् । २—५, ७, ८, १०, १६, २१—२७ उष्णिक् । १, १२, १८, २२, २८ २१ विराडुष्णिक् । १४, १४, १७, २१ पादनिचृदुष्णिक् । ११ श्राचीं स्वराडुष्णिक् । ३० निचृदनुष्टुप् ॥ त्रिंशहचं स्क्रम् ॥

सर्खाय त्रा शिषामिं ब्रह्मेन्द्रीय वृज्रिणे । स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णेवे ॥ १॥

भा० है (सखायः) मित्रों ! (बज्रिणे!) बलशाली, सर्वशक्तिमान (इन्द्राय) परमेश्वर्यवान, सर्वद्रष्टा, सर्वप्रकाशक प्रभु के (आशिषामिहि) आदरपूर्वक गुणों का वर्णन करें। मैं (धृष्णवे) दुष्टों को नाश करने, जगत् को धारण करने वाले (नृतमाय) परम पुरुषोत्तम, सर्वेश्रेष्ठ नेता की ही (वः) आप लोगों के प्रति (ऊ सु स्तुषे) अच्छी प्रकार स्तुति करता हूं।

शर्वमा ह्यसि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा। मुधैर्मधोनो त्रातं ग्रूर दाशसि॥२॥

भा०-हे ( शूर ) दुष्टों के नाशक ! प्रभो ! तू (वृत्यह्त्येन) प्रकृति के 'सरिर'मय स्वरूप में आघात या स्पन्द उत्पन्न करने वाले मेव के आघात-कारी विद्युत् के समान ( शवसा ) वल से ही तू ( वृत्र-हा) 'वृत्रहा' नाम से ( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है। हे प्रभो ! अथवा, तू (वृत्र-हत्येन शवसा) दुर्घों के नाशक वल से 'वृत्र-हा' दुष्टहन्ता प्रसिद्ध है। तू (मर्वैः ) उत्तम र ऐश्वर्यों से ( मघोनः) बड़े २ धनवानों को भी पार कर । उनसे भी अधिक ( अति दाशसि ) बहुत बहुत दान देता है।

स नः स्तवान श्रा भर र्यि चित्रश्रवस्तमम्।

निरेके चिद्यो हरिवो वसुर्देदिः॥ ३॥

भा०—हे (हरिवः) मनुष्यों वा जीवों के स्वामिन् ! (सः) वह तू ( स्तवानः ) हमें ज्ञान उपदेश करता हुआ, ( चित्र-श्रवस्तमम् ) ज्ञान-अद एवं गुरुपरम्परा से श्रवण करने योग्य ज्ञान रूप ( रियं ) धन ( नः आ भर ) हमें प्रदान कर । (यः ) जो तू (निरेके ) सर्वातिशायी पद पर विराजमान ( वसुः चित् ) सम्पूज्य, सबको बसाने हारा और (दृद्धि) सबका दाता है।

त्रा नि<u>र</u>ेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्।

<u>घृषता घृष्णो स्तर्वमान श्रा भर ॥ ४ ॥ 👚 ా 🕾</u>

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (जनानाम्) मनुष्यों के ( प्रियम् ) अति प्रीतिकारी ( निरेकम् ) सबसे उत्तम धन ( आ दर्षि ) प्रदान करता है । हे ( धृष्णो ) दुष्टों के धर्षक ! तू ( धृपता ) अपने दुप्ट-अज्ञान के नाशक बल से (स्तवमानः) जगत् भर को उपदेश करता हुआ, वा अन्यों से स्तुति किया जाता हुआ (नः आभर) हमें भी प्रिय उत्तम धन प्रदान कर।

न ते सुब्यं न दिल्लां हस्तं वरन्त श्रामुरः। न परिवाधी हरिवो गविष्टिषु ॥ ५ ॥ १५ ॥

भा०—हे (हरिवः) समस्त मनुष्यों के स्वामिन् ! हे समस्त सूर्योदि लोकों के स्वामिन् ! (गिविष्टिषु) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के अवसर में (आमुरः) अभिमुख आकर मरने मारने वाले शत्रुजन भी (ते) तुझ महाबलवान् पुरुष के (न दक्षिणं न सन्यं हस्तं) न दायें और न बायें हाथ को (वरन्त) रोक सकते हैं। वे (गिविष्टिषु न परिवाधः) वाणियों द्वारा करने योग्य यज्ञों में भी किसी प्रकार बाधा नहीं कर सकते। (२) निर्वल शत्रु बलवान् राजा के दायें बायें के सैन्य या प्रमुख नेतृ बल को भी नहीं सह सकते। वे उसकी (गिविष्टिषु) भूमियों के दान या प्रहण में वा धनुषों द्वारा करने योग्य युद्धयज्ञों में भी बाधा नहीं कर सकते। इति पञ्चदशों वर्गः॥

त्रा त्वा गोभिरित्र वृजं गोभिर्श्वेशोम्यदिवः। त्रा स्मा कामं ज<u>ितु</u>रा मुनंः पृण् ॥ ६॥

भा०—हे (अदिवः) मेघवत् उदार और पर्वतवत् दृढ़ पुरुषों के या शस्त्रवल के स्वामिन् ! (गोभिः व्रजम् इव) बैलों या अश्वों से जिस प्रकार कोई गन्तव्य मार्ग को प्राप्त करता है उसी प्रकार में (गीभिः) वाणियों द्वारा (व्रजं) प्राप्य एवं गन्तव्य परम शरणरूप (त्वा) तुझको ही (आ ऋणोमि) प्राप्त होजाता हूँ। तू (जिरतुः) स्तोता प्रार्थी के (कामं आ पृण स्म) अभिलापा को पूर्ण कर और (मनः आ पृण) उसके मन को पूर्ण कर वा उसे ज्ञान से भरपूर कर।

्र विश्वानि विश्वमनसो धिया नी वृत्रहन्तम । उप्र प्रोतुरिध षू वसो गहि॥ ७॥

भा०—हे ( वृत्र-हन्तम ) प्रकृति तःव के संचालक, प्रवर्त्तक वा दुष्टों के नाशक, हे ( उप ) अति बलवन् ! हे ( प्रणेतः ) श्रेष्ठ नायक ! हे ( वसो ) जगत् को बसाने वाले ! तू ( विश्व-मनसः नः ) सबमें प्रविष्ट विश्वात्मा प्रभु के दिये हम लोगों की (धिया) बुद्धि कर्मानुसार (नः अधि गहि) हमें प्राप्त हो और हम पर शासन कर।

व्यं ते श्रम्य वृत्रहन्विद्यामं शूर नव्यंसः। **ा वसोः स्पार्हस्य पुरुहू**त रार्धसः ॥ ८ ॥

भा०-हे ( बृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! प्रकृति तत्व के संचालक ! प्रवर्त्तक ! हे ( ग्रूर ) शक्तिशालिन् ! हे (पुरु-हूत) सवजनों से स्तुतियोग्य, सवों से नाना प्रकारों से स्तुत्यरूप में स्वीकृत ! (वयं) हम लोग (ते) तेरे (अस्य ) इस ( नन्यसः ) अति नवीन वा स्तुतियोग्य ( वसोः ) सबको अपने भीतर बसाने वाले (स्पाईस्य ) मनोहर, अभिलवणीय (राधसः ) धनैश्वर्यं का (विद्याम) ज्ञान और लाभ करें।

इन्द्र यथा ह्यस्ति तेऽपरीतं नृतो शर्वः। श्रमुक्ता रातिः पुरुहृत दाशुषे ॥ ९॥

भा० है ( नृतो ) सबको अपनी इच्छा पर नचाने या यथेच्छ संचालित करने वाले हे ( पुरुहूत ) बहुधा स्तुत्य ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य-वन् ! ( यथा ) जैसा ( ते ) तेरा ( शवः ) बल (अपरीतं अस्ति )अवि-नाशित, तुझसे कभी पृथक् नहीं होता । उसी प्रकार (दाशुपे ) दानशील उपासक के लिये भी तेरा (रातिः) दान भी (अमृक्ता) कभी नष्ट नहीं होता।

श्रा वृषस्व महामह महे नृतम राधसे। दृळ्हश्चिद्द्य मघवन्मघत्त्ये ॥ १० ॥ १६ ॥

भा०—( महामह ) बड़ों से बड़े ! महतो महीयान् ! सर्वपूज्य ! हे ( नृ-तम ) सर्वश्रेष्ठ नायक ! हे पुरुषोत्तम ! तू (महे राधसे) बड़े भारी ऐश्वर्य के लिये (आ वृपस्व) स्वयं वलवान् बन । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन्! तू ( मवत्तये ) ऐश्वर्य दान करने के लिये ( इडः चित् ) इड़ से इड़ को ( हुद्य ) विदीर्ण कर । उसको दयाई कर । इति पोडशो वर्गः ॥

न् श्रन्यत्रो चिदद्रिवस्त्वज्ञो जग्मु<u>रा</u>शसः । मर्घवञ्छुग्धि तव् तन्ने ऊतिभिः ॥ ११ ॥

भा०—है (अदिवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन् ! (नः आशसः) हमारी आशाएं (त्वत् अन्यत्र चित् जग्मुः) तुझ से अन्य में भला क्योंकर जावें। हे (मधवन्) ऐश्वर्यवन् ! (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाकारिणी शक्तियों से तू (नः तत् शिध) हमें वही आशाएं या कामनाएं प्रदान कर ।

नहां ने न नेतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे।

राये द्यम्नाय शर्वसे च गिर्वणः॥ १२॥

भा० है (नृतो) सब के नायक! (अंग) है (गिर्वणः) वाणी हारा, प्रार्थनीय! मैं (राधसे) आराधना करने और (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने किये और (द्युम्नाय) तेज, यश और (श्वर्य) बल प्राप्त करने के लिये (त्वत् अन्यं) तुझ से दूसरे को (न विन्दामि) नहीं पाता हूं।

एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिवाति सोम्यं मधुं।

प्र रार्घसा चोदयाते महित्वना ॥ १३ ॥

भा०—जो परमेश्वर (राधसा) अपनी आराधना वा वशीकारक ऐश्वर्य से और (मिहित्वना) महान् सामध्यें से (प्र चोदयाति) समस्त जगत् को और जीव संसार को अच्छी प्रकार, ठीक राह पर प्रेरित करता है और जो (सोम्यं मधु) उत्पन्न होने वाले जगत्, अन्न वा जल को जीव के सदश (पिबाति) पी लेता वा खालेता, अपने भीतर लीन करलेता है, उस (इन्द्राय) महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु परमेश्वर के लिये (इन्द्रम्) इस प्रेमार्द आत्मा को उसकी ओर (आ सिज्जत) प्रवाहित कर, आत्मा को उसी की ओर प्रवृत्त कर।

उपो हरीणां पितं दत्तं पृञ्चन्तंमब्रवम् । नुनं श्रुधि स्तु<u>व</u>तो श्चश्च्यस्यं ॥ १४ ॥

भा०-में (हरीणां पतिम्) सूर्यं चन्द्रादि लोकों, और मननशील पुरुषों के पालक, ( दक्षम् ) सब पापों के भस्म करने वाले, वा कर्म करने वाले ( पृञ्जन्तम् ) सब के स्नेही, प्रभु को लक्ष्य करके ( उप ब्रवम् उ ) उपासना, प्रार्थना करता हूं। ( नूनं ) अवश्य, निश्चय करके (अश्व्यस्य) इन्द्रियों के द्वारा सुख दुःखों के भोक्ता, वा मन, इन्द्रियादि के स्वामी (स्तुवतः) स्तुतिकर्त्ता जीव की तू ( श्रुघि ) प्रार्थना को श्रवण कर।

नहां न्या पुरा चन जुज्ञे चीरतर्रस्त्वत्। नकी राया नैवधा न भन्दना ॥ १५ ॥ १७ ॥

भा०-(अंग) हे प्रभो! (पुरा चन) पहले भी, और अब भी ( त्वत् ) तुझ से अधिक ( वीरतरः ) बड़ा वीर, जगत् संचालक, और निविध विद्याओं का उपदेष्टा, ( निह जज्ञें ) नहीं पैदा हुआ, और (निकः राया ) न कोई ऐश्वर्य से (न एवथा ) न ज्ञान, और रक्षण सामध्य से और ( न भन्दना ) न जगत् के कल्याण और सुखदायक सामर्थ्य से तुझ से कोई बड़ा है, न होगा। इति सप्तदशो वर्गः॥

एदु मध्वी मुदिन्तरं सिञ्ज वाध्वर्यो अन्धसः। एवा हि बीरः स्तवंते सदावृधः ॥ १६॥

भा०—( वीरः एव हि ) वीर, विद्वान् ( सदा-वृधः ) सदा सबको बढ़ाने वाला ही ( स्तूथते ) स्तुति करने योग्य है। हे ( अध्वर्यों ) अवि-नाशिन् ! तू ( अन्धसः ) अन्न के समान प्राणपोपक ( मध्वः ) जलवत् शान्तिदायक आनन्द रस से ( मदिन्तरं ) अतिशय आनन्ददायक आत्मा को (आ सिञ्च इत्) आ, सेचन कर, उसकी वृद्धि कर।

इन्द्रं स्थात हरीणां निकेष्टे पूर्व्यस्तुतिम्।

उदानंश शर्वसा न भन्दना ॥ १७ ॥

भा०—हे (हरीणां स्थातः) मनुष्यों के बीच वा अश्व सेनाओं के बीच सोनापति के समान सर्वोपिर विराजमान ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते पूर्व स्तुतिम् ) तेरी पूर्व विद्यमान और पूर्ण स्तुति को ( शवसा ) बल या ज्ञान से भी ( निकः उत् आनंश ) कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता और ( न भन्दना उत् आनंश ) सुख, कल्याण और ऐश्वर्य से भी कोई नहीं बढ़ सकता।

तं <u>चो वाजानां पतिमहूमिहि श्रवस्य</u>वः। श्रप्रायुभिर्यक्षेभिर्वावृधेन्यम् ॥ १८॥

भा०—( अप्रायुभिः ) आयु से रहित दीर्घायु वा अप्रमादी पुरुषों और ( यज्ञिभिः ) यज्ञों, उपासनादि सत्कर्मों से ( वाबृधेन्यम् ) अति वृद्धिशील, ( वाजानां पतिम् ) आप सबके ज्ञान, ऐश्वर्यादि के पालक उसको (नः) हम ( अवस्यवः ) ज्ञान, कीर्त्ति और अज्ञादि के इच्छुक होकर ( अहूमहि ) पुकारते, उसीकी उपासना करते हैं।

पतो न्विन्द्वं स्तवाम् सर्खायः स्तोम्यं नर्पम् । कृष्टीर्यो विश्वा श्रुभ्यस्त्येक् इत् ॥ १९ ॥

भा० — हे (सखायः) मित्रजनो ! (एत उ नु) आप छोग आओं न भछा, (स्तोम्यं नरं) स्तुति करने योग्य सर्वप्रणेता पुरुष की (स्तवाम) स्तुति करें, (यः विश्वाः कृष्टीः) जो समस्त मनुष्यों के प्रति (एक इत् अभि अस्ति) एक, अद्वितीय, सबके प्रति समान रूप से उपास्य है।

श्रगीरुघाय गुविषे युद्धाय दस्म्यं वर्चः । घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २०॥ १८॥

भा०—हे बिद्वान् लोगो (अगो-रुधाय) जो पुरुष आप लोगों की वाणी पर रोक न करे, और (गविषे) जो आपकी वेद वाणी को चाहे, उस (द्युक्षाय) तेजस्वी पुरुष के लिये (घृतात् स्वादीयः) घी से भी अधिक स्वाद, शान्तिप्रद, और (मधुनः च) मधुवा अन्न से भी अधिक मधुर, पृष्टिप्रद, बलप्रद (दस्म्यं वचः) दर्शनीय वा ज्ञान के नाशक वचन का (वोचत) उच्चारण करो। इत्यष्टादशो वर्गः॥

यस्यामितानि बीर्याः न राधः पर्यतवे। ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१ ॥

भा०—(यस्य) जिसके (वीर्या अमितानि ) वीर्य अपरिमित हैं और ( राधः ) जिसके धनैश्वर्य ( पर्येतवेन ) पूर्णतया जाने नहीं जा सकते और ( यस्य दक्षिणा ) जिसका बल और दान भी ( ज्योतिः न ) सूर्य प्रकाश के समान ( विश्वम् अभि अस्ति ) सबके प्रति समान रूप से प्राप्त है।

स्तुहीन्द्रं व्यश्ववद्नूर्मि वाजिनं यमम्। श्रुयों गयं मंहमानं वि दाशुषे ॥ २२ ॥

भा०-उस (अनुर्मिम्) तरङ्ग या धारा से रहित प्रशान्त और अगाध, ( वाजिनम् ) ज्ञान और ऐश्वर्यं के स्वामी, (यमम् ) सर्वनियन्ता, । (इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् , प्रभु को ( वि-अश्ववत् ) विविध अश्वों, इन्द्रियों से युक्त आत्मा के समान ही (स्तुहि) स्तुति कर और (दाशुपे) भक्त को ( गयं मंहमानं ) प्राण और देह, गृहादि देने वाले उस स्वामी की स्तुति कर जो (अर्थः ) स्वामी (वि ) विविध प्रकार से ऐश्वर्य प्रदान करता है।

एवा नुनमुप स्तुहि वैयेश्व दशमं नवम । सुविद्वांसं चुर्कृत्यं चुरणीनाम् ॥ २३ ॥

भा०-हे ( वैयश्व ) विविध अश्वीं, अश्वसैन्यों वा भोक्ता शासकों से युक्त सेनापति के समान, विविध अश्वों, प्राणों के स्वामिन् ! आत्मन् ! ·तू ( नूनम् ) अवश्य ( दशमं ) नव प्राणों के बीच (दशमम् ) दशवें औ<mark>र</mark> (चरणीनाम्) आचरण करने वालों में भी (सुविद्वांसं) उत्तम ज्ञानी विद्वान् और (चर्कृत्यं) कार्य करने वाले ज्ञानवान् कर्मवान् आत्मा की (उप स्तुहि) स्तुति वा उपदेश कर।

वेत्था हि निर्ऋतीनां वज्हस्त परिवृजम् । अहररहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ २४॥

भा०—( ग्रुन्ध्युः) सर्वशोधक सूर्यं जिस प्रकार (परिपदाम् निर्ऋ-तीनां ) चारों ओर चलने वाली भूमियों के ( परिवृज्ञं वेत्ति ) परिक्रमा-मार्गं को जानता है उसी प्रकार हे ( वज्र-हस्त ) बाहुवीर्यं, राजन्, शक्ति-शालिन् प्रभो ! तू ( अहरहः ) दिन प्रतिदिन ( परिपदाम् ) निरन्तर चलने वाले ( निर्ऋतीनां ) लोकों के ( परिवृत्रं ) जाने योग्य मार्गं को ( वेत्थ ) जानता है और ( ग्रुन्ध्युः ) सब दुःखों और पापों का सूर्यं वा अग्निवत् शोधन करने वाला है ।

तिद्देन्द्राव त्रा भेर येना दंसिष्ठ कृत्वेने। द्विता कुत्सीय शिक्षथो नि चौदय॥ २५॥ १९॥

भा०—हे (दंसिष्ठ) दुष्टों और दुःखों के नाशक !तू (येन) जिस रक्षा सामर्थ्य से (कृत्वने कुत्साय) कर्म करने में तत्पर स्तुतिकर्ता भक्त-जन के (द्विता शिक्षथः) इस और उस दोनों लोकों के दुःखों को शिथिल कर देता है तू (तत्) उसी (अवः) रक्षा और ज्ञान को हमें (आभर) प्रदान कर । (नि चोदय) उसी से हमें नित्य सन्मार्ग में प्रेरित कर । इत्येकोनविंशों वर्णः॥

तम्री त्वा नुनमीमहे नव्यं दंसिष्ठ संन्यसे। स त्वं नो विश्वा श्राभमातीः सुन्नाणिः॥ २६॥

भा०—हे (दंसिष्ठ) दुःखों के नाशक ! (नूनं) निश्चय (त्वा तम् उ) उस पूज्य तुझ (नव्यं) स्तुति योग्य को ही (संन्यसे) सर्व वासना और बन्धनों के त्यागने के लिये, (ईमहे) हम याचना करते हैं। (सः स्वं) वह तू (सक्षणिः) सब दुःखों का नाशक, सबका पराजयकारी होकर (विश्वाः अभिमातीः) समस्त अभिमानी जीवों को पराजित करता है।

य ऋजादंहसो मुचद्यो वार्यात्स्रप्त सिन्धुंषु।

वर्धर्दासस्य तुविनृम्ण नीनमः ॥ २७ ॥ भा०—( यः ) जो प्रभु ( ऋक्षात् ) मनुष्यों के नाश करने वाले, रीछ के समान भयंकर, एवं मनुष्यनाशक दुष्ट पुरुषवत् दुःखदायी (अंहसः)
पाप से ( मुचत् ) मुक्त करता है ( यः वा ) और जो, ( सप्त-सिन्धुषु )
वेग से जाने वाले जलों में विद्युत्-बल वा जल को ( अर्थात् ) प्रेरित
करता है, हे ( तुवि नुमण ) बहुत से ऐश्वर्यों के स्वामिन् ! तू ( दासस्य )
सूर्य या पवनवत् जलप्रद मेघ में, दुष्ट पुरुष के नाशार्थ ( वधः नीनमः )
हिंसाकारक अस्त का प्रहार कर ।

यथा वरो सुषाम्णे सुनिभ्य त्रावहो रियम्। इयेश्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥ २८॥

भा०—हे (वरो) श्रेष्ठ पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार तू (सुषाम्ने) उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वाले, उत्तम निष्पक्षपात और (सिनम्यः) उत्तम दान पात्रों को (रियम् भावहः) ऐश्वर्य प्राप्त कराता है उसी प्रकार हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यशालिन् ! हे (वाजिनी-विति) ऐश्वर्य सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! तू भी (व्यश्वेभ्यः) विजितेन्द्रिय पुरुषों को (रियम्) अन्नेश्वर्य (आ वहः) प्राप्त करा। वर वधू दोनों को चाहिये कि वे सत्पात्रों में दान दिया करें। इसी प्रकार परमेश्वर 'सुसामा' सम्यग् दृष्टि और समदर्शी तथा भक्तजनों को ऐश्वर्य देता है। और सुभगा प्रकृति भी अश्व अर्थात् विविध इन्द्रियों से सम्पन्न जीवों को अपनी विभूति देती है।

त्र्या नार्यस्य दिल्लीणा व्यश्वाँ पतु सोमिनीः। स्थूरं च रार्धः शतवत्सहस्रवत्॥ २९॥

भा०—( नार्यस्य ) मनुष्यों में श्रेष्ठ और उनके हितैषी (सोमिनः) ऐश्वर्यवान् पुरुष की (दक्षिणा) दान का द्रव्य (वि-अश्वान्) विविध विद्याओं में पारंगत एवं जितेन्द्रिय पुरुषों को (आ एतु) प्राप्त हो। वा (सोमिनः) पुत्र शिष्यादि के गुरुजनों को प्राप्त हो और उसका (स्थूरं) स्थायी (शतवत् सहस्रवत्) सौ, हज़ार संख्या वाला (राधः) धन भी ऐसे ही पुरुषों को प्राप्त हो। परमेश्वर नरों, जीवों का स्वामी होने से नर्य

वा 'नार्य' है । उसका दान विविध इन्द्रियोपभोगभूमियों में वर्त्तमान कर्मफल वाले जीवों को प्राप्त होता है।

यस्वा पृच्छादीजानः कह्या कह्याकते।

पृषो अपश्चितो बलो गोमतीमवं तिष्ठित ॥ ३०॥ २०॥ भा०—( कुहया-कृते ) आत्मा वा प्रभु उपास्य कहां है ? इस प्रकार की जिज्ञासा करने वाली हे बुद्धे ! (ईजानः ) देवोपासना करने वाला (यः ) जो पुरुष (त्वा पृच्छात् ) तुझ से पूछता है कि (एषः अपश्चितः) वह संसार वन्धन से दूर देहादि में अनाश्चित (वलः = वरः) सब से वरणीय, सबको ज्यापने वाला प्रभु (कुह्या ) कहां है तो इसका समाधान श्रवण कर । (एषः ) वह (वलः ) सर्वज्यापक प्रभु (गोमतीम् ) इन्द्रिय और वाणी से युक्त इस चिक्त भूमि को (अव ) नीचे छोड़ कर, (तिष्ठति ) उसके भी जपर परम अवर्णनीय रूप में विद्यमान है । इति विंशो वर्गः ॥

### [ २५ ]

विश्वमना वैयश्व ऋषिः॥ १—६, १३—२४ मित्रावरुगौ। १०—१२ विश्वेदेवा देवताः॥ छन्दः—१, २, ४—६, १६ निचृदुष्णिक्। ३, १०, १३—१६, २०—२२ विराडुष्णिक्। ४, ११, १२, २४ उष्णिक्। २३ श्राचीं उष्णिक्। १७, १० पादनिचृदुष्णिक्॥ चतुर्विशत्युचं स्क्रम्॥

ता <u>वां</u> विश्वस्य <u>गोपा देवा देवेषुं यक्तियां।</u> ऋतवाना यजसे पूतर्दत्तसा ॥ १ ॥

भा०—(ता वां) वे आप दोनों (विश्वस्य) समस्त विश्व के वा सबके (गोपा) पालक (देवेषु) विद्वान् मनुष्यों के बीच में (यज्ञिया देवा) पूजा सत्कार के योग्य, दानशील और तेजस्वी होवो। आप दोनों (ऋतावाना) सत्य न्यायवान्, (पूत-दक्षसा) पवित्र बल वा ज्ञान वाले जनों को हे मनुष्य! तू (यजसे) पूजा कर।

मित्रा तना न रथ्या वर्रणो यश्च सुक्रतः। सुनात्सुंजाता तनेया धृतवेता ॥ २ ॥

भा०—स्त्री पुरुष कैसे हों ? वे दोनों ( मित्रा ) स्नेहवान् ! ( रथ्या न तना ) रथ में लगे दो अर्क्षों वा रथ में विराजमान रथी सारथी <mark>के</mark> समान शरीर में सुशोभित और (वरुणः) वरण करने योग्य पुरुष भी ऐसा हो ( यः च सुक्रतुः ) जो स्वयं उत्तम कियावान् , बुद्धिमान् हो । वे दोनों (सनात्) सदा (सु-जाता) उत्तम वंश और गुणों में शिक्षित और ( तनया ) माता पिता के उत्तम पुत्र और ( धत-व्रता ) व्रत को धारण करने वाले हों। अर्थात् तनया, कन्या स्वयं स्नेहवती, रथ में चढ़ने योग्य उत्तम कर्मकुशल, सुजाता, सुपुत्री वतधारिणी हो और वर भी स्नेही. गृहस्य रथ के योग्य, सुकर्मा, सुजात और व्रती हो।

ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा।

मही जजानादितिऋतावरी ॥ ३॥

भा०—( प्र-महसा ) अति उत्तम तेजस्वी ( विश्व-वेदसा ) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी (ता ) उन दोनों (माता ) उत्पन्न करने वाली (ऋतावरी) सत्य व्रत का वरण करने वाली, (अदितिः) अखण्ड व्रत-पालिनी ( मही ) पूज्या ( माता ) जननी ही ( असुर्याय ) बल पराक्रम के लिये ( जजान ) पैदा करता है।

महान्तां मित्रावर्ष्णा सम्राज्ञां देवावर्सुरा। 🧻 🚃 ऋतावीनावृतमा घोषतो बृहत् ॥ ४॥

भा०—वे दोनों ( महान्ता ) गुणों में महान् , ( सम्राजा ) अच्छी प्रकार दीप्तिमान्, तेजस्वी, (देवा) दानशील (असुरा) बलवान्, शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, ( ऋतावानी ) सत्य ज्ञान से युक्त, दोनों ( बृहत् ऋतम् आ घोषतः ) बड़े भारी सत्य ज्ञान, वेद और न्याय की घोषणा किया करें, उसका पठन, पाठन और उपदेश किया करें।

नपाता शर्वसो महः सून् दर्त्तस्य सुक्रत्। स्वयः । । स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्व

भा०—दोनों ( महः शवसः नपाता ) बड़े भारी बलके पालक और ( महः दक्षस्य सून् ) बड़े भारी बल और धर्म के उत्पादक और परिचालक ( इपः ) अन्न के ( सृप्रदान् ) विस्तृत रूप से देने वाले होकर ( वास्तु अधि ) बड़े २ गृहों में ( क्षितः ) निवास करें । इत्येकविंशो वर्गः ॥

सं या दार्नुनि येमथुर्दिव्याः पार्थि<u>नी</u>रिषः । नर्भस्व<u>ती</u>रा वां चरन्तु वृष्टयः ॥ ६ ॥

भा०—(या) जो आप दोनों (दान्ति) दान योग्य वीयों, धनों का (सं येमथुः) संयमपूर्वक रक्षा करते रहे उन (वां) आप दोनों को (नभस्वतीः) आकाश की, (दिन्या) अन्तरिक्ष की (वृष्टयः) वृष्टियां और (पार्थिवीः इवः) पृथिवी पर उत्पन्न होने वाले अन्न (आचरन्तु) आस हों।

अधि या बृहतो दि<u>वी</u>भी युथे<u>व पश्यंतः।</u> अस्तावाना सम्राजा नर्मसे हिता।। ७॥

भा०—(अभि यूथा इव) जिस प्रकार गौओं के समूहों को उनके पालक जन देखते हैं उसी प्रकार (या) जो (बृहतः दिवः अधि प्रयतः) बड़े भारी कामनाओं वा अभिलोषाओं को देखते हैं वे दोनों (ऋतावाना) सत्य और धन वाले, (सम्राजा) उत्तम दीप्ति से दीप्तिमान् होकर (नमसे) अब और बल को प्राप्त करने के लिये (हिता) परस्पर हिताचरण करें वा स्थिर भाव से रहें।

ऋतार्वा<u>ना नि वेंदतुः साम्राज्याय सुकर्तू ।</u> भृतर्वता <u>चित्रियां चत्रमांशतुः ।। ८ ॥</u>

भा०—(ऋतावाना) सत्य न्याय के स्वामी होकर (धत-व्रता) व्रत, नियम के धारण करने वाले (क्षत्रिया) बल, और धन के स्वामी ( साम्-राज्याय ) साम्राज्य पालनार्थ ( सु-क्रत् ) उत्तम कर्म वाले होकर ( क्षत्रम् आशतुः ) बल ऐश्वर्यं को प्राप्त करें ।

श्रद्शश्चिद्गातुवित्तरानुख्वरान् चर्चसा ।

नि चिन्मिषन्ता निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ९॥

भा०—वे (अक्ष्णः चित् गातुवित्तरा ) आंख से भी अधिक मार्ग जानने वाले, वा आंखों वा इन्द्रियमात्र के भी इशारों को खूब समझने वाले हों। वे दोनों (अनुल्वणेन) सोम्य (चक्षसा ) दृष्टि वा (अनुल्वणेन वचसा ) कोमल, दुःख न देने वाले हृद्यहारी वचन से (निमिषन्ता ) नियम से व्यवहार करने वाले (नि-चिरा) खूब चिरायु होकर (नि चिक्यतुः ) पूजा सत्कार योग्य होवें।

उत नी देव्यदितिरुरुष्यतां नासत्या।

उ<u>ठ</u>ष्यन्तुं मुरुतो वृद्धश्चसः ॥ १० ॥ २२ ॥

भा०—(उत ) और (देवी अदितिः) उत्तम सुख देने वार्ळी विदुषी छी माता और (नासत्या) असत्य व्यवहार से रहित माता पिता (नः उरुष्यताम्) हमारी रक्षा करें। और (वृद्ध-शवसः) बड़े बळी और अधिक ज्ञान वाळे पुरुष (मरुतः) शातुओं को मारने वाळे वा वायुवत् जीवनप्रद, दूरगामी विद्वान् क्षत्रिय और वैश्य जन (उरुष्यन्तु) हमारी रक्षा करें। इति द्वाविंशो वर्गः॥

ते नी नावमुंरुष्यत दिवा नक्षं सुदानवः। श्रारिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥ ११ ॥

भा०—हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुषो ! (ते) वे आप लोग ( दिवा नक्तं ) दिन और रात ( नः नावम् ) हमारी नौका वा प्रेरणा करने षोग्य यान की ( उरुष्यत ) रक्षा करो । और हम ( अरिष्यन्तः ) विना पाहित हुए किसी का हिंसा न करते हुए ( पायुभिः ) पालक करने वालों के साथ ( सचेमहि ) सदा संघ बना कर रहें। श्रिष्ठे विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे । श्रिष्ठि स्वयावन्तिसन्धो पूर्वाचेत्तये ॥ १२ ॥

भा०—( वयम् ) हम लोग ( अरिष्यन्तः ) किसी की हिंसा न करते हुए, स्वयं भी पीड़ित न होते हुए, ( अव्रते ) अहिंसक (सु-दानवे) उत्तम दानशील, ( पूर्व-चित्तये ) पूर्ण ज्ञानी और सबसे पूर्व कर्मकर्ता, पूर्ण संसार के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति करें । हे (स्व-यावन् ) अपने ही सामर्थ्य से संसार को चलाने हारे ! हे ( सिन्धो ) समुद्रवत् गम्भीर, आनन्द रस के सागर ! तू ( श्रुधि ) हमारी प्रार्थना को श्रवण कर ।

तद्वार्यं वृशीमहे वर्रिष्ठं गोपयत्यम् । मित्रो यत्पान्ति वर्ष्णो यर्दर्यमा ॥ १३॥

भा०—( यत् ) जिस धन और बल की (मित्रः) स्नेहवान्, मृत्यु से रक्षक, ( यत् वरुणः ) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सब दुःखों का वारक, और ( अर्थमा) शत्रु वा दुष्टों का नियन्ता पुरुष ( पान्ति ) रक्षा करते वा उपभोग करते हैं हम ( तत् ) उस ( वार्यं ) वरण करने, दुःखों को दूर करने वाले ( विरिष्ठं ) सर्वश्रेष्ठ, ( गोपयत्यम् ) सबके पालक धन वा बल की ( वृणीमहे ) थाचना करते हैं।

्र उत नः सिन्धुंर्पां तन्मुरुतस्तद्ध्विनां । इन्द्रो विष्णुंर्मींड्वांसः सुजोर्षसः ॥ १४॥

भा०—(अपां सिन्धः) जलों का बहने वाला प्रवाह, (मरुतः) शात्रुहन्ता बलवान् पुरुष और वैश्यगण, (अश्विना) अश्वारोही योद्धा और वंशी, सारथी, (इन्द्रः) सेनापित, राजा, (विष्णुः) व्यापक सामर्थ्यवान् वा विविध विद्याओं में निष्णात ये सब (मीद्वांसः) प्रजापर सुखों की वर्षा करने वाले और (स-जोषसः) एक समान सब से प्रीति रखने हारे होकर (नः तत् तत्) हमारे उन २ धनों की रक्षा करें और दें।

ते हि ष्मा <u>बनुषो नरोऽभिमाति</u> कर्यस्य बित्। निग्मं न चोद्रीः प्रतिष्ठनित भूर्यीयः ॥ १५ ॥ २३ ॥

भा०—(ते हि) वे (भूणंयः) जगत् के पोषक (नरः) नायक पुरुष, (वनुषः) शत्रुओं के नाशक और सेवा योग्य जन (कयस्य चित् अभिमातिं) किसी भी प्रतिद्वन्द्वी के अभिमान को (तिग्मं क्षोदः न) तीक वेग से जाने वाले जल के समान (प्रति व्यन्ति) विनाश कर सकते हैं। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

श्रयमेक इत्था पुरूष चेष्टे वि विश्पतिः । तस्य वृतान्यनु वश्चरामसि ॥ १६॥

भा०—( अयम् एकः ) यह एक ( पुरुः ) पालक, सबकी अभिला-षाओं को पूर्ण करने वाला, ( विश्पतिः ) प्रजाओं का पालक हो । (इत्था) इस प्रकार सत्य न्याय को वह ( वः वि चष्टे उ) विविध या विशेष प्रकार से तुम सब के व्यवहारों को सूर्यवत् देखता है। ( तस्य बतानि ) इस प्रजापति के उपदिष्ट और कृत कर्मों का हम ( अनु चरामिस ) अनुकरण करते हैं।

श्रनु पूर्वीरयोक्यो साम्राज्यस्य सिश्चम । मित्रस्य वता वर्षणस्य दीर्घश्रत् ॥ १०॥

भा०—(साम्राज्यस्य) महान् साम्राज्य के मालिक प्रभु के (पूर्वाणि) पूर्व विद्यमान वा पूर्ण, त्रुटिरहित (ओक्या) भुवनों, या गृहों के व्यवस्थापक नियमों को (अनु सिक्षिम) पालन करें। (मित्रस्य) सर्वस्नेही, (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ (दीर्घ श्रुतः) दीर्घंदर्शी, बहुज्ञ, पुरुष के (ब्रता) कर्मों का हम अनुकरण करें।

परि यो रशिमना दिवो अन्तानम्मे पृथिव्याः । डमे श्रापेष्टी रोद्सी महित्वा ॥ १८ ॥ भा०—(यः) जो परमेश्वर (रशिमना) तेजीवत् व्यापक सामर्थ्यं से (दिवः पृथिव्याः अन्तान्) आकाश और भूमि इनकी परली सीमाओं को भी (परि ममें) मापता है। वहीं (महित्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (उभे रोदसी) आकाश और भूमि दोनों लोकों को (आ पत्रौ) पूर्ण करता है।

उदु ष्य श<u>रे</u>णे द्विवो ज्योतिरयंस्त सूर्यः। श्रुग्निन शुक्रः संमिधान श्राहुतः॥ १९॥

भा०—(सः) वह (दिवः शरणे) प्रकाश को बखेर कर दूर र तक फैलाने में (सूर्यः) सूर्य के समान (ज्योतिः) स्वयं प्रकाशस्वरूप प्रभु (शरणे) इस महान् विश्व में (उत् अयंस्त) सबके ऊपर विराज कर सब को वश करता है। वह (अग्निःन शुकः) अग्नि के समान देदीप्यमान, (सिमधा आहुतः न) काष्ट से आहुति युक्त चमकने वाले अग्नि के तुल्य ही (आहुतः) सबसे स्तुति किया जाता है।

वची द्वीर्घप्रसद्मनीशे वाजस्य गोमतः। ईशे हि पित्वीऽविषस्य दावने ॥ २०॥ २४॥

भा०—जो (गोमतः वाजस्य) गो, भूमि, वाणी और इन्द्रियों से युक्त (वाजस्य) ऐश्वर्य, ज्ञान और विभूति का (ईशे) स्वामी है और जो (अविषस्य) विषरहित (पित्वः) अन्न के (दावने) देने में (ईशे हि) निश्चय से सबका स्वामी है उस (दीर्घ प्रसद्यानि) महा-भवन के समान सब के शरणदाता वा महाभवनवत् विश्व के स्वामी के विषय में (वचः) स्तुति वाणी का प्रयोग किया करो। (२) इसी प्रकार जो राजा बड़े भवन में रहता, भूमि पशु सम्पदा स्वामी, और शुद्ध अन्न को देने में समर्थ है उसी से प्रजा शरण की प्रार्थना करे। इति चतुर्विशो वर्गः॥

तत्सूर्ये रोदंसी उमे दोषा वस्तोरुपं ब्रुवे। भोजेष्वसमाँ श्रभ्यचेरा सर्दा ॥ २१॥ भा०—( दोषा वस्तोः ) दिन और रात ( उमे रोदसी ) आकाश

वा सूर्य और पृथिवी, समस्त जगत् के (सूर्यम् ) संचालक, प्रकाशक, सूर्यंवत् तेजस्वी (तत्) उस मभु की मैं (उप बुवे) स्तुति करता हूं। हें प्रभो ! तू ( सदा ) सब काल, ( अस्मान् ) हमें ( भोजेपु ) पाल<mark>क</mark> जनों और भोगेंश्वर्य देने वाले लोकों में (अभि उत् चर ) उन्न<mark>ति</mark> की ओर ले जा।

ऋजमुं च्रायायंने रज्तं हर्रयाणे। रथं युक्तमंसनाम सुषामंशि ॥ २२ ॥

भा०-जिस प्रकार (उक्षण्यायने ) बलवान् बैल या अश्व से जाने योग्य, वां (हरयाणे ) हरणशील वेगवान् अश्वों या यन्त्रों से जाने योग्य ( सु-सामनि ) उत्तम समभूमियुक्त मार्गों में ( ऋज्रम् ) ऋजु, वेग से, जाने वाले, (रजतं) सुन्दर, (युक्तं) अर्थों से जुते (रथं) रथ को ( असनाम ) उपयोग करते हैं इसी प्रकार हम लोग ( सु-सामनि) सबके प्रति समान भाव से रहने वाले, सुखप्रद, (उक्षण्यायने ) बलवान्, सुख-सेचक पुरुषों के भी आश्रय स्थान, (हरयाणे ) दुःखों के हरने वाले, प्रभु के अधीन हम ( युक्तं ) इन्द्रियादि अर्थों से युक्त, रथवत् ( ऋज्रम्) ऋजु, धर्म मार्ग से चलने वाले इस देह को (असनाम ) प्राप्त करें और उसका सुख भोग करें।

ता मे अश्ब्यानां हरीणां नितोशना। उतो ज कत्व्यानां नवाहसा ॥ २३॥

भा०—(ता) वे दोनों प्रधान स्त्री पुरुष (मे) मुझ राजा के अधीन ( अश्ब्यानां हरीणां ) अश्वारोही जनों के बीच (नि-तोशना ) शत्रुओं को नाश करने वाले, ( उत नु ) और ( कृत्व्यानां ) कर्मकुशल पुरुषों के बीच में ( नृ-वाहसा ) मनुष्यों को सन्मार्ग में लेजाने वाले हों।

स्मद्भीशू कशावन्ता विष्या नविष्ठया मृती।

महो वाजिनावर्धन्ता सर्चासनम् ॥ २४॥ २५ ॥

भा०—(समत्-अभीश्र्) शोभायुक्त अगुलियों, धर्म-मर्यादाओं, व्यव-स्थाओं से युक्त, (कशावन्ता) अर्थप्रकाशक, श्रुभ वाणी वाले, (विप्रा) मेंधावी, बुद्धिमान् (नविष्ठया) अतिस्तुल्य (मती) बुद्धि से युक्त, (महः वाजिनी) बड़े भारी ज्ञानी (अर्वन्ता) दुःखों का नाश करने वाले, सन्मार्गगामी, खी पुरुषों को मैं दो अश्वों वा प्राणों के सदश (सचा असनम्) सदा एक साथ प्राप्त करूं। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

### [ २६ ]

विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस ऋषिः ॥ १—१६ श्रिश्वनौ । २०—२१ वायु-देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक् । २, ८, २३ विराङ्खिणक् । ४, ६—१४, २२ निचृद्ष्णिक् । २४ पादनिचृद्ष्णिक् । १६, १६ विराङ् बायत्री । १७, १८, २१ निचृद् गायत्री । २४ गायत्री । २० विराङनुष्टुप् ॥ पञ्चविंशात्यृचं स्क्रम् ॥

युवो<u>रु</u> षू रथं हुवे सुधस्तुत्याय सूरिषु । अर्तूर्तद्त्ता वृषणा वृषणवसू ॥ १॥

भा०—हे (वृषण्वस्) सुखप्रद, धन और बलवान् पुरुष रूप धन से धनी प्रधान नायक पुरुषो! राजा प्रजा वा पित पत्नी जनो ! आप दोनों (वृषणा) बलवान्, उत्तम सुखों और वीर्यादि के सेका और (अतूर्त-दक्षा) न नष्ट होने वाले स्थायी बल सामर्थ्य से युक्त होवो। (सूरिषु) विद्वान् पुरुषों के बीच में (सध-स्तुत्याय) एक साथ मिलकर स्तुति प्राप्त करने के लिये (युवोः) तुम दोनों को (रथं) उत्तम उपदेश, उत्तम आचार, उत्तम रमणकारी साधन रथादि (सु-हुवे उ) उत्तम रीति से प्रदान करूं।

युवं वरो सुषाम्ले महे तने नासत्या। अवोभिर्याभ्यो वृष्णा वृष्णवसू॥२॥

भा०-हे ( नासत्या ) कभी असत्य भाषण और असत्याचरण न करने वाले, वा नासिकावत् प्रमुख पुरुषो ! हे ( वृषणा ) बलवान् ! वीर्यवान्, ( वृपण्वस् ) सुखप्रद, वलवान् धन, जन के स्वामियो ! हे ( वरो ) दोनों वरण करने योग्य, श्रेष्ठ जनो ! ( युवं ) आप दोनों (सुषा-म्णे ) सुखप्रदाता, निष्पक्षपात, सर्वोपरि विराजमान प्रभु के ( महे तने ) बड़े विस्तृत राज्य में ( अवोभिः ) रक्षासाधनों, ज्ञानों और रथादि से (याथः) गमनागमन करो !

ता वामुद्य ह्वामहे हृद्येभिवीजिनीवसू। पूर्वीरिष इषयम्तावति चुपः॥ ३॥

-भा०—हे ( वाजिनी-वस् ) ऐश्वर्ययुक्त भूमि, ज्ञानयुक्त विद्या और बलयुक्त सेना को वसाने, बसने और उनको धनवत् पालने वाले राजा प्रजा जनो ! ( पूर्वीः ) पूर्व की, नाना, वा पूर्ण, राज्यादि के पालक ( इषः ) सेना और नाना उत्तम अभिलापाओं और पूर्ण अभिलापा योग्य अन्नादि समृद्धियों को ( इषयन्तौ ) चाहते हुए ( ता वाम् ) उन आप दोनों का ( अति क्षपः ) रात्रि व्यतीत कर प्रातः, वा नाशकारिणी, शत्रु सेनाओं को पार करके बाद (हन्येभिः) उत्तम अन्नों और वचनों से (हवामहे) सत्कार करें।

आ बां वाहिष्ठों अश्विना रथी यातु श्रुतो नरा। उप स्तोमान्तुरस्यं दर्शथः श्रिये ॥ ४ ॥

भा०—हे (अर्थिना)अश्व के स्वामी, रथी सारथीवत् राजा सचिव जनो ! वा स्त्री पुरुषो ! वा माता पिता गुरु जनो ! हे (नरा) सन्मार्ग से लेजाने वालों ! ( वां ) तुम दोनों का (वाहिष्ठः ) ज्ञान प्राप्त कराने वाला (रथः) र मणीय ( श्रतः ) श्रवण करने योग्य उपदेश हमें ( रथः ) रथवत् ( आ यातु ) प्राप्त हो । आप दोनों (तुरस्य) सर्वदुःखनाशक प्रभु के स्तोमान् ) उपदेश किये वेद मन्त्रों का ( श्रिये ) अपने आश्रय वा शोभा, और ज्ञान धनादि समृद्धि के लिये (उप दर्शथः) गुरु देवादिकी उपासना द्वारा ज्ञान किया करो।

जुहुराणा चिदिश्वना मन्येथां वृष्णवसू । 🔑 🥬 🕬

युवं हि रुटा पर्षेथो अति द्विषः॥५॥ २६॥

भा०—हे (वृषण्वस्) बळवान् प्राणों वाळो! हे बळवान् पुरुषो! और सुखप्रद धनों के स्वामियो! हे (अधिना) जितेन्द्रिय पुरुषो! हे 'अधि' अर्थात् राष्ट्र एवं बळवान् अधि सैन्यादि के स्वामियो! आप दोनों (जुहुराणा चित्) कुटिछता करने वाळों को भी अच्छी प्रकार (मन्येथाम्) जानों, उनको दुष्टता करने से रोको। हे (रुद्रा) दुष्टों को रुळाने वाळे, दुःखों को दूर भगाने वाळे जनो! (युवं हि) तुम दोनों अवश्य ही (द्विषः) द्वेष करने वाळे, अप्रिय शतुओं और रोगादि, काम कोधादि को (अति पर्षथः) प्राजित किया करो। इति पड्विंशो वर्गः॥

दुसा हि विश्वमानुषङ्मुसूभिः परिदीयेथः। धियुञ्जिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती ॥ ६॥

भा०—हे (दल्ला) दर्शनीय, रूपवान्, चिरत्रवान्, दुष्टों के नाश करने वाले, (धियं-जिन्वा) अपने उत्तम कर्मों से सबकों प्रसन्न करने वाले, (मधु-वर्णा) मधुर वर्ण, कान्तिमान् रूपवान्, वा मधु द्वारा एक दूसरे को वरने वाले वा मधुर शब्दों को बोलने वाले, (ग्रुभस्पती) उत्तम शोधा-जनक अलंकार युक्त पति पत्नी एवं स्वामी जनो ! आप दोनों (आजुपक्) सदा साथ रहते हुए (मक्षुभिः) शीव्रगामी रथों से (विश्वम् परि-दीयथः) समस्त संसार का, वा सब काल में परिभ्रमण करों।

उपं नो यातमश्विना राया विश्<u>वपुषां सह ।</u> मुघवाना सुवी<u>रावनंपच्युता ॥ ७ ॥</u>

भा०—हे (अधिना) अधादि सैन्यों, वा राष्ट्र के स्वामी जनो ! आप दोनों (विश्वपुषा राया सह) सबके पोषणकारी ऐश्वर्य के साथ ( नः उप यातम् ) हमें प्राप्त होवो ॥ तुम दोनों ( मघवाना ) उत्तम, पूज्य धन से युक्त, ( सु-वीरौ ) उत्तम, पूज्य वीर, बलवान एवं विद्यावान् , और ( अनपच्युतौ ) दृढ़ एवं कुमार्ग में न जाने वाले होवो ।

श्रा में श्रम्य प्रतीव्य मिन्द्रनासत्या गतम् । देवा देवेभिरुद्य सुचनस्तमा ॥ ८॥

भा०—हे (इन्द्र-नासत्या) ऐश्वर्ययुक्त एवं कभी असत्याचरण न करने वाले छी पुरुषो ! आप दोनों (देवा) एक दूसरे की सदा चाहना करने वाले, शुभ गुणयुक्त, विद्वान् (सचनस्तमा) परस्पर बहुत अधिक दृढ़ सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर (मे) मुझ (अस्य) इस प्रियजन के (प्रतीव्यम्) पुनः रक्षण करने वाले गृह को (देवेभिः) अन्य प्रिय, विद्वान् जनों और शुभ गुणों सहित, सूर्यं और वायु के समान (आ गतम्) आवो।

वयं हि वां हर्वामह उत्तर्यन्ती व्यश्ववत्। सुमृतिभिरुपं विप्राविहा गतम्॥ ९॥

भा०—जिस प्रकार (वि-अश्ववत्) विशेष अश्वसैन्य का स्वामी
ब्बलवान् खी पुरुषों को राष्ट्र के शासनादि कार्य के लिये चाहता है उसी
प्रकार (वयं हि) हम भी (उक्षण्यन्तः) उत्तम सन्तानोत्पादक, वीर्य से
विजारों के समान दृद्द, हृष्टपुष्ट बलवान् पुरुषों को चाहते हुए, (वां हि)
आप दोनों ऐश्वर्यवान्, असत्य व्यवहार से रहित खी पुरुष वर्गों, वा प्रजाराजवर्गों को (हवामहे) प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों (विप्रौ) बुद्धिमान्, धनादि से विशेष पूर्ण होकर (सुमितिभिः) उत्तम बुद्धियों सहित
(उप आगतम्) हमें प्राप्त होवो।

श्रुश्विना स्वृषे स्तुहि कुवित्ते श्रवितो हर्वम् । नेदीयसः कुळयातः प्रणाँठत ॥ १०॥ २०॥ भा०—हे (ऋषे) विद्वन् ! विद्या व्यवहारादि के द्रष्टा ! तू (अधिनौ) राष्ट्र, सेना के स्वामी वा जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष वर्गों को (सुस्तुहि) अच्छी प्रकार उपदेश कर, उनकी अच्छी प्रशंसा कर । (ते) तेरे (हवम्) वचन को वे दोनों (कुवित् श्रवतः) बहुत बार श्रवण करते हैं। (उत्र) और दोनों (नेदीयसः पणीन्) समीपस्थ उपदेष्टा एवं व्यवहारवान् पुरुषों को (कूछयातः) तट के समान आश्रय और नदीवत् मर्यादा प्रजा को स्थापित करते हैं। इति सप्तविंशो वर्गः॥

वैयश्वस्य श्रुतं नरोतो में श्रुस्य वेदथः। सुजोर्षसा वर्रुणो मित्रो अर्यमा ॥ ११॥

भा०—हे (नरा) उत्तम नेताओ ! हे स्त्री पुरुषो ! आप लोग (वैय-श्वस्य) विविध अश्वों के स्वामी, विविध इन्द्रियों के साधक जितेन्द्रिय राजा वा विद्वान के आज्ञा वा उपदेश वचन (श्रुतं) श्रवण किया करो । (उतो) और (मे अस्य) मुझ इस प्रिय प्रजाजन को भी (वेद्थः) जाना करो । (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ मित्र, स्नेही और (अर्थमा) उत्तम जनों का स्वामी, उनका आदरकर्त्ता, दुष्टों का नियन्ता पुरुष (सजोषसा) समान प्रीति से युक्त हों। वे प्रजा के व्यवहार जानें।

युवार्दत्तस्य धिष्एया युवानीतस्य सूरिभिः। श्रह्णरहर्वृष्णा मद्यं शिज्ञतम् ॥ १२ ॥

भा०—हे (धिष्ण्या) स्तुतियोग्य, बुद्धियुक्त, उत्तम आसनाई के योग्या हे ( वृषणा ) उत्तम ज्ञान, सुख, धनैश्वर्य बळ-वीर्यादि के वर्षण करने वाळे, बळवान एवं माता पितावत पाळक प्रबन्धकर्त्ता जनो ! आप छोग (युवा-द्वस्य ) आप दोनों से देने योग्य, और ( युवा-नीतस्य ) आप दोनों से प्राप्त कराने और सिखाने योग्य ज्ञान और ऐश्वर्य ( सूरिभिः ) विद्वानों द्वारा ( मह्यं ) सुझ प्रजाजन को पुत्रवत् ( अहरहः ) दिन प्रति दिन ( शिक्षत् ) दो और सिखाओ।

यो वो युक्तिभूरावृतोऽधिवस्त्रा वुधूरिव । सुपर्यन्ता शुभे चकाते श्रुश्विना ॥ १३॥ भा०—हे (अश्विना) अश्व, व्यापक तेजस्वी किरणों वाले सूर्य चन्द्र-वत् वा दिन रात्रिवत् पति पत्नी जनो ! (यः) जो पुरुष (अधिवस्ना वध्रः इव ) अधिक वा उत्तम वस्न धारण करने वाली नव-वध्र के समान स्वयं भी (अधिवस्नः) ऊपर उत्तरीय वस्न धारण कर या उत्तम 'वस्नु' अर्थात् रहने योग्य गृह का अधिकारी होकर (वां) आप दोनों के योग्य (यज्ञिभिः) दान, सत्संग, पूजा सत्कारादि से (आवृतः) अपने को ढकलेता है उस विद्वान् की (सपर्यन्ता) सेवा शुश्रूषा करने वाले आप दोनों (शुभे) शुभ कर्म या फल के लिये (चक्राते) यत करो।

यो वामु<u>ष्ट्यचेस्तमं</u> चिकेतति नृपाय्यम् । <u>वर्तिरश्विना</u> परि यातमस्<u>मय्</u> ॥ १४ ॥

भा०—हे (अश्वना) सूर्य चन्द्रवत् तेजस्वी पुरुषो ! (यः) जो (वाम्) आप दोनों के (नृ-पाय्यम्) मनुष्यों के पालक और नायक जनों से रक्षा करने योग्य (उरु-व्यचसम्) अति अधिक व्यापक (वर्त्तिः) व्यवहार को (चिकेतिति) जानता है (अस्मयू) हमें चाहने वाले आप दोनों उसको (परि यातम्) प्राप्त होवो।

श्रमभ्यं सु वृष्णवस् यातं वृतिं नृषाय्यम्।

<u> विषुद्वहें व यञ्जर्मूहथुर्धिरा ॥ १५ ॥ २८ ॥</u>

भा० है ( वृषण्वस् ) बल्वान् पुरुषों के स्वामी जनो ! हे प्रजा-जनों में बल्वान् प्रबन्धक जनो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम् ) हमारे हितार्थं ही ( नृ-पाय्यं ) मनुष्यों के पालन करने वाले ( वर्त्तः ) व्यवहार को (सु-यातम् ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो। जिस प्रकार (वि सु-हुहा, विपु = हुहा गिरा यज्ञम् इव ) विविध अर्थदात्री या विविध वाद्मतिवाद वाली वाणी से जिस प्रकार ( यज्ञम् ) उपास्य प्रभु की तर्क द्वारा विवेचना की जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-हुहा इव ) विविध प्रकार के परस्पर काटने वाली, विवादमस्त, एक दूसरे का प्रतिवाद करने वाली ( गिरा ) वाणी से ( यज्ञम् ) प्राप्त करने योग्य, निर्णय रूप से देने योग्य सत्य तत्व को ( ऊहथुः ) तर्क वितर्क द्वारा प्राप्त करो । इत्यष्टाविशो वर्गः ॥

वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमी दूतो हुवन्नरा।

युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १६॥

भा०—हे (अश्विना) सूर्य चन्द्रवत् तेजस्वी पुरुषो ! हे (नरा) नायक जनो ! (हवानां) ग्राह्म उपदेशों, ज्ञानों को (वाहिष्टः) उत्तम रीति से अन्यों तक पहुंचाने वाला (स्तोमः) वेदमन्त्रों का समूह (वां) जुम दोनों को (दूतः हुवत्) उत्तम संदेशहर के समान ज्ञानप्रद हो, और वह सदा (युवाभ्यां) तुम दोनों के लिये हितकारी (भूतु) होवे।

यद्दो दिवो अर्णुव हुषो वा मद्थो गृहे।

श्रुतमिनमें ग्रमत्या ॥ १७॥

भा०—हे (अमर्त्यां) साधारण मनुष्यों से भिन्न असाधारण पुरुषो! (यत्) जो आप दोनों (अदः) उस (दिवः) परम ज्ञानमय, तेजोमय प्रभु के (अर्णवे) सागरवत् आनन्द में वा (इषः) अन्न, और नाना कामना आदि के (गृहे) इस गृह या देह में (मद्धः) प्रसन्न, सुखी, आनन्दवान् होवो तो भी (मे) मुझ आत्मा के विषय में, वा विद्वान् ज्ञानी का वचन अवश्य (श्रुतम् इत्) श्रवण किया करो।

द्यत स्यार्थ्वेत्यार्वरी वाहिष्ठा वां नदीनाम् । सिन्धुर्हिरीएयवर्तनिः ॥ १८॥

भा०—(श्वेतयावरी नदीनां वाहिष्ठा) नदियों में से जिस प्रकार हिमाच्छादित पर्वत से चलने वाली नदी अति वेग से जाने वाली होती है, उसी प्रकार (नदीनां) उपदेश देने वाली वाणियों में से (उत) भी (स्या) वह, सब दुःखों को काटने वाली और (श्वेत-यावरी)श्वेत, शुक्क, विशुद्ध प्रभु से आने वा उस तक पहुंचा देने वाली वेदवाणी ही (वां चाहिष्ठा) तुम को अतिशय सुख देने और उद्देश्य तक पहुंचा देने में सर्वश्रेष्ठ

है। (हिरण्य-वर्त्तनिः सिन्धुः) जिस प्रकार हिरण्य अर्थात् लोह के बने मार्ग पर चलने वाला रथ वेग से जाने वाला तुम्हें उद्देश्य तक अच्छी प्रकार पहुंचाने का उत्तम सवारी होता है उसी प्रकार (हिरण्य-वर्त्तनिः) हित रमणीय, ज्यवहारवान् (सिन्धुः) समुद्रवत् गम्भीर पुरुष ही (वां वाहिष्ठः) तुम दोनों को उद्देश्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। (२) उसी प्रकार हे खी पुरुषो ! (वां) तुम दोनों में से (श्वेत-यावरी) सर्वोत्तम विद्युद्ध ज्ञानमार्ग वा सदाचार मार्ग से जाने वाली खी (नदीनां वाहिष्ठा) सर्वश्रेष्ठ समृद्धियों को लाने वाली होती है और तुम में से जो पुरुष (हिरण्य-वर्त्तनिः) हित, रमणीय ज्यवहार मार्ग से चलता, सुवर्णादि का ज्यवहार ज्यापार करता है वह पुरुष (सिन्धुः) सम्पदाओं को बांधने और धारण करने वाला होता है। सिन्धुः—सिनाति दधाति च। पिज् बन्धने।

समदेतया सुकृतियांश्विना श्वेतया धिया। वहेथे शुभ्रयावाना॥ १९॥

भा०—पूर्व मन्त्र में कहे 'श्वेतयावरी' को और स्पष्ट करते हैं। हे (ग्रुञ्ज-यावाना ) ग्रुञ्ज, ग्रुद्ध, शोभायुक्त, शिष्टसम्मत पवित्र मार्ग से जाने वाले (अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों (एतया) इस (श्वेतया) निर्दोष कलंकरहित (सु-कीर्त्या) उत्तम कीर्ति युक्त, (धिया) धी, वाणी, ज्ञानोपदेश, सन्मित और सत् कर्म, शक्ति से (स्मत्) उत्तम र फलों को (बहेथे) प्राप्त करो।

युद्द्वा हि त्वं र्थासहा युवस्व पोष्या वसो।
श्रान्नो वायो मधु पिवास्माकं सबना गहि॥ २०॥ २९॥
भा०—हे (वसो) वसु! ब्रह्मचारिन्! विद्वन्! (त्वं) तू (हि)
अवश्य (रथ-सहा) रथ को उठाने में समर्थ, अश्वों के समान अपने इन्द्रिय
और मन दोनों को (युक्ष्व) सन्मार्ग में लगा। और (पोष्या) पोषण
करने योग्य, दड़ अंगों को (युवस्व) कार्यों में योजित कर। इसी प्रकार

प्रजा का बसाने वाला विद्वान् वा राजा भी रथ में लगने योग्य अश्वों के समान ही स्त्री पुरुषों को राष्ट्रकार्य में वा गृहस्थ में जोड़े और उनको मिलावे। हे (वायो) वायुवत् बलशालिन्! वा ज्ञान के इच्छुक, ज्ञान देने वाले! (आत्) अनन्तर तू (नः) हमारे (मधु) मधुर जल, अल और मधुपर्क आदि का पान, उपभोग कर। और (अस्माकम्) हमारे (सवना) यज्ञों, गृहों आर ऐश्वयों को (आ गहि) प्राप्त कर। इत्येन्कोनविंशो वर्गः॥

तर्व वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुत ।

अवांस्या वृंगीमहे ॥ २१ ॥

भा०—हे ( वायो ) जलपालक ! आकाश गतवायु के समान ( ऋतः-पते ) सत्यज्ञान, धन, यज्ञ और तेज के पालक ! हे ( अज्ञुत ) अभूतपूर्व आश्चर्यजनक ! ( जामातः ) प्रजादि के उत्पन्न करने हारे ! हे ( वायो ) वायुवत् प्राणप्रद ! बलवन् ! सर्वगत ! हम ( त्वच्दुः तव ) सूर्यवत् देदीप्यमान, जगत् के कर्जा तेरे ( अवांसि ) ज्ञानों, रक्षाओं, रृष्ठि आनन्द-दायक सुखों की (वृणीमहे) प्रार्थना याचना करते हैं । (२) हे ज्ञानवन् बलवन् ! अभूतपूर्व जामातः ! अविवाहितनवयुवक ! हम तेरे ( अवांसि ) सुखदायक आगमनों को चाहते हैं । श्वगुर सदा कन्या के लिये अभूतपूर्व अविवाहित जमाई को ही चाहे, वही 'त्वष्टा', प्रजा का उत्पादक होवे ।

त्वष्टुर्जामोतर् व्यमीशनि राय ईमहे । सुतावन्तो वायुं द्यम्ना जनासः ॥ २२ ॥

भा०—(वयं) हमं ( द्युझाः ) धन, यश से सम्पन्न ( सुतवन्तः, सुतावन्तः ) पुत्र पुत्री वाले मनुष्य, (त्वष्टुः ) समस्त कार्यसाधक, तेजोयुक्त ( रायः ईशानं ) धन के स्वामी, ( जामातरं ) नाती के उत्पादक जामाता, जंवाई को (ईमहे) प्राप्त करें। (२) हम यशस्वी, ऐश्वर्यवान् जन

उत्तम ऐश्वर्यादि के स्वामी (जामातरम् ) सर्व जगदुत्पादक प्रभु से (ईमहे) याचना करें।

वायो याहि शिवा दिवो वह स्वा सु स्वश्ब्यम् । वह स्व महः पृथुपर्चामा रथे ॥ २३ ॥

भा०—हे (वायों) ज्ञानवन् ! बळवन् ! हे (शिव) कल्याणकारिन्! हे जगत् को सूत्रवत् गूंथने वाले प्रभो ! तू (दिवः) समस्त सूर्यादि लोकों को (याहि) सञ्चालित कर, उनको प्राप्त कर और (सु-अश्व्यम्) उत्तम सूर्यादि युक्त जगत् को (वहस्व) धारण कर । और (रथे) रथ में (पृथु-पक्षसा = पृथु-वक्षसा) विस्तृत पार्थों वाले दो अर्थों को जैसे वीर हांकता है उसी प्रकार तू भी (पृथु-पक्षसा) महान् जगत् के वशकारक बल से (महः वहस्व) महान् संसार को धारण कर । लिङ्ग-विभक्ति-वचनादि श्लेषः। (२) इसी प्रकार हे बलवान् राजन्! तू (दिवः स्वश्व्यम्) भूमि के उत्तम अश्व सैन्य को सञ्चालित कर । बड़े वक्षःस्थल वाले अर्थों को रथ में जोड़।

त्वां हि सुप्सर्रस्तमं नृषदेनेषु हूमहें। यावांगुं नाश्वेपृष्ठं मंहना ॥ २४॥

भा०—हे प्रभो ! हम लोग (सुप्सरस्तमं) उत्तम, पूज्य रूप कान्ति वाले ! वा कान्तियुक्त तेजस्वियों में सर्वश्रेष्ठ (त्वा हि) तुझ को ही (नृ-सदनेषु) सब मनुष्यों के सञ्चालन कार्यों में या मनुष्यों के गृहों में (हूमहे) तेरी ही स्तुति करते, तुझे ही पुकारते हैं। और तुझ को (अश्व-पृष्ठं) सूर्यं के द्वारा सेचन समर्थ (मंहना) महान् साम-र्थ्यं से युक्त मेच के सदश, (अश्व-पृष्ठं) बड़े र विद्वानों के जपर विद्यमान (प्रावाणं न) सर्वोपदेष्टा गुरुवत् (हूमहे) स्वीकार करते हैं। (२) इसी प्रकार अश्वों के बल पर पुष्ट 'प्राव' अर्थात् शस्त्रबलयुक्त राजा को हम मनुष्यों में से बसे राष्ट्रों में राजा रूप से स्वीकार करें।

# स त्वं नो देव मर्नमा वायो मन्दानो श्रिश्चियः। कृधि वाजा श्रुपो धिर्यः॥ २५॥ ३०॥

भा०—हे (देव) प्रभो ! सर्व सुखों के दातः ! हे (वायो) सर्वप्राण ! सर्वासंज्ञालक ! (सः त्वं) वह तू (अग्रियः) सर्वश्रेष्ठ, (नः मनसा मन्दानः) हमें ज्ञान से तृप्त, आनन्दित करता हुआ, (वाजान अपः धियः कृधि) सत्, ऐश्वर्यं, ज्ञान और कर्म प्रदान कर। इति त्रिंशो वर्गः॥

### [ 20 ]

मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ७, ६ निचृद् बृहती । ३ शङ्कुमती बृहती । ५, ११, १३ विराड् बृहती । १४ श्राची बृहती ॥ १८, १६, २१ बृहती । २, ८, १४, २० पंकिः । ४, ६, १६, २२ निचृत् । थंकिः । १० पदिनिचृत् पंकिः । १२ श्राची स्वराट् पंकिः । १७ विराट् पंकिः ॥ द्वाविंशत्यृचं स्कम् ॥

# श्चांग्रह्मथे पुरोहिंतो ब्रावीणो बहिंरैध्वरे। ऋचा योमि मुख्तो ब्रह्मणुस्पति देवाँ अवे। वरेणयम् ॥ १॥

भा०—(अध्वरे) अविनाशी (उन्थे) [उत्तम वेदवचन और ईश्वरविषयक ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के लिये (अग्निः) ज्ञानी पुरुष (पुरोहितः) आगे अग्रासन पर स्थापित हो, और (ग्रावाणः) उपदेष्टा-जन और (बर्हिः) यज्ञ वा आकाश वा सूर्यंवत तेजस्वीजन भी अग्रासन पर स्थापित हों। मैं (ऋचा) वेदवचन, अर्चा सत्कार सहित, (मरुतः) विद्वान् पुरुषों और (ब्रह्मणः पितम्) वेद और ब्रह्मज्ञान के पालक विद्वान् और (देवान्) ज्ञानप्रकाशक पुरुषों से (वरेण्यम्) वरण करने योग्य श्रेष्ट (अवः) ज्ञान की (यामि) याचना करूं और उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करूं।

<mark>त्रा पुश्चं गांसि पृथिवीं वनुस्पतीनुषासा नक्</mark>षमोर्षधीः । विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीनां भूत प्रावितारः ॥ २॥

भा० — हे विद्वन् ! तू ( पशुम् ) पशु को, ( पृथिवीम् ) भूमि को और (वनस्पतीन्) बड़े २ वृक्षों को और (ओपधीः) अन्न छतादि को ( उषासानक्तम् ) दिन रात, प्रातः सायं ( आ गासि ) प्राप्त किया कर । हे (विश्व-वेदसः) सब प्रकार के ज्ञानों को जानने वाले (वसवः) राष्ट्र वासी ज्ञानी पुरुषो ! आप लोग (विश्वे) सव (नः धीनां) हमारी बुद्धियों और सत्कर्मों के (प्र-अवितारः भूत) उत्तम रीति से रक्षक होकर रही।

प्र सू न एत्वध्<u>वरो</u>ं या देवेषु पूर्व्यः।

श्चाद्वित्येषु प्र वर्हणे घृतत्रेते मुरुत्सु विश्वभानुषु ॥ ३॥

भा०—( अध्वरः ) जो हिंसारहित, नित्य, स्थायी यज्ञ ( अग्ना ) ज्ञानवान् पुरुष, अक्षिवत् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर और (देवेपु ) अग्नि, भूमि, जलादि तस्वों, सूर्यादि लोकों और विद्वान् दाताजनों में ( पूर्व्यः ) पूर्व भी विद्यमान होता रहा, वह (नः प्र एतु) हमें अच्छी प्रकार, उत्तम फलदायक होकर प्राप्त हो। इसी प्रकार ( आदित्येषु ) १२हों महीनों में या पूर्ण ब्रह्मचारियों में (धत-ब्रते) व्रतों सत्-कर्मों के धारण व्यवस्थित करने वाले पुरुष के अधीन और (विश्व-भानुषु) सब तेजों, प्रकाशों को धारण करने वाले ( मरुत्सु ) विद्वान् और बलवान् पुरुषों 👯 है वह भी ( नः प्र एतु ) हमें प्राप्त हो ।

विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो भुवन्नुधे रिशादेसः।

अरिष्टोभिः पायुभिर्विश्ववेद्सो यन्तां नोऽवृकं छुर्दिः॥ ४॥

भा०—( विश्वे ) सब ( विश्व-वेदसः ) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यी के स्वामी (रिशादसः) दुष्टों के नाशक लोग (मनवे वृधे हि भुवन्) मनुष्य की बृद्धि के लिये ही हों। हे (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों के ज्ञाता, सब धनों के धनी जनो ! आप लोग (अरिष्टेभिः) हिंसादि से रिहत, (पायुभिः) पालनकारक उपायों से युक्त (नः) हमें (अवृकं छिंदेंः) चोरादि कष्ट बाधा से रिहत गृह (यन्त) प्रदान करो। आ नो श्रद्ध समनसो गन्ता विश्वे सजोपसः। अध्या गिरा मर्हतो देव्यदिते सदेते परत्ये महि॥ ५॥ ३१॥

भा०—हे (मस्तः) विद्वान मनुष्यो ! आप लोग (विश्वे) सव (स-जोषसः) समान प्रीतियुक्त और (स-मनसः) समान चित्त होकर (नः अद्य आ गन्त) आज हमे प्राप्त होवो। हे (देवि) विदुषि! हे (अदिते) मातः! तू भी (ऋचा गिरा) अर्चना योग्य सत्कारयुक्त वेद-वाणी से युक्त होकर (सदने) सभा भवन और (महि पस्त्ये) बड़े भवन में आओ। इत्येकत्रिंशो वर्गः॥

श्रमि प्रिया मेरुतो या बो अश्व्या हुव्या मित्र प्रयाथन ।

श्रा बहिरिन्द्रो वर्रणस्तुरा नरं श्रादित्यासंः सदन्तु नः ॥ ६॥ भा०—हे (महतः) वीर, विद्वान् मनुष्यो ! हे (मित्र ) स्नेहवान् जनो ! (वः या प्रिया) आप लोगों को जो प्रिय, (अश्व्या) अश्व आदि साधन और (हव्या) प्रहण करने, दान देने और खाने योग्य,अन्न धनादि पदार्थ हैं उन सबको (अभि प्रयाथन) अच्छी प्रकार प्राप्त करो और अन्यों को प्राप्त कराया करो । (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (वहणः) श्रेष्ठ राजादि और (तुराः नराः) शीघ्रगामी और नायक जन एवं (आदित्यासः) लेन देन करने में कुशल वा तेजस्वी विद्वान् लोग, (बर्हिः आ सदन्तु) उत्तम आसन और राष्ट्र पर आदरपूर्वक विराजें।

विंयं वो वृक्कविंदियो हितप्रयस आनुषक्। सुतसीमासो वरुण हवामहे मनुष्विद्धार्ययः॥ ७॥ भा०—हे (वरुण) श्रेष्ठ पुरुषो ! (वयम्) हम लोग (वृक्त- बहिंपः) दर्भ प्राप्त करके, (हित-प्रयसः) अन्न धारण करके (सुत-सोमासः) सोम का सवन करके (इद्दाग्नयः) अग्नियें प्रव्वित्ति करके (वः) आप श्रेष्ठ जनों को (मनुष्वत्) उत्तम ननुष्यों से युक्त यज्ञ में (हवामहे) आदरपूर्वक बुलावें। वा हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, प्रार्थना करें।

त्रा प्र योत मर्रुतो विष्णो अश्विना पूष्टमाकीनया धिया। इन्ड त्रा योतु प्रथमः संनिष्युभिर्नुषा यो वृत्रहा गृणे॥८॥

भा०—हे ( मरुतः ) विद्वान् और वीर जनो ! हे (विष्णो ) व्यापक शक्तिशालिन् ! हे (अधिना ) रथीसारथिवत् जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप लोग ( माकीनया धिया ) मेरे कर्म, बुद्धि और स्तुति आदि से ( आयात प्र यात) आया और जाया करो । ( सिनिष्युभिः ) दान, वेतन ऐश्वर्यादि के इच्छुक लोग ( यः ) जिसे ( वृषा वृत्रहा ) बलवान् , सुखवर्षक मेघ के छेदक भेदक विद्युत्वत् दुष्टों का नाशक (गृणे) बतलाते हैं वह ( इन्द्रः ) सूर्य या विद्युत्वत् बलवान् तेजस्वी पुरुष (प्रथमः आ यातु) सबसे प्रथम, मुख्य होकर आवे ।

वि नो देवासो ऋदुहोऽचिछ्दं शमें यच्छत।

न यदूराई सचो नू चिदानित तो चर्र थमाद घषीत ॥ ९॥ भा०—हे (देवासः) दानशील और उत्तम ग्रुभ गुणों से युक्त, तेजस्वी, और विजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान् पुरुषो ! आप लोग (अहुहः) द्रोहरहित होकर (नः) हमें (अच्छिद्रं) छिद्ररहित, न्नुटि दोषादि से रहित, अविच्छिन्न, निर्भय (शर्म) सुखप्रद, गृह वा शरण (वि यच्छत) विशेष रूप से प्रदान करो । हे (वसवः) प्रजा के वसने बसाने वालो ! मातृपितृवत् शासक जनो ! (यत्) जिसे (न दूरात्) न दूर से और (नु चिद् अन्तितः) न पास से ही कोई उस दुःखवारक गृह, नगर, प्रकोट आदि को (आ-द्रधर्षति) हमसे छीन सके और न उस घर पर आक्रमण कर सके।

श्रस्ति हि वेः सजात्यं रिशादसो देवासो श्रस्त्याप्यम् । प्र गाः पूर्वस्मे सुवितायं वोचत मृत्तू सुम्नाय नव्यसे ॥१०॥३२॥

भा०—हे ( रिशादसः ) हिंसकों को नाश करने हारे ! (वः ) आप लोगों की (सजात्यं अस्ति हि) जाति, उद्भव स्थान समान हो । हे (देवासः) विद्वान् मनुष्यो! (वः आप्यम् अस्ति हि) तुम लोगों की परस्पर बन्धुता भी हो । आप लोग (मक्षू) शीघ्र ही (पूर्वस्मै) पूर्ण, पूर्व विद्यमान (सुविताय) ऐश्वर्य प्राप्त करने तथा उत्तम मार्ग में चलने, सदाचार पालन करने और (नन्यसे ) नये, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिये (नः प्रवोचत ) हमें अच्छा २ उपदेश किया करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्कये । उप वो विश्ववेदसो नमस्युराँ अपृक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥

भा०—हे (विश्व-वेद्सः) विश्व के धन के स्वामियो ! वा समस्त ज्ञानों और धनों को धारण करने वाले विद्वान् वीर पुरुषो ! मैं राजा (नमस्यः) 'नमस्' अर्थात् रात्रुओं को विनय की शिक्षा देने वाले दण्ड को अपने वश में करना चाहने वाला होकर (वः) आप लोगों को (वामस्य भक्तये) उत्तम ऐश्वर्य के सेवन करने के लिये (इदा हि वः) अब आप लोगों को (अन्याम् उप स्तुतिम् इव) नई से नई शिक्षा (आ उप असृक्षि) प्रदान करूं।

उदु ष्य वैः सिविता स्रिप्रणीत्योऽस्थाद्ध्वो वरेंग्यः। नि द्विपाद्श्चतुंष्पादो श्वार्थिनोऽविश्वन्पतियुष्णवः॥१२॥ भा०—हे (सु-प्र-णीतयः) पूज्य, उत्तम नीति और व्यवहार वाले पुरुषो ! (स्यः सिवता) वह सबका उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) सबसे वरण करने योग्य, सबको श्रेष्ठ मार्ग में ले चलने हारा, (ऊर्ध्वः)ऊपर (वः उत् अस्थात्) आप सबके ऊपर अधिष्ठाता रूप में विराजमान है। और (पत-

यिष्णवः ) वेग से जाने और ऐश्वर्यों के स्वामी बनना चाहने वाले

( द्विपादः चतुष्पादः ) दो पाये और चौपाये भी (अर्थिनः ) याचकवत् ( नि अविश्रन् ) उसके अधीन विराजते हैं।

विवन्देवं वोऽवंसे देवन्देवम्भिष्टये।

देवन्देवं हुवेम वार्जसातये गृणन्तो देव्या धिया॥ १३॥ भा०—हम लोग (देव्या धिया) उत्तम ज्ञानमय प्रकाश के देने वाली, सुखदायी (धिया) वाणी से (वः गृणन्तः) भाप लोगों के प्रति उपदेश करते हुए (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (देवं-देवम्) सर्वं सुखदाता, सर्वप्रकाशक प्रभु को और (अभिष्टये) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करने के लिये भी (देवं-देवं) सर्व प्रकाशक, सर्वप्रद, अतिकमनीय प्रभु की और (वाज-सातये) ऐश्वर्य, वल, अन्न और ज्ञान प्राप्त करने के लिये (देवं-देवं) सर्व सुखादि के दाता, ज्ञानप्रकाशक प्रभु की (हुवेम) प्रार्थना करें। देवासो हि ज्मा मनेवे समन्यवो विश्वे साकं सर्गतयः। ते नो श्रुद्ध ते श्रुप्र तुचे तु नो भवन्तु वरिकोविदः॥ १४॥

भा०—(समन्यवः देवासः) ज्ञानवान्, और दानशील और तेजस्वी और (विश्वे) समस्त (स-रातयः) धनादि सम्पन्न पुरुष (मनवे) मनन-शील व्यक्ति के उपकार के लिये ही (विरिवः-विदः भवन्तु) उत्तम धन को प्राप्त कराने वाले हों। और (ते) वे (अद्य) आज (नः) हमें भी (विरिवः-विदः भवन्तु) धनदाता हों। (अपरंतु) बाद में भी (नः तुचे) हमारे पुत्रादि के लिये भी (विरिवः-विदः भवन्तु) धनादि के दाता हों।

प्र वंः शंसाम्यद्वुहः संस्थ उपस्तुतीनाम्।

न तं धूर्तिर्वेरुण मित्र मर्त्यं यो वो धाम्भयोऽविधत् ॥१५॥ भा०—हे (अहुइः ) दोहरिहत पुरुषो ! (संस्थे ) एकत्र मिलकर बैठने के योग्य सभा आदि में (उप स्तुतीनां ) स्तुति योग्य (वः ) आप लोगों की (प्रशंसामि) प्रशंसा करता हूं। (यः मर्त्यः) जो मनुष्य हे (वरुण) श्रेष्ठ, हे (मित्र) स्नेहवान् ! (धामभ्यः) उत्तम जन्म, स्थान और तेज को प्राप्त करने के लिये (वः अविधत्) आप लोगों की सेवा करता है (तं) उसको (धूर्त्तिः) किसी प्रकार की हिंसा या बाधा नहीं सताती।

प्र स स्तर्यं तिरते वि महीरिषो यो बो वर्राय दार्शति। प्र प्रजामिर्जायते धर्मणस्पर्यरिष्टः सर्वं एधते ॥ १६ ॥ ३३ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (यः) जो मनुष्य (वः) आप लोगों को (वराय) श्रेष्ठ कार्य के लिये (दाशित) दान करता है (सः) वह (श्रयं) अपने गृहादि और ऐश्वर्य को (प्रतिरते) बढ़ा लेता है, वह (महीः इपः प्रतिरते) बहुत उत्तम अन्नों और उत्तम, वा बड़ी अभिलापाओं को भी पूर्ण कर लेता है, वह (सर्वः) सब प्रकार से ही (अरिष्टः) आवाधित, दुःखरहित होकर (धर्मणः पिर) धर्म के द्वारा (प्रजाभिः प्रजायते) प्रजाओं से प्रजावान् होता और (पिर एधते) खूब बढ़ता है। इति त्रयस्थिशो वर्गः॥

ऋते स विन्दते युधः सुगेभियीत्यध्वनः।

श्चर्यमा मित्रो वर्षणः सरातयो यं त्रायन्ते सुजोषसः ॥ १७॥

भा०—( अर्थमा ) शत्रुओं वा दुष्ट पुरुषों का नियन्ता न्यायवान् ,
.( मित्रः ) स्नेहवान् और ( वरुणः ) श्रेष्ठजन ( स-रातयः ) दानशील,
कृपालु और ( स-जोषसः ) प्रीतियुक्त होकर ( यं त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा
करते हैं ( सः ) वह राष्ट्रवासी जन ( युधः ऋते ) विना युद्ध के ही
( विन्दते ) ऐश्वर्य प्राप्त करता और ( सु-गेभिः ) उत्तम सुखप्रद यानों से
( अध्वनः याति ) मार्गों को जाता आता है।

त्र्यजें चिदस्मै क्रगुथा न्यर्श्वनं दुर्गे चिदा संसर्गम् । एषा चिदस्माद्रशनिः परो च सास्रेधन्ती वि नेश्यतु ॥ १८ ॥ भा०—आप लोग (अस्में) इस राष्ट्र वा जनलोक के हितार्थ हे विद्वानों! वीर जनों! (अज्ञे चित्) न पराजित होने योग्य, शत्रु सैन्य, वा शत्रु नगर में भी (नि-अञ्चनं कृणुथा) नित्य आया जाया करों। और (अस्मत्) इस रक्षा योग्य जन से (अशिनः) विद्युत्वत् घातक शस्त्र अस्मादि वा (अशिनः) मार कर खाजाने वाली क्षुधा, वा महामारी आदि फैलने वाली विपत्ति भी (सास्धेधन्ती) विनाश करती हुई बला, (परः विनश्यतु) दूर चली जाय। यद्य सूर्य उद्यति प्रियंत्तत्रा ऋतं द्रध।

यन्त्रिम्रुचि प्रवृधि विश्ववेदसो यद्या मध्यन्दिने द्विवः ॥ १९॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (दिवः निम्नुचि) सूर्यं के अस्त काल में, (प्रवुधि) प्रवोध या उद्यकाल में (यद्वा) अथवा (मध्यंदिने) मध्यान्द में भी सूर्यं की किरणें (ऋतं दंधे) तेज को धारण किये ही रहती हैं उसी प्रकार हे (विश्व-वेदसः) वा समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामियो! हे विद्वानों और वीर पुरुषो! आप लोग भी (प्रियक्षत्राः) 'क्षत्र' अर्थात् बल वीर्यं, जल अन्नादि के प्रियं, तद्भिलाची जनो! आप लोग भी (अद्य) आज (सूर्यें) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष के अधीन वा ज्ञान के सूर्यवत प्रकाशक आचार्य के (उद्-यति) उद्य होने वा उत्तम यत्नवान् होने पर आप लोग (नि-म्नुचि) निम्न गति, विनयशील होने पर सूर्यास्त होने के काल में (प्रवुधि) प्रवोध काल में, वा सूर्यों-दय काल में, (यद्वा) अथवा (मध्यन्दिने) मध्याह्व काल में (ऋतं द्ध्ये) ऋत अर्थात् सत्य न्याय, वेद, तेज और अन्न को धारण करो। यद्वाभिपित्वे स्रसुरा ऋतं यते छुर्दियेंम विदासुषे। व्ययं तहों वसवो विश्ववेदसु उप स्थेयाम्मध्य स्ना।। २०॥

भा०—हे (असुरः) बलवान्, दुष्टों को उखाड़ फेंकने में समर्थं वीर पुरुषों ! प्राणों के दाता वा प्राणों के अभ्यास में लगे विद्वानों ! आप लोग (अपिपित्वे) प्राप्त होकर (यत वा ऋतं वियेम) जो भी सत्य ज्ञान है उसे हम प्रदान करें और (यत दाशुषे) यत्न शील वा शरणा-गत, दानशील वा सेवक जन को भी (छिदिः) आश्रय और ज्ञान दीप्ति (वि-येम) विशेष रूप में प्रदान करें। हे (वसवः) विद्वान जनो !' हे (विश्व-वेदसः) समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामि जनो ! हम लोग भी (वः) ओप लोगों के (मध्ये) बीच में (तत् छिदिः) उस गृह वार् शरण में (उप स्थेयाम) सदा उपस्थित रहें।

यद्द्य सूर् उदिते यन्मध्यन्दिन श्रातुर्चि । बामं धृत्थ मर्नवे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ २१॥

भा०—(यत्) जिस प्रकार (उद् इते) उद्य, को प्राप्त करते हुए और (मध्यन्दिने) मध्य दिन में (आ-तुचि) सब ओर संतापित करने वाले (सूरे) सूर्य के किरणोंवत् उसके समान तेजस्वी पुरुष के अधीन (यत् यत् वामं धत्थ) जिस २ उत्तम ज्ञान और धन को धारण करो उसको आप लोग (विश्व-वेदसः) समस्त धनों और ज्ञानों के स्वामी होकर, (जुह्वा-नाय) दान देने वाले और (प्र-चेतसे) उत्तम चित्त और उत्तम ज्ञानी पुरुष के लिये (धत्थ) दे दिया करो।

वयं तर्द्धः सम्राज् त्रा वृंगीमहे पुत्रो न वहुपाय्यम् । श्रूर्याम् तद्मीदित्या जुह्वतो हुविर्येन वस्योऽनशामहे ॥२२॥३४॥

भा०—हे (सम्-राजः) सम्मिलित होकर अतिदीप्ति से चमकने वाले किरणों वत् वीर पुरुषो ! (पुत्रः न) पुत्र के समान (वयं) हम लोग भी (वः) आप लोगों के (तत्) उस (बहु-पाय्यं) बहुतों के पालक, और बहुतों से भोग्य ऐश्वर्यं की (आ वृणीमहे) याचना करते हैं! हे (आदित्याः) सूर्यं की किरणों वत् 'अदिति' भूमिमाता के सत्पुत्रो ! हम लोग (ज़ह्हतः) आहुति देने वाले यज्ञकर्तां की पवित्र

( हविः ) अन्नवत् हम भी अपने दाता स्वामी के दिये ( हविः ) अन्न का ( अश्यमा ) भोग करें ( येन ) जिससे हम भी ( वस्यः ) उत्तम चन को ( अनशामहै ) प्राप्त करें। इति चतुस्त्रिशो वर्गः॥

### [ 35 ]

मनुवैवस्वत ऋषिः॥ विश्वदेवा देवताः॥ छन्दः--१, २ गायत्री। ३, ५, विराड् गायत्रो । ४ विराडुब्सिक् ॥ पन्नर्चं सूक्तम् ॥

ये त्रिंशति त्रयंस्परो देवासी विहिंरसिंदन्। विदन्नह द्वितासनन् ॥ १॥

भा०-(य) जो (देवासः) तेजस्वी, उत्तम दानशील, और विजयेच्छुक, (त्रिंशति त्रयः) तीस ऊपर तीन अर्थात् संख्या में ३३ विद्वान् वीर जन, (विर्हः आसदन्) यज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट्र के उत्तम पद प्राप्त करते हैं, वे (दिता विदन्) सत् और असत् दोनों का ज्ञान करें। और ( असनन् ) नियह और अनुग्रह दोनों के देने वाले हों।

वर्रुणो मित्रो अर्थमा स्मद्रातिषाची श्रुप्तर्यः। पत्नीवन्तो वर्षट्कृताः ॥ २ ॥

भा०—( वरुणः) दुष्टों को वारण करने वाला और सजानों से वरण करने योग्य (मित्रः) और सर्वस्नेही, (अर्थमा) दुष्टों को दमन करने वाला न्यायकारी जन ये तीनों ( अग्नयः ) अग्रणी, प्रधान तेजस्वी पुरुष (स्मत्-राति-पाचः ) उत्तम कर वेतनादि धन का सेवन करने वाले और (पत्नी-वन्तः ) प्रजापालक शक्ति और नीति से युक्त होकर (वषट्-कृताः ) उत्तम सत्कार से युक्त हों।

ते नी गोपा अपाच्यास्त उद्क्ष इत्था न्यंक्। पुरस्तात्सर्वया विशा ॥ ३ ॥

भा०—(ते) वे उक्त अधिकारी जन (सर्वया विशा) समस्त प्रजा से युक्त होकर (नः) हमारे (अपाच्याः) पश्चिम से, (ते उद्क) वे उत्तर से (इत्था) और इसी प्रकार (ते) वे (न्यक् पुरस्तात्) नीचे से और आगे से भी (गोपाः) रक्षक हों।

यथा वर्शन्ति देवास्तथेद्धस्तदे<mark>षां निक्रा मिनत्।</mark> अर्यावा चन मत्यैः॥ ४॥

भा०—( देवाः यथा वशन्ति ) विद्वान्, तेजस्वी, उत्तम जन जैसा चाहते हैं (तेषां ) उनकी वह इच्छा (तथा इत् असत् ) वैसी ही सफल होती है, (मर्त्यः अरावा चन ) अदानशील, मूर्ख मनुष्य (तेषां निकः आमिनत्) उनका कुछ भी नहीं विगाड़ सकता।

सृष्टानां सप्त ऋष्टयः सप्त द्युम्नान्येषाम् । स्वर्णाः सप्तो अधि श्रियो धिरे ॥ ५॥ ३५ ॥ स्वर्णाः स्वर्णाः

भा०—( सप्तानां ) वेग से आगे बढ़ने वाले वीरों और विद्वानों के (ऋष्टयः सप्त) हथियार और दृष्टियें भी सर्पणशील, और दूर २ तक वेग से जाने वाली हों। (एपाम खुझानि सप्त) इनके धन और यश भी फैलने वाले हों। वे (सप्त उ श्रियः अधि धिरे) वे व्यापक सम्पदाओं को ही धारण करें। अथवा विद्वानों और वीरों के सात विभाग, उनके सात प्रकार के आयुध और सात प्रकार के दर्शन और सात प्रकार के धन, और सात प्रकार की शोभाएं हैं। अध्यात्म में—शरीर में सात प्राणों की सात प्रकार की शोभाएं हैं। इति पञ्चित्रंशों वर्णः॥

[ 38 ]

मनुवैवस्त्रतः कश्यपे वा मारीच ऋषिः॥ विश्वेदेवा देवताः॥ छन्दः—१, २ श्राची गायत्री। ३, ४, १० श्राची स्वराङ् गायत्री। १ विराङ् गायत्री। ६—६ श्राची भुरिगायत्री॥ नवर्चं सुक्तम् ॥ बुभुरेको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यंङ्क्रे हिर्गययंम् ॥ १ ॥

भा०-( बभुः ) सबका भरण पोषण करने में समर्थ, ( वि.युणः ) सब ओर जाने में समर्थ, (सु-नरः) उत्तम नेता, (थुवा) बलवान् ( हिरण्यम् ) सुवर्णं के समान दीप्तियुक्त, सुन्दर (अञ्जि ) रूप को (अंके) प्रकट करता है, वह विश्व में प्रभु, और देह में आत्मा है। योर्निमेक आ संसाद द्योतनाऽन्तर्देवेषु मेधिरः॥ २॥

भा०—( एकः ) एक अद्वितीय, ( मेघिरः ) सव शत्रुओं को हनन करने, सबके साथ संगति करने में समर्थ एवं उत्तम बुद्धिमान्, (द्योतनः) सब पदार्थीं को प्रकाशित करने वाला, ( देवेषु अन्तः ) इन्द्रियों के वीच, आत्मा के तुल्य, समस्त पृथिन्यादि पदार्थों के बीच में, ( योनिम् ) सव संसार के मूलकारण भूत प्रकृति को, गृह को गृहपति के समान (आससाद) अध्यक्ष रूप से अपने वश करता है।

्वार्शोमेको विभर्ति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निध्नविः ॥ ३ ॥

भा०—वह ( एकः ) अद्वितीय ( देवेषु अन्तः ) विद्वानों, विजये-- च्छुकों के बीच सेनापतिवत्, प्राणों के बीच आत्मवत्, समस्त तेजो-मय एवं पृथिव्यादि तस्वों के बीच (हस्ते) अपने हाथ में (आयसीम् वाशीम् ) सुवर्णमयी वंशी को गायक के समान, एवं लोह की बनी बसौली को शिल्पियों के समान, ( आयसीम् ) सबको संचालन करने में समर्थ ( वाशीम् ) ज्ञान वाणी वेद को वा सर्वसंचालिका, वशकारिणी प्रभुशक्ति को (निधुविः) स्थिर होकर, सबका धारक होकर (बिभर्ति) धारण -करता है।

वज़मेको विभर्ति हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिन्नते ॥ ४॥

भा०—वह ( एकः ) एक अद्वितीय ( हस्ते आहितं वज्रम् ) हाथ में पकड़े रास्त्र के समान स्वयं (वज्रम्) वीर्य, बल को (आहितं) सर्वत्र ब्यापक रूप से ( बिभर्त्ति ) धारण करता है। (तेन) उससे वह (बृत्राणि) मेवस्थ जलों को विद्युत् के तुल्य, प्रकृति के आवरणकारा परमाणुओं को (जिन्नते) आधात करता, उनमें स्पन्द उत्पन्न करता और संचालित करता है।

तिग्ममेको विभर्ति हस्त आयुधं शुचिष्ट्यो जलावभेषजः ॥५॥ भा०-वह ( एकः ) एक, अकेला, अद्वितीय, दूसरे की अपेक्षा न करने वाला, प्रभु ( ग्रुचिः ) दीप्तिमान् ग्रुद्ध पवित्र, ( उप्रः ) सबसे बल-चान्, दुष्टों को भयदाता, (जलाष-भेषजः) जलवत् शान्तिदायक दुःख-नाशक, सब बाधाओं को दूर करने में समर्थ, वैद्य के समान, ही (तिग्मम्) तीक्ष्ण ( आयुधम् ) शस्त्र को ( हस्ते विभक्तिं ) अपने हाथ में, उत्तम शल्यचिकित्सकवत् अपने वश में रखता है। वह उसका अत्यन्त विवेक से उपयोग करता है।

पथ एकः पीपाय तस्करी यथाँ एष वेंद् निधीनाम् ॥ ६॥

भा०—( यथा तस्करः निधीनां वेद ) जिस प्रकार चौर ख़जानों का पता लगा लेता है वह (पथः पीपाय) मार्ग रोक रखता है उसी प्रकार (एवः) वह (एकः) अद्वितीय प्रभु (पथः) सब जीवों से प्राप्त करने योग्य मार्गों की, (पीपाय) रखवारी करता, वा (पथः पीपाय) सब नाना मार्गों से जाने वाले जीवों को पुष्ट करता है। वह (यथा) यथावत् ( तस्करः = तत्-करः ) उन नाना सृष्टि रचन, पोलन, संहारादि अद्भुत कर्मों के करने हारा, प्रभु ( निधीनाम् ) समस्त ऐश्वर्यों को ( वेद) स्वयं जानने, प्राप्त और अन्यों को प्राप्त कराने हारा है।

त्रीएयेक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मद्नित ॥ ७॥

भा०—(यत्र) जिनमें ( देवासः ) नाना सुखों की कामना करने वाले जीवगण, प्रकाशमान सूर्यादि लोक और विद्वान् जन (मदन्ति) आनन्द लाभ करते हैं, उन ( त्रीणि ) तीन लोकों को ( एकः ) एक, अद्वितीय ( उरु-गायः ) विशाल वाणी, वेद का स्वामी, महान् लोकों में व्यापक,

महान् कीर्त्तिमान् प्रभु (वि-चक्रमे ) विशेष रूप से बनाता और उनमें ज्यापता है।

विभिद्धी चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः॥८॥

भा०—(प्रवासा इव एक्या चरतः) जिस प्रकार दो प्रवासी एक खी के साथ (प्रवसतः) प्रवास करें उसी प्रकार (द्वा) दो जीवात्मा और प्रसात्मा (विभिः) अपनी विषयभोग साधन इन्द्रियों, प्राणों, और ईश्वर व्यापक सामध्यों से (एक्षा सह) एक प्रकृति के साथ एक काल में ही (चरतः) अच्छी प्रकार विचरते और (प्रवसतः) रहते हैं। जीव तो उस प्रकृतिका उत्तम गृहस्थवत् भोग करता है और दूसरा ईश्वर उसमें व्यापक होकर भी प्रवासगत विरही पथिकवत् उससे निःसंग रहता है। इससे दोनों प्रवासीवत् हैं।

सद्दो द्वा चंकाते उपमा द्विवि सुम्राज्ञां सुर्पिरासुती ॥ ९ ॥

भा०—(द्वा) वे दोनों (उपमा) एक दूसरे के तुल्य होकर ही (दिवि) द्यो अर्थात् जीव कामना में और प्रभु तेजोमय आनन्दमय मोक्ष्म में (सदः चकाते) अपना स्थान बनाये रहते हैं। वे दोनों (सन्नाजा) खूब दीसिमान्, (सिर्दः-आसुती) द्युत आसेचन योग्य दो अग्नियों के तुल्य हैं। प्रभु (सिर्दः-आसुतिः) सप्णशील सूर्यादि लोकों का उत्पादक, और उनका संचालक है। इसी प्रकार जीव भी प्राणों का संचालक है।

श्रर्चन्त एके महि साम मन्वत तेन सूर्यमरोचयन ॥१०॥३६॥

भा०—( एके ) एक, विद्वान जन ( अर्चन्तः ) उस प्रभु की अर्चना करते हुए (मिह साम) बड़े भारी सर्वत्र समस्त, ब्यापक बळ को (मन्वत) जान छेते हैं और (तेन) उसी से वे (सूर्यम्) सर्वोत्पादक प्रभु को ( अरोचयन् ) सबसे अधिक चाहते हैं। इति पट्त्रिंशो वर्गः ॥

## [ ३0 ]

मनुवेंबस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१ निचृद् गायत्री । २ पुर उष्णिक् । ३ विराड् बृहती । ४ निचृदनुष्टुप् ॥ चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

नृहि वो अस्त्यं भेको देवां हो न कुंमारकः। विश्वे सुतो महान्त इत्॥१॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् वीर पुरुषो ! हे जीवो ! (वः) आप लोगों में से कोई मी (अर्थकः नहि अस्ति) छोटा बचा नहीं, (न कुमारकः) न बालक है, वा (कुमारकः) कुत्सित उपायों से दूसरे को वा अपने आपको मारने वाला भी (न अस्ति) नहीं हो। आप (विश्वे) सब लोग (सतः महान्तः इत्) सत् प्रकृति से महान् वा विद्यमान बड़े २ गुणों से अधिक शक्तिशाली हो।

इति स्तुतासी असथा रिशादमो ये स्थ त्रयश्च श्चिशचे। मनेदिवा यिवयासः ॥ २॥

भा०—(ये) जो आप लोग (मनोः) मननशील और राष्ट्र को अपने वश में करने वाले (यज्ञियासः) यज्ञ, पूजा, सत्संगादि के योग्य (देवाः) ज्ञानी, (रिशादसः) दुष्टों के नाशक (त्रयः च त्रिंशत् च स्थ) तेंतीस (३३) होते हो वे सब !(इति) इस प्रकार (स्तुताः असथ) स्तुति युक्त, प्रशंसित होवो।

ते ने स्त्राध्वं तें ऽवत त उं नो श्राधं वोचत।

मा नै: प्रथः पित्रयानमान्वाद्धिं दूरं नैष्ट परावर्तः ॥ ३॥ भा०—(ते) वे आप लोग (नः त्राध्वम्) हमारी रक्षा करो। (ते अवत) वे आप लोग हमें बचाओ। (ते उनः) वे ही आप लोग हम पर (अधि वोचत) अध्यक्ष होकर आज्ञां या शासन करो और अधिकाधिक उपदेश किया करो। और आप लोग (नः) हमें (परा-

वतः ) दूर, परम प्रभु से चले आए ( पित्र्यात् ) पालक पिता के ( मान-वात् ) मनु, मननशील विद्वान् के बनाये (पथः ) मार्ग से (दूरं मा नैष्ट ) दूर मत लेजाओ, उससे हमें प्रथम्रष्ट मत करो।

ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानुरा उत ।

ब्रास्मभ्यं शर्मी सप्रथो गवेऽभ्वाय यच्छत ॥ ४॥ ३७॥ ४॥ भा०—( इह ) इस लोक या राष्ट्र में ( ये देवासः स्थन ) जो विद्वान् विजयाभिलाषी वा ज्ञानादि के दाता हैं ( उत ) और जो (विश्वे) सब (वैधानराः) सब के संचालक प्रभु के भक्त, वा सब मनुष्यों के हितैषी हैं, वे (अस्मभ्यं) हमारे लिये और हमारे (गवे अश्वाय) गौ, घोड़े आदि पशुओं के लिये भी ( सप्रथः शर्म ) विस्तृत सुख और गृहादि ( यच्छत ) प्रदान करो । इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

### [ 38 ]

मनुवेवस्वत ऋषिः ॥ १-४ इज्यास्तवे। यजमानप्रशंसा च । ४-६ दम्पती । १०—१८ दम्पत्योराशिषो देवताः ॥ छन्दः—१, ३, ४, ७, १२ गायत्री । २, ४, ६, ८ निचृद् गायत्री । ११, १३ बिराड् गायत्री । १० पादानिचृ<mark>द्</mark> गायत्री । ६ त्रानुष्टुप् । १४ विराडनुष्टुप् । १५—१७ विराट् पंकिः ।

१ = आर्ची मुरिक् पंकिः ॥

यो यजाति यजात इत्सुनवच्च पचाति च। ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत्॥१॥

भा०-( यः ) जो ( यजाति ) यज्ञ करता, दान देता, ईश्वरोपासना करता है (यजाते इत्) दान देता और पूजा ही करता चला जाता है, ( सुनवत् ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम ऐश्वर्य लाभ करता, और ( पचाति च ) पाक यज्ञ करता, वा अपने आपको ज्ञानाम्नि, तप आदि में परिपक्क करता है। वह (इन्द्रस्य ब्रह्म) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के महानू गुण-वचनों, वेद-वचनों को ( चाकनत् ) सदा चाहता है।

पुरोळाशं यो श्रस्मै सोमं रर्रत श्राशिरम्। पादित्तं शको श्रंहंसः॥२॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (अस्मै) इस समस्त संसार को (आशिरं) खाने योग्य (पुरोडाशं) पूर्व ही देने योग्य, अन्न (सोमं) ओषधि लतादि रूप में (ररते) प्रदान करता है वही (शकः) शक्ति शाली परमेश्वर (तं) उस संसार को (अंहसः) पाप, और नाश होने से भी (पात्) बचाता है।(२)(यः) जो प्रजाजन इस शक्तिमान् राजा को (सोमं) ऐश्वर्य (पुरोडाशं) अन्नवत् भोगने के लिये प्रदान करताः है शक्तिशाली राजा उस प्रजाजन को पाप वा पापी जन से नाश होने से बचावे।

तस्यं दुमाँ अ<mark>सद्रथी देवजूतः स श्</mark>युवत्। विश्वा वन्वन्निमित्रियां॥३॥

भा०—(सः) वह पूर्वोक्त शक्तिशाली स्वामी (विश्वा) सब प्रकार के (अमित्रिया) शत्रुओं के किये छल कपटादि के कार्यों को (वन्वन्) नाश करता हुआ (देव-जूतः) विद्वानों से सेवित होकर (श्रू श्रुवत्) बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है। (तस्य) उसका (रथः) रथ भी (द्युमान्) कान्तियुक्त और (देव-जूतः) अग्नि, वायु, विद्युत्त आदि पदार्थों से चलने वाला (असत्) होता है। (२) वह विद्वान् सब अभित्रभावों का नाश करता है, उसका (रथः) उपदेश (देव-जूतः) विद्याभिलाषियों से सेवित होकर (द्युमान्) अति तेजस्वी हो प्रसिद्ध हो जाता और वह वृद्धि को प्राप्त होता है।

श्रस्यं प्रजावंती गृहेऽसंश्चन्ती दिवेदिवे । इळा घेनुमती दुहे ॥ ४॥

भा०—(अस्य इडा) उसकी भूमि (प्रजावती) प्रजा से युक्त होकर (दिवे दिवे) दिनों दिन (गृहे असश्चन्ती) गृह में स्थिर रहने वाली पत्नी वा गौ के समान (धेतुमती) गवादि पशु युक्त और वाणी, आज्ञा युक्त होकर ( दुहे ) नाना सुखों को प्रदान करती है।

या दम्पेती समेनसा सुनुत त्रा च धार्वतः।

देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ ३८ ॥

भा० — हे (देवासः ) विद्वान् लोगो ! (या ) जो (दम्पती ) पति पत्नी, (स-मनसा) समान चित्त होकर (सुनुतः) पुत्र उत्पन्न करते हैं और ( नित्यया ) नित्य ( आशिरा ) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि उत्तम द्रव्य से ( आ धावतः च ) उसे छुद्ध करते हैं और पालते हैं वे दोनों-

यति प्राशुब्या इतः सम्यञ्चा बहिराशाते।

न ता वार्जेषु वायतः ॥ ६ ॥

भो०—(प्राश्चयान्) उत्तम खाने योग्य पदार्थों को (प्रति इतः) प्रति-दिन प्राप्त करें । वे ( सम्यञ्जौ ) अच्छी प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए (बहिं: आशाते) उत्तम धान्य का उपभोग करें और (ता) वे दोनों ( वाजेषु ) अन्नों, बलों और ऐश्वर्यों से (न वायतः) वञ्चित नहीं रहते <mark>।</mark>

> न देवानामापे हुतः सुमृतिं न जुंगुत्ततः। श्रवी वृहंद्विवासर्तः ॥ ७॥

भा०—वे दोनों विवाहित पति पत्नी (देवानाम् ) विद्वान् पुरुषों के बीच रहते हुए (अपि) भी, कभी भी (न हुतः) कुटिलता का व्यवहार नहीं करें। और वे दोनों (सुमितम्) अपनी उत्तम सग्मित, ग्रुभ ज्ञान को ( न जुगुक्षतः ) कभी न छिपावें, प्रत्युत परस्पर हित के उत्तम ज्ञान देते रहा करें। वे दोनों नित्य ( बृहत् श्रवः ) बड़े भारी वेद-ज्ञान का (विवासतः) प्रकाश करें, उसका अभ्यास करें, और श्रवण करने योग्य महान् प्रभु की सेवा किया करें।

#### पुत्रिणा ता कुंमांरिणा विश्वमायुव्येश्नुतः। उभा हिर्रेगयपेशसा॥ ८॥

भा०—वे दोनों छी पुरुष, पित पत्नी (पुत्रिणा) पुत्रों वाले और (कुमारिणा) प्रथम वयस में वर्त्तमान कुमार अर्थात् नवयुवक सन्तानों के माता पिता होकर (विश्वम् आयुः) पूर्ण आयु का (वि अश्नुतः) भोग करें। और (उभा) दोनों (हिरण्य-पेशसा) सुवर्ण के उत्तम अलंकार धारण करने वाले हों।

वीतिहोत्रा कृतद्वेस् दशस्यन्तामृतायकम्। समूघो रोम्शं हेतो देवेषु कृखुतो दुवेः॥९॥

मा०—वे दोनों (वीति-होत्रा) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी को बोलने हारे और (कृतद्वसू = कृत-वसू) उत्तम धन, गृह, बल, वीर्यादि प्राप्त करके (दशस्यन्ताम्) दान दिया करें। वे (अमृताय कम्) अमृत अर्थात् न मरने वाली जीवित सन्तान को प्राप्त करने के लिये (ऊधः रोमशं) उत्तम सन्तान आधान और धारण करने वाले, रोम युक्त अर्थात् यौवनयुक्त अंगों को (सं-हतः) सयोजित करें, उत्तम सन्तान उत्पन्न करें और (देवेषु) विद्वानों की (दुवः) सेवा (कृणुतः) किया करें।

ये पाचों ऋचाएं गृहस्य छी पुरुपों के कर्त्तव्यों का उपदेश करती हैं। पञ्जभिद्मपती अस्त्येताम् इति सायणः।

> त्रा शर्मे पर्वतानां वृशीमहे नदीनाम्। त्रा विष्णीः सनाभुवः॥ १०॥ ३९॥

भा०—हम लोग (पर्वतानां) पर्वतों, मेघों और पालन शक्ति से युक्त पुरुषों और (नदीनाम्) नदियों, वाणियों और समृद्ध प्रजाओं के (शर्म) सुख को (आवृणीमहे) प्राप्त करें। और हम (सचाभुवः) समवाय बनाकर रहने वाले (विष्णोः) ब्यापक शक्ति वाले प्रभु वास्वामी के (शर्म) सुख को भी प्राप्त करें। इत्येकोनित्रंशो वर्गः॥

ऐतुं पूषा र्यिभंगः स्वस्ति सर्वधातमः। इरुरध्वां स्वस्तये ॥ ११॥

भा०—( स्वस्तये ) सुख, कल्याण की वृद्धि के लिये, (प्षा ) सर्व-पोषक स्वामी, वा भूमि हमें ( आ-एतु ) प्राप्त हो ( सर्व-धातमः ) सबको उत्तम रीति से पालन पोपण करने में समर्थ ( रियः ) ऐश्वर्य, ( भगः ) सम्पदा और ( उरुः अध्वा ) वड़ा मार्ग प्राप्त हो । ( २ ) परमेश्वर पोषक होने से 'पूपा', ऐश्वर्यवान् सेवनीय होने से रिय और भग है । वहीं महान् प्राप्तन्य होने से 'उरु अध्वा' है । वह हमें सुख-कल्याणकारक हो ।

श्रुरमितिरनुर्वेखो विश्वो देवस्य मनसा। श्रुद्धित्यानामनेह इत्।। १२॥

भा०—( अनर्वणः ) अहिंसक ( देवस्य ) सर्वदाता, सर्वप्रकाशक
प्रभु के ( मनसा ) मनन और ज्ञान से ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ( अरमितः) बड़ा ज्ञानवान्, बुद्धिमान् हो जाते हैं और (आदित्यानाम् )आदित्य बह्यचारी, तेजस्वी पुरुषों के (मनसा) ज्ञानोपदेश से सब कोई ( अनेहः
इत् ) पाप रहित भी हो जाते हैं।

यथां नो मित्रो श्रर्यमा वर्षणः सन्ति गोपाः । सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १३ ॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार (मित्रः) स्नेहवान् (अर्थमा) न्यायकारी और (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, कष्टों के वारक जन (नः) हमारे (गोपाः सन्ति) रक्षक होते हैं उसी प्रकार (ऋतस्य) सत्य, न्याय और वेद का (पन्थाः) मार्ग (सु-गाः) सुखसे गमन करने थोग्य है।

श्रुप्तिं वेः पूर्व्यं गिरा देवमीळे वसूनाम् । सप्येन्तेः पुरुप्रियं मित्रं न चेत्रसार्धसम् ॥ १४॥

भा०—हे विद्वान् जनो ! मैं (वः) आप लोगों के बीच (वस्नां देवम्) मनुष्यों में सर्व-सुखदाता, ऐश्वर्यों के देने वाले, वा ब्रह्मचा-

रियों में ज्ञानपद ज्ञानप्रकाशक को ( पूर्व्य अप्ति ) पूर्ण ज्ञानवान् नायक-वत् 'अप्ति' तुल्य तेजस्वी होने से 'अप्ति' नाम से ( ईषे ) उसकी स्तुति करता हूं। और उसी (पुरु-प्रियं) सब के लिये, (क्षेत्र-साधसम् ) निवास योग्य गृह वा देह के वशीकर्त्ता, आत्मवत् प्रिय ( मित्रं न ) मित्र के समान स्नेही प्रभु की ( सपर्यन्तः ) सेवा, परिचर्या और भजन करते हुए उसी प्रभु की स्तुति किया करें।

मक् देववंतो रथः शूरी वा पृत्सु कास चित्। देवानां य इन्मनो यर्जमान इयंचत्यभीदयंज्वनो भुवत्॥१५॥

भा०—जिस प्रकार (कासु चित् पृत्सु श्रूरः वा) किन्हीं भी शतु सेनाओं में श्रूरवीर पुरुष निर्भय होकर प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार (देववतः रथः) देव, सर्वप्रद, सर्वप्रकाशक प्रभु के भक्त जन का रथ के समान आनन्दप्रद उपदेश (मक्षु) शीघ्र ही (पृत्सु) मनुष्यों के बीच प्रवेश कर जाता है। (यः) जो (यजमानः) दानशील वा ईश्वर का उपासक, समर्थ पुरुष (देवानां मनः इत्) युद्धविजयी, चीरों और विद्वानों के चित्त को (इयक्षति) आदर पूर्वक सन्तुष्ट कर देता है वह (अयज्वनः) अदाता, कर न देने वाले वा अनीश्वरोपासकों को (अभि) परास्त करके (भुवत्) उनसे बढ़ जाता है।

न यंजमान रिष्यसि न सुनवान न देवयो।

देवानां य इन्मनो यर्जमान इयंचत्यभीद्यंज्वना भुवत् ॥ १६॥

भा०—हे (यजमान) दानशील ! हे यज्ञकर्ता ! हे ईश्वरोपासक ! तू कभी (न रिष्यिस ) नष्ट वा पीड़ित न होगा । हे (सुन्वान ) ऐश्वर्य उत्पन्न करने हारे ! हे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक ! हे उपासना करने हारे (न रिष्यिस ) तू कभी नाश को प्राप्त न हो । हे (देवयों) विद्वानों के इच्छुक ! हे (देवयों) ग्रुभ गुणों के स्वामिन् ! तू कभी (न रिष्यिस)

दुःखित, पीड़ित न हो । क्योंकि ( यः इत् देवानां मनः इयक्षति ) जो उत्तम पुरुषों के मन को प्रसन्न रखता है वह (अयज्वनः अभि भुवत् ) अदानशील अनीधरोपासकों को पराजित करता है।

निकृष्टं कर्मणा नशक प्र योषक योषति ।

देवानुं य इन्मनो यजमान इयेचत्यभीदयंज्वनो भुवत् ॥ १७॥ भा०—( यः इत् ) जो मनुष्य अवश्य ही निश्चयपूर्वक ( यजमानः देवानां मनः इयक्षति) विद्वान् पुरुषों के ज्ञान की उपासना करता है वह ( अयज्वनः ) ज्ञान की उपासना न करने वालों को ( अभि भुवत् इत्) अवश्य ही परास्त करता है। (तं कर्मणा निकः नशत्) उस तक कर्म के सामर्थ्य से भी कोई नहीं पहुंचता, न उसे नष्ट कर सकता है, और (न म योषत् ) उसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता। और वह स्वयं (न प्र योषति ) पुत्र धनादि से वियुक्त नहीं होता ।

श्रसदत्रं सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्वयंम् । द्वेवानां य इन्मनो यर्जमान इयं चत्यभीद्यंज्वनो भुवत् ॥ १८ ॥ ४० ॥ २ ॥

भा०—( यत् इत् देवानां मनः ) जो देव, उत्तम तेजस्वी विद्वान् पुरुषों के ज्ञान का (इयक्षति) आदर, सत्संग करता है, वह (अय-ज्वनः ) सत्संग न करने वाले कदाचारी पुरुषों को (अभि भुवत् इत्) अवश्य परास्त करता है, क्योंकि उसका (अत्र ) इस लोक में (सुवीर्यम् असत् ) इत्तम वीर्यं बल और विद्या सामर्थ्यं हो जाता है और उसको (त्यत्) वह अलौकिक (आशु अरव्यम्) शीव्रगामी अश्वों से युक्त सैन्यादिः और वलवान् इन्द्रिय-बल, सामर्थ्यं प्राप्त होता है। इति चल्वादिशो वर्गः 🛝

इति षष्ठेऽष्टके द्वितीयोध्यायः समाप्तः ॥

## **नृतीयो**ऽध्यायः

#### [ ३२ ]

कारको मेधातिथि: ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७, १३, १४, २७, २८ निचृद् गायत्री । २, ४, ६, ८—१२, १४, १६, १७, २१, २२, २४—२६ गायत्री । ३, ४, १६, २०, २३, २६ विराड् गायत्री । १८, ३० सुरिग् गायत्री ॥

प्र कृतान्यृंजीषिणः करावा इन्द्रंस्य गार्थया। मदे सोर्मस्य वोचत ॥ १॥

भा०—हे (कण्वाः) विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (ऋजीषिणः) ऋज, धर्मानुकुल इच्छा वाले पुरुष होकर (ऋजीषिणः) सत्य न्याय मार्ग पर प्रेरणा करने वाले (सोमस्य मदे) ओषि, अञ्च, ऐश्वर्यादि से ख्व तृप्त, प्रसन्न होकर (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् प्रभु के (कृतानि) किये कार्यों और राजा के कर्ज्वच्यों का (गाथया) गान करने योग्य वेदवाणीः से (प्र वोचत) अच्छी प्रकार उपदेश करो।

यः सृविन्द्मनर्शितं पिप्नं दासमहीश्रवम् । वधीदुत्रो <u>रि</u>णन्नपः॥ २॥

भा०—(यः) जो तेजस्वी (स्विन्दम्) आक्रमण करके प्रजा काः धन हरण करने वाले (अनर्शनिं) अहिंसित बल के नेता (पिप्रुं) अपने, ही पेट भरने वाले (दासम्) प्रजा के नाशक (अहीश्चवम्) सर्पं वा मेध-वत् बढ़ने वाले दुष्टजन को (उप्रः) भयंकर होकर (वधीत्) विनाश या दिण्डत करे वह ही (अपः) आप्त प्रजाओं और जलों को सूर्यं या विद्युत्-वत् (रिणन्) मार्गं में चलाने में समर्थं होता है।

न्यर्बुदस्य विष्टपं विष्मांगं वृह्तास्तिर । कृषे तदिनद्र पौंस्यम् ॥३॥

भा०—जिस प्रकार विजुली (अर्बुद्स्य वृहतः वि-स्तपं वर्ध्माणं कृषे नि तिरति) बड़े भारी मेघ के तापरहित वृष्टिकारक रूप को छिन्न भिन्न करके कृषि के लिये दे देता है, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् रानुहन्तः ! तू भी ( अर्बुद्स्य) प्रजा को दुःख देने वाले वा मेघवत् वा सहस्रों की सख्या में (बृहतः) बड़े भारी शत्रु सैन्य के (विस्तपं) विशेष तापकारी, (वर्ष्माणं) अस्त्रवर्षी प्रवल भाग को (नि तिर) विनाश कर, और हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! तू ( तत् पौस्यं ) ऐसा ही बल पराक्रम ( कृषे ) किया कर।

प्रति श्रुताय वो घृषत्णीशं न गिरेराधि । हुवे सिश्चिपमूतये ॥॥ भा० - जिस प्रकार (गिरेः तूर्णाशं अधि धपत्) विद्युत् मेघ से जल को बलपूर्वक गिरा देता है उसी प्रकार वह शत्रुहन्ता राजा (श्रुताय) मिसिद्ध होने के लिये (वः) आप प्रजा जनों के (ऊर्णंशं) हिंसा द्वारा नाश करने वाले दुष्ट दल को (गिरेः अधि) स्वयं पर्वतवत् उच पद से ( प्रति अधि कृपत् ) उसका मुकाबला करके खूब अधिक धर्पण करे उसे अधिकारपूर्वंक दण्डित करे । जिससे वह फिर सिर न उठा सके । उसी ( सुशिप्रम् ) सुन्दर् मुख, नासिका, वा मुकुट से सजे वा उत्तम वीर्यवान् राजा को मैं ( उत्तये ) प्रजागण अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) पुकारू, उससे प्रार्थना करूं।

स गोरश्वस्य वि ब्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः।

पुरं न शूर दर्षसि ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०-हे ( शूर ) वीर पुरुष ! तू ( मन्दानः ) प्रसन्न होकर अन्यों को भी प्रसन्न करता हुआ (सोम्येभ्यः) ऐश्वर्य के पालन करने में योग्य कुशल पुरुषों के लिये, (गोः वर्ज) वाणियों, भूमियों के समूह तथा ( अश्वस्य ) आञ्चगामी, अश्व सैन्य के (ब्रज्रं ) प्रयाणकारी बल को और (पुरं न वि दर्पसि) प्राकार या नगरी को विविध प्रकार से विदीर्ण कर। यदिं मे रारणः सुत उक्थे वा दर्धसे चर्नः। श्रारादुर्प स्वधा गीहि॥ ६॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! (यदि ) यदि तू (मे सुते ) मेरे उत्पन्न किये ऐश्वर्य में (रारणः ) रमण करे, उसका उपभोग करे, और यदि (मे उक्थे) मेरे उत्तम वचन में ही (रारणः ) प्रसन्न तो और (चनः द्धसे ) बहुत अन्न को धारण करे, तो तू (आरात् ) दूर या समीप से भी (स्वधा) अपने धारण पोषण करने के नाना पदार्थों को (उप गहि ) क्रय विक्रय या व्यापार द्वारा प्राप्त कर ।

व्यं घा ते श्रापं ष्मिस स्तोतार इन्द्र गिर्वणः। स्वं नो जिग्व सोमणः॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे (गिर्वणः ) वाणी द्वारा याचना करने योग्य ! (वयं घ ) हम अवश्य (ते स्तोतारः ) तेरे स्तुति करने वाले (अपि स्मिसि ) हों । हे (सोमपः ) ऐश्वर्यं के पालक ! (त्वं नः जिन्व ) तू हमें प्रसन्न और तृप्त कर, हमारी वृद्धि कर ।

उत नः पितुमा भेर संरराणो श्रविचितम्। मघवन्भूरि ते वसु ८ भा०—तू (संरराणः ) समान भाव से प्रजासहित राष्ट्र में सुख भोग करता हुआ (नः ) हमारे (अवि-क्षितम् ) अविनष्ट (पितुम् )अन्न को (आ भर) प्राप्त करा। और हे (मववन् ) ऐश्वर्यवन् !त् (नः ) हमें

(ते) अपने ( भूरि वसु आ भर ) बहुत सा धन ऐश्वर्य भी प्राप्त करा ।

उत नो गोमंतस्कृष्टि हिर्रिंगयवतो श्रुश्विनः। इळाभिः सं रभेमहि॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! तेजस्विन् ! (उत) और तू (नः ) हमें (गोमतः ) गो आदि पश्च और भूमि आदि से सम्पन्न (कृषि ) कर । तू हमें (हिरण्यवतः अश्विनः ) उत्तम सुवर्णं धन और अश्वों का स्वामी (कृषि ) कर । हम (इडाभिः ) नाना उत्तम वाणियों

और अन्नों, भूमियों से ( संरभे महि ) अच्छी प्रकार जीवन का सुख प्राप्त करें। (२) हे (इन्द्र) आचार्य ! तूहमें (गोमतः) वाणी सम्पन्न ( हिरण्यवतः अश्विनः ) आत्मवान् जितेन्द्रिय कर्, हम ( इडाभिः ) उत्तम वेदवाणियों से भानन्द लाभ करें।

वृवद्वयं हवामहे सूप्रकरस्नमूतये। साधुं क्रावन्तुमवसे ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हम लोग ( बृहदुक्थ्यम् ) वेद वाणी के उत्तम वचन जानके हारे, ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सृप्रकरस्तम् ) आगे बढ़े बाहु वाले, अन्यों दीनों को आगे हाथ बढ़ा कर बचाने वाले और ( साधु कृण्वन्तम् ) उत्तम काम करने वाले धर्मात्भा, पुण्यवान् पुरुष को ( अवसे ) रक्षा के निमिक्त प्रार्थना करें।

यः संस्थे चिच्छतकतुरादी कृणोति वृत्रहा। जरितृभ्यः पुरुवसुः॥ ११॥

भा०—(यः) जो (संस्थे चित्) संग्राम में भी (शतकतुः) नाना कर्म करने हारा, नाना प्रज्ञावान् ( बृत्रहा ) शत्रुहन्ता होकर ( आत् ) अनन्तर ( ईं कृणोति) नाना शत्रुओं का नाश करता है। वह (जिस्तृभ्यः) विद्वानों के लिये (पुरु-वसुः) बहुत से ऐश्वर्यों का स्वामी हो। (२) अध्यातम में पुरः इन्द्रियों में बसने वाला आत्मा इन्द्र है।

स नः शुक्रश्चिदा शंकुद्दानवाँ अन्तराभरः। इन्द्रो विश्वाभिकृतिभिः॥ १२॥

भा०—( सः ) वह ( शकः ) शक्तिशाली ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् राजा ( दानवान् ) नाना दान योग्य धनैश्वर्यवान् होकर ( नः आ शकत् ) हमें सब ओर से शक्तिमान् करे। और वह (विश्वाभिः ऊतिभिः) सब प्रकार की रक्षाओं से ( नः अन्तः-आ-भरः ) हमें अपने राष्ट्र के भीतर गर्भ में माता के समान धारण पोषण एवं पालन करने वाला हो।

यो <u>रायो</u>े वनिर्महान्तसुंपारः सुन्वतः सर्खा। तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (यः ) जो प्रभु (रायः विनः ) ऐश्वर्यं का देने हारा (महान् ) गुण और शक्ति में महान् (सु-पारः ) उत्तम रीति से पालन और पोषण करने और संकटों से पार उतारने हारा और (सखा) मित्र के समान स्नेही है (तम् इन्द्रं ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु स्वामी की (अभि प्रगायत) खूब स्तुति वा गुणों का गान करो।

श्रायन्तारं महि स्थिरं पृतंनासु श्रवोजितम् । भूरेरीशांनुमोर्जसा ॥ १४ ॥

भा०—( आ-यन्तारं ) सब ओर से वश करने वाले, (मिह स्थिरं ) महान्, स्थिर, कृटस्थ, ( पृतनासु ) संप्रामों वा सेनाओं के बीच ( श्रवः- जितम् ) यश कीर्त्ति को विजय करने वाले और ( ओजसा ) पराक्रम से (भूरेः) बड़े भारी ऐश्वर्यं वा जगत् के ( ईशानम् ) स्वामी की ( अभि गा-यत ) स्तुति करो ।

निकरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतानाम्। निकर्वका न दादिति ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा०—( अस्य ) इसकी ( शचीनाम् ) शक्तियों और (स्नृतानां) उत्तम सत्ययुक्त वाणियों का ( नियन्ता ) रोकने वाला ( निकः ) कोई भी नहीं है। ( न दात् इति वक्ता निकः ) वह नहीं देता ऐसा भी कहने वाला कोई नहीं। वह सबको श्रमानुरूप और कर्मानुरूप फल बड़े अनुप्रह से देता है।

न नूनं ब्रह्मणां मृ्णं प्राश्नुनामंस्ति सुन्वताम् । न सोमो श्रप्रता पेपे ॥ १६ ॥

भा०—(सुन्वताम् ) ऐश्वर्यं, अन्नादि उत्पन्न करने वाले, वा (सुन्वतां ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाले, (प्राञ्चनां ) उत्तम मार्गं से जाने वाले, (ब्रह्मणां) विद्वान् ब्राह्मणों और ब्रह्मवेत्ताओं का (नूनं) निश्चय से कोई (:ऋणं न अस्ति ) ऋण दोष नहीं रहता। (सोमः) परम ऐश्वर्यं वा यज्ञ में सोमरस, उत्तम अन्नादि का भोग भी (अप्रता) कोश न भरने वाले पुरुष को ( न पपे ) प्राप्त नहीं होता।

पन्य इदुपं गायत पन्यं उक्थानि शंसत। ब्रह्मां कुणोत पन्य इत् ॥ १७॥

भा०-हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( पन्ये इत् ) स्तुति योग्य पर-मेश्वर के निमित्त ही, उसको लक्ष्य करके ही (उप गायत) उपासना पूर्वक स्तुति गान करो । (पन्ये उक्थानि शंसत) उस स्तुत्य प्रभु के निमित्त ही उत्तम वेद-वचनों का उचारण करो । (पन्ये इत् ब्रह्म कृणोत) उस स्तोतन्य प्रभु के निमित्त ही वेद मन्त्रों का और यज्ञादि कर्मी का अनुष्ठान करो।

पन्य श्रा देदिर्च्छता सहस्रा वाज्यवृतः। इन्द्रो यो यज्वनो वृधः॥ १८॥

भा०—( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् ! प्रभु ( यज्वनः ) दानी, सन्संगी , यज्ञोपासक का ( वृधः ) बढ़ाने हारा है वही ( पन्यः ) स्तुति योग्य है वही ( वाजी ) ऐश्वर्यवान्, ( अवृतः ) मोहादि से अनावृत, नित्य युक्त ( शता सहस्रा ) सैकड़ों हज़ारों बन्धनों को ( आ दिदंख्त् ) काट देता है।

वि पू चर स्वधा अर्च ऋष्टीनामन्वाहुवैः। इन्द्र पिर्व सुतानाम् ॥ १९॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! त् ( सुतानां ) जगत् में उत्पन्न जीवों का (पिब) पालन कर। तू (कृष्टीनाम्) समस्त मनुष्यों को (आ-हुवः) सब से आदरपूर्वक पार्थना करने योग्य और सब सुख देने वाला है तू ( स्वधा अनु ) अपनी शक्ति से जगत् का धारक होकर ( वि सु चर )

अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप, (अनु चर) कर्मों के अनुसार उनको फल प्रदान कर। अथवा हे इन्द्र ! जीवात्मन् ! तू (कृष्टीनां) अपने आप कृष्टिवत् परिश्रम से बोये बीजों की (स्वधाः अनु) स्वयं परिपुष्ट, स्वयं उत्पन्न के समान अपने किये कर्मों का (वि सु चर) उत्तम और विपरीत फल प्राप्त कर। (अनु आ हुवः) उनके अनुकूल ही सुख, दुःख प्राप्त कर (सुतानां) उत्पन्न फलों का ही (पिब) पालन कर। पिव स्वधैनवानामृत यस्तुग्रये सचा । द्वतायमिनद् यस्तवं २०१४:

भा०—जिस प्रकार मनुष्य (स्व चैनवानां पिवति) अपनी गौवों का दूध पीता है उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू (स्व धैनवानाम् ) अपनी वाणियों द्वारा प्राप्त सत्-असत् फलों का उपभोग कर और (यः) जो पदार्थ (तुप्रये) पालन करने योग्य पुत्रादि में (सचा) विद्यमान है, (उत अयम्) और यह (यः तव) जो तेरा है तू उसे (पिव) पालन या उपभोग कर। अतीहि मन्युषाविर्णं सुषुवांसमुपार्रणे । हुमं रातं सुतं पिव ॥२१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! तू (मन्यु-साविनम्) मन्यु, कोध वा अभिमान से आधिपत्य करने वाले को (अति इहि) अतिलंघन कर। और (उप-अरणे) अरमणीय, कष्टदायी स्थान में (सुसुवांसम्) स्वामित्व करने वाले से भी (अति इहि) अधिक बढ़ जा। तू (इमं) इस (रातम्) अपने हाथ सौंपे (सुतं) उत्पन्न प्रजागण को (पिव) पालन कर।

इहि तिस्रः पंरावतं इहि पब्च जनाँ अति । धर्ना इन्द्रावचार्कशत् ॥ २२॥

भा० — तू (परावतः) दूर के (तिसः) तीनों प्रकार के उत्तम मध्यम, निकृष्ट प्रजाओं को (अति इहि) अपने वश कर । और (पञ्चजनान् अति इहि) चार वर्ण और पांचवें निषाद इन पाँचों को भी अपने वश कर । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! तू (धेना) नाना वाणियों को ( अव चाकशत् ) देख । अथवां हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू ( परावतः ) ्टूर से भी (तिस्तः) धेनाः (इहि) तीनों प्रकार के ऋग यजुः साम ·वाणियों को प्राप्त कर (अव चाकशत्) उनसे देख, न्याय और ्ज्ञान का दर्शन कर । पांचों जनों का अपने अधीन कर, उन इन्द्रियों पर आत्मावत् शासन कर ।

स्यों र्शिम यथां सृजा त्वां यच्छन्तुमे गिर्रः। निम्नमापो न सध्यंक् ॥ २३ ॥

भा०-(यथा सूर्यः रिंम सुजति ) जिस प्रकार सूर्य तेज और राष्ट्र को न्यापने और रक्षा करने वाला शासन करता है इसी प्रकार तू भी ( रहिंम सुज ) तेज और राष्ट्र को व्यापने और वश करने वाला शासन कर । ( आपः न सध्रयक् निम्नम् ) जिस प्रकार जलधाराएं एकही साथ सब नीचे प्रदेश में आकर उसे घेर छेती हैं उसी प्रकार (मे गिरः) मेरी वाणियां भी (त्वा) तुझ सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष को (आयच्छन्तु) श्राप्त हों।

अध्वर्धवा तु हि ष्रिश्च सोमं बीरायं शिप्रिणे। भरा सुतस्यं पीतयं ॥ २४॥

भार-हे (अध्वर्यों) यज्ञ करने हारे, यज्ञ के स्वामिन् ! तू (शिपिणे) मुकुट धारण करने वाले ( वीराय ) वीर पुरुष के लिये (सोमं आ सिञ्च) ओषिध रसवत् ऐश्वर्यवान् राष्ट्र का आसेचन कर, उसके ऐश्वर्य के पद की ्चृद्धि कर । ( पीतये ) पालन करने के लिये ( सुतस्य ) उत्त्पन्न राष्ट्रजन को पुत्रवत् ( भर ) पुष्ट कर।

य उद्न फलिगं भिनन्न्य किसन्धूरवामृजत्। यो गोषु पकं धारयंत्।। २५।।५॥ भा० - जिस प्रकार तीव विद्युत् (फलिगं भिनत्) मेघ का छेदन भेदन करता और ( उद्नः सिन्धृन् न्यक् अव अस्जत् ) जल की धाराओं को नीचे फेंकता है और ( गोषु पकं धारयत् ) भूमियों में परिपक अन को पुष्ट करता है, उसी प्रकार जो राजा ( फलिगं भिनत् ) फलयुक्त सशस्त्र सैन्य से आक्रमण करने वाले शत्रु को छिन्न भिन्न करता, और राष्ट्र में (उद्नः सिन्धृन् न्यक् अव अस्जत् ) जल की नाना नहरों को नीची भूमियों में प्रवाहित करता है और जो ( गोषु ) भूमियों में ( पक्रम् ) पके अन्न को लेता है वही भूमि का स्वामी ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् कहाता है।

अहं न्वृत्रमृचीषम श्रौर्ण<u>वाभमं ही शुर्वम् । हिमेन विध्य</u>द्वुदम् २६

भा०—( ऋचीषमः ) तेज से सर्वत्र समान भाव से प्रदीप्त होने वाला सूर्य जिस प्रकार ( और्णवाभम् ) जन से बने कम्बल के समान आच्छादक, ( अही ग्रुवम् ) मेघ से बढ़ने वाले ( वृत्रम् ) मेघस्थ जल को ( अहन् ) आघात करता है और (हिमेन ) शीत से ( अर्बुदम् ) जलपद मेघ को ( अविध्यत् ) वेध देता है, उसी प्रकार ( ऋचीषमः ) तेज और आदर, प्रतिष्ठा वा शासन वाणी से सर्वत्र समान निष्पक्षपात राजा ( और्णवाभम् ) जन देने वाले भेड़ के समान टक्कर लेने वाले, (अही ग्रुवम् ) सूर्य के समान कोध से बढ़ने वाले ( वृत्रम् ) शत्रु को ( अहन् ) नाश करता है, और वह ( अर्बुदम् ) शख्र बल से नाश करने वाले शत्रु को ( हिमेन) अपने हनन साधन शस्त्र-बल से ( अविध्यत् ) वेधता, पीड़ित, ताड़ित करता है, वही बलवान् 'इन्द्र' है ।

प्र वं ड्यार्य <u>निष्</u>रुरेऽषांह्ळाय प्रसृत्तिर्गे । देवत्तं ब्रह्मं गायत।।२७।।

भा०—हे प्रजाजनो ! हे विद्वानो ! आप लोग (वः) अपने में से (उप्राय) शत्रु के प्रति उप्रस्वभाव वाले, (निः-स्तुरे) शत्रु का सर्वथा नाश करने में समर्थ, (अषाढाय) और स्वयं कभी पराजित न होने और (प्र-सक्षिणे) पर पक्ष को अच्छी प्रकार पराजित करने वाले पुरुष को २९

और अधिक बलवान् करने के लिये ( देवत्तं ब्रह्म ) विद्वानों के द्वारा गुरु-परम्परा से प्रदत्त वा प्रभु से दिये वेद-ज्ञान का (गायत) उपदेश करो।

यो विश्वान्यभि वृता सोमस्य मद्रे अन्धंसः।

इन्द्री देवेषु चेतित ॥ २८॥

भा०—( यः ) जो ( देवेषु ) इन्द्रियों के बीच में ( अन्धसः मदे ) अन्न से तृप्ति लाभ करके जिस प्रकार आत्मा (विश्वानि व्रता अभि चेतित) सब कार्यों को जानता है उसी प्रकार (यः) जो पुरुष (देवेषु) विद्वानों और विजगीषु पुरुषों के बीच ( सोमस्य मदे ) ऐश्वर्य से तृप्त होने पर वा ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के शासन-कार्य में (विश्वानि व्रता अभि) सब कर्त्तंच्यों को ( चेतित ) ठीक जानता है, वह ( इन्द्रः ) 'इन्द्र' है।

इह त्या संधुमाद्या हरी हिर्रायकेश्या। <u>चोह्ळामभि प्रयो हितम्॥ २९॥</u>

भा०—(इह) यहां (त्या) वे दोनों (सध माद्या) एक साथ आनन्द, वा अन्नादि की तृप्ति लाभ करने वाले, (हिरण्य-केश्या) सुवर्ण के समान केशों के तुल्य दीक्षियों को धारण करने वाले तेजस्वी, (हरी) राजा प्रजा, वा स्त्री पुरुष (हितम् प्रयः) हितकारी अन्न, ज्ञान (अभि बोढाम् ) प्राप्त करावें । और सुवर्णवत् सुन्द्र केशों से युक्त दो अध सेनापित को हित-मार्ग में ले चलें।

श्चर्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी। स्रोमुपेयाय वत्ततः ॥ ३० ॥ ६ ॥

भा०—हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों से स्तुति योग्य ! ( अर्वाञ्चं त्वा ) साक्षात् प्राप्त तुझ को ( प्रियमेध-स्तुता ) यज्ञ सन्संगादि के प्रिय विद्वान् पुरुषों द्वारा उपदिष्ट, उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुष (सोम-पेयाय) राष्ट्र के ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये ( वक्षतः ) सम्मार्ग से ले जावें वा उत्तम उपदेश करें। इति पष्टो वर्गः ॥

## [ ३३ ]

मेधातिथिः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१—३, ४ बहती । ४, ७, ८, १०, १२ विराड् बहती । ६, ६, ११, १४, १४ निचृद् बहती । १३ आर्ची मुरिग् वृहती । १६, १८ गायत्री । १७ निचृद् गायत्री । १६ अनुष्टुप् ॥ एकोनविंशत्यृचं स्क्रम् ॥

चयं घे त्वा सुतावेन्त श्रापो न वृक्कवेहिंषः।

प्रवित्रस्य प्रस्तवेगोषु वृत्रहुन्परि स्तोतार आसते ॥ १॥
भा०—जिस प्रकार (आपः न) जलधाराएं (वृक्त-विहेषः)
कुशा काशादि की वृद्धि करने वाली होकर (प्र-स्रवणेषु) निर्झरों में नीचे
की ओर बहा करती हैं उसी प्रकार हे (वृत्र-हन्) शत्रुनाशक स्वामिन्!
(वयं घ) हम भी (सुत-वन्तः) उत्पन्न उत्तम प्रजावान् और अन्न ऐश्वयादिमान् (वृक्त-विहंषः) यज्ञ में आसनादिवत् विस्तीर्ण एवं प्रजाओं की वृद्धि
करके (त्वा परि) तुझे प्राप्त हों (पवित्रस्य) ग्रुद्ध पवित्र जल एवं ज्ञान
के (प्र-स्रवणेषु) प्रवाहों के तटों पर विराजों और (स्तोतारः) स्तुतिकर्त्ता
उपासक लोग भी (परि आसते) विराजते हैं।

स्वरंन्ति त्वा सुते न<u>रो</u> वसो निरेक डिक्थनः।

कदा सुतं तृषाण त्रोक त्रा गम इन्द्रं स्वब्दीव वंसंगः॥२॥

भा०—हे (वसो) समस्त जगत् को बसाने, सबकी रक्षा करने हारे हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (उनिथनः नरः) उत्तम वेद-वचन को धारण करने वाले जन, (सते) इस उत्पन्न जगत् में, (निरेके) एकान्त में भी (त्वा स्वरन्ति) तुझे लक्ष्य कर पुकारते हैं। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्, उत्तम गति से चलने हारा (सु-अब्दीव) गर्जते मेघवत् या महा वृवभवत् (तृषाणः) विवासित के समान अति उत्कण्ठित होकर (सुतं कदा आगमः) इस उत्पन्न जीव संसार को कब प्राप्त हो।

करवेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दर्षि सहस्मिण्म्। <u> प्रिशक्तं स्व मघवान्विचर्षणे मुक्त</u> गोर्मन्तमीमहे ॥ ३ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) उत्तम धनसम्पन्न !हे (विचर्षणे ) विविध प्रजाओं के ऊपर दृष्टः ! हे (धृष्णो) दुष्टों के दलन करने हारे ! हम (पिशङ्ग-रूपं ) उज्बल, पीतरूप वाले और (गोमन्तं ) भूमि से युक्त (वाजं ) ऐश्वर्य की तुझ से (मञ्ज ) शीघ्र ही (ईसहे) याचना करते हैं और तू (कण्वेभिः) विद्वानों और वीरों द्वारा (सहस्रिणं वाजं दर्षि) सहस्रों सुखों, संख्याओं से युक्त ऐश्वर्य हमें दे । अथवा हे (वि-चर्पणे ) विविध विद्याओं के दृष्टः ! विद्रन् ! (पिशङ्ग-रूपं) तेजस्वी, (गोमन्तं) वेदवाणी के विद्वानों से ( मक्षु ) अति शीघ्र ( वाजस् ईमहे ) ज्ञान प्राप्त करें । और (कण्वेभिः) विद्वानों द्वारा (सहिस्नणं वाजं दर्षि) सहस्रों ऋचाओं से युक्त ज्ञान प्रदान कर ।

पाहि गायान्धंसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे।

यः समिश्लो हर्योर्थः सुते सचा बार्ज रथौ हिर्गययः॥४॥ भा०-हे (मेध्यातिथे) 'मेध' अर्थात् सत्संग और अन्नादि द्वारा सत्कार करने योग्य अतिथे ! विद्वन् ! तू ( अन्वसः मदे ) अन्न द्वारा तृप्ति और आनन्द लाभ करने पर (इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् के सम्बन्ध में ( गाय ) उपदेश कर और (पाहि ) उसका ज्ञान-रस पान कर । ( यः ) जो ( हर्योः संमिश्रः ) स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से व्यापक है, ( यः सुते सचा ) जो उत्पन्न हुए पुत्रवत् जगत् में भी सदा सत्य विद्यमान है जो ( वज्री ) बलवान् ( रथः ) रसरूप, रमणीय ( हिरण्ययः ) सुवर्णः वत् तेजोमय है।

यः स्रु<u>ष</u>द्यः सुद्विण हुनो यः सुक्रतुर्गृणे ।

य ब्रा<mark>करः सहस्रा यः शताम</mark>े इन्द्रो यः पूर्भिद्रितः ॥५॥७॥ भा०-पुरुषोत्तम कैसा है ? (यः ) जो ( सु-सन्यः सु-दक्षिणः ) बायें और दायें दोनों हाथों से उत्तम कुशल, कर्म करने में समर्थ वा (सु-सव्यः) उत्तम रीति से पूजा करने योग्य वा जगत् को उत्पन्न करने, शासन करने और संचालन करने में समर्थ, और (सु-दक्षिणः) उत्तम धन दान, बल, बुद्धि से सम्पन्न, (इनः) सबका स्वामी, (यः) जो (सु-कतुः) उत्तम कर्म व प्रज्ञावान् (गृणे) स्तुति किया जाता है। (यः सहस्वा आकरः) जो सहस्रों उत्तम कर्मों का करने वाला, वा खिन के समान सहस्रों गुणों, ऐश्वर्यों को धरने वाला है, (यः शत-मघः) जो सैकड़ों ऐश्वर्यों का स्वामी, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (यः पूर्भित्) शतुःनगरों को तोड़ने वाला, वा ज्ञानपूर्वक योगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेदक, मुक्तिदाता और जो (आरितः) स्तुति द्वारा प्राप्त होता है। इति सप्तमों वर्गः॥ यो घृष्टितो यो उवृत्तो यो अस्ति श्रमश्चेषु श्वितः।

विभूतद्युम्बरुच्यवनः पुरुष्टुतः कत्वा गौरिव शाकिनः॥ ६॥

भा०—(यः) जो (धिषतः) पराजय करने वाला, सबका वश कर्ता, (यः अवृतः) जो न विरा, असंग, (यः) जो (रमश्रुष्ठ श्रितः) युद्ध कालों में आश्रय करने योग्य, वा (रमश्रुष्ठ = रमसु शरीरेषु श्रूयन्ते इति रमश्रवो जीवाः) शरीरों में विद्यमान जीवों या रमश्रु अर्थात् मूलों वाले, वीर पुरुषों में (श्रितः) आश्रय करने योग्य, उन द्वारा सेवित, (विभूत-चुम्नः) अति ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, (च्यवनः) शत्रुओं को विचलित करने वाला, वा सर्वव्यापक, (पुरु स्तुतः) बहुतों से प्रशंसित, और (कवा) कर्मसामर्थ्यं से (शाकिनः) शक्ति प्राप्त करने वाले जीव के लिये (गौः इव) गौ, भूमि के समान अनेक सुख उत्पन्न करने वाला है। क इं वेद सुते सचा पिर्वन्तं कद्वयों दधे।

श्चयं यः पुरी विभिन्तयोजेसा मन्दानः शिष्यून्धंसः ॥ ७॥ भा०—( यः ) जो ( ओजसा ) पराक्रम से ( पुरः ) शतु के पुरों,

दुर्गों, प्रकोटों को ( वि-भिनत्ति ) तोड़ डालता है ( अयं ) वह (अन्धसः)

<mark>अन्न वा जीवनधारक पदार्थं से (मन्दानः) आनन्द लाभ करता</mark> हुआ रहे। (सुते) ऐश्वर्य के बल पर (पिबन्तं) राष्ट्र का पालन करते हुए ( ईं ) इसको ( कः वेद ) कौन जानता है, और कौन जनाता है कि वह (कत् वयः द्धे) कितना बल धारण करता है। इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर अपने बल से नाना ब्रह्माण्ड पुरों को संहार करता, (शिप्री) बलवान्, ( अन्धसः मन्दानः ) प्राणधारी जीवों को आनन्द देता रहता है। (वयः) वह उत्सन्न जगत् में व्यापक होकर सबका पालन करता है उसके अपार बल, आयु और ज्ञान को कौन जानता है ?

डाना मृगो न वार्णः पुरुवा चरर्थं दधे।

निकंद्या नि यमदा सुते गमा महांश्चरस्योजसा। ८॥

भा०—( मृगः न वारणः ) जिस प्रकार पशु हस्ती ( पुरुत्रा दाना-द्धे ) बहुत से मदजल धारण करता है और ( पुरुत्र चरथं द्धे ) बहुत से स्थानों पर विचरण करता है उसी प्रकार वह प्रभु, ऐश्वर्यवान् स्वामी ( वारणः ) सब दुःखीं को वारण करने वाला, ( मृगः ) अति शुद्धस्वरूप वा योगी मुमुक्षुओं से खोजने योग्य (पुरुन्त्रा) पालनीय जीवों के निधित्त ( दाना ) दान देने थोग्य नाना ऐश्वर्य प्रदान करता है और ( पुरुत्रा चरथं द्धे ) बहुत से भोग्य कर्मफल भी पदान करता है। हे प्रभो ! ( सुते ) इस जगत् में या ऐश्वर्य में (त्वा निकः नियमत्) तुझे कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है। तू ( ओजसा ) अपने महान् सामर्थ्य से (गमः) सर्वत्र व्यापक है और ( महां ) सब से महान् होकर ( चरसि ) सब में व्याप रहा है।

य उग्रः सन्नानिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः।

यदि स्तोतुर्मेघवा शृणवृद्धवं नेन्द्रो योष्ट्या गमत्॥९॥ भा०—(यः) जो (उग्रः सन्) दुष्टों के प्रिति उग्र होकर ( अनिस्तृतः ) अहिंसित, अमर, ( स्थिरः ) स्थिर, कूटस्थ ( रणाय ) रण के लिये सुसाजत वा 'रण' परम आनन्द देने के लिये (संस्कृतः) सदा उपासित है। (यदि) यदि (मघवा) वह ऐश्वर्यवान्, (स्तोतुः हवं श्रणवत्) स्तुतिकर्त्ता की प्रार्थना सुनले तो वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् वीर (न योपित) कभी स्त्रीवत् भय नहीं करता, (आगमत्) आही जाता है, इसी प्रकार जल की प्रार्थना सुन कर प्रभु भी (न योपित) पृथक् न रहकर (आ गमत्) उसे प्राप्त ही होजाता है।

. सत्यसित्था वृषेदंसि वृषंजूतिनोंऽवृतः।

वृषा ह्युंग्रं शृरिव्षे परावित वृषो अर्वावित श्रुतः ॥१०॥८॥ भा०—(इत्था) इस प्रकार (सत्यम्) सचमुच, (वृषा इत् असि) समस्त सुखों का वर्षाने वाला ही है। तू (नः) हमारे बीच (अवृतः) किसी से न विरा, असंग, (वृषज्तिः) सुखवर्षक सूर्यादि को सञ्चालन करने में समर्थ सब का सारिथवत नेता है। तू (परावित) दूर, परमार्थ में भी हे (उप्र) बलवन्! (वृषा हि श्रुण्विषे) बलवान् ही सुना जाता है, और (अर्वावित) समीप, इह लोक में भी (वृषः श्रुतः) जगत् का प्रबन्धक, बलवान्, सुखों का वर्षक ही प्रसिद्ध है। इत्यष्टमो वर्गः॥

वृषंग्रस्ते श्रमीशंवो वृषा कशो हि<u>र</u>ग्ययी । वृषा रथी मघवन्वृषंग्रा ह<u>री</u> वृषा त्वं शतकतो ।। ११ ॥

भा०—जिस प्रकार वीर पुरुष की (अभीशवः कशा रथः हरी) रासें, चाबुक, रथ और घोड़े बलवान हों तो वह युद्ध करने में समर्थ होता है उसी प्रकार हे (शतकतो) सेकड़ों बलों कमों और ज्ञानों वाले! स्वामिन ! तेरी (ते अभीशवः) सर्वत्र शासनकारिणी शक्तियां (वृषणः) बलवती और सुखों का वर्षण करने वाली हैं। (ते कशा) तेरी वाणी वेदमयी, (हिरण्ययी) हितकारिणी और सुन्दर सुखदायी है और (वृषा) सुख ज्ञान के देने वाली है। हे (मधवन्) ऐश्वर्यवन्! (ते रथः वृषा)

तेरा रमणीय रूप और उपदेश भी सुखपद है। (ते हरी) तेरे उपा-सक स्त्री पुरुष ( बृषणा ) वलवान् हैं । (त्वं वृषा) तू स्वयं बलवान्, सर्व-सुखवर्षक है।

वृषा सोता सुनोतु ते वृषंबृजीषित्रा भर । वृषा दधन्वे वृषंण नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम् ॥ १२ ॥ भा०—हे ( वृपन् ) बलवन् ! हे ( ऋजीषिन् ) ऋज, सरल सत्य, धर्ममार्ग में मनुष्यों को प्रेरित करने हारे ! (सोता) ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला ( वृषा ) बलवान् होकर ( ते सुनोतु ) तेरा अभिषेक करे। तू उसको ( आ भर ) सब ओर से पुष्ट कर । हे (हरीणां स्थातः) विद्वानीं और वीर पुरुषों के बीच स्थिर रहने हारे! ( तुभ्यं ) तेरी ही वृद्धि के लिये ( नदीपु ) समृद्ध प्रजाओं में (वृषा) बलवान् वीरसमूह ( वृषणं ) उत्तम प्रबन्धक, प्रमुख तुझ पुरुष को ही (दधन्वे) पुष्ट, धारण करे।

एन्द्रं याहि पीतये मधुं शविष्ठ सोम्यम्।

नायमच्छा मघवा शृणवद्गिरो ब्रह्मोक्था च सुक्रतुः॥१३॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! वा आत्मन् तू (मधु) मधुर सुखप्रद ( सोम्यं ) उत्तम बलकारक ओषिघ आदि रसवत् शिष्योचित विद्वानों के उपदेश को (पीतये) पान करने, ज्ञान श्रवण करने के लिये ( आयाहि ) आ । हे ( शविष्ठ ) उत्तम बलशालिन् ! ( अयम् ) यह ( सु-क्रतुः ) उत्तम कर्मकर्त्ता, ( मघवा ) केवल धनवान् पुरुष भी ( ब्रह्म उक्था च ) वेदज्ञान और 'उक्थ' उत्तम वचन और ( गिरः ) व।णियों को ( न अच्छ श्रणवद् ) साक्षात् श्रवण नहीं कर सकता । वह भी ज्ञान-अवणार्थ गुरु के समीप जाकर ही ज्ञान का अवण कर सकता है।

वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हरयो रथ्युजः।

<u>तिरिश्चिंदुर्य सर्वनानि वृत्रहन्नन्येष</u>ां या शतकतो ॥ १४ ॥ भा०—हे ( वृत्रहन् ) विझों के नाशक ! हे दुष्टों के दण्डकर्त्तः ! हे ( शतकतो ) सैकड़ों कर्म करने हारे ! हे बहुयज्ञ ! ( रथ-युजः ) रथ में नियुक्त, ( हरयः ) अश्वों के समान, राष्ट्र में नियुक्त विद्वान् जन ( रथे- ष्टाम् त्वा ) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान तुझ को (या ) जो ( अन्येषां सवनानि ) अन्यों के यज्ञ वा ऐश्वर्य हैं उनको भी ( तिरः चित् आवहन्तु ) उत्तम रीति से प्राप्त करावें।

श्रस्माकम्यान्तमं स्तोमं धिष्व महामह।

श्रस्मार्कं ते सर्वना सन्तु शन्तं मा मदाय द्युत्त सोमपाः १५।९

भा०—हे ( महामह ) बड़ों के भी पूज्य ! तू (अद्य) आज (अस्माक) हमारे ( अन्तमं ) अति समीपतम ( स्तोमं ) स्तुति-वचन को ( धिष्व ) धारण कर । हे ( द्यक्ष ) तेजस्विन् ! हे ( सोम-पाः ) ऐश्वर्यादि के पालक ! ( अस्माकं सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा ऐश्वर्य ( ते मदाय ) तेरे आनन्द वृद्धि के लिये और ( ते शन्तमा ) तुझे अति शान्तिदायक ( सन्तु ) हों । इति नवमो वर्गः ॥

न्हि षस्तव नो मर्म शास्त्रे श्रन्यस्य रायति।

थो श्रमान्बीर श्रानंयत् ॥ १६॥

भा०—( यः वीरः ) जो वीर वा विशेष विद्वान् ( अस्मान् ) हम सब को ( आ अनयत् ) आगे छे जाता है ( सः ) वह हे मित्र ! ( निह तव, नो मम अन्यस्य ) न तेरे और न मेरे या किसी और सामान्य पुरुष के ( शास्त्रे रण्यति ) शासन में प्रसन्न होता है । वह हम सब से ऊपर सर्वोपिर है ।

इन्द्रेश्चिद् घा तद्ववीत्स्त्रया ग्रंशास्यं मनः।

उता ऋह कर्तुं रघुम् ॥ १७॥

भा०—( इन्द्र: चित् घ ) ज्ञानद्रष्टा विद्वान भी हैं ( खिया: ) 'खीं' अर्थात् संघात बनाकर रहने वाली प्रवल सेना के ( तत् मनः ) उस मन, या स्तम्भन बल को ( अशास्यं अववीत् ) शासन न होने योग्य अति

प्रबल बतलाता है, (उतो) और उसके (रघुं) वेगयुक्त (क्रतुं) कर्म सामर्थ्य को भी (अशास्यं अह) अशास्य, अदम्य ही बतलाता है। पक्षा-न्तर में—उत्तम उपदेश और गुणों के ग्रहण करने वाली शिक्षिता स्त्री का चित्त विशेष शासन की अपेक्षा नहीं करता और उसका कर्मसामर्थ्य भी, 'रघु' अर्थात् कुशल होता है। स्त्ये है शब्दसंघातयोः। स्त्यायतेर्डूट्। उ० १०४ | १६६ । स्त्री॥

सप्ती चिद्धा मद्वच्युता मिथुना वहतो रथम्। एवेद्धूर्वृष्ण उत्तरा॥ १८॥

भा०—स्त्री और पुरुष (मिथुना) दोनों मिलकर (मद्च्युता) आनन्द को प्राप्त करते हुए (सप्ता चित्) दो अश्वों के समान ही (रथम् वहतः) गृहस्थ रूप रथ वा गृहस्थ के सुख को वहन करते और रथ में जिस प्रकार (धूः बृष्णः उत्तरा) धुरा बलवान् अश्व से अधिक अंची होती है उसी प्रकार (धूः) गृहस्थ या प्रजा को धारण करने में समर्थ स्त्री, (बृष्णः) बलवान्, वीर्यसेचक पुरुष की अपेक्षा (उत्तरा एव इत्) उत्कृष्ट गुणों से युक्त, अधिक आदर योग्य ही होती है। माना का मान पिता से अधिक है।

श्रधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पदिकौ हर । मा ते कशप्लकौ हशान् स्त्री हि ब्रह्मा वभूविथ ॥१९॥१०॥

भा० — स्त्री को उपदेश। हे स्त्रि! तू (अधः पश्यस्त्र) नीचे देख, विनयशील हो। (मा उपरि) ऊपर मत देख, उद्धत मत हो। (पादकौ) दोनों पैरों को (संहरतराम्) अच्छी प्रकार एकत्र कर रख, असभ्यता से पैर मत फैला। (ते) तेरे (कशह्रकौ मा दशन्) टख़नों को कोई भी न देखे। ऐसे विनयाचार से तू (स्त्री हि) स्त्री होकर भी अवश्य (ब्रह्मा बभूविथ) वेदवेत्ता वा पूज्य हो सकती है। इति दशमों वर्गः॥

# [ \$8 ]

नीपातिथिः कारवः। १६—१८ सहस्रं वसुरोचिषोऽङ्गिरस ऋषयः॥ इन्द्रोदेवता॥ छन्दः—१, ३, ८, १०, १२, १३, १४ निचृद्नुष्टुप्। २, ४, ६, ७, ६ अनुष्टुप्। ५, ११, १४ विराडनुष्टुप्। १६, १८ निचृद्गायत्री। १७ विराड्गायत्री।। अष्टादशर्चं स्क्रम्।।

एन्द्रं याद्वि हरिभिरुप कर्ग्वस्य सुष्टुतिम् । द्विवो ऋमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ १॥

भा० हे (दिवा-वसो) दिन को आकाश में रहने वाले सूर्य के समान (दिवावसो) ज्ञान प्रकाश से अपने अधीन शिष्यों को बसाकर उनको ज्ञान-मय वस्त्र से आच्छादित करने हारे विद्वन् ! तू ( अमुष्य ) उस (शासतः) सबका शासन करने वाले ( दिवः ) सूर्य के समान तेजस्वी प्रमु के (दिवं) ज्ञान प्रकाश को ( यय ) प्राप्त कर । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (हरिभिः) विद्वानों द्वारा या हरणशील प्राणों, इन्द्रियादि अंगों सहित ( कण्वस्य सुस्तुतिम् उप आ याहि ) विद्योपदेष्टा के उत्तम उपदेश वाणी को प्राप्त कर, उसको समीप जाकर शिष्यवत् प्रहण कर ।

त्रा त्वा ग्रावा वदिहिह सोमी घोषेण यच्छतु।

दिवोश्रमुख्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ २ ॥
भा०—हे विद्याभिलाषिन्! (इह) इस आश्रम में (सोमी) ज्ञानवान्
शिष्यों का स्वामी (प्रावा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान् (त्वा) तेरे प्रति (वदन्)
व्यक्त वाणी से उपदेश करता हुआ ( घोषेण ) वेद द्वारा ( दिवः ) परम
तेजोमय (शासतः ) परम शासक और शास्ता ( अमुष्य ) उस प्रमु के
( दिवं यच्छतु ) प्रकाशमय तेज को प्रदान करे। हे ( दिवावसो )
विद्या की कामना से गुरु के अधीन बसने हारे विद्यार्थिन्! तू भी उसके
( दिवं यय ) ज्ञान को प्राप्त कर।

अत्रा वि नेमिरेषासुरां न धूनुते वृक्षः। दिवो श्रमुष्य शासतो दिवै यय दिवावसो ॥ ३॥

भा०—(बृकः उरां न) भेड़िया जिस प्रकार भेड़ को वल से (धृनुते) कंपा देता है। उसी प्रकार ( एपां ) इन विद्वानों का ( वृकः ) विशेष ज्योति को प्रकाशित करने वाला ( नेमिः ) अनुशासन ( अत्र ) <mark>इस लोक</mark> में ( उराम् ) अति विस्तृत वाणी को ( विध् नुते ) विशेष रूप से प्रदान करता है। ( दिवः अमुष्य शासतः ) अनुशासन करने वाले उस तेजस्वी ज्ञानी पुरुष के (दिवं) ज्ञानप्रकाश को हे विद्यार्थिन् ! तू (यय) प्राप्त कर ।

श्रा त्वा करवां इहावंसे हर्वन्ते वार्जसातये। द्विवा ऋमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ ४॥

भा०—हे विद्वन् ! गुरो ! ( कण्वाः ) विद्वान् बुद्धिमान् पुरुष (इह) इस आश्रम में ( वाज-सातये ) ज्ञान प्राप्त करने और ( अवसे ) रक्षा के लिये (त्वा आ हवन्ते) तुझे आदरपूर्वक प्रार्थना करते हैं। (दिवः अमुप्य०) इत्यादि पूर्ववत् ।

द्धामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपार्यम्।

भा०—( वृद्णे पूर्व-पाय्यम् ) वलवान् पुरुष को जिस प्रकार पूर्व ही पालन करने का उचित आदर-भेंट दिया जाता है उसी प्रकार हे विद्वन् ! (ते वृष्णे) बरसते मेघवत् निष्पक्षपात होकर प्रचुर ज्ञान <mark>देने वाले</mark> तुझे मैं ( सुतानां ) अपने पुत्रों का ( पूर्व-पाय्यं ) पूर्ण पालन वा पूर्व आयु का पालन रक्षण का आर (द्धामि) प्रदान करता हूं। (दिवावसो) सूर्यंवत् तेजिस्वन् ! वा विद्यार्थिन् ! तू (शासतः) उस शास्ता के ज्ञान को माप्त कर। वा हे विद्वन् ! त् उस परम प्रभुका ज्ञान विद्यार्थी को प्राप्त करा। ्ड्स्येकांद्शो वर्गः ॥

स्मत्पुरिन्धर्ने ग्रा गीहि विश्वतीधीर्न ऊतये । दिवो श्रुमुख्य शासेती दिवे यय दिवावसी ॥६॥

भा०—हे विद्वन् ! हे वीर ! तू (स्मत्-पुरिन्धः ) सर्वोत्तम बहुत से ज्ञानों को धारण करने और वहुतों का भरण पोषण करने में समर्थ उत्तम शासक, गृहणीवत् उत्तम प्रवन्धक और (विश्वतः-धीः) सब तरफ जाने वाली बुद्धि, वा सर्वगामी कर्मसामर्थ्य से सम्पन्न होकर (नः उत्तये) हमारी रक्षा और हमें ज्ञान प्रदान करने के लिये (नः आगिष्ट् ) हमें प्राप्त हो । हे (दिवावसो ) ज्ञान, प्रकाश और उत्तम व्यवहार छुभ कामना से रहने वाले तू (शासतः अमुष्य) शासन और विद्योपदेश करने वाले उस (दिवः) परम ज्ञानी और प्रकाश के (दिवं) ज्ञानप्रकाश और उत्तम कामना को (यय) प्राप्त कर।

या नो याहि महेमते सहस्रोते शतामघ।

दिवो ऋमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥

भा०—हे (महे-मते) महामते ! प्जनीय ज्ञानवन् ! हे (सहस्रोते) विल्वान् रक्षा सामर्थ्यं वा सहस्रों रक्षणों से युक्त ! हे (शतामघ ) सैकड़ों उत्तम धनों के स्वामिन् ! तू (नः आ याहि) हमें प्राप्त हो । और हे (दिवावसों) ज्ञान दीप्ति से सबकों आच्छादित करने वाले ! विद्वन् ! वा ज्ञान कामना से विद्वान् के अधीन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने हारे ब्रह्मचारिन् ! तू (अमुख्य दिवं शासतः ) उस ज्ञान के अनुशासन करने वाले (दिवः ) ज्ञान-प्रकाशक गुरु के समीप (यय) प्राप्त हो ।

या त्वा होता मर्नुहिंतो देवता वैचदीड्यः।

दिवो श्रमुष्य शासनो दिवं यय दिवावसो ॥ ८॥

भा०—( दिवावसो ) ज्ञांन की कामना करने हारे ब्रह्मचारिन् ! ( देवत्रा ईड्यः ) विद्वानों के बीच स्तुति करने योग्य पूज्य, ( मनुः ) ज्ञानवान् ( हितः ) हितकारी ( होता ) ज्ञानादि के देने में समर्थ, कुशलः

पुरुष (त्वा आवसत्) तुझे धारण करे और उत्तम उपदेश कहे । और तू भी (अमुष्य दिवं शासतः) आकाश और भूमि के शासक, (दिवः) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष को (यय) प्राप्त करा।

आ त्वा मद्रच्युता हरी श्येनं प्रचेचं वच्चतः। द्विवो ऋमुज्य शासंतो दिवं यय दिवावसो॥९॥

भा०—( इयेनं पक्षा इव ) जिस प्रकार वाज नामक पक्षी को दोनों पांख वल पूर्वक वहन करते हैं और जिस प्रकार ( इयेनं ) इयेन व्यूह से गमन करने वाले वीर योद्धा को (पक्षा इव) आजू वाजू के दोनों सेना दल ( आ वक्षतः ) सब तरफ से धारण करते हैं उसी प्रकार ( व्वा इयेनं ) जुझ उत्तम आचार-चरित्र से सम्पन्न पुरुष को ( मद-च्युता) उत्तम आनन्द देने वाले ( हरी ) छी और पुरुष ( पक्षा इव वक्षतः ) ग्रहण, करने वा अपनाने वाले बन्धु जनों के तुल्य ( आवक्षतः ) आदर पूर्वक आगे बढ़ावें और (आवक्षतः) उत्तम वचनोपदेश किया करें। (दिवोः अमुष्य० पूर्ववत्)

<mark>त्रा याद्यर्थ त्रा पर्</mark>डि स्वाह्य सोमस्य <u>पी</u>तये ।

दिवो श्रमुष्य शास्ते दिवं यय दिवावसो ॥ १०॥ १२॥ मा०—हे (अर्थ) स्वामिन् ! तू (सोमस्य पीतये) ऐश्वर्य को पालन करने के लिये (आयाहि) आ, और (स्वाहा) उत्तम वाणी, और उत्तम दान से तू (सोमस्य पिर आयाहि) सोम, ऐश्वर्य, शासन, राष्ट्र, अन्न और जीवन गण के रक्षार्थ आ। (२) हे विद्वन् तू (सोमस्य) शिष्यगण के रक्षार्थ आ। (३) हे (अर्थ) इन्द्रियों के स्वामिन् ! तू (सोमस्य) वीर्थ के रक्षार्थ उत्तम वाणी और क्रिया साधन से आगे वढ़। और (अमुख्य दिवं शासतः दिवः यय) उस ज्ञान के उपदेष्टा ज्ञानी गुरु के ज्ञानों को प्राप्त कर। इति द्वादशों वर्गः॥

त्रा नो याह्यपश्चत्युक्थेषु रणया इह । दिवो श्रमुष्य शास्त्री दिवै यय दिवावसो ॥ ११ ॥ भा०—हे (दिवावसो) ज्ञानप्रकाश के हेतु ब्रह्मचर्य वास करने हारे ! तू (नः) हम विद्वानों के (उप-श्रुति) समीप आकर ज्ञान श्रवण करने के निमित्त (आ याहि) प्राप्त हो और (उन्थेषु) वेद वचनों और उपदेशों के निमित्त (इह) इस आश्रम में (नः रणय) हमें उपदेश कर । हे (दिवा-वसो) ज्ञानप्रकाश के हेतु उसके अधीन वास करने वाले ! शिष्य ! तू (अमुष्य दिवं शासतः दिवः) उस ज्ञान के अनुशासक तेजस्वी गुरु के ज्ञानों को (यय) प्राप्त कर ।

सर्ह्णेरा सु नो गिंह संभृतिः सम्भृताश्वः। दिवो श्रमुष्य शासेतो दिवं यय दिवावसो ॥ १२ ॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (सम्भ्ताश्वः) अश्वोंवत् विषयों को उपभोग करने वाले इन्द्रिय गण को अच्छी प्रकार अपने वश करके (संभृतैः) उत्तम रूप से पुष्ट और (सरूपैः) समान रूप कान्ति से युक्त अंगों वा सहयोगियों सहित (नः सुगहि) हमें सुख से प्राप्त कर। (दिवः अमुप्य॰) इत्यादि पूर्ववत्।

त्रा यांहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः।

दिवो ऋमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ १३॥

भा०—हे विद्वन् ! तू (पर्वतेभ्यः ) पर्वतों या मेघों से जलों के समान और (समुद्रस्य ) समुद्र के (वि-स्तपः ) ताप रहित शीतल स्थान से मेघमाला या पवन के समान (आ याहि ) हमें प्राप्त हो। (दिवः अमुष्य० इत्यादि पूर्ववत् )

**ञ्चा नो गव्यान्यश्व्यां सहस्रां शूर दर्दहि ।** 

द्वि अमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ १४॥

भा०—हे ( ग्लूर ) वीर ! तू ( सहसा ) बलवान् वा सहस्रों (गन्यानि अरन्या) गौओं और अश्वों की (नः आदर्शह) हमारे लिये वृद्धि कर । वा हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राणों के (सहस्रा) अनेक ज्ञानों बलों को बढ़ा (दिवः अमुख्य०) इत्यादि पूर्ववत् ॥

त्रा नः सहस्रशो भंरायुतानि शतानि च । दिवो श्रमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ १५ ॥

भा०—हे विद्वन् ! हे राजन् ! तूर ! तू (नः ) हमें (सहस्रशः अयुतानि शतानि च ) सैकड़ों, हज़ारों और लाखों की संख्या में (आ भर) पुष्ट कर, वा हमें अनेक ऐश्वर्य दे। (दिवः अमुप्य० इत्यादि पूर्ववत् ) इति त्रयोदशों वर्गः॥

त्रा यदिन्द्रश्च दहहे सहस्रं वसुरोचिषः। श्रोजिष्ट्रमश्च्यं पशुम्॥ १६॥

भा०—हम लोग और (इन्द्रः च) हमारा ऐश्वर्यवान् राजा, नेता, (वसु-रोचिषः) धन, प्रजादि की कान्ति से सम्पन्न होकर (ओजिष्टं) अति पराक्रमशील, बलगुक्त, (अरब्यं) अश्व बल से गुक्त (पग्रुम्) पग्रु सम्पदा को (सहस्रं) सहस्र संख्या में (आ दहहे) प्राप्त करें। यम्युजा वार्तरहस्ती उरुषासो रघुष्यद्रैः। भ्राजनेन्ते सूर्यी इव।।१७॥

भा०—(ये) जो (ऋजाः) ऋजु, धर्म मार्ग से जाने वाले, (वात रंहसः) वायु के वेग से गमन करने वाले (अरुषासः) अति कान्तियुक्त, वा रोषरहित, अति ज्ञान्त, (रघु-स्यदः) वेगवान् रथ से जाने वाले, वीर पुरुष (सूर्याः इव) सूर्यों के समान (आजन्ते) चमकते हैं।

पारावतस्य रातिषु द्ववचेकेष्वाशुषु ।

तिष्टुं वर्नस्य मध्य आ।। १८।। १३।।

भा०—परम स्थान पर विराजमान, परम पालक प्रभु के (रातिषु)
द ये ऐश्वर्यों के बीच में और (द्रवत्-चक्रेषु) अति शीव्रता से चलने वाले,
चक्रों से युक्त, (आञ्चपु) शीव्रगामी अश्वों, सैन्यों के बीच में सुरक्षित रह-

कर (वनस्य मध्ये ) जल के बीच कमलवत्, तेजों के बीच सूर्यवत् और ऐश्वयों के बीच मैं (आ तिष्ठम् ) विराज्ं। इति त्रयोद्दशो वर्गः॥

### [३५]

स्यावाश्व ऋषिः ॥ ऋश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१—४,१६,१८ विराट् त्रिष्टुप् ॥ ७—६,१३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ ६,१०—१२,१४,१४,१७ भुरिक् पंक्तिः । २०,२१,२४ पंक्तिः । १६,२२ निचृत् पंक्तिः । २३ पुस्स्ता- ज्ज्योतिर्नामजगती ॥ चतुर्विंशत्यृचं स्क्रम् ॥

श्रुग्निनेन्द्रेण वर्षण<u>ेन विष्</u>षुंनादित्यै <u>रु</u>द्रैर्वस्रुभिः सचाभुवा । स्जोषंसा उषसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ १ ॥

भा०—हे (अश्वना) उत्तम जितेन्द्रिय विद्वान् छी पुरुषो ! हे रथी सारिधवत् राजा सिववादि जनो ! आप दोनों (अग्निना) अग्नि (इन्द्रेण) विद्युत्, (वरुणेन) जल, (विष्णुना) व्यापक, एवं विविध पदार्थों के शोधक, सूर्य (आदित्येः) सूर्य की किरणों और (रुद्धेः वसुिमः) रोगनाशक और जीव के बसाने योग्य साधनों से और (उषसा सूर्येण) उषा, प्रभात की दीप्ति और सूर्य के समान (स-जोपसा) समान प्रीति युक्त होकर (सोमं पिवतम्) 'सोम' अर्थात् ऐश्वर्य का पालन, उत्पन्न जगत् और पुत्र राष्ट्रादि का पालन करो तथा ऐश्वर्य का पालन, उत्पन्न जगत् और पुत्र राष्ट्रादि का पालन करो तथा ऐश्वर्य अन्न जलादि का उपभोग करो। इसी प्रकार वे दोनों (सचा-भुवा) सदा साथ, संगत, एवं समवाय से परस्पर सहयोगी रहकर (अग्निना) अग्रणी नायक, तेजस्वी विद्वान् (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान्, (वरुणेन) श्रेष्ठ, (विष्णुना) व्यापक बलशाली और (आदित्येः रुद्धेः वसुिभः) सूर्यं की किरणों, प्राणों और प्रजाजनों आदि से मिलकर ऐश्वर्यादि का उपभोग और पालन करो।

विश्वाभिर्धीभिर्भुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्विभिः सचाभुवि। खजोषसा उषसा सूर्येण च सोमै पिवतमश्विना ॥ २॥

भा०—( उपसा सूर्येण च ) सूर्य की प्रातःकालिक उषा, और 'सूर्यं' के समान ( स-जोपसा ) समान प्रीतियुक्त होकर हे ( अश्विनौ ) रथी सारथिवत् उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय स्त्रीपुरुषो ! आप दोनों (वाजिना सचाभुवा ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्यादि के स्वामी और एक साथ संगत रहते हुए, (विश्वाभिः धीभिः) समस्त वाणियों, कर्मों और ज्ञानों से और (भुवनेन) उत्पन्न संसार और ( दिवा पृथिन्या ) सूर्य और पृथिवी और (अदिभिः) मेघों से उत्पन्न (सोमं) ऐश्वर्य, अन्नादि का (पिबतम्) उपभोग करो। विश्वैदेवैस्त्रिभिरंकाद्शैरिहाद्भिर्मरुद्धिभृगुंभिः सचाभुवा । युजोपसा उपसा सूर्येण च सोमं पिवतमश्विना ॥ ३॥

भा०-हे (अश्वना ) उत्तम जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( सचा-भुवा ) सदा एक साथ ( स-जोषसा ) प्रेमपूर्वक रहते हुए (उपसा स्र्येंण च ) उषा, सूर्य के सदश सुशोभित रहकर ( त्रीभिः एकादशैः ) त्तीन ग्यारह, अर्थात् ३३ ( विश्वैः देवैः ) समस्त विद्वानों (अद्भिः ) जल-वत् शान्तिदायक आप्त जनों, (मरुद्धिः) वातों के समान बलवान्, (भृगुभिः) दुष्टों के नाशकारी, तेजस्वी पुरुषों द्वारा (सोमं पिवतम् ) ऐश्वर्यं का पालन और उपभोग करो।

जुषेथां युज्ञं बोर्धतं हर्वस्य मे विश्वेह देवौ सवनार्व गच्छतम्। \_ सुजोर्<mark>षसा उषसा सूर्</mark>येण चेर्षं नी वोह्ळमश्विना॥ ४॥

भा०—हे ( अश्वना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( यज्ञं ) यज्ञ, आदर-सत्कार, परस्पर सत्संग और दान धर्म का ( जुपेथाम् ) प्रेम-पूर्वंक सेवन करो । और ( मे हवस्य ) मेरे उत्तम स्तुतियुक्त आह्वान वा देने योग्य उपदेश का (बोधतम् ) अच्छी प्रकार ज्ञान करो । आप दोनों (देवौ) दानशील और उत्तम कामनायुक्त होकर (इह) इस जगत् में ( विश्वा सवना अव गच्छतम् ) समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करो । आप दोनों (उपसा सूर्येण च सजोषसा) उषा और सूर्य के समान प्रीप्ति युक्त होकर (नः) हमारे लिये ( इषं आ वोढम्) उत्तम अन्न प्राप्त कराओ। स्तोमं जुषेथां युव्योर्व कृन्यनां विश्वेह देवा सवनार्व गच्छतम्। सुजोषीसा उषसा सूर्येण चेषं नो वोळ्हमश्विना॥ ५॥

भा०—( युवशा इव ) जिस प्रकार उत्तम युवा युवित दोनों (सजोषसा) समान प्रीतियुक्त होकर (कन्यनां स्तोमं जुपतः) कन्याओं वा गृह
में विद्यमान मित्रों के स्तुति वचनों के पात्र होते हैं उसी प्रकार हे
(अधिना) दिन रात्रिवत् छी पुरुषो ! आप दोनों भी ( उपसा सूर्येण च )
कामना युक्त छी से पुरुष और सूर्यवत् तेजस्वी प्रजोत्पादन समर्थ पुरुष
से छी (स-जोषसा ) समान प्रीतियुक्त होकर ( देवौ ) उत्तम व्यवहार,
एवं कामनावान् दानशील होकर ( इह ) इस संसार से ( विश्वा सवना )
सब सवन, यज्ञ, प्रजाएं तथा ऐश्वर्षों को ( अब गच्छतम् ) प्राप्त करें ।
( च ) और ( नः ) हमें ( इषं वोदम् ) हमारी इच्छाएं प्राप्त करावें ।
अथवा—( नः ) हमारे बीच ऐसे पूर्वोक्त छी पुरुष ही ( इषं आवोदम् )
उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करें ।
गिरों जुषेथामध्चरं जुषेथां विश्वेह देवौ सचनावं गच्छतम् ।
स्वजोषसा उषसा सूर्येण चेषं नो वोळहमश्विना ॥ ६ ॥ १४ ॥

भा०—हे (अधिना) बलवान्, ऐश्वर्य भोगने और इन्द्रियों को वश करने वाले छी पुरुषो ! आप लोग (गिरः जुषेथाम्) विद्वान् उप-देश पुरुषों और वेद वाणियों का प्रेमपूर्वक सेवन करो। (देवों) दान-शील और कामना युक्त वा ज्यवहारज्ञ होकर (अध्वरं जुषेथाम्) यज्ञ और अहिंसावत का प्रेमपूर्वक सेवन करो (इह विश्वा सवना अव गच्छ-तम्) यहां जगत में समस्त ऐश्वर्यों, अधिकारों, ज्ञानादि को प्राप्त करो। (स-जोषसा उपसा) प्रीतियुक्त कान्तिमती प्रभात वेला वा दाहक शक्ति और (स-जोषसा सूर्येण च) प्रीतियुक्त सूर्यवत् परस्पर के साथ मिलकर

प्रीतियुक्त होकर ( इपं वोढम् ) अन्न, वृष्टि आदि के तुल्य अपनी उत्तरः कामना को धारण करो। परस्पर विवाह करो। इति चतुर्दशो वर्गः ॥ <u>हारिङ्वेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः।</u> सुजोषंसा उपसा सूर्येण च त्रिर्वेतियीतमश्विना ॥ ७॥

भा०-जिस प्रकार ( हारिद्रवा इव वना ) दो हरिद्रव नामक जल्ड के पक्षी जलों में (पतथः) सुखपूर्वक गति करते हैं उसी प्रकार है (अधिना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! आप दोनों भी (वना उप पतथः) सेवने योग्य ऐश्वर्यों को लक्ष्य कर आगे बढ़ों। उनको प्राप्त कर ऐश्वर्यवान् होवो। (महिषा इव सोमं) जिस प्रकार दो महिष, विशालकाय अरणा भैंसा वा भैंसी, (वना इत् उपपतथः) बनों में विचरते, नाना भोग्य सुखीं को समीप रहकर प्राप्त करते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( महिषा ) बड़े दानशील होकर ( उप पतथः ) नाना भोग्य पदार्थों को प्राप्त करो, (सुतं सोमं अव गच्छथः ) उत्पन्न सोम्य, पुत्र वा शिष्य को प्राप्त करो । (सजो-षसा, उपसा, सजीपसा सूर्येण च ) प्रीतियुक्त, प्रभात वेलावत् कान्तियुक्त स्त्री से पुरुष और प्रीतियुक्त सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष से स्त्री समान प्रीतियुक्त होकर दोनों ( त्रिः वर्तिः ) तीन प्रकार के मार्ग को गमन करें। तीन मार्गं अर्थात् तीन आश्रमों का पालन करें।

हुंसार्विव पतथो अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेवाव गुच्छथः सुजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिर्वृतियीतमश्विना ॥ ८॥

भा०—हे (अश्वना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! आप दोनों (हंसी इन) दो राजहंसों के समान और (अध्वर्गी इव) दो पथिकों के समान (पतथः) गमन करो। (शेष पूर्ववत्—)

श्येनाविच पतथो हुव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाच गच्छथः। मुजोषसा उषसा सूर्येण च त्रिर्वतियीतमध्विना ॥ ९ ॥

भाव-हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (हब्य-दातये)

आह्य पदार्थ वा उत्तम खाद्य पदार्थ के देने वा यज्ञ के लिये ( श्येनौ इव ) दो श्येनों के समान वेग से जित्रम विमान रथादि से जाते हुए वा उत्तम आचारवान होकर (सुतं सोमं अव गच्छथः) यज्ञ में उत्पादित सोम ओषधि रस, तहत् आनन्द को प्राप्त करो । शेष पूर्ववत् । पिवतं च तृष्णुतं चा चे गच्छतं प्रजां चे धत्तं द्राविणं च धत्तम्। स्जोषंसा उषसा सूर्येण चोजी नो धत्तमश्विना ॥ १० ॥

भा०—हे (अश्विना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! हे अश्वादि के स्वामी नायक वा सैन्य जनो ! आप दोनों (पिबतं च तृष्णुतं च) पान करो, ऐश्वर्यं का भोग करो और तृप्त भी होवो, (आ गच्छतं च) आओ और (प्रजां च आधत्तम्) उत्तम सन्तान धारण करो, और (द्रविणं च आधत्तम्) धन भी प्राप्त करो, और ( नः ऊर्जं च धत्तम् ) परस्पर प्रीतियुक्त होकर हमारे बीच बल और अन्न धारण करो। होष पूर्वंवत्।

जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्। सुजोषसा उपसा सूर्येण चोर्जं नो धत्तमश्विना ॥ ११॥

भा०—(जयतं च) दोनों आप जय प्राप्त करो, (प्र स्तुतं च) उत्तम बीति से स्तुति करो और (प्र अवतं च) अच्छी प्रकार रक्षा भी करो (प्रजां च धत्तं, द्रविणं च धत्तम्) प्रजा और धन को धारण करो। (शेष पूर्ववत्)

हुतं च शत्रुन्यतेतं च मित्रिर्णः प्रजां चे धत्तं द्रविणं च धत्तम्। सुजोर्षसा डपसा सूर्येण चोजे नो धत्तमश्विना।। १२॥ १५॥

भा०—(शत्रून् हतं च) और शत्रुओं को मारो। (मित्रिणः यततं च) स्नेहयुक्त जनों को यत्नपूर्वक प्राप्तकरो, (शेष पूर्ववत्) इति पञ्चदशो वर्गः॥ मित्रावर्षणवन्ता उत धर्मवन्ता मुरुत्वन्ता जित्रुगेच्छुथो हर्वम्। सुजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्चिना॥ १३॥ भा०—हे (अधिना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! वा सैन्य एवं नायक जनो ! आप दोनों (मित्रावरुण-वन्ता) स्नेहवान् एवं श्रेष्ठ पुरुषों, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं से युक्त, (धर्म-वन्ता) धर्मवान् और (मरुवन्ता) उत्तम प्राणों, नाना मनुष्यों और बलवान् पुरुषों के स्वामी होकर (जिरतुः हवं गच्छथः) विद्वान्, उपदेष्टा पुरुष के उपदेश को प्राप्त करो। (उपसा सूर्येण सजोषसा) उषा सूर्यवत् समान परस्पर प्रीतियुक्त हो (आदित्येः यातम्) किरणोंवत् तेजस्वी पुरुषों के साथ वा बारहों महीने (यातम्) जीवन मार्ग पर गमन करो।

श्रिक्षिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता महत्वन्ता जिर्तुगैच्छ्थो हर्वम् । सुजोर्षसा उपसा सूर्येण चादित्यैयीतमिश्वना ॥ १४॥

भा०—आप दोनों (अंगिरस्वन्ता) उत्तम विद्वानों और देह में बल-वान् प्राणों से युक्त (उत) और (विष्णुवन्ता) व्यापक सामर्थ्य से युक्त (मरुवन्ता) उत्तम पुरुषों वा प्राणों से युक्त होकर (जिरतुः हवं गच्छथः) विद्वान् उपदेश के यज्ञ, वा उपदेश को रणवत् प्राप्त करो। शेष पूर्ववत्। श्रृ भुमन्ता वृषणा वार्जवन्ता मरुद्वन्ता जित्तुभैच्छ्रथो हर्वम्। स्रजोषेसा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्विना।। १५॥

भा०—आप दोनों (ऋसु-मन्ता) सत्य ज्ञान से चमकने वाले पुरुषों से युक्त, (वृषणा) बलवान, सुखों के दाता, (वाजयन्ता) ऐश्वर्य ज्ञानवान् (मरुतवन्ता) प्राणों और पुरुषों के स्वामी होकर (जिरतुः हवं गच्छथः) उपदेष्टा, विद्वान् के आह्वान वा उपदेश को प्राप्त करो। शेष पूर्ववत्। इसी प्रकार सैन्य एवं नायक भी शिल्पियों से युक्त, बलवान्, ऐश्वर्यवान् और मरने मारने वाले वीर भटों से युक्त होकर (जिरतुः) राष्ट्र को जीर्ण करने वाले शत्रु के (हवम्) आह्वान, रण ललकार को प्राप्त करें (शेष पूर्ववत्)

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियोहृतं रज्ञांसि सेर्घतममीवाः। सुजोर्षसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ १६॥

भा०—आप दोनों ( ब्रह्म जिन्वतम् ) ज्ञान, वेद और धन की वृद्धि करो, ( धियः जिन्वतम् ) बुद्धियों और सत्कर्मों की वृद्धि करो, (रक्षांसि) दुष्ट पुरुषों, विव्र करने वालों को ( हतम् ) मारो। और ( अमीवाः ) रोगों को ( सेधतम् ) दूर करो। ( सुन्वतः सोमम् ) यज्ञ करने, सोम सवन करने वाले का सोम पान करें वा ऐश्वर्य उत्पादक प्रजा के ( सोमं ) ऐश्वर्य का उपभोग और रक्षण करें। ज्ञानं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्दुतं रज्ञांसि सेधतममीवाः। स्जोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विनना॥ १७॥

भा०—( क्षत्रं जिन्वतम् ) आप दोनों धन और बल-वीर्यं की वृद्धि करो । ( नृन् जिन्वतम् ) नायक पुरुषों को बढ़ावो । शेष पूर्ववत् । धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशों हुतं रक्तांसि सेर्धतमभीवाः । सुजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ॥ १८ ॥१६॥

भाँ०—( धेन्: जिन्वतम् ) गौओं की वृद्धि करो, उनको अन्न, घास जलादि से खूब तृप्त, प्रसन्न कर रक्खो, और (विशः जिन्वतम्) प्रजाओं को बढ़ाओ, उनको तृप्त रक्खो । शेष पूर्ववत् । इति षोडशो वर्गः ॥ श्रत्रेरिव शृग्युतं पूर्व्यस्तुति श्यावार्श्वस्य सुन्वतो मदच्युता । सुजोपंसा दुषसा सूर्येण सार्श्विना तिरोश्रह्मस्य ॥ १९॥

भा०—हे (अधिना) रथी सारथीवत स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (अन्ने: इव) तीनों हु:खों, बन्धनों, आश्रमों से रहित संन्यासी पुरुष के समान ही (सुन्वतः) शासन करने वाले (श्यावाश्वस्य) रक्त श्याम अश्वों के स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्वान की (पूर्व्य-स्तुति) श्रेष्ठ स्तुति या उपदेश को (मद-च्युता) तृक्ष या हिंदित होकर (श्रणुतं) श्रवण करो। (सूर्येण उपसा स-जोषसा) सूर्यं और उपावत परस्पर शीतियुक्त होकर

( तिरः-अह्वयम् ) दिनावसान और दिन प्राप्ति के प्रातःसायं कृत्यों का भी पालन किया करो।

तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निरु० ॥ सर्गा इव सृजतं सुष्टुतीरुपं श्यावार्श्वस्य सुन्वतो मदच्युता । सजोर्षसा उषसा सूर्येण चार्श्विना तिरोग्रह्मसम् ॥ २०॥

भा० आप दोनों शासन करने वाले (श्यावाश्वस्य) उत्तम अश्वों के स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विद्वान् की (सु-स्तुतीः) उत्तम स्तुतियों और उपदेशों को (सर्गान् इव उप स्जतम्) आभूपणों के समान धारण करो वा जलों के समान पान करो वा उत्तम पदार्थों के समान उत्तम उपभोग करो। शेष पूर्ववत्।

र्इमीरिव यच्छतमध्वराँ उपं श्यावार्श्वस्य सुन्वतो मेदच्युता। सुजोषसा उषसा सूर्येण चार्श्विना तिरोर्स्रोह्नयम् ॥ २१ ॥

भा० हे (अश्विना) जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! रथी सारथिवत्राजा सिचवादि जनो ! आप दोनों (मद-च्युता) हर्पप्रद होकर (सुन्वतः) सवन, ऐश्वर्य वा शासन करने वाले (श्यावाश्वस्य) बलवान् उत्तम अश्वों वाले पुरुषों और (अध्वरान्) यज्ञों और न विनष्ट होने वाले, प्रवल जनों को (रश्मीन् इव) रिश्मयों के समान (उप यच्छतम्) नियन्त्रित करो। शेष पूर्ववत् ।

<mark>ऋर्वात्रधं नियंच्छतं</mark> पिवतं छोम्यं मधुं।

श्रा यातमिश्वना गतमवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाग्रुषे॥२२॥ भा०—हे (अश्वना) अश्व के ऊपर वश करने वाले रथी सारथीवत् जितेन्द्रिय खी पुरुषो! आप लोग (रथं) रथ के तुल्य रमण या सुख के साधन अपने देह और आत्मा को (अर्वाक्) अपने समक्ष (नियच्छतं) नियम में रक्खो। और (सोम्यं मधु) ओषधिरस से मिश्रित अन्न, या मधु के समान आत्मा या परमेश्वर के मधुर सुख को (पिबतम्) पान करो । (अहं अवस्युः वां हुवे) मैं रक्षार्थी आप दोनों को बुलाता हूं । आप दोनों ( आयातम् ) आवें ( गतम् ) जावें । आप दोनों ( दाशुपे ) दान-शील पुरुष को नाना (रत्नानि) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदार्थ (धत्तम् )

चमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्तणस्य पीत्ये।

श्रा यातमश्<u>व</u>ना गतम<u>बस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे॥२३॥</u> भा०—हे (अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (नरा ) हे उत्तमनायक

भाठ—ह ( आश्वना ) जितान्द्रथ पुरुषा ! ( नरा ) ह उत्तम नायक और नेय जनो ! ( अध्वरे ) यज्ञ में (नमो-वाके प्रस्थिते) नमः युक्त वचन प्रारम्भ होने पर ( विवक्षणस्य ) विशेष रूप से वहन करने योग्य, विशेष वचन योग्य पद या ज्ञान के (पीतये) रक्षा और पान करने के लिये आप लोग ( आयातम् ) आवें और (गतम् ) जावें । मैं ( अवस्यः ) रक्षा और ज्ञान-तृष्ठि चाहता हुआ ( वां हुवे ) आप दोनों को बुलाता, प्रार्थना करता हूं, आप ( दाञ्चपे रत्नानि धत्तम् ) दानशील, आत्मसमर्पक पुरुष को उत्तम र पदार्थ प्रदान करें।

स्वाह्यकृतस्य तम्पतं सुतस्य देवावन्धंसः।

त्रा यातमश्<u>विना गृतमबस्युवीमहं हुवे घत्तं रत्नानि दाश</u>्वे २४।१७

भा०—हे (देवा) उत्तम विद्वान दानशील पुरुषो ! आप दोनों, (स्वाहा-कृतस्य) उत्तम शीत से आहुति किये वा उत्तम वचनों द्वारा प्रशंसित (सुतस्य) कृट, पीस, छान कर तैयार किये (अन्धसः) अन्न और जीवनप्रद ओषधि पदार्थंसे (तृम्पतम्) क्षुधा की तृप्ति करो । शेष पूर्ववत् । इति सप्तदशो वर्गः ॥

### [ 38 ]

-श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४,६ शक्वरी । २,४ निचृ-च्छक्वरी । ३ विराट् शक्वरी । ७ विराड् जगती ॥ सप्तच स्क्रम् ॥ श्चार्वेतासि सुन्वतो वृक्षवंहिंषः पिवा सोमं मदाय कं शतकृतो । यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पूर्तना उरु ज्याः सम्प्सुजि-न्म्रहत्वा इन्द्र सत्पते ॥ १॥

भा०-हे ( शतकतो ) अनेक प्रज्ञानों और अनेक कर्म करने हारे! राजन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! प्रभो ! तू ( सुन्वतः ) उपासना करने वाले, यज्ञशील, ( वृक्त-वर्हिषः ) आसनार्थं कुशादि विछाकर बैठें: हुए विद्वान् जन का ( अविता असि ) रक्षा करने वाला है। तू (मदाय) भानन्द लाभ के लिये (सोमं पिब) सोम, उत्पन्न जगत्, पुत्रवत् प्रजा शिष्यादि का पालन कर। हे (सन्पते ) सजानों के पालक ! (इन्द्र ) शतुओं और दुष्ट पुरुषों के नाशक ! तू ( मरुवान् ) बलवान् पुरुषों का स्वामी होकर (अप्सु-जित्) प्राप्त प्रजाओं में सर्वातिशायी होकर (उरु जयः) बड़े भारी वेग और बल को तथा (विश्वाः पृतनाः ) समस्त सेनाओं को ( संसेहानः ) अच्छी प्रकार पराजित करता हुआ तू उस ( सोमं पिब ) ऐश्वर्य का भोग कर (यं भागं) जिस सेवनयोग्य अंश को (ते) तेरे लिये (अधारयन् ) निर्धारित कर दें।

पार्व स्तोतारं मघवुन्नव त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतकती। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उह ज्यः समप्यु जिन्मुहत्वा इन्द्र सत्पते ॥ २॥

भा०-हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( स्तोतारं प्र अव ) तू स्तुति. कर्ता, विद्वान् उपदेश की अच्छी प्रकार रक्षा कर और ( त्वां प्र अव ) तू तृप्त हो। (पिबा सोमं॰ इत्यादि पूर्ववत् ) त्वां। त्वं। छान्दसो दीर्घः। अथवा सोरमादेशः । विभक्तिव्यत्ययः ।

ऊर्जा देवाँ अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मदाय कं शतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उरु ज्याः समप्सुनि न्म् रत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ३॥

भा०—( त्वां = त्वं ) तू ( देवान् ) सुख ऐश्वर्यादि के चाहने वाले विजिगीपु, एवं विद्वान् जनों को ( ऊर्जा ओजसा ) अन्न और बल पराक्रम से ( अवसि ) रक्षा करने में समर्थ है, अतः तू (हे शतकतो मदाय सोमं पिब० ) इत्यादि पूर्ववत् ।

जिता दिवो जितिता पृथिक्याः पित्रा सोमं मद्ये कं शतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उरु ज्यः सम्प्युजिन्म्स्त्वी इन्द्र सत्पते॥ ४॥

भा०—हे (शतकतो) सैकड़ों कर्म करने और सैकड़ों ज्ञानों के जानने हारे! सहसों यज्ञ करने हारे! प्रभो! तू (दिवः जनिता) सूर्य, प्रकाश, महान् आकाश का (जितता) उत्पादक और (पृथिव्याः जितता) पृथिवी का भी उत्पादक है। हे (सत्पते इन्द्र) सज्जनों के पालक, दुष्टों के नाशक! तू (मरूत्वान्) समस्त जीवों का स्वामी और (अप्सु-जित्) प्राणों, प्रकृति के परमाणुओं और समस्त लोकों में व्यापक रहकर सबको वश करने वाला, सब से महान्, (उरुज्ञथः) महान् वेग, बलस्वरूप होकर उसी (यं) जिस (तं) तेरे दिये (भागम्) सेवनीय अज्ञ को वे (अधारयन्) धारण करते हैं उसीसे तू उन (विश्वाः पृतनाः संसेहानः) समस्त जीव प्रजाओं को अच्छी प्रकार तृष्ठ करता हुआ (मदाय) परमानन्द लाभ कराने के लिये (सोमं पिब) समस्त जगत् का पालन करता है। सेहानः—सह मर्षणे, सह चक्यथें। चक तृष्ठौ प्रतिघाते च। भ्वादिः। जिल्ताश्वानां जिल्ता गर्वामिष्ट पिबा सोमं मदाय कं शतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उरु ज्र्यः समप्सुजिन्मरुत्वां इन्द्र सत्पते॥ ५॥

भा०—हे (इन्द्र सत्पते शतकतो) ऐश्वर्यवन्! सज्जनों के पालक सैकड़ों यज्ञों कमों के स्वामिन्! तू (अश्वानां जनिता, गवां जनिता असि ) अश्वों

और गौओं, सूर्यों और भूमियों का भोका आत्मा और इन्द्रियों का भी उत्पन्न करने वाला है। होष्र पूर्ववत् ।

अजीं णां स्तोममदिवो महस्कृषि पिवा सोमं मदाय कं शतकतो। यं ते भागमधारयन्विश्वाः सेहानः पृतना उर ज्रयः समप्सुजि-

न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ६॥

भा० है (अदिवः) मेघों के स्वामिन् सूर्यवत् तेजस्विन् ! वा अखण्ड शक्तियों के स्वामिन ! तू (अत्रीणां ) तीनों दुःखों से रहित, जनों के (स्तोमं) स्तुति वचन को (महः कृधि) पूजित, पूर्ण कर। हे राजन शक्तिशालिन् ! तू (अत्रीणां ) इस राष्ट्र में विद्यमान प्रजाओं की प्रार्थना का आदर कर । शेष पूर्ववत् ।

श्यावाश्वस्य सुन्यतस्तर्था शृणु यथाशृणोरचेः कमीणि कृण्वतः। म चसदस्युमाविथ त्वमेक इन्नुषाह्य इन्द्र ब्रह्माणि वर्धयन्।।।।१८

भा०—(कर्माणि कुण्वतः) कर्म करनेवाले (अत्रेः) अत्रि अर्थात् त्रिविध दुःखों वा बन्धनों से रहित गुद्धात्मा जन की स्तुति को ( यथा अश्रुणोः ) जिस प्रकार श्रवण करता तथा उसी प्रकार (सुन्वतः ) पूजा करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) बलवान्, दृढ़, जितेन्द्रिय पुरुष के भी (स्तोमम् अशृणीः) स्तुति वचन को अवण करता है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (ब्रह्माणि वर्धयन्) अन्नों, ज्ञानों और धनों की वृद्धि करता हुआ (नृ-साह्ये) मनुष्यों भीर नायकों को वश करने में (त्वम् एकः इत्) तू अकेला ही (त्रस-दस्युम् ) दस्युओं को भय देने वाले सैन्य बल को वा दस्यु से भयभीत अजाजन को वा ( त्रसद्-अस्युम् ) भयभीत शत्रु को उखाड़ने वाले सैन्य को (प्र आविथ) उत्तम रीति से रक्षा कर । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

307

श्यावाम ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराडतिजगती । २—६ नि-चुज्जगती । ७ विराड् जगती ॥ सप्तर्च स्क्रम् ॥

मेदं ब्रह्म चुत्रुत्र्येष्वाविश्व प्र सुन्वतः श्वीपत् इन्द्व विश्वाभि-क्तिभिः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेयु पिवा सोमस्य वाज्वः ॥ १॥

भा०-सूर्यं जिस प्रकार (वृत्र-तूर्येषु ब्रह्म प्र अवति) मेच के आघातीं या जलों के वेगवत् प्रवाहों पर अन्नों की रक्षा करता है और ( सुन्वतः ) उत्पन्न जीवों की रक्षा करता है वह (माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य पिबति ) मध्याह्न में तीब ताप से जल का पान करता वा जगत् की रक्षा करता है उसी प्रकार हे (इन्द्र ) शत्रुओं को|नाश करने हारे ! तू ( वृत्र-तूर्येषु ) शत्रुओं और विघ्नों को नाश करने के कार्यों के निमित्त (इदं ब्रह्म प्र आविथ) इस महान् ऐधर्यं की खूब अच्छी प्रकार रक्षा कर। और ( सुन्वतः प्र आविथ ) सवन अर्थात् ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले वा तेरा अभिषेक करने वाले प्रजागण की भी उन अवसरों पर (विश्वाभिः जितिभिः अविथ ) समस्त रक्षाकारिणी शक्तियों, सेनाओं द्वारा रक्षा किया कर । हे (अनेद्य) अनिन्दनीय ! हे प्रशस्त स्तुति योग्य ! हे (विज्ञवः) शक्ति-शालिन् ! हे ( शचीपते ) शक्ति और वाणी के पालक ! तू (मध्यन्दिनस्य) दिन के मध्य काल में विद्यमान सूर्य के तेज के समान (सवनस्य) बल-युक्त शासन के (सोमस्य ) ऐश्वर्य राष्ट्र आदि का हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! (पिब) उपभोग और पालन कर । 🚶 🗥 खेहान उंग्र पृतना श्रमि दुईः शचीपत इन्द्र विश्वामिक्तिमिः।

माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेयु पिबा सोमस्य विज्वः ॥२॥

भा० है ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिशालिन् ! मतिमन् ! ऐश्वर्य-शालिन् ! तू ( विश्वाभिः अतिभिः ) समस्त शक्तियों से ( हुहः पृतनाः ) दोह करने वाले मनुष्यों को (अभि सेहानः) पराजित करके अथवा (हुइ: अभि सेहानः) द्रोहियों को पराजित और ( पृतनाः अभि सेहानः ) सामान्य मनुष्य प्रजाओं को अन्नादि से तृप्त करता हुआ, हे ( उप्र ) बल-

वन् ! हे ( अनेच ) अनिन्च ! प्रशंसनीय ! हे विज्ञवः शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) दुष्ट, विव्नकर्त्ताओं के नाशक ! तू ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य पिब ) मध्य दिन के सूर्यवत् शासन और ऐश्वर्य का उपभोग और थालन कर।

पुकुराळ्स्य भुवनस्य राजसि शर्चापत् इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिवा सोमस्य वज्रिवः॥३॥

भा०-हे ( शचीपते ) सर्वशक्तिमन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! श्रभो ! तू ( अस्य भुवनस्य) इस भुवन, जगत् ब्रह्माण्ड के बीच (विश्वाभिः ऊतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकराट् ) अद्वितीय प्रकाशमान होकर, एक छत्र सम्राट् के समान (राजिस) विराजता है, विश्व के राजा के समान शासन करता है। ( माध्यन्दिनस्य०) इत्यादि पूर्ववत्। सम्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छेचीपत इन्ट्र विश्वाभिर्ह्ततिर्भिः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पित्रा सोर्मस्य वर्जिवः॥४॥

भा०-हे (शचीपते) शक्ति और वाणी के पालक ! जिस प्रकार (सस्थावाना) समान बल से युद्धार्थ खड़े दो बलवान् राष्ट्रों को जिस प्रकार मध्यम राजा जुदा २ कर थामे रहता है उसी प्रकार हे (इन्द्र ) ऐश्वर्य-वन् ! शत्रुहन्तः ! तू भी ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब शक्तियों से सम्पन्न होकर ( सस्थावाना ) समान बल से स्थिर सूर्य पृथिवी आदि लोकों को परस्पर के तुलित बल से ( एकः त्वम् ) अकेलो ही ( यवयसि ) पृथक् २ थामें रहता है। शेष पूर्ववत्।

चेमेस्य च प्रयुज्ञश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिक्षतिभिः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेयु पिबा सोर्मस्य विज्वः॥५॥

भा०—हे ( शचीपते ) शक्तिशालिन् ! ( त्वम् ) तू ( क्षेमस्य च र्इशिषे ) क्षेम अर्थात् प्रजाओं के रक्षा करने में समर्थ है और (प्रयुजा च ईिंशिषे ) उत्तम ऐश्वर्थं प्राप्त कराने और उनको प्राप्त हुए नाना ऐश्वर्यों का भी स्वामी है । शेष पूर्ववत् ।

चुत्रायं त्व्रमविधि न त्वमाविथ राचीपत् इन्द्र विश्वाभिकृतिभिः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिवा सोर्मस्य विज्वः॥६॥

भा०—हे (शचीपते) तू (विश्वाभिः उतिभिः) अपनी समस्त रक्षक शक्तियों से धनैश्वर्य और बल की वृद्धि के लिये ही (अवसि) रक्षा करता है।

श्यावार्ध्वस्य रेभतस्तथा शृणु यथाशृणोरचेः कमीणि क्रण्वतः। प्र चसर्दस्युमाविध त्वमेक इन्नृषाह्य इन्द्रं जुत्राणि वर्धयन् ७१९

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यथा कर्माणि कृण्वतः तथा) नाना कर्म करने वाले (अन्नेः) विविध बन्धनों से रहित या, इस संसार या राष्ट्र में विद्यमान मनुष्यों के समान ही (रेभतः श्यावाश्वस्य श्रृणु) स्तुति और उपदेश करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुष के वचनों को भी श्रवण किया कर । अर्थात् राजा उद्योगी पुरुषों के समान विद्वान् जितेन्द्रियों की भी सुनकर उन पर ध्यान देवे । और (नृ-सह्ये) नायक पुरुषों द्वारा विजय करने योग्य संग्राम में (क्षत्राणि वर्धयन् ) धनों और बलों की वृद्धि करता हुआ (व्वम् एकः इत् ) तू एक, अद्वितीय ही सर्वोपिर, (न्नसदस्युम् प्र आविथः ) दुष्टों को उखाड़ देने वाले बल की खूब रक्षा कर । इत्येकोनविंशों वर्गः ॥

# [ ३८ ]

श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नो देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ६, ६ गायत्री । ३, ४, ७, १० निचृद्गायत्री । ⊏ विराड् गायत्री ॥ दशर्च स्क्रम् ॥

यञ्जस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु। इन्द्रांक्षी तस्य वोधतम् ॥ १॥

भा० - हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! हे अग्ने ! ज्ञानवन् ! तुम दोनों विद्युत् और अग्नि के समान ( यज्ञस्य ऋत्विजा ) यज्ञ को ऋतु र में अनुष्ठान करने वाले ( वाजेषु ) बलों, धनों और ज्ञानों में ( सस्नी ) निष्णात, युद्ध और अन्यों को भी पवित्र और निष्णात करने वाले और (कर्मसु) कर्मों में भी (सस्नी) ग्रुद्ध, पवित्र आचारवान् (हि स्थः) होवो । आप दोनों (तत्य बोधतम्) उस यज्ञ का ज्ञान करो, और अन्यों को उसका ज्ञान करावी।

तोशासा रथ्यावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्रार्श्वी तस्य बोधतम् ॥ २ ॥

भा०-हे (इन्द्राञ्ची) विद्युत् और अग्नि, वा सूर्य और अग्निवत् शत्रुनाशक राजन् ! और ज्ञानवन् विद्वन् ! आप दोनों (तोशासा) शत्रुओं और अज्ञानों, दुष्टाचरणों का नाश करते हुए (रथ-यावाना) रथ, स्वयं वेग-वान् रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने वाले, ( वृत्र-हणा ) बढ़ते शतु को दण्ड देने वाले, (अपराजिता) कभी न हारने वाले होवो। आप दोनों (तस्य बोधतम् ) उस प्रजाजन को भली प्रकार जानो ।

इदं वां मिट्टरं मध्वधुं जन्निद्रिं भिर्नरः । इन्द्रांशी तस्य वोधतम् ३ भा०—हे ( इन्द्राम्नी ) ऐश्वर्यवन् ! ज्ञानवन् ! वा शत्रुहन् ! नेतः ! (वां) आप दोनों के लिये (नरः) उत्तम नायक जन (इदं मदिरं) इस तृप्तिकारक हर्षदायक ( मधु ) मधुर रस, जल, अन्न, ज्ञानों और बल को (अद्भिमः) मेत्र, पर्वत और शस्त्रास्त्र बलों वा पाषाणादि से (अधुक्षन् ) दोहें, प्राप्त करें। (तस्य बोधतम् ) आप दोनों उस ज्ञान को भी भली प्रकार जानें। (अदिभिः मधु) मेघों से जल और अज, पर्वतों से, पाषाणों से निर्झर और ओषधिरस शस्त्रों से ऐश्वर्य और बल, तथा ( अदिभिः ) अखण्ड गुरुजनों से ज्ञान का दोहन किया जाता है। जुषेथा यशमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती। इन्द्रांश्ची आ गतं नरा ४ भा०—हे (इन्द्राझी) विद्युत् और अझि के तुल्य (नरा) उत्तम नायक, खी पुरुषो ! आप दोनों (इष्टये) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये (यज्ञम्) यज्ञ, परस्पर सत्संग, दान का (जुषेथाम्) प्रेमपूर्वक सेवन करो, आप दोनों (सध-स्तुती) एक साथ स्तुति प्राप्त कर (सुतं सोमं) उत्पन्न पुत्र को, ऐश्वर्य को और ओषध्यादि रस को भी (जुषेथां) प्रेमपूर्वक प्राप्त करो। (आ गतम्) आप दोनों आदरपूर्वक आवो। इमा जुषेश्यां सर्वना योभिर्द्वव्यान्यूह्रथुः। इन्द्रांग्नी आ गतं नरा ५

भा०—हे (इद्राझी) सूर्य अभिवत् तेजस्वी वा वायु, अभिवत् परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बढ़ने वाले (नरा) नायको, वा स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (आ गतम्) आओ ! (इमा सवना) ये नाना धन, ऐश्वर्य (जुपेशां) प्रेम से प्राप्त करों, (येभिः हन्यानि) जिनों से नाना उत्तम खाद्य पदार्थ भी (जहश्रः) प्राप्त कर सकते हैं। (२) इसी प्रकार विद्युत् और अभि दोनों को नाना प्रकार के (सवना) प्रेरक यन्त्रों में लगाकर उनसे 'हन्य' प्राह्म पदार्थ प्राप्त कर सकते और लेने देने योग्य न्यापार योग्य पदार्थों को हो लेजा सकते हैं।

हुमां गायुत्रवर्तिनं जुषेथां सुष्टुति मर्म। इन्द्रायी श्रा गतं नरा ६।२०

भा०—हे (इन्द्रामी नरा) अमिवत् नायकः जनो ! आप दोनों (आ गतं) आओ। (इमां) इस (गायत्र-वर्तनें) गायत्री छन्द में विद्य-मान (सु-स्तुतिं) उत्तम स्तुति वा उपदेश को (जुषेथाम्) प्रेमपूर्वक स्वीकार करो। अथवा—गायत्र वर्तनें, गायत्री वा इयं पृथिवी श०। ४। ३। ४। ९॥ गायत्रोऽयं भूलोकः। तां० ७। ३। प्राणः। ९। कौ०८। ५॥ अमिः। श० १। ८ | २। १३॥ इति विंशो वर्गः॥

मात्याविभिरा गतं देवेभिर्जेन्यावस् । इन्द्रांग्नी सोमपीतये ॥॥॥
भा०-हे (जेन्यावस् ) विजय करने योग्य धनों को प्राप्त करने
हारे (इन्द्राभी ) सूर्योभिवत् तेजस्वी जनो ! आप दोनों (प्राता-याविभः)

प्रातःकाल वा जीवन के पूर्व भाग में ही प्राप्त होने वाले (देवेभिः) विद्वःन् जनों से ( सोम-पीतये ) उत्तम ज्ञान ग्रहण करने और बलवीर्य की रक्षा करने के लिये आप ( आ गतम् ) आओ।

श्यावाश्वेस्य सुन्वतो ऽत्रीणां शृखुतं हवंम् । इन्द्राग्नी सोमपीतये ८

भा० — हे ( इन्द्राञ्ची ) सूर्य, अग्निवत् तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों (सोम पीतये) उत्तम ज्ञान के दान करने और उत्तम वीर्य की रक्षा के लिये ( सुन्वतः श्यावाश्वस्य ) शासन करने वाले, जितेन्द्रिय विद्वान् और ( अत्रीणां ) त्रिविध दुःखों से रहित, तीन आश्रमों से रहित संन्यासियों के ( हवम् ) उत्तम उपदेश को ( श्रुणुतम् ) श्रवण करो ।

एवा वामह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः। इन्द्रांग्नी सोमपीतये ९

भा०—( यथा ) जिस प्रकार (:मेधिरा ) विद्वान् मितमान् , मेधावी पुरुष (वाम् ) आप दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान ग्रहण और वीर्य पालन के लिये (आहुवन्त) बुलाते रहें । हे ( इन्द्राग्नी ) सूर्याग्निवत् तेजस्वी जनो ! ( एवा ) उसी प्रकार मैं भी ( वाम् ) आप दोनों को ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य और पुत्र प्रजादि के उपभोग और पालन के लिये बुलाता हुं।

त्राहं सरस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवी वृणे। याभ्यां गायुत्रमृच्यते ॥ १० ॥ २१ ॥

भा०—( अहं ) मैं ( सरस्वतीवतोः ) उत्तम वेदवाणी वाले (इन्द्रा-ग्न्योः ) ऐश्वर्यं और तेज को धारण करने वाले ज्ञानी छी पुरुषों के (अवः) ज्ञान और रक्षा की ( वृणे ) याचना करता हूं, (याभ्याम् ) जिनके आद-रार्थ ( गायत्रस् ) गायत्री मन्त्र वा गायत्र साम द्वारा ( ऋच्यते ) स्तुति की जाती है। उसी प्रकार प्रशस्त ज्ञानमयी विद्या और उत्तम स्त्री सर-स्वती' कहाती है। उनके स्वामी ऐश्वर्यवान और ज्ञानवान पुरुषों के ज्ञान और रक्षा को चाहूं। (याभ्यां) वे गायत्री का उपदेश करें। इत्येकविंशो वर्गः॥

### [ 38 ]

नाभाकः कायव ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ २ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ६— = स्वराट् त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् । ६ निचृ-ज्जगती ॥ दचरौं स्क्रम् ॥

श्रुशिमेस्तोष्युग्मियमिशिमीळा युजध्यै । श्रुशिर्देवाँ श्रेनक्कु न उमे हि विद्धे कविरन्तश्चरति दूत्यं नमन्तामन्यके समे ॥ १॥

भा०—में (ऋग्मियम्) स्तुति योग्य (अग्निम्) ज्ञानवान् तेजस्वी
अभु, विद्वान्, नेता की (अस्तोषि) स्तुति करता हूं, (यजध्ये) सत्संग
करने और पूजा करने के लिये भी उसी (अग्निम्) अप्रणी, ज्ञानी की
(ईडा) वाणी द्वारा स्तुति करूं। वह (अग्निः) अग्निवत् प्रकाशक (नः)
हमारे (देवान्) किरणोंवत् दिन्य गुणों, काम्य पदार्थों वा विज्ञान के
इच्छुक शिष्य जनों को (अनक्तु) प्रकट करे और ज्ञान द्वारा प्रकाशित
करे। वह (किवः) क्रान्तदर्शी विद्वान् (विद्ये) यज्ञ में अग्नि के तुल्य
(विद्ये) ज्ञान लाभ के कर्म में (उभे हि अन्तः) आकाश और भूमि
के बीच सूर्य के समान तेजस्वी होकर (उभे अन्तः चरति) राजा प्रजा
मित्र वा शत्रु दोनों वर्गों के बीच विचरता है। (समे अन्यके) अन्य
समस्त शत्रुगण आप से आप (नभन्ताम्) नाश को प्राप्त हों।
न्येश्चे नदर्यसा वर्चस्तुन्यु श्रासंमेषाम्। न्यरांत्री ररांद्यां विश्वां

श्चर्यों अराति दितो युच्छन्त्वासुरो नभन्तामन्यके समे ॥ २॥ भा०—हे (अग्ने) विद्वन् ! तेजस्विन् ! (एपां तन्षु) इनके शरीरों या आत्माओं में (नन्यसा वचः) अति नवीन, स्तुति वचन से (शंसं) उत्तम उपदेश (निधेहि) स्थापित कर, वे विद्वान् बनें। अथवा— (नन्यसा वचः तन्षु एषां शं नियुच्छ) अपने स्तुति वचन से हमारे शरीरों पर आने वाले इनके किये प्रहारों को दूर कर और (रराज्णां) दानकीलों

के बीच जो ( अरातीः ) अदानशील हैं उन ( विश्वाः ) सबको (अर्थः), स्वामी होकर तू निकाल, दण्डित कर । और ( आमुरः ) मूढ़ या सर्वत्र मारामारी करने वाले हिंसक (अरातीः) शत्रु लोग भी (इतः नियु-च्छन्तु ) इस राष्ट्र से दूर हो जावें। और ( समे अन्यके ) समस्त अन्य शत्रु दुष्ट जन ( नभन्ताम् ) नष्ट हों। अये मन्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्न आसिन । स देवेषु प्रचिकि-

द्धि त्वं हासि पूर्वः शिवो दूतो विवस्वतो नर्भन्तामन्यके समा।३।)

भा०-हे (अग्ने ) तेजस्विन् ! ( घृतं न आसिन जुह्वति ) जिस प्रकार अग्नि के मुख अर्थात् ज्वाला में यज्ञकर्ता लोग घृत की आहुति देते हैं उसी प्रकार है शिष्य वा विद्वन् ! मैं शिष्य ( तुभ्यं आसिन ) तेरे हितार्थ तेरे मुख में ( मन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानयुक्त वचनों को ( जुह्ने ) प्रदान करता हूं त् उनको मुख में धारण कर, ( सः ) वह तू (प्र चिकिद्धि ) अच्छी प्रकार जान, (हि त्वं ) क्योंकि तू (पूर्वाः) पूर्ण ज्ञानी, उत्तम पद योग्य वा पूर्व ब्रह्मचर्यावस्था में विद्यमान (शिवः) कल्याणकारी, सौंम्य, (विवस्ततः ) विविध विद्यार्थी रूप वसुओं केस्वामी गुरु आचार्य का ( दूतः ) ज्ञानमय संदेश को दूर तक पहुंचाने में दूत के समान ही (असि) है। इस प्रकार ज्ञान धारण करते हुए के (समे अन्यके) समस्त अन्य तुच्छ विरोधी विध्नकारक जन ( नभन्ताम् ) नष्ट हों। गुरु जिस प्रकार अपना वचन शिष्य में धारण कराता या आहुतिकर्ता घृत को अग्नि के मुख में देता है उसी प्रकार राजादि भी विद्वान् पुरुष के मुख में अपना सुविचारित वचन स्थापित कर अन्य प्रजा वा राजान्तर के प्रति संदेशार्थ भेजें।

तत्तंद्रिश्चियो द्घे यथायथा रुप्एयति । ऊर्जाहु तिर्वसूनां शंच योश्च मयो दधे विश्वस्यै देवहूर्त्यै नर्भन्तामन्यके समे ॥ ४॥

भा०-(यथा यथा कृपण्यति) जिस र प्रकार का बल वा अन याचक

चाहता है (अग्नः तत् तत् वयः दघे) गृहपति, तेजस्वी स्वामी जन वैसा २ ही बल वा अन्न उसे प्रदान करता है, उसी प्रकार शिष्य भी (यथा स्था कृपण्यति) जिस २ विज्ञान की याचना करता है (अग्नः तत् तत् वयः दघे) अग्नि उसी २ प्रकार का विज्ञान उसे धारण करावे इसी प्रकार प्रजाजन राजा वा नायक से जैसा (वयः) बल अन्नादि चाहे उसी २ प्रकार का वह धारण करे। (वस्नां ऊर्जाहुतिः) गुरु के अधीन बसने वाले शिष्यों को वल, ज्ञान, अन्नादि का दान (विश्वस्ये देवहूत्ये) समस्त प्रकार को ग्रुभ गुणों को प्राप्त कराने के लिये (शंच योः च) शान्ति देता, दुःख दूर करता और (मयः दघे) सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रजा जिस २ बल की याचना करे तेजस्वी राजा उसी २ को स्वयं और प्रजा में भी धारण करे। (वस्नां ऊर्जाहुतिः विश्वस्ये देवहूत्ये) राष्ट्र में बसे प्रजाजनों की यह बल की प्राप्ति समस्त विजयेच्छुक सैनिकों और विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के लिये होती है और उसे,राजा शान्ति, दुःखनाश और सुख स्थापित करता और (अन्यके समे) और सब शतु गण (नभन्तां) नष्ट होते हैं।

स चिकेत सहीयसाग्निश्चित्रेण कर्मणा। स होता शश्चेतीनां दक्षिणाभिरभीवृत इनोति च प्रतीव्यं नर्भन्तामन्यके समिपारर

भा०—(सः) वह (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान् (सहीयसा) अत्यधिक सहन करने और प्रतिपक्ष रूप बाधक विद्न को परा- जित करने वाले (चित्रेण कर्मणा) अज्ञुत, ज्ञानप्रद कर्म से बल्वान् होकर (चिकेत) ज्ञान प्राप्त करता वा जाना जाता है। (सः) वह (दक्षिणाभिः) दक्षिणाओं से यज्ञाग्नि के समान दान, भिक्षान्नों से (अभि-वृतः) पुष्ट होकर (शश्वतीनां होता) नित्य विद्याओं का प्रहण करने वाला होकर (प्रतिव्यम् इनोति च) ज्ञेय तत्व को प्राप्त होता है। इसी प्रकार नायक भी (सहीयसा) शत्रुपराजयकारी (चित्रेण कर्मणा) अज्ञुत कर्म से

(चिकेत) प्रसिद्ध हो । वह (दक्षिणाभिः) अपनी बलवती शक्तियों, सेनाओं से ( अभि-वृतः ) घिरा हुआ ( शश्वतीनां होता ) बहुत सी मौल प्रजाओं और सेनाओं को स्वीकार करने और उनको वेतन भोजनादि देने वाला होकर (प्रतीव्यं इनोति) आक्रमण करने योग्य शत्रु तक पहुंचता है और इस प्रकार (समे अन्यके नभन्ताम्) समस्त छोटे मोटे शत्रुगण नाश को प्राप्त होते हैं। इति द्वाविंशो वर्गः॥

श्चारिनर्जाता देवानामुग्निवेद मतीनामपीच्यम् । श्चारिनः स देवि-णोदा श्रुग्निर्द्धारा व्यूर्णुते स्वाहुता नवीयसा नर्भन्तामन्यके समे ६

भां - जिस प्रकार (अग्निः) अग्नि, या विद्युत्, वा जाठराग्नि, (नवीयसा) नये से नये अन्नादि द्वारा (सु-आहुतः) अच्छी प्रकार आहुति किया जाकर, उत्तम मन्त्र द्वारा गृहीत, या अन्नादि से तृप्त होकर (देवानां जाता वेद) देव अर्थात् प्रकाशक किरणों के स्वरूपों को प्राप्त करता वा जाठराग्नि अन्नाहुति प्राप्त कर देव अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा प्राह्य पदार्थीं को ज्ञान प्राप्त कराता है और ( मर्जानाम् अपीच्यं वेद ) मदुब्यों को छुपे, गुप्त, अन्धकार से आवृत पदार्थ भी ज्ञात करादेता है, और जाठराग्नि, मनुष्यों के गुद्य बल और सुन्दर रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार (अग्निः) अयणी नायक ( देवानां ) विजिगीषु जनों के ( जाता वेद ) सब जन्मादि को जाने, ( मर्त्तानाम् अपीच्यं वेद) मनुष्य प्रजाओं के गुह्य रहस्यों को भी जाने । ( सः अग्निः द्विणोदाः ) वह अग्रणी नायक ऐश्वर्य का देने वाला हो । वह ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुष द्वारा ( ब्यूर्णुते ) प्रजाओं और सेनाओं के व्यवहार और रण के मार्गों को खोलता और प्रकाशित करता है। इस प्रकार ( समे अन्यके नभन्ताम् ) समस्त शत्रुगण नाश को प्राप्त होते हैं। श्रुग्निर्देवेषु संवेषुः स वि्तनु यिज्ञयास्वा । स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमेव पुष्यति देवो देवेषु यक्षियो नर्भन्तामन्यके समाणा भा०-जिस प्रकार (अग्निः देवेषु सं-वसुः ) अग्नि समस्त सूर्यादि

तेजस्वी पदार्थों में उनको अच्छी प्रकार आच्छादित करता है वही अग्नि-तत्व ( यज्ञियासु ) यज्ञ योग्य प्रजाओं के बीच यज्ञाग्नि और जाठराग्नि रूप में विद्यमान रहता है उसी प्रकार (अग्निः) तेजस्वी विद्वान् और अप्रणी नायक भी ( देवेषु ) विद्वानों और विजिगीषु पुरुषों के बीच ( सं-वसुः ) अच्छी प्रकार रहने वाला और उत्तम रीति से ऐश्वर्य का स्वामी हो । ( सः ) वह ( यज्ञियासु विश्च) यज्ञ, परस्पर सत्संग करने वाली, यज्ञ्ञशील, प्रजाओं में ( सं-वसुः ) सम्यक् प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता हुआ, ( आ ) विद्यमान रहे । ( सः ) वह ( मुदा ) अति प्रसन्नतापूर्वक ( पुरु कान्या) बहुत से विद्वानों के योग्य कार्यों को ( पुष्यित ) पुष्ट करता, उनको वृद्धि देता, और ( भूम इव) भूमि के समान वा प्रभु के समान (विश्वं पुष्यित) सवका अन्नादि से पोषण करता है । वह ( देवः ) स्वयं तेजस्वी, दानशील, होकर ( देवेषु यज्ञियः ) विद्वान्, दानशील तेजस्वी पुरुषों में भी आदर सत्कार और सत्संगित के योग्य होता है । इस प्रकार भी उसके ( समे अन्यके ) समस्त शत्रु ( नभन्ताम् ) नाश को प्राप्त होते हैं वह अजात-शत्रु होजाता है ।

यो श्रुग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धेषु । तमार्गन्म त्रिपस्त्यं मन्धातुर्देस्युहन्तममुद्धिं युद्देषुं पूर्व्यं नर्भन्तामन्युके समे८

भा०—जिस प्रकार (अग्निः सप्त-मानुषः) अग्नि तत्व जीवन रूप से मनुष्य के सातों प्राणों में विद्यमान और (विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः) समस्त रक्त-नाड़ियों या प्राणों में भी विद्यमान रहता है, वह (त्रि-पस्त्यं) भूमि, अन्तिरिक्ष और द्यो वा उदर, हृदय और मूर्धा तीनों स्थानों में विद्यमान रहता है वहीं शरीर के नाशकारी रोगादि कारणों का नाशक होता है उसी प्रकार (यः अग्निः) जो अग्नि, तेजस्वी अग्रणी, नायक राजा, (सप्त-मानुषः) सात मननशील विद्वानों के बीच स्वयं आठवां होकर (विश्वेषु सिन्धुषु) समस्त प्रजाओं के बीच (श्रितः) आश्रय करने योग्य है। और (मन्धातुः)

मुझको धारण या रक्षा करेगा इस प्रकार स्वीकृत प्रजागण के (दस्यु-हन्तमम् ) नाशकारी दुष्ट पुरुषों के सर्वोपिर नाशक ( यज्ञेषु पृर्व्यम् ) यज्ञों, सत्संगों और दानों में सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण (त्रि-पस्त्यं) त्रिभूमिक, तिमंजिले गृह में रहने वाळे वा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की प्रजाओं को गृहवत् वसाने वाले ( तम् अग्निम् ) इस अप्रणी, अग्निवत् तेजस्वी पुरुष को हम (आ गन्म) प्राप्त हों।

श्रुग्निर्स्नाणि <u>त्रिधातून्या चेति विद्</u>था कृविः । स त्रीरे<mark>का<u>द</u>शाँ</mark> इह यत्तंच पिप्रयंच नो विप्रों दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे९

भा०—जिस प्रकार (अग्निः त्रिधातूनि आ क्षेति ) अग्नि तत्व तीनों तैजस रूप से धातुओं की तीनों प्रकारों में रहता है, और वह (त्रीन् पुकादशान् यक्षत् पिप्रयच ) ३३ (तेंतीस) पदार्थीं को बल देता और तृप्त करता है उसी प्रकार (अग्निः) अग्रणी तेजस्वी पुरुष वात पित कफ़ के बनी तीनों कोटियों में ( आ क्षेति ) अपने आप विराजता है, वह (कवि:) कान्तदर्शी होकर (विद्या) ज्ञान करता और प्रोप्त करने योग्य पदार्थी को प्राप्त करता है। (सः) वह (इह) इस राष्ट्र में ( त्रीन् एकादशान् यक्षत् ) तीनों ग्यारह (तेंतीस) अधिकारियों को सुसंगत करता और (पिप्रयत् च) पूर्णं तृप्त करता, वह ( दूतः ) शत्रुओं का सन्तापक ( परिष्कृतः ) सुस-जित, ( विप्रः ) विद्वान् पुरुष ( नः यक्षत् पिप्रयत् च ) हमें भी दे और पालन करे। इस प्रकार उसके (समे अन्यके नभन्ताम्) समस्त शत्रु नाश को प्राप्त होवें।

त्वं नो अय आयुषु त्वं देवेषु पूर्व्य वस्व एक इरज्यसि। त्वामार्पः पर्छि खुतः परियन्ति स्वसेतवो नर्भन्तामन्यके समे१०।२३

भा०-जिस प्रकार अग्नि ( देवेषु पूट्यीः ) सब मनुष्यों में भी जाठर रूप से विद्यमान है, उसको (परिस्नुतः स्वसेतवः आपः परि यन्ति ) सब ओर से बहने वाली, स्वयं बद्ध जल धाराएं विद्युत् रूप अग्निको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वन्! राजन्! (त्वं) तू (नः) हमारे (आयुषु) सामान्य मनुष्यों और (देवेषु) विद्वानों, विजिगीषु, अर्थ की कामना युक्त जनों में (पृच्यः) सर्वश्रेष्ठ है। तू (एकः) एक अद्वितीय होकर (वस्वः इरज्यसि) समस्त बसे प्रजाजन और ऐश्वर्य का स्वामी है। (स्व-सेतवः परिस्नुतः आपः) अपने ही बन्धों से बंधी सब ओर बहती जल-धाराओं के समान (आपः) आप्त प्रजाएं भी (परि-स्नुतः) सब ओर से प्राप्त होकर (स्व-सेतवः) स्वयं अपने आपको नियम मर्यादा में बांधे रखने वाली वा स्व'धन वेतनादि में वा स्वजनों के सम्बन्धों से बद्ध होकर (स्वाम् परि यन्ति) तुझे प्राप्त होती हैं, तेरी शरण आती हैं। (अन्यके समे नभन्ताम्) तेरे समस्त शत्रुगण नाश को प्राप्त हों। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ 80 ]

नाभाकः कायव ऋषिः ॥ इन्दाग्नी देवते ॥ छन्दः—१,११ सुरिक् त्रिष्डुण् ३,४ स्वराट् त्रिष्डुण् । १२ निचृत् त्रिष्डुण् । २ स्वराट् शक्वरी । ५,७, १ जगती । ६ सुरिग्जगती । ८,१० निचुज्जगती ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्रांग्नी युवं सु नः सहन्ता दास्था रियम्। येन हहळा समत्स्वा नीळ चित्साहिषीमहाप्तिर्वनेव वात इ-न्नर्भन्तामन्यके समे ॥ १॥

भा०—हे (इन्द्रामी) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् वा वायुवत् बलशालिन् !
हे (अग्ने) तेजस्विन् ! राजन् ! सेनापते ! (युवं) आप दोनों (सहन्ता)
शातुओं को पराजय करते हुए (नः रियम् दासथः) हमें वह ऐश्वर्य और
बल प्रदान करो जिस प्रकार (अिमः वाते वना इव) वायु के बहते
समय अिम बनों को भस्म कर देता है उसी प्रकार (येन) जिस ऐश्वर्य
के बल से हम लोग (समन्सु) संप्रामों में (वीड्चित्) बड़े २ बलशाली
और (ददा) दद, शतु सैन्यों को (साहिषीमिहि) पराजित करते हैं

और जिससे ( अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य सब हमारे शत्रु नाश को प्राप्त हों । वायु और अभिवत् ही इन्द्र और अभि परस्पर सहायक हों । अध्यात्म में — इन्द्र आत्मा और अग्नि आप दोनों मिलकर 'रयिं' मूर्त्तिमान् इस देह को (दासथः) दास या मृत्यवत् संचालित करते हैं और समस्ता विघ्न विनष्ट होते हैं।

नहि वा ववयामहेऽथेन्द्रमिद्यजामहे शविष्ठं नृणां नरम्। स नः कदा चिद्वीता गम्दा वाजसातये गम्दा मेधसातये नभन्तामन्यके समे।।। २॥

भा०-हे ( इन्द्रामी ) ऐश्वर्यवत् शत्रुहन्तः ! हे अग्ने विद्वन् ! हम (वां नहि ववयामहे) आप दोनों से कुछ याचना नहीं करते। (अथ) मत्युत ( नृणां ) मनुष्यों के बीच ( नरम् ) नायक ( शविष्ठं ) सब से अधिक बलशाली, (इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता ऐश्वर्यप्रद की (यजा-महे ) प्रतिष्ठा और सत्संगति करते हैं। (सः नः कदाचित्) वह कभी हमें ( अर्वता आगमत् ) अश्व, या शत्रुहन्ता सैन्यसहित, (वाज सातये ) ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये प्राप्त हो और कभी ( मेधसातये आगमत् ) अन्न, यज्ञ और संग्रामादि के लिये प्राप्त हो। इस प्रकार उसके (समे अन्यके नभन्ताम् ) समस्त शत्रु नाश को प्राप्त हों।

ता हि मध्यं भराणामिन्द्राग्नी अधिचितः। ता उ कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते संधीतमश्जुतं नरा

नभन्तामन्यके समे ॥ ३॥

भा०—(ता हि इन्द्राभी) वे दोनों इन्द्र और अभि, वायु और अभिवत् बलवान् और तेजस्वी विद्वान् जन (भराणां मध्यं ) भरण पोषण योग्य जनों के बीच (अधि-क्षितः) अध्यक्ष होकर रहते हैं। (ता उ) वे दोनों (कवी) विद्वान्, कान्तदर्शी (पृच्छयमाना) अन्यों से आज्ञा महणार्थं एवं सन्देह निवारणार्थं प्रश्न किये जाते हुए ( कवित्वना ) अप<sup>नीर</sup> विद्वत्ता के कारण, (नरा) आप दोनों नायक (सखीयते) मित्रवदा-चरण करने वाले पुरुष के लिये (धीतं) किये कर्म को (समश्तुतम्) अच्छी प्रकार प्राप्त होवो।

श्चभ्यंर्च नभाक्वदिन्द्वाग्नी यजसां गिरा । ययोर्विश्विमिदं जगं-दियं द्यौः पृथिवी मह्युर्पपस्थे विभृतो वसु नर्मन्तामन्यके समे &

भा०—( नभाकवत् ) उत्तम प्रबन्धकर्ता जनों से युक्त (इन्द्रामी) उन इन्द्र, अग्नि और राजा; और नायक को तृ हे विद्वन् ! ( यजसा गिरा ) उत्तम संगतिकारक वाणी से (अमि-अर्च) स्तृति कर, उनका आदर सत्कार कर । ( ययोः ) जिनके आश्रय पर ( इयं योः ) यह सूर्य और ( इयं महीः पृथिवी ) यह बड़ी भारी पृथिवी जिस प्रकार ( इदं विश्वं वसु) इस समस्त बसे जगत् और ऐश्वर्य को (बिम्हतः) धारण करते हैं उसी प्रकार राजा, नायक दोनों के बलपर सूर्य पृथिवीवत् पुरुष स्त्री वा राजा प्रजावर्ग दोनों ( इदं विश्वं वसु ) इस समस्त राष्ट्ररूप ऐश्वर्य को अपने पास धारण करते हैं । ( अन्यके समे नभन्ताम् ) और विरोधी शत्रु नष्ट हो जाते हैं । वायु और अग्नि को तत्त्वों पर ही समस्त प्राणी जीते हैं । वायु और अग्नि के बल पर ही समस्त शत्रुओं को नहीं सा कर सकते हैं । विद्वान् उन दोनों को 'नभाक' जर्थात् शत्रुनाशक जान कर उनका उत्तम प्रयोग करें ।

प ब्रह्माणि नभाक्वदिन्द्याग्निभ्यामिरज्यत । या सप्तवुधनमर्णुवं जिह्मवारमपोर्णुत इन्द्र ईशान त्रोजसा नभन्तामन्यके समे॥५॥

भा०—(या) जो इन्द्र और अग्नि, वायु और अग्नि या सूर्य और अग्नि (सप्तवुध्नम्) सात मूर्लो वाले (जिह्य-वारम्) गुप्त द्वार वाले, दुष्पाप्य (अर्णवं) सागरवत् अपार ऐश्वर्यं को (अपोर्णुतः) खोल देते। हैं उन (नभाकवत् इन्द्राग्निभ्याम्) नभाक अर्थात् अदृश्य रूप से विद्य-मान वा वंधनकारक, आकर्षक और आद्यातकारक (इन्द्राग्निभ्याम्) विद्युत् और अग्नि तत्त्वों से (ब्रह्माणि) नाना ऐश्वर्यों को (इरज्यत) अपने वश करो और उनके बल से ही (इन्द्रः) सूर्य भी (ईशानः) सबका स्वामी है। उनके बल से ही (अन्यके समे नभन्ताम्) समस्त शत्रु नहींसे हो जावें।

्य्रापि वृक्ष पुराणवद्वततेरिव गुष्टितमोजो दासस्य दम्भय। ्वयं तर्दस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण विभेजमहि नर्भन्तामन्यके संमे६।२४

भा०-जिस प्रकार (पुराणवत् ) पुराने ( व्रततेः गुष्पितम् ) छता के शाखा पुञ्ज को कोई सुगमता से ही काट लेता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू ( दासस्य गुष्पितम् ओजः ) प्रजा के नाशक दुष्ट पुरुष के गुप्त बल को (दम्भय) नष्ट कर। (अस्य तत् सम्भृतं वसु) उसके उस एकत्र किये धन को हम (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान् तेजस्वी राजा के द्वारा ही (विभजेभहि) विशेष प्रकार से सेवन करें। और (अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य समस्त शत्रु भी नष्ट हों । इति चतुर्विशो वर्गः॥ यदिन्द्राग्नी जना इमे विद्वयन्ते तना गिरा। श्रस्माके भिर्नृ भिर्वेयं

सांसुद्धामं पृतन्यतो वनुयामं वनुष्यतो नर्भन्तामन्यके संमे॥णा भा०—(इमे जनाः) ये मनुष्य (तना गिरा) धन और वचन से (यत्) जिन (इन्द्राप्ती) इन्द्र और अग्नि, सूर्य अग्निवत् तेजस्वी नायकों को ( विह्वयन्ते ) विशेष रूप से बुलाते हैं, ( अस्माकेभिः नृभिः) अपने ही आदमियों से सहायवान् होकर ( वयं ) हम लोग ( पृतन्यतः सासद्याम ) सेनाओं द्वारा युद्ध करने वाळे शत्रुओं का पराजय करें और (वनुष्यतः वनुयाम) हिंसाकारियों को हम भी मारें। (अन्यके समे नभन्ताम् ) हमारे अन्य समस्त शत्रु नष्ट हों।

या नु श्वेताव्वो दिव उचरात उप द्यभिः। इन्टाग्न्योरनु <u>ब्रुतमुँहाना यन्ति सिन्धेवो यान्त्सी ब</u>न्धादमुञ्<u>चतां नर्मन्ता</u>-मन्यके समे ॥ ८॥

भा०—(या तु) जो दोनों इन्द्र अग्नि, सूर्य और अग्नि, (श्वेतौ) श्वेत वर्ण के, तेजस्वी होकर (द्युभिः) किरणों से (दिवः उप उत् चरातः) आकाश और पृथिवी पर ऊर्ध्व मार्ग से गित करते हैं उन (इन्द्राग्न्योः अनु) सूर्य और अग्नि के अनुकरण में (व्रतम् उहानाः) उत्तम वर्तों को धारण करते हुए (सिन्धवः) नदीं के समान वेग से जाने वाले वीर पुरुष व्रतबद्ध होकर (अनु यन्ति) उनके पीछे र अनुगमन करते हैं (यान्) जिनको वे दोनों (सीम्) सब प्रकार से (बन्धात्) बन्धनों से (अमु-ख्वताम्) मुक्त करें। और (अन्यके समे नभन्ताम्) अन्य समस्त विधनकारी भी नष्ट हों, बांधे जावें।

पूर्वीष्टं इन्द्रोपमातयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः सूनी हिन्वस्यं हरिवः। वस्वी बीरस्यापृची या च सार्धन्त नो धियो नर्भन्तामन्यके समे९..

भा०—हे (हरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त ऐश्वर्यवन् सूर्यवत् तेज-स्विन् ! हे (स्नो ) सर्वेश्वर्यवन् ! सर्वोत्पादक ! सर्वप्रेरक ! (वस्वः ) सबको बसाने वाले, (आप्रचः ) सबसे प्रेम करने वाले (वीरस्य ) झूर-वीर (हिन्वस्य ) सबको बढ़ाने वाले (ते ) तेरी (उप-मातयः) उपमान (उत प्रशस्तयः ) और तेरे उक्तम उपदेश (पूर्वीः पूर्वीः ) सदा पूर्ण और उक्तम हैं । (याः ) जो (नः धियः साधन्त ) हमारी बुद्धियों और कमों को अपने वश करें और उन्नत करें । इस प्रकार (समे अन्यके नभ-न्ताम् ) समस्त विष्नकारी नष्ट हों ।

तं शिशीता सुवृक्तिभिस्त्वेषं सत्वानमृग्मियम्।

डतो नु चिद्य स्रोजंसा ग्रुष्णंस्यारडानि भेदंति जेष्टन्स्वर्वतीरपो । नर्भन्तामन्यके संमे ॥ १०॥

भा०—( उतो नु चित् ) और ( यः ) जो सूर्य या विद्युत्मय इन्द्र (शुष्णस्य) शोषणकारी ताप वाले सूर्य के (ओजसा) बल पराक्रम या तेज से व (आण्डानि भेदति) रोगकारी संयोगी अंशों को छिन्न भिन्न करता है, अथवा—

वह (ग्रुष्णस्य आण्डानि) शरीर के शोषण करनेवाले यक्ष्मादि के रोगांशों की छिन्न भिन्न करता है और (स्वर्वती: अप:) शब्द, या गर्जन करने वाले मेघस्य जनों को (जेषत्) विजय करता है (तं) उस (त्वेषं) अति तीक्ष्ण, तेजस्वी, ( सत्वानम् ) बलवान् ( ऋग्मियम् ) स्तुति योग्य पुरुष को (सु-वृक्तिभिः) उत्तम योजनाओं स्तुतियों से (शिशीत )तीक्ष्ण करो । उसके बलको अधिक बढ़ावो । इसी प्रकार विद्युत्वत् तीक्ष्ण, तेजस्वी, बलवान् स्तुत्य पुरुष को भी बढ़ावें जो अपने शोषणकारी बल पराक्रम से ्दुःखदायक एरसैन्यों को नाश करे, और सुखप्रद प्रजाओं को विजय करे। ( अन्यके समे नभन्ताम् ) समस्त अन्य, शत्रुगण नाश को प्राप्त हों।

अमन्ति रोगान् कुर्वन्ति इत्याण्डानि । अमेरीणादिको डः । १।११४॥

तं शिशीता स्वध्वरं सत्यं सत्यानमृत्वियम् ।

खुतो नु चिच स्रोहत स्राएडा शुष्णास्य भेदत्यकुः स्वर्वतीरपो नर्भन्तामन्यके समे ॥ ११ ॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य अपने ( ग्रुष्णस्य ) शोषक ताप के बल से (आण्डा ओहते ) रोगकारी जन्तुओं को नाश करता है (भेदति ) छिन्न भिन्न करता है और ( स्वर्वतीः अपः अजैः ) गर्जना वा सुखप्रद जलीं की अपने वश करता है उसी प्रकार जो पुरुष ( गुज्जस्य आण्डा ) शोधकवत यक्षादि रोगों, शत्रु के अण्डों वा मर्मस्थलों को भेदता, और सुखप्रद आह जनों को अपने गुणों से अपने वश करता है (तं) उस (सु-अध्वरं) उत्तम अहिंसनीय ( सत्यं ) सत्याचरण से युक्त, सज्जनों में उत्तम, (सत्वानम्) बलवान् (ऋत्वियम्) ऋतुओं के स्वामी सूर्यवत् ऋतु अर्थात् ज्ञानी सदस्यों के स्वामी पुरुष को (शिशीत) तीक्षण करो, उसके बल को बढ़ाओं। ( नभन्तां० ) पूर्ववत् ।

् एवेन्ट्राग्निभ्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदिङ्गरस्वदंवाचि । त्रिधातुना रामीणा पातमस्मान्वयं स्याम पतयो रयीणाम् १२।२५

भा०—(एव) इस प्रकार (पितृवत्) माता मिताओं के तुल्य, पालक पोषक, (मन्धातृवत्) ज्ञानधारक उसके समान ज्ञानप्रकाशक (अंगि-रस्वत्) अग्नि वा प्राणों के समान जीवनप्रद (इन्द्राशीभ्यां) इन्द्र विद्युत् और अग्नि वा ऐश्वर्यवान् और ज्ञानवान् पुरुषों के यह (नवीयः) अति स्तुत्य, वचन (अवाचि) उपदेश किया है। वे दोनों (त्रिधातुना शर्मणा अस्मान् पातम्) तीनों धातु के बने गृह एवं वात, पित्त, कृष्क से युक्त त्रिधातु गृह, इस देह से हमारी रक्षा करें। (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब ऐश्वर्यों बलों के पालक स्वामी हों। इति पञ्चविंशो वर्गः॥

### [ 88 ]

नाभाकः कारव ऋषिः ॥ वरुगो देवता ॥ छन्दः—१, ५ त्रिष्टुप् । ४,७ भुरिक् त्रिष्टुप् । = स्वराट् त्रिष्टुप् । २,३,६,१० निचुज्जगती । १ जगती ॥ दशर्चं सुक्रम् ॥

श्चरमा ऊ षु प्रभूतये वर्षणाय मुरुद्धयोऽची विदुर्घरेभ्यः। यो धीता मानुषाणां पृथ्वो गा ईव रत्तति नर्भन्तामन्यके समे १

भा०—हे विद्वान् पुरुष ! तू (अस्में) इस (प्रभूतये ) उत्तम भूति, जन्म, सामर्थ्य और यश वाले (वरुणाय ) श्रेष्ठ पुरुष और (विदुस्तरे-भ्यः ) अपने से अधिक जानने वाले विद्वान्, (मरुद्रयः) बलवान् मनुष्यों का (अर्च) आदर सत्कार कर । और उसका भी आदर करों (यः ) जो (धीता ) सुविचारित (पश्चः गाः ) गौ आदि पशुओं के समान ही (पश्चः गाः ) ज्ञान दर्शाने वाली वाणियों की (मनुष्याणां ) मनुष्यों के उपकारार्थ (रक्षति ) रक्षा करता है । (अन्यके समे नभन्ताम् ) समस्त हानिकारक जन नष्ट हों।

तम् षु संमुना गिरा पितृणां च मन्मिभः । नाभाकस्य प्रशस्ति-भिर्यः सिन्धूनामुपोद्ये सुप्तस्वसास मध्यमो नर्भन्तामन्यके संमेर भा०—( यः ) जो (सिन्ध्नाम् ) स्यन्दनशील रक्तधाराओं के वा गतिशील प्राणों के ( उपोदये ) ऊपर उठने में ( सप्त-स्वसा ) सातः स्वयं गतिशील मुख्य प्राणों से युक्त होने से सात भगिनियों वाला (सः) वह ( मध्यमः ) सबके मध्य में मुख्य रूप से स्थित राजा के समान है । (तम्) उसको (समना गिरा) मान सहित वा ज्ञान सहित वाणी से और (पितृणां च मन्मभिः) पालक उपदेष्टा गुरुओं के मनन योग्य वचनों से और ( नाभाकस्य ) साक्षात् दृष्टा पुरुष की ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम उपदेश वाणियों से ( अर्च ) अर्चना कर । राजा भी ( सिन्ध्नाम् ) वेगवान् अश्वादि सैन्य नायकों के(उदये)उत्थान काल में (सप्त-स्वसा) सर्पण-शील सेनाओं को उत्तम रीति से संचालित करने में समर्थ ( मध्यमः ) मध्यस्थित प्रधान पुरुषवत् है उसको (समना गिरा) समान, अनुरूप वाणी और पालकों के वचनों और (नाभाकस्य) शत्रु हिंसक रक्षक की ( प्रशस्तिभिः ) उत्तमाधिकार शासन वाणियों से ( उप ) युक्त करो । ( नभन्ताम् अन्यके समे ) जिससे अन्य सब द्वेष बुद्धि वाले दुर्बुद्धि पुरुष ( नभन्ताम् ) बुराई करने में समर्थं न रहें।

स चपः परि षस्वजे न्यु को मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः। तस्य वेनीरनु वृतमुषास्तिको अवर्धयन्नभन्तामन्यके समे ॥३॥

भा०-( क्षपः परि सस्वजे ) जिस प्रकार चन्द्रमा रात्रियों को प्राप्त होता है उसी प्रकार (सः) वह वरुण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी (क्षपः परि सस्वजे ) शत्रु पक्ष को नाश करने वाली सेनाओं को सदा अपने साथ संगत रक्ले। वह ( उस्तः ) उत्तम पद को प्राप्त होकर ( मायया ) अपनी बुद्धि और कर्म के द्वारा विश्व को प्रभु के समान ही (विश्वं नि द्वें) समस्त राष्ट्र को नियम में स्थापित करे (सः) वह (दर्शतः) सबका दृष्टा स्वामी होकर रहे। (तस्य व्रतम् अनु ) उसके कर्म के अनुकूल ही रहकर (तिस्रः वेनीः ) तीनों प्रकार की प्रजाएं उसे चाहती हुई (तम् अवर्धयन् ) उसको बढावें । इस प्रकार ( समे अन्यके ) उसके समस्त शतुगण (नभन्ताम्) नष्ट हों।

यः कुकुभी निधार्यः पृथिव्यामधि दर्शतः। स माता पूर्व्यं पुदं तद्वर्रणस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेर्यों नर्भन्तामन्यके समि॥४॥

भा०—( यः दर्शतः ) जो दर्शनीय वा सर्वद्रष्टा स्वामी होकर ( पृथिव्याम् अधि ) भूमि पर ( ककुभः) पार्थिव देह में प्राणों के समान, समस्त दिशाओं वा उनमें निवासिनी विनीत प्रजाओं को ( नि धारयः ) नियम में रखता है ( सः ) वह (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, प्रभु के ( सप्तयं ) उस सर्पण योग्य, प्राप्य ( पूर्व्य पदम् ) सर्वोपिर पद को (माता) बनाने वाला, माता के समान पूज्य है । (सः हि) वही ( गोपाः इव ) रक्षक के समान ( इर्यः ) रक्षक, स्वामी है । उसके द्वारा (अन्यके समे नभन्ताम् ) समस्त अन्य दुष्ट संकल्प वाले पापी पुरुष नष्ट हों ।

यो धर्ता भुवनानां य उद्याणांमपीच्या वेद नामानि गुह्या । स कविः काव्या पुरुद्धपं द्यौरिव पुष्यति नर्भन्तामन्यके संमेप।२६

भा०—(यः) जो (भुवनानां धर्ता) समस्त लोकों को धारण करने वाला है, (यः) जो (उस्नाणां) उत्तम, जपर के मार्ग से जाने वाले सूर्यादि के (गुह्या) बुद्धि से गम्य, (अपीच्या) अन्तर्हित, छुपे हुए (नामानि) नाम, स्वरूपों को (वेद) जानता है। (सः) वह (कविः) कान्तदर्शी, परम मेधावी, (द्यौः इव) सूर्य के समान (कान्या) विद्वान् मेधावी पुरुषों के अभ्यास करने योग्य ज्ञानों को (पुरुष्टपं पुष्पित) बहुत प्रकार से पुष्ट करता है। उसके रहते हुए (अन्यके समे नभन्ताम्) समस्त द्वेषीजन नष्ट हो जाते हैं। इति षड्विंद्यो वर्गः॥

यस्मिन्विश्वानिकान्यां चके नाभिरिव श्रिता। त्रितं जूती संपर्यत इजे गावो न संयुजे युजे अश्वां अयुत्तत नर्भन्तामन्यके संमे॥६॥

भा०—( चक्रे.नाभिः इव ) चक्र में नाभि के समान ( यस्मिन् ) जिस प्रभु में ( विश्वानि काव्या ) विद्वान् मेधावी पुरुषों के समस्त ज्ञान

और कर्म ( श्रिता ) आश्रित हैं, ( त्रितं ) तीनों लोकों में न्यापक उस परमेश्वर को आप लोग ( जूती ) अति शीघ्र, प्रेमपूर्वक ( सपर्यंत ) उपा-सना करो । हे विद्वान् पुरुषो ! ( बजे गावः न ) जिस प्रकार गोशाला में समस्त गौवें ( सं-युजे ) एकत्र रहने के लिये आती हैं उसी प्रकार (वजे) परम गन्तव्य उस प्रभु में (सं-युजे) अच्छी प्रकार योग करने के लिये (गावः) समस्त वाणियों और ज्ञानेन्द्रियों को भी संयुक्त करो। और ( युजे ) उसी योग साधन के लिये ( अश्वान् अयुक्षत ) अश्वों के तुल्य कर्मेन्द्रियों और मन की वृत्तियों को भी उसी परम पद में एकाय करो । इस प्रकार (अन्यके समे नभन्ताम् ) अन्य समस्त दुष्ट संकल्प उत्पन्न नहीं होते और विशेष प्रतिपक्ष के भाव भी प्रबल नहीं होते। य ञ्चास्वत्कं ञ्चाराये विश्वां जातान्येषाम् । परि धार्मानि मर्मृ-शुद्धर्रणस्य पुरो गये विश्वे देवा श्रन्तुं वृतं नर्भन्तामन्यके समे ७

भा०-( यः ) जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु (आसु) इन समस्त दिशाओं में भीर प्रजाओं में (अत्कः) ज्यापक होकर (आशये) सर्वत्र गुप्तरूप से विद्यमान है और जो ( एषां विश्वा जातानि) इन समस्त लोकों के समस्त पदार्थों को और ( धामानि ) सब स्थानों को ( परि मर्मुशत् ) सब प्रकार से जानता है उस ( वरुणस्य पुरः ) सर्वश्रेष्ठ स्वामी के समक्ष ( गये ) उसके शासन में ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान् गण और समस्त सूर्यादि पदार्थ आतमा या प्राण के अधीन इन्द्रियों के तुल्य ( ब्रतम् अनु ) अधीन रहकर कार्य करते हैं। (अन्यके समे) इससे विपरीत बुद्धि वाले द्वेषीजन (नभन्तां) नष्ट होते हैं।

स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यर्जुर्द्धे । स माया श्रर्चिना पुदास्तृणान्नाकुमार्चहुन्नभन्तामन्यके समे ॥८॥ भा०-( सः ) वह ( समुद्रः ) समुद्र के समान गम्भीर, अपार, समस्त आनन्दों, सुखों का दाता, (अपीच्यः) पूज्य, अप्यय होने योग्य, प्राप्य एवं हृदयों में सुगुप्त, (तुरः) अति शीघ्रकारी है। वह (द्याम् इव) आकाश में सूर्यवत् (रोहति) सबसे ऊपर प्रकाशित होता है। (यत्) जो (आसु) इन समस्त प्रजाओं वा समस्त प्राकृतिक शक्तियों में (यज्ञः निदधे) नाना दान और संगति, परस्पर सामञ्जस्य स्थापित करता है। और वह (अर्विना पदा) अर्वना करने योग्य, परम स्तुत्य 'पद' अर्थात् ज्ञान से (मायाः अस्तृणात्) सब कुटिल बुद्धियों का नाश करता है वह (नाकम् अरुहत्) परम सुखमय लोक को प्राप्त होता है। उसके (अन्यके समे नभन्ताम्) अन्य सब विरोधी नष्ट हो जाते हैं। यस्य श्वेता विच्चत्या तिस्यो भूमीरिधिचितः। विच्तत्ता पप्ततुर्वर्दणस्य ध्रुवं सदः स संप्तानामिरज्यति नभन्तामन्यके समे।।९॥

भा०—( तिस्नः भूमीः) तीनों भूमि छोकों में (अधि-क्षितः) अध्यक्ष-वत् निवास करने वाले ( यस्य ) जिसके ( विचक्षणा श्वेताः ) विविध पदार्थों को दर्शाने वाले उज्वल तेज, सूर्य विद्युदादि, ( उत्तराणि ) उनसे भी उत्कृष्ट (त्रिः) तीन छोकों को पूर्ण करते हैं उस ( वरुणस्य ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु का (ध्रुवं सदः) विराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना ( ध्रुवम् ) नित्य है । ( सः ) वह प्रभु ( सप्तानाम् इरज्यति ) सातों का भी स्वामी रहता और उनको वश करता है । (अन्यके समे नभन्ताम् ) उसके शासन में समस्त दुष्ट पुरुष नाश को प्राप्त होते हैं । (२) राजा के श्वेत, तेजस्वी वीर और अश्व हैं । उसका सर्वोपरि ( सदः ) आसन स्थिर है । वह ( सष्ठानां ) सातों प्रकृतियों पर वशी होता है ।

यः श्वेताँ श्राधिनिर्शिजश्चके कृष्णाँ श्रनुं वृता । स धार्म पुर्व्यं मंम्रे यः स्क्रम्भेन वि रोदसी श्रजो न द्यामधीर-युन्नर्भन्तामन्यके समे ॥ १० ॥ २० ॥ भा०—(यः) जो प्रभु, सबका स्वामी सूर्यंवत् (अधिनिर्तिजः) अति शुद्ध, (श्वेतान्) श्वेत किरणों को वा सूर्यादि लोकों को भी (वता अनु चक्रे) नियमों के अनुकूल चलाता है, और जो (कृष्णान्) रात्रि कालों के समान अन्धकारमय या आकर्षणमय, प्रकाशशून्य पृथिवी आदि लोकों को भी (वता अनु चक्रे) नियमों के अनुसार ही अपने अधीन रखता है और (यः) जो (स्कम्भेन) सबको थामने वाले महान् बल से (रोदसी वि ममे) सूर्य और भूमि को आकाश में थामता है, (अजः न द्याम् अधारयत्) स्वयं अजन्मा होकर, सर्व संचालक के समान ही सूर्य या आकाश को धारण, स्थापन करता है, (सः) वह सर्वश्रेष्ठ वरुण (पृद्ध धाम) सबसे पूर्ण धारण सामर्थ्य या लोक वा तेज को (ममे) धारण करता है। (अन्यके समे नभन्ताम्) उसके द्वारा सब पाणी जन नष्ट हो जाते हैं। इति सप्तिवंशो वर्गः॥

### [ ४२ ]

नाभाकः कार्यवोऽर्चनाना वा । श्रथवा १—३ नाभाकः कार्यवः । ४—६ नाभाकः कार्यवोऽर्चनाना वा ऋषयः ॥ १—३ वरुग्यः । ४—**६ श्र**थिनौः ेदेवते ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्डप् । ४—६ श्रनुष्डप् ॥ षड्टं स्कम् ॥

श्रस्त भ्नाद्यामसुरो विश्ववेदा श्रमिमीत विश्वार्ग पृथिव्याः। श्रासीदिद्विश्वा भुवनानि सम्राड्विश्वेत्तानि वर्हणस्य ब्रतानि॥१॥

भा०—( असुरः ) बळवान् (विश्व-वेदाः ) समस्त ज्ञानों का भण्डार परमेश्वर ( द्याम् अस्तश्चात् ) आकाशस्य वेजोमय पिण्डों को थामे रहता है, वह ही (पृथिन्याः परिमाणं) पृथिवी के बड़े भारी परिमाण को (अमिमीत) मापता है, ( सम्राड् विश्वा भुवना ) सबका प्रकाशक परमेश्वर समस्त छोकों पर ( आसीदत् ) अध्यक्ष शासकवत् विराजता है । ( विश्वा इत् व्रतानि ) ये समस्त कार्यं और नियम न्यवस्थाएं ( वरुणस्य इत् ) उस सर्वश्रेष्ठ स्वामी, सबसे वरण करने योग्य प्रभु परमेश्वर की ही हैं ।

प्या वेन्द्रस्य वर्षणं बृहन्तं नमस्या धीरममृतंस्य ग्रोपाम् । स नः शर्म त्रिवर्र्षथं वि यैसत्पातं नो द्यावापृथिवी उपस्थे ॥२॥

भा०—हे मनुष्य ! तू (वरुणं एव) उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वंदुःखों के वारण करने वाले, सबसे वारण करने योग्य (बृहन्तं) महान् प्रभु की (वन्दस्व) स्तुति, वन्दना, प्रार्थना किया कर । और उसी (धीरम्) बुद्धि ज्ञान के दाता, कर्म के फलों के देने वाले, (अमृतस्य गोपाम्) अमृतमय मोक्ष के रक्षक को (नमस्य) नमस्कार किया कर । (सः) वह (नः) हमें (त्रि-वरूथं शर्म) तीनों प्रकार के कष्टों से बचाने वाले गृहवत् देह का (वि यंसत्) विविध प्रकार से प्रदान करता है। (उपस्थे) समीप विद्यमान (द्यावा-पृथिवी) सूर्य भूमि माता पिता भी (नःपातम्) हमारी रक्षा करें।

हुमां धियं शित्तंमाणस्य दे<u>व</u> क्रतुं दत्तं वरुण सं शिशाधि । ययाति विश्वां दु<u>रि</u>ता तरेम सुतर्मीणमधि नार्वं रुहेम ॥ ३॥

भा०—हे (देव) सब सुखों के दाता सब ज्ञानों के प्रकाशक ! हे (वहण) सर्वश्रेष्ठ ! तू (इमां धियं) इस ज्ञान, और कर्म का (शिक्ष-मागस्य) अनुष्ठान करने और अन्यों को उपदेश देने वाले की (कतुं दक्षं) बुद्धि और वल को (संशिशाधि) सम्यक् प्रकार से तीक्षण कर और अच्छे मार्ग में चला। (यया) जिससे हम (विश्वा दुरिता) सब दुष्कर्मों को (अति तरेम) पार कर जावें और (सु-तर्माणं नावं) सुख से पार उतार देने वाली नौकावत् वेदवाणी पर (अधि रुहेम) चढ़ें, उसका आश्रय लें।

त्रा वां ग्रावाणो ग्रश्विना धीभिर्विप्र ग्रचुच्यवुः। नासत्या सोमेपीतये नर्भन्तामन्यके समे॥४॥

भा० है (नासत्या) सदा सत्य का आचरण करने और सदा सत्य ज्ञान का ही उपदेश देने वाले (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो !

(वां) आप दोनों (ग्रावाणः) उत्तम उपदेष्टा, (विप्राः) विद्वान् पुरुष (सोमपीतये) उत्तम ज्ञानरस का पान करने के लिये (धीभिः) बुद्धियों और सत्कर्मी सहित (अचुच्यवुः) प्राप्त होवें। (अन्यके समे नभन्ताम् ) आप सब दुई द्धि जन नष्ट होवें।

यथा वामत्रिरश्विना ग्रीभिर्विष्टो अजोहवीत्। नासत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके संमे ॥ ५॥

भा०—हे ( नासत्या ) प्रमुख पद पर स्थित एवं सदा सत्याचरण-शील जनो ! (यथा) जिस प्रकार (अन्निः विप्रः) तीनों प्रकार के दुःखों से रहित विद्वान् पुरुष (गीर्भिः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा (वाम् ) आप दोनों को ( सोम-पीतये ) ओपधिरस के पान करने और वीर्य रक्षा करने का (अजोहबीत् ) उपदेश करता है उस प्रकार से ( अन्यके समे ) समस्त अन्य दुःखदायी रोग और पापादि के संकल्प ( नभन्ताम् ) नष्ट हो जाते और फिर पैदा नहीं होते।

एवा वामह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः। नासत्या सोमपीतये नर्भन्तामन्यके समे॥ ६॥ २८॥ ५॥ भा०-व्याख्या देखो ८।३८।९॥ इत्यष्टाविंशो वर्गः॥ इतिः पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्यष्टाविंशो वर्गः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

विरूप त्राङ्गिरस ऋषिः ॥ त्राभिदेवता ॥ छन्दः—१, ६—१२, २२, २६, २८, २६, ३३ निचृद् गायत्री। १४ ककुम्मती गायत्री। ३० पादनिचृद् गायत्री ॥ त्रयस्त्रिशदृचं स्कम् ॥

इमे विप्रस्य वेधसोऽग्नेरस्तृतयज्वनः। गिरः स्तोमास ईरते॥१॥ भा०—(इमे) ये (स्तोमासः) स्तुतियुक्त वेद के मन्त्रों हुगरा स्तुति करने वाले विद्वान् जन (विप्रस्य) विद्वान्, मेधावी, (वेधसः)

जगत् के कर्ता ( अस्तृत-यज्वनः ) दानशील, यज्ञ कर्ता के नाश न करने वाले ( अग्नेः ) ज्ञानमय प्रभु के विषय में ( गिरः ईरते ) वेदवाणियों का उचारण करते हैं।

अस्मै ते प्रतिहर्यते जातेवेदो विचर्षणे। अग्रे जनामि सुपुतिम् २ भा० —हे (जात-वेदः) सर्वज्ञ ! सर्वेश्वर्यं के स्वामिन् ! हे (विचर्षणे) (अग्ने) ज्ञानवन् ! सर्वप्रकाशक ! प्रकाशस्त्ररूप! विशेष दृष्टा! (प्रतिहर्यते ते) प्रत्येक जीव को चाहने हारे तेरी मैं (सु-स्तुतिम् जनामि)

उत्तम स्तुति प्रकट किया करूं।

श्रारोका इंच घेदहं तिग्मा श्रिये तव त्विषः। दुद्धिवनानि वप्सतिर

भा०—( दक्षिः वनानि ) जिस प्रकार पशुगण दांतों से जंगलों को खाते हैं और जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं काष्ठों को मानो खा जाती हैं उसी प्रकार हे (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तव त्विषः) तेरी कान्तियां ( तिग्माः ) तीक्ष्ण होकर, ( आरोकाः इव ) सब ओर चमकती हुई ज्वालाओं के समान ( वनानि ) जलों को सूर्य किरणोंवत् ( वनानि ) नाश करने योग्य दोषों को ( बप्सिति ) मानो खायें डालती हैं, उनका नाश करती हैं। सब पापों को भस्म कर देती हैं।

हरेयो धूमकेतवो वार्तजूता उप द्यवि । यतन्ते वृथंगुग्नयः ॥४॥

भा०—जिस प्रकार (अग्नयः) अग्नियं (हरयः) पीतवर्ण (धूम-केतवः) धूम की ध्वजाओं से युक्त होकर (वात-ज्ताः) वायु से प्रेरित होकर, (द्यवि) आकाश में (वृथक् = पृथक् उपयतन्ते) अलग २ प्रज्व-िलत होते हैं उसी प्रकार (अग्नयः) अग्नि के बने सूर्यादि लोक और (धूम-केतवः) धूम की ध्वजा से युक्त धूमकेतुगण, (वात-ज्ता) वायु वेग से प्रेरित होकर आकाश में अलग २ धूम रहे हैं इसी प्रकार (अग्नयः) अग्निवत् स्वप्रकाश विद्वान्, (हरयः) जीवगण, (धूम-केतवः) पाप को दूर करने में समर्थ ज्ञान से समपन्न होकर (वात-ज्ताः) प्राण वायु से प्रेरित होकर (द्यवि) उस प्रकाशस्वरूप प्रभु को लक्ष्य कर उसके आश्रय, पृथक् २ मोक्ष प्राप्ति का यल करते हैं। 'पृथगञ्चयः' इति वाजसने यिनां पाठः।

ण्तेत्ये वृथग्ययं इदासः समदत्तत । उपसामिव केतवः ५।२९० भा०—( एते त्ये) ये वह (अग्नयः) अभिवत् स्वयं प्रकाश जीवगण (इन्हासः) प्रदीप्त या प्रज्वित अग्नियों के समान, और (उपसाम्-इव केतवः ) उपा, प्रभात कालों के ज्ञापक ध्वजाओं वा किरणों के समान ( उपसाम् ) नाना कामनाओं के ( केतवः ) प्रकट करने वाले ( वृथक् ) पृथक् २ ही (सम्-अदक्षत) अच्छी प्रकार विवेकपूर्वक दिखाई देते वा देखते हैं। पूर्व मन्त्र में बतलाया था कि इन जीवों के सबके अपने यत्न पृथक् हैं, इसमें बतलाया कि इनकी इच्छाएं भी भिन्न हैं। वे एक महान् आत्मा के अंश नहीं प्रत्युत सम्यग् दर्शन द्वारा भी पृथक् २ ही हैं। इत्येकोनत्रिशो वर्गः॥ कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । श्रुग्निर्यद्रोधित समि६

भाग-( अग्निः यतं क्षमि रोधित ) अग्नि जब भूमि पर जाता है तव उसके (प्रयाणे रजांसि कृष्णा) जल जाने पर भूमि के धूलि भस्मादि कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं, इसी प्रकार (यत्) जब (अग्निः) ज्ञानी जीव (क्षमि) क्षमा, सहनशीलता में वा योग की किसी भूमिपर अपने को ( रोधित ) निरोध करता है तव ( पत्सुतः ) ज्ञान में निष्णात, ( जात-वेदसः ) ज्ञानवान् पुरुष के लिये ( प्रयाणे ) आगे बढ़ते हुए मार्ग में ( रजांसि ) समस्त राजस वस्तुएं नाना तेजोमय लोक ( कृष्णा ) अति आकर्षक होते हैं, वे उसे मार्ग में अष्ट करने वाले होते हैं।

धार्सि क्रंग्डान त्रोषधीर्वप्संद्ग्निन वायति । पुनर्यन्तर्ग्गीरिपाणा

भा०-जिस प्रकार (अग्निः भोषधीः धासि कृण्वानः बप्सत् ) नाना ओषिधयों को अपना अन्न बना २ कर खाता है, (न वायति) ज्ञान्त नहीं होता है और (पुनः तरुणीः अपि यन् ) फिर बड़ी छताओं को भी प्राप्त करता है

उसी प्रकार यह (अग्निः) अग्नि के समान स्वप्रकाश जीव भी इस देहभूमि में प्राप्त होकर (ओषधीः धार्सि कृण्वानः) नाना अन्नादि ओषधियों
को अपने धारण पोषणकारी खाद्य पदार्थ बनाता हुआ (बप्सद्) उनका
भक्षण करता है और वह (न वायित) शान्त नहीं होता, वह नहीं सरता,
जीवित रहता है, और वह (पुनः) बार २ (तरुणीः अपि यत्) खादि
भोगों वा तरुण अर्थात् यौवनादि दशाओं को प्राप्त होता हुआ भी (न
वायित) भोगों से तृष्त नहीं होता। उन्हीं में लिप्त होजाता है।

जीर्यन्ति जीर्यंतः केशाः दन्ता जीर्यन्ति जीर्यंतः । गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥

अर्थात् उस जीव को राजस भोग प्राप्त होकर इतने अधिक कुष्ण' अर्थात् आकर्षक होते हैं कि वह उनको साधन शिथिल होने पर भी

जिह्वाभिरहु नन्नमदुर्चिषा जञ्जगाभवन् । श्रुग्निर्वनेषु रोचते ॥८॥

भा०—जिस प्रकार (अग्निः) अग्नि (जिह्नाभिः) जिह्नाओं, ज्वा-लाओं से (अह) ही (नंनमत्) लपट मारता, और (अर्चिषा) दीप्ति से (जञ्जणाभवत्) खूब प्रज्वलित होता हुआ (वनेषु रोचते) काष्ठों में चमकता है उसी प्रकार यह (अग्निः) स्वयं प्रकाश जीव, (जिह्नाभिः अह) पदार्थों को ग्रहण करने वाले इन्द्रिय रूप जिह्नाओं से ही (नंन-मत्) विषयों की ओर खूब बार र झुकता है, और (अर्चिषा)अर्चि मार्ग से ही बार र इस लोक में (जंजनाभवत्) उत्पन्न होता हुआ (वनेषु) सेवनीय पदार्थों या लोकों में, काष्ठों में अग्निवत्, वा जलों में सूर्यवत्, सेव्य लोकों में जीव (रोचते) रुचि अनुकूल विचरता है, उनमें ही रुचि करता है।

श्रुप्स्वेग्ने सिंध्रष्टव सौषंधीरने रुध्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुनः॥९॥ भारु—जिस प्रकार इस अग्नि का (सिंधः अप्सु) मेघस्य जलों में विद्युत् रूप से स्थित है, और (सः) वह (ओषधीः अनु रुध्यते) ओषधियों को प्राप्त होता है, और (गर्भें सन् पुनः जायते) पुत्रवत् उनके भीतर छुपा रहकर भी घर्षणादि से पुनः उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हे (अग्ने) जीव (तव सिधः) तेरी समान रूप से स्थिति (अप्सु)।वीर्यों में रहती है, (सः) वह तू (ओषधीः अनु) 'ओष' तेजोमय वीर्यं को धारण करने में समर्थं माताओं को प्राप्त होकर वहां (रुध्यसे) ९ मास तक रुका रहता है, (गर्भें सन्) गर्भ में विद्यमान रहकर पुनः (जायसे) जनम छेकर उत्पन्न होता है।

उद्देशे तव तद्यृतादचीं रोचत श्राहुतम्। निस्निनं जुह्यो असुखे१०।३०

भा०—जिस प्रकार अग्नि की (अर्चिः) ज्वाला या दीप्ति (जुद्धः मुखे) जुहू नाम चमस के मुखपर (निंसानं) चुम्बन करती हुई (आहुतम्) आहुति प्राप्त कर ( घृतात् उत् रोचते ) घृत के कारण ऊपर को उठकर चमकती है उसी प्रकार हे (अग्ने ) स्वप्रकाश जीवात्मा (तव तद् अर्चिः) तेरा वह प्रकाशमय बीज (जुद्धः मुखे) आदान या झुक प्रहण करने वाले मातृगर्भस्थ झुकधारक नाड़ी के मुख पर (निंसानं ) चुम्बन या स्पर्श करता हुआ (आहुतं सत् ) पुरुष द्वारा प्रदत्त होता है और उसी ( घृतात् ) भृरित, तेजोमय झुक से ( तद्वत् ) तेरा वह रूप ( उत् रोचते ) उत्तम रीति से प्रकट होता है । इति त्रिंशो वर्गः ॥

<u> उत्तान्नाय व्यान्नाय सोम</u>पृष्ठाय वेधसे । स्तोमैर्विधेमाग्नये॥११।

भा०—हम (उक्षानाय) वीर्यंसेचन में समर्थ अन्न खाने वाले और (वशानाय) यथेच्छ अन्न के भोगने वाले, (सोम-पृष्ठाय) वीर्यं स्वरूप (अग्ने) अग्निवत् आकाशस्वरूप आत्मा का (स्तोमैः) वेद मन्त्रों द्वारा (विधेम) प्रतिपादन और ज्ञान करें। (२) 'उक्षाः' जल सेचक, नाना लोकों को वहन करने वाले, सूर्यादि और 'वशा' सर्वं वशकारिणी शक्ति का अन्नवत् उपभोग करने वाले (सोम-पृष्ठाय) सर्व

प्रेरक, परमैश्वर्यवान् (वेधसे ) जगत् विधाता (अग्नये ) अग्निवत् तेजो-मय परमेश्वर की हम (स्तोमैः) स्तुति वचनों से (विधेम) परिचर्या और स्तुति-उपासना करें।

बुत त्वा नर्मसा वयं होतुर्वरीएयकतो । अग्ने सुमिद्धिरीमहे ॥१२॥

भा०—( उत ) और हे (होतः ) सब सुखों के देने वाले ! हे (वरेण्य कतो ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवन् ! वा हे (वरेण्य ) सर्वश्रेष्ठ ! हे (कतो )
जगत्कर्ता ! हे (अग्ने ) ज्ञानप्रकाशमय ! (त्वा ) तुझ को (वयं )
हम (नमसा ) विनय से (सिमिद्धिः ) सिमधाओं से आहवनीयाम्नि के
तुल्य (सिमिद्धिः ) उत्तम, उज्वल, दीप्तियुक्त ज्ञानों द्वारा (ईमहे )
प्राप्त होते हैं।

उत त्वा भृगुवच्छुंचे मनुष्वदंग्न आहुत । श्रङ्गिरस्वद्धवामहे१३:

भा०—( उत ) और है ( शुचे ) प्रकाशस्त्र ए ! शुद्ध ! पापों के दहन करने हारे ! हे ( अग्ने ) ज्ञानमय ! हे (आहुत) सर्वात्मना स्वीकृत हम लोग (ऋगुवत् ) पापों को दग्ध करने में समर्थ तपस्वी जनों के समान, और ( मनुष्वत् ) मननशील ज्ञानी पुरुषों के समान और ( अंगिरस्वत् ) देह में प्राणोंवत् अंगारों के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरुषों के समान होकर ( त्वा हवामहे ) नुझ से प्रार्थना करते हैं ।

त्वं ह्यंग्ने त्र्याञ्चना विष्रो विष्रेण सन्तस्त्रता।सखा सख्या समिध्यसे १४

भा०—जिस प्रकार (अग्निना अग्निः समिध्यते) एक अग्नि से दूसरी अग्नि मिलकर और अधिक दीसियुक्त होता है और जिस प्रकार (विश्वः विश्रेण समिध्यते) विद्वान् पुरुष विद्वान् से मिलकर और अधिक ज्ञान का प्रकाश करता है और जिस प्रकार (सन् सता) सज्जन सज्जन से मिलकर प्रसन्न होता है, (सखा सख्या समिध्यते) स्नेही मित्र से स्नेहवान्, जन मिलकर अधिक प्रसन्न होता है उसी प्रकार हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप सर्वप्रकाशक प्रभो ! तूभी (अग्निना) स्वप्रकाश आत्मा द्वारा

(सिमध्यसे) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है, तू (विप्रः) विविध ज्ञानों से पूर्ण है, वह तू (विप्रेण) विशेष आत्मज्ञान से पूर्ण आत्मा द्वारा ही (सिमध्यसे) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता, जाना जाता है। तू (सन्) सत् स्वरूप (सता) सत् नित्य आत्मा से ही जाना जाता है। तू (सखा) आत्मा का परम स्नेही है, तू (सख्या) अपने मित्र आत्मा द्वारा ही जाना जाता है।

स त्वं विप्राय ढाग्रुषे र्यि देहि सहुचिर्णम्। अग्ने वीरवर्तीमिषम् ॥ १५॥ ३१॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! विद्वन् ! तेजस्विन् ! (सः स्वं)
वह त् (दाशुषे ) ज्ञानादि देने वाले (विप्राय) मेधावी विद्वान् को
(सहस्रिणं रियं) सहस्रों की संख्या से युक्त ऐश्वर्यं और (वीरवतीम्
इषम्) वीरों और पुत्रों से युक्त अन्न, (देहि) प्रदान कर । इसी प्रकार
वह परमेश्वर इस जीव को (सहस्रिणम्) सब सुखों और बलयुक्त प्राणों
से युक्त 'रियं' अर्थात् मूर्जंदेह और (वीरवतीम् इषम्) प्राणों वाली
इच्छा शक्ति प्रदान करता है। इस्येक्तिंशों वर्गः॥

श्रग्वे भ्रातः सहस्कृते रोहिदश्<u>व</u> श्राचिवत । इमं स्तोमं जुषस्व मे ॥ १६॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! हे (आतः) आतृवत् स्नेहकारिन्, समस्त जीवों के भरण पोषण करनेहारे ! हे (सहस्कृत) सर्ववशकारी बल से सम्पन्न, हे (रोहित् अश्व) रक्तवणं अश्व अर्थात् व्यापक तेज वाले, वेगवान् सूर्यादि पिण्डों के स्वामिन् ! हे ( ग्रुचि-व्रत ) ग्रुद्धव्रत ! नियमकारिन् ! विद्वन् ! तू (मे) मेरे (इमं स्तोमं जुपस्व ) इस स्तुतिवचन को प्रेम-पूर्वक स्वीकार कर ।

डत त्वांग्रे मम् स्तुती वाश्रायं प्रतिहर्यते । ग्रोष्टं गार्वं इवाशत ॥ १७॥ भा०—हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (वाश्राय प्रतिहर्यते) पुकारने वाले और माता को चाहने वाले बछड़े के लाभ के लिये (गोर्फ्ट गावः इव) गोशाला में गौओं के समान (मम स्तुतः) मेरी स्तुतियाः (त्वा) तुझ को (आशत) प्राप्त हों।

तुभ्यं ता श्रिङ्गिरस्तम् विश्वाः सुचितयः पृथंक् । अग्ने कामाय येमिरे ॥ १८॥

भा०—हे (अंगिरस्तम) प्राणों में मुख्य प्राणवत् वा आत्मवत् !' सर्वश्रेष्ठ ! हे (अगने) तेजस्विन् ! (ताः विश्वाः सुक्षितयः) वे समस्त उत्तम प्रजाएं (कामाय तुभ्यं) कामना करने योग्य, कान्तिमान् तेरे लिये ही अपने को (पृथक्) पृथक् २ दलों में (नि येमिरे) नियंत्रित करते हैं, तुझे ही प्राप्त करने के लिये उत्तम जन अपने को वर्ण आश्रमादि की व्यवस्थाओं में बांधते हैं।

श्चरिंन धीभिमेनीषिणो मेघिरासो विपुश्चितः । श्रुद्मसद्याय हिन्विरे ॥ १९ ॥

भा०—( मेधिरासः ) अन्नादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनों को सन्मार्ग में चलाने वाले, (विपश्चितः ) ज्ञानवान् विद्वान् लोग ( धीभिः ) उत्तम ज्ञानों, कर्मों तथा धारण योग्य वेदवाणियों, स्तुतियों से ( अझ-सद्याय ) कालाग्नि रूप से अन्नवत् खाने योग्य, समस्त विश्व में अधिष्ठात्-वत् विराजने और व्यापने के अर्थ ( हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं । ( २ ) यज्ञ में विद्वान् चरु ग्रहणार्थ अग्नि को बढ़ाते हैं । गृह में अन्न भोजनार्थ अतिथि विद्वान् को प्रार्थना करते हैं ।

तं त्वामज्मेषु वाजिनं तन्वाना श्रेग्ने श्रध्वरम् । विह्नं होतारमीळते ॥ २० ॥ ३२ ॥

भा० — लोग (त्वाम् तं) उस तुझे (वाजिनम्) बलवान्, ऐश्वर्य-वान् को, हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन्! (अज्मेषु) संप्रामों में भी ( अध्वरं ) अविनाशी ( विह्नं ) कार्यवहन में समर्थ ( होतारम् ) दाता-रूप से ( ईंडते ) स्तुति करते हैं । इति द्वात्रिशो वर्गः ॥

पु<u>रु</u>त्रा ह<u>ि सदङ्</u>ङसि विशो विश्वा श्रर्नु प्रभुः । समत्स्रु त्वा हवामहे ॥ २१ ॥

भा०—हे विभो ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू ( विश्वाः विशः अनु प्रभुः ) समस्त प्रजाओं के अनुकूल, सबका स्वामी और (पुरुत्र हि) पालने योग्य इन्द्रियों में आत्मा के समान ही ( सदङ् असि ) सबको समान भाव से देखने वाला तदनुरूप है। ( समत्सु ) संप्रामों और हर्पावसरों में भी ( त्वा हवामहे ) तेरी ही प्रार्थना करते हैं।

तमीळिष्व य श्राहुतोऽग्निर्विभ्राजंते घृतैः। इमं नः शृणवद्भवम् ॥ २२॥

भा०—जिस प्रकार (आहुतः अग्निः) आहुति किया अग्नि (घृतैः)

घृतों से (वि-भ्राजते) विशेष रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार जो
वह (अग्निः) तेजःस्वरूप, स्वप्रकाश प्रभु (घृतैः) तेजोमय आत्माओं से
(आ-हुतः) बुलाया, पुकारा और प्रार्थित किया जाकर (वि-भ्राजते)
विशेष रूप से हृद्यों में प्रकाशित होता है (तम् ईंडिष्व) तू उसकी
ही स्तुति किया कर । क्योंकि वही (नः) हमारी (हवम् श्रणवत्)
उस स्तुति को श्रवण:करता है।

तं त्वा <u>वयं ह</u>वामहे शृगवन्तं जातवेदसम्। अग्वे झन्तमप् हिषः॥ २३॥

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन्! ज्ञानप्रकाशक विद्वन्! (जात-वेदसम्) ज्ञान में निष्णात, (श्रुण्वन्तं) श्रवण करने वाले और (द्विपः अप व्नन्तम्) समस्त द्वेष करने वालों और समस्त द्वेष के भावों का विनाश करने वाले (व्वा तं) उस तुझ को (वयं) हम लोग (हवा-महे) पुकारते और स्तुति-प्रार्थना और उपासना करते हैं।

बिशां राजानमद्भुतमध्यं चं धर्मणामिमम् । श्रुग्निमीळे स उ श्रवत् ॥ २४ ॥

भा०—( विशां राजानम् ) प्रजाओं के बीच राजा के तुल्य, देह में प्रविष्ट आत्माओं के बीच प्रकाशित होने वाले (धर्मणाम्) समस्त धर्मों के (अद्भुतम् अध्यक्षं) अद्भुत अध्यक्ष, साक्षी दृष्टा, (अग्निम्) उस तेजस्वी प्रभु की मैं (ईडे) स्तुति करूं, (सः उ श्रवत्) वह ही वस्तुतः सव कुछ सुनने वाला है।

श्चिमित विश्वायुवेष<mark>सं मर्यं न वाजिनं हितम्।</mark> सर्प्ति न वाजयामसि॥ ॥ ३३॥

भा०—जिस प्रकार हम विश्वायु-वेपसं मर्थं वाजयामिस ) समस्त मनुष्यों को कंपाने वाले बलवान् पुरुष को अधिक बल ऐश्वर्य से युक्त करते हैं। वा (वाजिनं सिंस वाजयामिस ) बलशाली वेग से जाने वाले अश्व को अधिक तीव्र वेग से जाने के लिये पेरित करते हैं उसी प्रकार हम (विश्वायु-वेपसं) समस्त मनुष्यों को चलाने वाले, (वाजिनं) ज्ञानेश्वर्यवान् बली, (हितम् ) सर्वहितकारी (सिंसं ) प्रकृति के सातों विकृतियों के स्वामी, (अग्निम् ) सर्वप्रकाशक का (वाजयामिस ) समस्त गुणों से अलंकृत करते, उसकी स्तुति करते हैं। इति त्रयिखंशो वर्गः॥

झन्मृश्राएयप द्वि<u>ष</u>ो द<mark>्वहत्रज्ञांसि विश्वहा ।</mark>

अग्ने तिग्मेन दीदिहि॥ २६॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन्! तू (मृध्राणि) हिंसक (हिषः) हेप करने वालों को (ब्रन्) दण्डित करता और (रक्षांसि दहन्) विब्र-कारियों को दग्ध या निर्मूल करता हुआ (तिग्मेन)तीक्ष्ण तेज से (दीदिहि) प्रकाशित हो।

यं त्वा जनांस इन्धते मंनुष्वदं हिरस्तम । श्रग्ने स बोधि में वर्चः ॥ २७॥ भा०—हे (अङ्गिरस्तम) अति तेजस्विन् ! (अझे) अप्रणी नायक-वत् मार्गप्रकाशक ! (यं त्वा) जिस तुझ को (जनासः) मनुष्य (मनु-ष्वत्) ज्ञानी के समान होकर (त्वाम् इन्धते) तुझे ही प्रज्वित करते हैं (सः त्वं) वह तु (मे वचः बोधि) मेरे वचन का ज्ञान कर।

यदंग्ने दिविजा अस्यप्सुजा वो सहस्कृत । तं त्वो गोभिंहीवामहे ॥ २८ ॥

भा०—अभि जिस प्रकार तीन प्रकार का है, (दिविजाः) आकाश में प्रकट सूर्य, (अप्सुजाः) जलों में प्रकट वा अन्तरिक्ष में उत्पन्न विद्युत, और (सहस्कृतः) वल या मथन से उत्पन्न यह अभि, इसी प्रकार आत्मा भी तीन प्रकार से प्रकट होता है। (१) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट, (२) (अप्सुजाः) प्राणों में प्रकट, (३) (सहस्कृतः) प्रतिरोधी उष्ण शीतादि को सहन करने वाले बल रूप में प्रकट। इसी प्रकार परमेश्वर के तीन गुण, (दिविजाः) परम आकत्श में सूर्यादि का उत्पादक, (अप्सुजाः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं वा जलों में और अन्तरिक्ष में गत पदार्थों का उत्पादक, (सहस्कृत) सर्वातिशायी, सर्वव्यवस्थापक बल होकर विश्व के उत्पादक, हे (अग्ने) स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मन प्रभो है उक्त तीनों विशेषणों वाले! (तं त्वा) उस तुझ को हम (गीभिः) नाना उत्तम वाणियों से (हवामहे) स्तुति करते हैं, तेरा गुण वर्णन करते हैं।

तुभ्यं घेत्ते जनां हुमे विश्वाः सुन्नितयः पृथंक्। धार्सि हिन्वन्त्यत्त्वे ॥ २९ ॥

भा०—( अत्तवे धासि ) भोक्ता जन को जिस प्रकार अन्न देते हैं उसी प्रकार ( इमे जनाः ) ये उत्पन्न हुए प्राणि, या लोक और ( विश्वाः सु-क्षितयः) समस्त उत्तम मनुष्य (पृथक् ) पृथक् २ (तुभ्यं अत्तवे घ इत्)

सब चराचर को अपने में लेने वाले तेरी ही (धार्सि हिन्बन्ति) धारणा-सामर्थ्य की स्तुति करते हैं।

ते घदंग्ने स्वाध्योऽहा विश्वा नृचर्त्तसः।

तर्रन्तः स्याम दुर्गहा<mark>।। ३०॥ ३४॥</mark>

भा०—हे (अग्ने ) प्रकाशस्त्ररूप, !( विश्वा अहा) सब दिनों, ( तृ-चक्षसः) नायक प्रभुको देखने वाले और (ते घ इत्) तेरे ही (सु-आध्यः) सुख से ध्यान, उपासना करने वाले होकर हम ( दुर्ग-हा ) दुःख से पार करने योग्य संकटों को ( तरन्तः स्याम ) पार करने वाले हों।

श्रुविन मन्द्रं पुरुष्टियं शीरं पावकशोचिषम्। हुद्भिर्मनद्भेभरीमहे ३१

भा०—हम ( मन्द्रं ) स्तुत्य, आनन्द्यद (पुरु प्रियं) बहुतों के प्रिय, इन्द्रियों को आत्मा के तुल्य प्रजाओं को प्रसन्न करने वाले ( पावक-शोचि-पम् ) पवित्रकारक तेज वाले, (शीरं) ज्यापक, (अप्ति) अप्निवत् प्रकाशक को हम ( मन्द्रेभिः ) हर्षयुक्त ( हृद्धिः ) हृद्यों से ( ईमहे ) प्रार्थना, स्तुति करें।

स त्वर्मग्ने विभावसः सृजन्तस्यों न रश्मिभः। शर्धन्तमासि जिन्नसे॥ ३२॥

भा०—( सृजन् सूर्यः न ) उगते हुए सूर्यं के समान (विभा-वसुः) विशेष कान्ति से आच्छादन करने वाला, दीक्षिमान् होकर हे (अग्ने ) प्रकाशक! (रिहमभिः ) अपने किरणों से (शर्धन् ) बलवान् होकर (सः त्वं ) वह तू (तमांसि जिल्लसे) अन्धकारों को नाश करता है, दुःखदायी दुष्टों को दिण्डत करता है।

तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोप्दस्यति । त्वद्गेने वार्यं वस्त्रं ॥ ३३ ॥ ३५ ॥

भा०—हे (सहस्व) सब से महान् प्रभो ! बलवन् ! (यत्) जो (ते) तेरा (वार्यं वसु) सर्वंश्रेष्ठ ऐश्वर्यं कभी (न उप-दस्यिति) नष्ट

नहीं होता हम (तत् ते दात्रं) वह तेरा दातन्य दान हम (त्वत् ईमहे) तुझ से मांगते हैं । इति पञ्जित्रों वर्गः ॥

#### [ 88]

विरूप त्राङ्गिरस ऋषिः ॥ त्राग्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३,४,६,१०, २०--२२, २४, २६ गायत्री। २, ४, ७, ८, ११, १४—१७, २४ निचृद् गायत्री । ६, १२, १३, १८, २८, ३० विराड् गायत्री । २७ यवमध्या गायत्री । २६ ककुम्मती गायत्री । १६, २३ पादनिचृद् गायत्री ।। त्रिशहचं स्कम् ॥

## सुमिधारिन दुवस्यत घृतैवीधयुतातिथिम्। श्रास्मिन्हुव्या जुहोतन ॥ १ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! ( सिमधा घृतैः अग्नि ) जिस प्रकार यज्ञाग्नि को समिधा और वृताहुतियों से परिचरण करते और ( हव्या जुहोतन ) उत्तम ह्व्य चरु की आहुति देते हो उसी प्रकार आप लोग ( अतिथिम् ) अतिथिवत् पुज्य (अप्तिं) ज्ञानवान् विद्वान् की (सिमधा)सिमित्पाणि होकर ( घृतैः ) ज्ञानप्रकाशों और स्नेहों के निमित्त ( दुवस्थत ) उसकी सेवा परिचर्या करो। (अस्मिन्) उसके निमित्त (हब्या आ जहोतन) उत्तम र अहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो।

श्रग्<u>ने</u> स्तोमं जुषस्व मे वर्धस्वाने<u>न</u> मन्मना। प्रति सुक्तानि हर्य नः ॥ २ ॥

भा० है (अग्ने) ज्ञानप्रकाशक ! तू (मे स्तोमं जुपस्व) मेरी स्तुति को स्वीकार कर । और (अनेन मन्मना) इस मनन करने योग्य ज्ञान से ( वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो। ( नः सुक्तानि प्रति हर्य ) हमारे सूक्तों, उत्तम वचनों को तू चाह और हमें उत्तम वचनों का उपदेश कर।

ब्राक्षिं दूतं पुरो दंधे हव्यवा<u>ह</u>मुपं ब्रुवे। देवाँ स्त्रा सादयादिह ॥ ३ ॥

भा०—जिस प्रकार कोई (अग्नि दूतं पुरो धत्ते) तस अग्नि को आगे स्थापित करता है और अग्नि (देवान् आसादयित ) प्रकाशक किरणों को प्रदान करता है, उसी प्रकार में (पुरः) अपने समक्ष (दूतं) स्तुति योग्य (हव्य-वाहम्) स्तुत्य गुणों के धारक, ज्ञानप्रकाशक गुरु और प्रभु को धारण करूं और (उप हुवे) उसकी स्तुति करूं। वह (इह) इस अन्तःकरण में (देवान् आसादयत्) ग्रुभ गुणों, ज्ञानों को प्राप्त करावे। उत्ते वृहन्तो प्र्यूर्चयः समिधानस्य दीदिवः। ग्रुभने शुकास ईरते ४

भा०—हे (अग्ने) तेजित्वन् ! तपित्वन् ! हे (दीदिवः) कान्तियुक्त ! हे उज्वल चिरत्र, जिस प्रकार (सियधानस्य बृहन्तः ग्रुकासः अर्चयः
उत् ईरते) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुए अग्नि की बहुत बड़ी, र प्रदीप्त ज्वालाएं उत्पर उठती हैं और जिस प्रकार सूर्य की उज्ज्वल कान्तियें उत्पर को
उठती हैं और जिस प्रकार (ग्रुकासः उत् ईरते) पृथिवीस्थ जल भी
उत्पर को उठते हैं उसी प्रकार (सिमधानस्य) अति तेजित्वी (ते) तेरे
(ग्रुहन्तः) प्रवृद्ध (अर्चयः) उत्तम कान्तिएं और (ग्रुकासः) ग्रुक अर्थात्
वीर्य (उत् ईरते) अपर मस्तक की ओर जाते हैं।

उप त्वा जु<u>ह्</u>यो मर्म घृताचीर्यन्तु हर्यत।

अग्ने हृद्या जुषस्व नः ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा—जिस प्रकार (घृताचीः जुह्वः अग्निं यन्ति) घृत वाली जुहू नाम सुचाएं यज्ञ-काल में अग्नि को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार हे (अग्ने) विद्वन् ! प्रभो ! हे (हर्यत ) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान् ! (मम ) मेरी (घृताचीः ) स्नेहयुक्त (जुह्वः ) वाणियां (त्वा उप यन्तु) तुझे प्राप्त हों ! हे (अग्ने ) तेजस्विन् ! तू (नः हन्या ) हमारे दिये अन्नादि दात-न्य पदार्थों को (जुपस्व ) प्रेमपूर्वक स्वीकार कर । इति पट्तिंशो वर्गः ॥

मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभातुं विभावसम्। श्रुग्निमीळे स उ श्रवत्॥ ६॥

भा०—में (मन्द्रं) सुखजनक, ( होतारम् ) सुखों और ज्ञानों के देने वाले, (ऋत्विजं) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले, (चित्र-भानुं) अद्भुत, सौम्य कान्तियुक्त (विभा-वसुम्) दीसियुक्त धन के स्वामी, (अग्निम् ईडे) प्रमुख तेजस्वी पुरुष की स्तुति करता हूं, उसको चाहता हूं। (सः उ श्रवत्) वह ही हमारी प्रार्थना श्रवण करे।

प्रतनं होतारमीडयं जुष्मिनि क्विकेतुम्। श्चध्वराणांमिभिश्चियम् ॥ ७॥

भा०-मैं (प्रतनं ) पुराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, (होतारम् ) ज्ञानों, ऐश्वर्यों के देने वाले, ( ईड्यं ) स्तुत्य, ( जुष्टं ) सेवा करने योग्य, (कवि-कतुम् ) दूरदर्शी विद्वान् के समान ज्ञान और कर्म से युक्त, विद्वानों को भी ज्ञान देने वाले, (अब्बराणां) यज्ञों के आश्रय, देवपूजा, सत्कार आदि के सत्पात्र की स्तुति करता हूं। 📑

जुषाणो अङ्गिरस्तमेमा हृव्यान्यानुषक् ।

अग्ने युइं नय ऋतुथा ॥ ८॥

भा०-हे ( अंगिरःतम ) प्राणों के प्राण ! हे ( अग्ने ) सबके नेतः! तू ( आनुषक् ) निरन्तर ( हन्यानि जुवाणः ) उत्तम प्राह्म, ऐश्वर्यं, ज्ञान, स्तुतिवचन, अन्नादि का सेवन करता हुआ (ऋतुथा) ऋतु अनुसार (यज्ञं नय) यज्ञ को चला।

सुमिधान उ सन्त्य शुक्रशोच इहा वह। 💴 चिकित्वान्दैब्यं जनम् ॥ ९ ॥

भा०-हे ( सन्त्य ) आदरसत्कार, सत्संगादि से सेवने योग्य ! हे ( ग्रुक-शोचे ) ग्रुद्ध कान्तियुक्त ! वीर्यं की उज्जवल क्रान्ति से युक्त ब्रह्म-चारिन् ! तू ( चिकित्वान् ) विद्वान् होकर (सम्-इधानः) अग्निवत् देदी-प्यमान होकर ( दैव्यं जनं ) उत्तम विद्वान् जनों को ( इह आ वह ) यहां प्राप्त करा।

विष्टं होतारमद्भुहं धूमकेतुं विभावसुम् । युज्ञानां केतुमीमहे ॥ १०॥ ३०॥

भा०—हम (विप्रम्) विद्वान् (होतारम्) ज्ञानप्रद, उत्तम उप-देष्टा, (अहुहं) द्रोहरिहत, अहिंसापरायण, निर्देष, (धूम-केतुम्) अज्ञान मोहादि के नाशक, सत् ज्ञान से युक्त, (विभा-वसुम्) विशेष कान्ति से युक्त, कान्ति से अन्यों को आच्छादित वा प्रभावित करने वाले, (यज्ञानां केतुम्) यज्ञों के जानने वाले विद्वान् वा प्रभु से हम (ईमहे) याचना करें। इति सप्तत्रिंशो वर्गः॥

अग्ने नि पाहि नुस्त्वं प्रति ष्म देव रीषतः।

भिन्धि द्वेषः सहस्कृत ॥ ११ ॥

भा०—हे (देव) तेजस्विन् ! विजिगीषो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने) अग्रणी ! (त्वं) तू (नः) हमें (रीपतः) हिंसक पुरुष से (नि पाहि) रक्षा कर, बचा और उसका (प्रति) मुकाबला कर । हे (सहस्कृत) बल से सम्पन्न ! तू (नः) हमारे (द्वेषः) शत्रुओं को (भिन्धि) छिन्न भिन्न कर, उनमें भेद नीति का प्रयोग कर ।

श्चारिनः घुत्नेत् मन्मेना शुम्भानस्तुन्वं र्रेस्वाम् ।

क्विविंप्रेंग वाबुधे ॥ १२॥

भा०—(अग्निः) अग्रणी वा ज्ञानी (कविः) क्रान्तद्शीं पुरुष (प्रत्नेन मन्मना) अनादि ज्ञान वेद से (स्वां तन्वं ग्रुम्भानः) अपने देह, मुख आदि को सुशोभित करता हुआ (विश्रण) विद्वान् पुरुष के संग से (चनुधे) वढ़ता है।

ऊर्जी नपातमा हुवे अनि पावकशीविषम्।

श्रुस्मिन्युज्ञे स्वंध्वरे ॥ १३ ॥

भा०—( अस्मिन् सु-अध्वरे यज्ञे ) इस अविनाशी, प्रबल यज्ञ में, ( पावक-शोचिषम् ) पवित्रकारक दीप्ति वाले ( ऊर्जः नपातम् ) बल के उत्पादक, बल पराक्रम को न गिरने देने वाले, ( अग्नि ) अग्रणी नायक पुरुष को ( आहुवे) आदर्ंपूर्वक बुलाऊं और प्रमुख रूप से स्वीकार करूं।

स् नो मित्रमह्स्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा। देवैरा सित्स वर्हिषि ॥ १४ ॥

भा०-हे (अग्ने) अग्रणी नायक! (त्वम्) तू (मित्रमहः) मित्रों का आदर करने वाला और मित्रों से स्वयं पूजित होकर ( ग्रुक्रेण शोचिषा ) उज्ज्वल कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे (बर्हिषि) वृद्धिशील राष्ट्र और उत्तमासन पर ( देवैः ) विद्वान् विजय के इच्छुक पुरुषों सहित ( आ सत्सि ) आदरपूर्वक प्रतिष्ठित हो ।

यो श्राप्त तन्वो दमें देवं मतीः सप्यीति।

तस्मा इद्दीदयद्वसुं ॥ १५ ॥ ३८ ॥

भा०-(यः मर्त्तः) जो मनुष्य (दमे) गृह में अथवा (तन्वः दमे) शरीर के अंगों को दमन करने के लिये (अग्नि देवं) अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक, ( देवं ) ज्ञानी, दाता, विद्वान् और प्रभु की ( सपर्यंति ) सेवा-ग्रुश्रूषा करता है (तस्मै इत्) उसी के लिये वह (वसु दीदयत्) ज्ञानमय धन का प्रदान करता है। इत्यष्टात्रिंशो वर्गः ॥

श्चिंनर्भूर्धा दिवः कुकुत्पतिः पृथिव्या श्चयम् ।

प्रापां रेतांसि जिन्वति ॥ १६ ॥

भा०—( अयम् ) यह ( पृथिन्याः पत्तिः ) पृथिवी का स्वामी (दिवः ककुत्) ज्ञान में श्रेष्ठ, आकाश में सूर्यवत् उन्नत, (मूर्घा) शिर के समान सर्वोपरि।विराजमान, (अग्निः) अग्रणी विद्वान् (अपां) आप्त पुरुषों के बीच रहकर (रेतांसि जिन्वति) वीर्यों का पालन करे, ब्रह्मचर्यका पालन करे। (२) वीर पुरुष प्रजाओं के बीच धनों और बलों की वृद्धि करे। (३) सूर्य अपने तेज से अन्तरिक्ष के बलों को पूर्ण करता, और आकाशस्थ वायु को वर्षणार्थ तैयार करता है।

उद्गिने ग्रुचंयस्तवं शुका भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयः॥ १७॥

भा० — हे (अग्ने) विद्वन्! (तव ग्रुचयः) तेरे ग्रुद्ध चरित्र, (ग्रुक्ताः) जलों या तेजों के समान (उत् ईरते) ग्रुद्ध रूप से प्रकट होते हैं और (तव ज्योतींषि) तेरे तेज, (तव अर्चयः) तेरे आदरसत्कार भी अग्नि के प्रकाश में और ज्वालाओं के समान (उत् ईरते) उत्तम रीति से प्रकट होते हैं।

ईशिष्टे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वर्पतिः।

स्तोता स्यां तव शमीण ॥ १८॥

भा०—(हि) क्योंकि हे (अग्ने) तेजस्विन् ! तू (स्वः पितः) समस्त सुखों का पालक, स्वामी है और तू ही (वार्यस्य दात्रस्य) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दातव्य धन का भी (ईशिषे) स्वामी है, अतः मैं (शर्मणि) सुखमय शरण में रहकर (तव स्तोता स्याम्) तेरी स्तुति करने वाला होऊं।

त्वामंग्ने मनीषिणुस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः।

त्वां वर्धन्तु नो गिर्रः ॥ १९॥

भा०—हे (असे) तेजस्विन्! (मनीषिणः) मन को सन्मार्ग में चलाने वाले, ज्ञान के अभिलाषी (त्वां) तुझे चाहते हैं। (त्वां चित्तिभिः हिन्वन्ति) तुझे कर्मों से प्रसन्न करते हैं। (नः गिरः) हमारी वाणियें भी (त्वां वर्धन्तु) तुझे ही बढ़ावें, तेरा ही गुणगान करें।

श्रदंब्धस्य स्वधावता दूतस्य रेभतः सदा।

श्चग्नेः सुख्यं वृंग्गीमहे॥ २०॥ ३९॥

भा०—( अदब्धस्य ) विनाशरहित, ( स्वधावतः ) स्वयं जगत् को धारण करने वाली शक्ति से युक्त ( दूतस्य ) दुष्टों को संताप देने वाले,

(रेभतः) ज्ञान का उपदेश देने वाले, (अग्नेः) तुझ तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष के ( सख्यं ) मैत्रीभाव की हम (सदा वृणीमहे) सदा याचना करें। इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

श्रुग्निः शुचिवततमः शुचिविंपः शुचिः कृविः । शुची रोचत श्राहुतः॥ २१॥

भा०—( ग्रुचित्रत-तमः:) अत्यन्त ग्रुद्ध पवित्र कर्मों वाला पुरुष, ( विष्रः ग्रुचिः ) ग्रुद्ध चरित्रवान् , विद्वान् ( ग्रुचिः कविः ) ग्रुद्ध चरित्रवान् , क्रान्तदर्शीं, तत्व ज्ञानी पुरुष ( ग्रुचिः ) ग्रुद्ध, तेजस्वी ( आहुतः ) आहुति किये अग्नि के समान ही सत् दान प्राप्त कर (राचते) प्रकाशित होते, और सबके मन को अच्छा लगता है।

उत त्वां धीतयो मम गिरी वर्धन्तु विश्वहां। अग्ने सुख्यस्य वोधि नः ॥ २२॥

भा०—हे (अग्ने) अयणी, नायक ! हे विद्वन् ! (मम) मेरे ( धीतयः ) उत्तम कर्म, और ( मम गिरः ) मेरी वाणियां ( त्वा विश्वहा वर्धन्तु ) तुझे सदा बढ़ावें और तू ( नः सख्यस्य बोधि ) हमारे मित्रभाव को सदा जान।

यदेशे स्यामहं त्वं त्वं वां घा स्या श्रहम्।

स्युष्टं सत्या इहाशिषः॥ २३॥

भा०—हे (अग्ने) ज्ञानवन्!हे प्रभो! (यद्) र्याद (अहं त्वं स्याम् ) मैं तू हो जाऊं (त्वं वा घ अहम् स्याः) और तू मैं बन जावे, तब ( इह ) इस लोक में ( ते आशिषः सत्याः स्युः ) तेरी कामनाएं, वा तेरे विषय में मेरी भावनाएं सत्य हों।

वसुर्वसुपतिर्दि कमस्यंग्ने विभावसुः । स्यामं ते सुमृतावपि २४ भा०-हे (अमे ) ज्ञानवन् ! तू (विभा-वसुः ) दीप्तियुक्त, दीप्ति से जगत् भर को आच्छादित करने हारा, ( वसुः ) सर्वव्यापक और ( वसु-पितः ) समस्त वसु, जीवों का पालक, ( असि ) है। हम भी (ते सुमतौ स्याम ) तेरी ग्रुभ मित और उत्तम ज्ञान में रहें। ग्रुग्ने घृतर्वताय ते समुद्राये<u>व</u> सिन्ध्वः। गिरो वाश्रास्त ईरते॥ २५॥ ४०॥

भा०—( धत-व्रताय समुद्राय सिन्धवः इव ) जल को धारण करने चाले समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चलती हैं उसी प्रकार हे (अग्ने ) ज्ञानस्वरूप (धृत-व्रताय) वर्तों कर्मों के धारक (ते) तेरे लिये ही (वाश्रासः गिरः) शब्दमय वाणियां (ईरते) निकलती हैं । तेरी स्तुतियां अनायास हृदय में उठती हैं । इति चत्वारिंशो वर्गः ॥

युवनि विश्वति कृषि विश्वादं पुरुवेपसम्। श्रुगिन श्रीम्भामि मन्मभिः॥ २६॥

भा०—में (युवानं) बलवान्, (विश्पति) प्रजाओं के पालक, (किंवं) विद्वान् मेधावी, (विश्व-अदं) समस्त जगत् को अपने भीतर लेने वाले, (पुरु-वेपसम्) नाना कर्म करने वाले, (अग्निं) तेजः खरूप, ज्ञान प्रकाशक प्रभु को (मन्मिभः) मन्त्रों से अलंकृत करता हूं। युज्ञानी रुथ्ये व्यं तिग्मजैम्भाय वीळवें। स्तोमैरिषेमाग्नयें ॥२७॥

भा०—( यज्ञानां ) यज्ञों के बीच ( रध्ये ) रथी के समान नायक, ( तिग्म-जम्भाय ) तीक्ष्ण वशकारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) बलवान, ( अग्नये ) अग्निवत् तेजस्वी प्रभु को हम ( स्तोमैः इपेम ) स्तुति योग्य वचनों से सदा चाहें।

श्रुयमंग्रे त्वे श्रापं जिता भूतु सन्त्य । तस्मै पावक मृळय॥२८॥

भा०—हे (सन्त्य) उपास्य ! (अग्ने) स्वप्नकाश ! (अयम् जिरता) यह स्तुतिकर्ता (ते अपि-भूतु) तेरे में अप्यय या मन्नता को प्राप्त हो, हे (पावक) पवित्र करने हारे परम पावन ! (तस्मै मृड) तू उसको सुखी कर ॥

धीरो ह्यस्य द्यसद्विष्टो न जागृंविः सद्। । अग्ने दीद्यसि द्यवि २९

भा०-हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! तू (विप्रः न) विद्वान् पुरुष के समान ( धीरः हि असि ) कर्मों, ज्ञानों, और बुद्धियों का प्रेरक, (अझ-सत् ) समस्त भोग्य ऐश्वर्यमय ब्रह्माण्ड में, गृह में दीपकवत् विराजमान ( सदा जागृविः ) सदा जागरणशील है। तू ( द्यवि ) आकाश में सूर्य-वत् (दीदयसि ) प्रकाश करता है।

पुराग्ने दुरितेभ्यः पुरा मृध्रेभ्यः कवे। प्र गु आयुर्वसो तिर ॥ ३०॥ ४१॥

भा०—हे ( कवे ) क्रान्तदर्शिन् ! हे ( वयो ) सबमें बसने वाले ! सवको बसाने हारे ! ( दुरितेभ्यः ) दुष्टाचारों और ( मृध्रेभ्यः ) हिंसकों के भी ( पुरा ) पूर्व ही ( नः आयुः प्र तिर ) हमारे जीवनों को बढ़ा । इत्येकचत्वारिंशो वर्गः ॥

### [ 84 ]

त्रिशोकः कारव ऋषिः ॥ १ इन्द्राग्नी । २—४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः— १, ३—६, ८, ६, १२, १३, १४—२१, २३—२५, ३१, ३६, ३७, ३६--४२ गायत्रो । २, १०, ११, १४, २२, २८--३०, ३३--३४ निचृद् गायत्री । २६, २७, ३२, ३८ विराङ् गायत्री । ७ पादनिचृद् गायत्री ॥

आ घा ये श्राग्निमिन्धते स्तृण्नित बर्हिरानुषक्। येषामिन्द्रो युवा सर्वा॥१॥

भा०—(येघ) जो मनुष्य (अग्निम्) अग्निको (आ इन्धते) अपने सन्मुख प्रज्वित कर लेते हैं और ( येवाम् ) जिनका (युवा इन्द्रः) बलवान् ऐश्वर्यवान् प्रभु ( सखा) मित्र है, वे (आनुषक् ) निरन्तर (बर्हिः)

यज्ञवत् इस लोकस्थ प्रजा को (स्तृणन्ति ) पृथिवी पर विस्तृत करते हैं। अर्थात् जो अपने सन्मुख विद्वान् , न्यायाधीश और ऐश्वर्यवान् , बलवान् राजा को अपने सन्मुख रखते हैं उनकी प्रजाएयज्ञवत् अविच्छिन्न रहती हैं।

बृहन्निदिध्म पेषां भूरि शुस्तं पृथुः स्वर्हः । येषामिन्द्रो युवा सर्खा ॥ २॥

भा०—( येषाम् इन्द्रः युवा सखा ) ऐश्वर्यवान्, बलवान् प्रभु, राजा, वा विद्युत् सूर्यं आदि जिनका मित्र के तुल्य सहायक है (एषां इध्मः बृहन् इत् ) उनका तेज भी महान् होता है। (एषां शस्तं भूरि ) उनका उत्तम ज्ञान भी बहुत अधिक होता है। (एषां स्वरुः पृथुः) उनका शब्द वा शत्रु को सन्ताप देने का बल भी बड़ा भारी होता है।

त्रयुं<u>द</u> इद्युधा वृतं शूर त्राजिति सत्विभिः।

येषामिन्द्रो युवा सर्खा ॥ ३॥

भा०—(येषाम् इन्द्रः युवा सखा) जिनका मित्र, बलवान् , शत्रुहन्ता है वह ( ग्रूरः ) ग्रूरवीर होकर ( सत्विभिः ) अपने बलों से ही ( युधा-वृतं ) योधा जन से घिरे, बड़े सैन्यवान् शत्रु को भी (आ अजित) उखाड़ डालता है और ( अयुद्ध ) उससे खूब युद्ध करता है।

श्रा बुन्दं बृेब्रहा देदे जातः पृच्छिद्धि मातरम्।

क ड्रग्राः के है शृि एवरे ॥ ४॥

भा०—(जातः) अभिषिक्त हुआ, प्रसिद्ध (बृत्र-हा) दुष्ट पुरुषों का मेवों को विद्युत्वत् ताड़ित करने वाला वीर पुरुष जब (बुन्दं) वाण, दुष्ट के भेदन करनेवाले, भयप्रद आयुध या सैन्य आदि को (आ ददे) अपने हाथ में ले तो वह (मातरं) अपनी माता के समान भूमि, राष्ट्र-प्रजा वा विदुषी राजसभा से (पृच्छद्) पूछे, कि (के उप्राः) कौन दुष्ट उप्र होकर प्रजा को सताते हैं और (के ह) कौन (श्वित्रे) दुष्ट संतापकारी सुने जाते हैं। वह उनका पता लगा २ कर उनको दिष्टत करे। बुन्दः—इपु-

भैवति बुन्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो द्रवतीति वा॥ नि॰ ६।६।४॥

प्रति त्वा शब्सी वदद् गिरावण्सो न योधिषत्। यस्ते शत्रुत्वमाचके ॥ ५॥ ४२॥

भा० — हे ऐश्वर्यवन् ! (त्वा प्रति) तेरे प्रति ( शवसी ) बलवती सेना ( अवदत् ) कहे कि ( यः ) जो ( ते शत्रुत्वम् आचके ) तेरी शत्रुता चाहता है उससे तू (गिरौ) मेघ में विद्यमान (अप्सः न) रूपयुक्त तेजस्वी विद्युत् के समान (योधिषत्) प्रहार कर । इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः ॥

उत त्वं मधवङ्खुणु यस्ते वर्ष्टि ब्विच्च तत्। यद्वीळयासि वीळ तत्।। ६।।

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( उत त्वं श्र्णु ) और तू श्रवण कर, (यः ते विष्ट) जो तुझ से किसी पदार्थ की कामना करे उसे तू (तत् ववक्षि ) वह पदार्थं प्रदान कर । तू ( यद् वीडयासि ) जिसको बलवान् करे ( तत् वींडु ) वह सैन्य भी बलवान् , दृढ़ हो जावे ।

यदाजि यात्याजिकदिन्द्रः स्वश्वयुरुपं । र्थोतमो र्थीनाम् ॥७॥ भा०—( इन्द्रः ) शत्रु-नाशकारी सेनापति ( यत् ) जब या जो (आर्जि याति ) युद्ध के लिये प्रयाण करता है वह ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता पुरुष ( आजिकृत् ) युद्ध करने में कुशल, ( सु- अश्वयुः ) उत्तम अश्व सैन्यों का स्वामी और (रथीनाम् रथीतमः ) रथवान् योद्धाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ रथी, महारथी हो ।

विषु विश्वा अभियुजो वर्जिन्विष्वग्यथा वृह। भवां नः सुश्रवंस्तमः ॥ ८॥

भा० — हे ( वजिन् ) बलवीर्य से सम्पन्न, शस्त्रबल के स्वामिन्! न् (विश्वा अभि-युजः) समस्त आक्रमणकुशल सेनाओं को (विश्वक् यथा ) जिस प्रकार हो उसी प्रकार सब ओर (वि सु वृह) विविध प्रकार

से और अच्छी प्रकार उद्यमन कर, उनको सुसज्जित खड़ा रख । और तू (नः) हमारे बीच (सु-श्रवस्तमः भव) उत्तम यशस्त्री, ज्ञानी और धनैश्वर्यादिवान् हो।

श्चस्माकं सु रथं पुर इन्द्रं कृणोतु सातये।

न यं धूर्वीन्ति धूर्तय<mark>ः ॥ ९॥</mark>

भा०—( यं घूर्तयः ) जिसको हिंसक जन (न घूर्वन्ति ) नाश न कर सकें वह (इन्द्रः ) शत्रुहन्ता सेनापित होकर (अस्माकं सातये) हमारे अभीष्ट लाभ के लिये (रथं पुरः सु कृणोतु ) हमारे रथ सैन्य को आगे अच्छी प्रकार करे।

वृज्यामं ते परि द्विषोऽरं ते शक दावने । गुमेमेदिन्द्व गोमंतः॥ १०॥ ४३॥

भा० — हे (शक ) शक्तिशालिन् ! हम (ते द्विषः) तेरे शतुओं को (अरं) खूब (पिर वृज्याम) दूर करें। (गोमतः ते) भूमि, वाणी [ हुकुमत ] और गवादि पशु सम्पन्न जितेन्द्रिय (ते दावने) तेरे दिये अन्न, भूमि, ज्ञान, शासन, वेतनादि प्राप्त करने के लिये (ते गमेम इत्) तुझे अवश्य प्राप्त करें।

शनैश्चिद्यन्तों ऋद्विवोऽश्वावन्तः शतुग्विनः।

विवर्त्तणा अनेहसंः ॥ ११ ॥:

भा०—हे (अद्रिवः) बळवन्, शक्तिशालिन् ! हम (शनैः चित् यन्तः) शनैः २ जाते हुए, (अश्वावन्तः) अश्वां वाळे, (शतिवनः) सौ २ भूमियों वा सौ २ गायों के स्वामी, वा शतवर्षजीवी, (अनेहसः) निष्पाप और (विवक्षणाः) राष्ट्र में विशेष अधिकार पद को धारण करने वाळे होवें। युद्धादिः में विशेष पराक्रमी लोग अवश्य बल, अधिकार और ऐश्वर्यादि चाहते हैं।

अध्वां हि ते दिवेदिवे सहस्रो सुनृतां शता। जरित्रभ्यो वि मंहते॥ १२॥ भा०—( वि-मंहते ) विविध ऐश्वर्य देने वाले (ते) तेरे लिये (जिर-नुभ्यः ) स्तुतिकर्त्ता विद्वानों की (शता सहस्रा) सैकड़ों, हज़ारों (सूनृता ऊर्ध्वा ) वाणियां उपर उठती हैं। उसी प्रकार विद्वानों के लिये तुझ दान-श्रील के सैकड़ों हज़ारों उत्तम २ ( सूनृता ) धनैश्वर्य हों।

विद्या हि त्वां धनञ्जयमिन्द्रं दृह्ळा चिंदाकृजम् । श्चादारिणुं यथा गर्यम् ॥ १३॥

भा०—हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः ! ऐश्वर्यवन् ! द्रष्टः ! हम (त्वा) तुझ को ही (धनं-जयम्) सब ऐश्वर्यों को जीतने वाला (दृद्धा चित् आरुजम्) शत्रु के दृद्ध से दृद्ध दुर्गों तक को तोड़ने वाला (विद्या हि) जानते हैं और (यथा गयं आदारिणम्) जिस प्रकार गृह उत्तम दारा अर्थात् धर्मपत्नी से युक्त होकर सुलप्रद होता है उसी प्रकार हम (त्वा) तुझ को भी (आदारिणम् विद्या) उत्तम गृहपतिवत् वा शत्रु जनों को आक्रमण कर छेदन भेदन करने में छुशल जानते हैं।

कुकुहं चित्त्वा क<u>वे</u> मन्द्रंन्तु घृष्ण्विन्द्वाः । स्रा त्वां <u>प</u>र्णि यदीमहे ॥ १४॥

भा०—हे (कवे) क्रान्तद्शिन्! विद्वन्! हे (ध्रष्णो) शतुओं को पराजित करने हारे! (ककुहं) विनीत, श्रेष्ठ (त्वा) तुझको (इन्दवः) नाना ऐश्वर्य (मन्दन्तु) सदा प्रसन्न, तृप्त, भरा पूरा किये रखते हैं। (यत्) जिससे हम (पिंग त्वां) उत्तम न्यापारी तुझ से (आईमहे) धनादि की याचना करते हैं। तू न्यापारी होकर ऐश्वर्य से भरपूर होकर खूब प्रसन्नता से दान दे।

यस्ते रेवाँ अदाश्चिरः प्रमुमर्षे मुघत्तेये । तस्य नो वेद् आ भर ॥ १५ ॥ ४४ ॥

भा०—(यः) जो (रेवान्) धनवान् होकर भी (अदाशुरिः) दान, यज्ञादि नहीं करता और (ते मधत्तये) तेरे दिये पूज्य धन को छेने के लिये (प्र ममर्प ) बलात्कार करता है, (तस्य वेदः) उसका धन (नः आभर) हमें लादे । इति चतुश्चत्वारिंशों वर्गः ॥

इम उ त्वा वि चंचते सर्खाय इन्द्र सोमिनः।

पुष्टार्वन्तो यथा पशुम् ॥ १६॥

भा०—( पुष्ट-वन्तः ) उत्तम हृष्ट पुष्ट पश्च के स्वामी ( यथा पश्चम् ) जिस प्रकार अपने पश्च को विशेष स्नेह से देखते हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( सोमिनः सखायः ) ऐश्वर्यवान् मित्रगण (इमे) ये ( त्वा उ विचक्षते ) तुझे विशेष आदर और स्नेह से देखते हैं । और विविध प्रकार की स्तुति करते हैं ।

उत त्वाऽवंधिरं वयं श्रुत्कंर्णं संतमूतये । दूरादिह हंवामहे॥१०॥

भा०—( उत ) और ( वयं ) हम लोग ( अबधिरम् ) श्रोत्रेन्द्रिय की शक्ति से सम्पन्न ( श्रुत्-कर्णं ) श्रवण करने में समर्थ, बहुश्रुत एवं वैसे साधनों सहायकों वाले ( सन्तं ) सज्जन तुझ को हम ( दूराद् ) दूर रहते भी ( उतये ) रक्षार्थं वहां से ( इह ) यहां ( हवामहे ) बुलाते हैं।

यच्छ्रिश्रुया इमं हवं दुर्मधं चिक्रया उत । भवेरापिनों अन्तमः १८

भा०—(यत्) जब (उत्र) भी (इमं) इस (हवं ग्रुश्रूया) आह्वान, ललकार को श्रवण करले तो तू (दुर्भर्षं) दुःसद्ध (चिक्रियाः) पराक्रम कर और (नः) हमारा (अन्तमः आपिः भवेः) निकटतम बन्धु हो।

यिचिद्धि ते अपि व्यथिर्जगुन्दांसो अमेन्मिहि। गोदा इदिनद्भ बोधि नः॥ १९॥

भा०—( यत् चित् हि ) जब भी ( व्यथिः ) दुःखित होकर हम (ते जगन्वांसः ) तेरे शरण जाकर ( अमन्महि ) तेरा मनन करें, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तब भी तू (नः) हमें (गो-दाः ) उत्तम वाणी देने हारा होकर हमें (बोधि) ज्ञान प्रदान कर।

त्रा त्वा रम्भं न जिब्नयो रर्भा श्वसस्पते।

डुश्मिसं त्वा सुधस्थ श्रा ॥ २० ॥ ४५ ॥

भा०—हे ( शवसः पते ) बल और ज्ञान के पालक ! ( जिन्नयः रम्भं न ) बूढे जिस प्रकार दण्ड का आश्रय छेते हैं उसी प्रकार हम ( त्वा आ ररभ्म ) तेरा आश्रय लेवें। (सघस्थे) सब स्थानों में हम (त्वा आ उष्मसि ) तेरी ही सदा कामना करते हैं । इति पञ्चचत्वारिंशो वर्गः ॥

स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनुम्णाय सर्वने।

निकर्ये वृग्वते युधि ॥ २१ ॥

भा०-हे मनुष्यों ! ( यं ) जिसको (युधि) युद्ध में (निकः वृण्वते) कोई रोक नहीं सकता, उस ( सत्वने ) बलशाली, ( पुरु-नुम्णाय ) बहुत धनों के स्वामी, ( इन्द्राय ) ऐधर्यवान् पुरुष के लिये ( स्तोत्रं गायत ) स्तुति-वचनं, प्रशंसा का गान करो।

श्चिभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतयें। तृम्पा व्यश्नुही मदम् ॥ २२ ॥

भा० है (वृषभ) बलवन् ! (सुतं स्वा) अभिषिक्त (सुते) ऐश्वर्ययुक्त इस पद पर (पीतये) रक्षा करने के लिये (अभि सुजामि) तुझे नियुक्त करता हूं। तू ( मदम् वि अश्नुहि ) सुख आनन्द विविध प्रकार से प्राप्त कर और ( तृम्प ) तृष्ठिकारक आनन्द का भोग कर।

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द्भन्। मार्की ब्रह्मद्विषी वनः ॥ २३॥

भा०—(अविष्यवः) हिंसाशील ( मूराः ) घातक लोग ( त्वा मा आद्भन् ) तुझे नाश न करें और ( मा उपहस्वानः ) उपहास करने

वाले जन भी तुझे हानि न पहुंचावें। (ब्रह्म-द्विपः) वेद के, ब्राह्मण वर्ग के और तेरे धन के द्वेषी जनों का तू (माकी वनः) संग मत कर।

इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राघसे। सरी ग्रीरो यथा पिव ॥ २४ ॥

भा०—हे राजन्!(इह) इस राष्ट्र में या हे विद्वन्! इस उत्तम पद पर (गो-परीणसा) भूमि या वाणी के महान् बल से ( महे राधसे ) बड़े भारी ऐश्वर्य के लिये ( त्वा मन्दन्तु ) तुझे हिर्षित करें। ( यथा गौरः सरः ) तालाब के जल को मृग जिस प्रकार यथेच्छ पीता है उसी प्रकार तू भी (गौरः ) पृथ्वी पर या ज्ञान-वाणी में रमण करता हुआ ( सरः ) प्रशस्त ज्ञानरूप जल का ( पिब ) पान कर।

या वृत्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे।

ता सुंसत्सु प्र वीचत ॥ २५ ॥ ४६ ॥

भा०—(वृत्रहा) दुष्टों का नाशक सेनापित विद्नादि का नाश करके सफल विद्वान् (परावित) दूर देश में भी (या) जिन (सना) सनातन से चले आये धनों और ज्ञानों को (नवा च) और नये ऐश्वयों और नये तत्वों को (चुच्युवे) प्राप्त करे (ता) उनको (संसत्सु) सभाओं, परिषदों में (प्र वोचत) अच्छी प्रकार उत्तम आदर से कहो, जिससे उनका यश हो, श्रोताओं को ज्ञान प्राप्त हो। राजा और विद्वान् के श्रम, संकटों, और विद्वानों को पार करके प्राप्त नये पुरानें अन्वेषणों की सभा आदि में चर्चा करते रहना चाहिये। इससे उत्साह की वृद्धि होती है। इति पर्व्यत्वारिंशो वर्गः॥

अपिवत्कदुर्वः सुतमिन्द्रः सहस्रवाह्व। अत्रादेदिष्ट पौस्यम्।।२६॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् , दुष्टों का हन्ता वा सत्य ज्ञान का द्रष्टा पुरुष (कहुवः ) उपदेष्टा विद्वान् के (सुतम् ) प्रकट किये ज्ञान को भूमि से उत्पन्न ऐश्वर्य, अन्नादि के समान (सहस्र-बाह्ने ) सहस्रों वा बल- शाली बाहुबल की वृद्धि के लिये ( अपिवत् ) पान करे । ( अत्र ) इस प्रकार उसका इस लोक में ( पोंस्यं अदेदिष्ट ) पौरुष चमकता है।

कद्भः — इयं पृथिवी ( श० ३ । ६ । २ । २ ॥ ) । कवते उपदिशति असौ कदूः, उपदेष्टा ब्रह्मविद्या वा । उणादिपाठे जन्वादिपु निपातितः । सत्यं तत्तुर्वशे यदौ विदानो अहवाय्यम् । व्यानट् तुर्वशे शमि २७

भा०-विद्वान् वा राजा पुरुष (तुर्वशे) चारों अर्थों को चाहने वाले यतवान् जन में ( सत्यं ) यथार्थं ज्ञान और ( अह्ववाय्यं ) दिन भर में करने योग्य कार्य की मात्रा को ठीक २ प्रकार से (विदानः) जानता हुआ ( तुर्वणे ) शीघ्र कार्य करने में कुशल पुरुष पुरुष पर ( शिम ) कार्य का (वि-आनट्) विभाग करे।

तराणि वो जनानां ऋदं वार्जस्य गोमतः। समानमु प्रशंसिषम्२८

भा०—मैं ( जनानां वः ) आप लोगों के बीच ( तरिंग ) संकटों से पार उतारने वाले ( त्रदं ) शत्रु के नाशक और ( गोमतः वाजस्य ) भूमि से युक्त ऐश्वर्य के दाता की भी (समानम् उपशंसिषम्) समान रूप से, आदरपूर्वक प्रशंसा करता हूं।

ऋभुत्तगुं न वर्तव उक्थेषु तुग्ऱ्यावृधम्। इन्द्रं सोमें सर्वा सुते॥ २९॥

भा०—( सोमे ) सोम, अर्थात् पुत्रवत् शासन करने योग्य पुत्र के ( सुते ) अभिषेक कर देने पर ( ऋसुक्षणं ) महान् (न) और ( तुप्रवा-वृधम् ) शत्रु की हिंसा करने वाली, बल बढ़ाने वाली, राष्ट्र का पाल<mark>न</mark> 🌃 करने वाली, राजा प्रजा को आश्रय देने वाली, शक्ति की बढ़ाने वाले, (इन्हं) ऐश्वर्यवान् प्रभु वा राजा को (वर्त्तवे) वरण करने के लिये ( उक्थेपु ) उत्तम २ वचनों में उसकी (सचा) एक साथ मिलकर प्रशंसा . करें, उसका गुणानुवाद करें।

यः कृन्तदिद्धि योन्यं त्रिशोक्त<mark>य गिरिं पृथुम् ।</mark> गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ३०॥ ४०॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य (योन्यं) जल से पूर्ण (पृथुम् गिरिम्)
भारी मेघ को (विकृत्तत्) विविध प्रकार से छित्र भिन्न करता और
(गोभ्यः निरेतवे गातुं) किरणों के निकलने के लिये मार्ग बना लेता है,
उसी प्रकार (यः) जो पराक्रमी पुरुष (त्रि-शोकाय) तीनों प्रकार के
तेजों को प्राप्त करने के लिये, (योन्यं) जल से पूर्ण (पृथुम् गिरिम्)
भारी पर्वत को, (विकृत्तत्) विविध स्थानों से काटता और (गोभ्यः
निरेतवे) वेगयुक्त जलधाराओं के निकलने के लिये मार्ग, भूमि तैयार
करता है वही राजा श्रेष्ठ है उसी की प्रशंसा करें। इसी प्रकार परमेश्वर
भी (त्रि-शोकाय) जाप्रत्, स्वम्न, सुषुष्ठि तीनों स्थानों में प्रकट होने वाले
जीव के लिये (योन्यं) योनि अर्थात् गृहवत् देहमय (पृथुम् गिरिम्)
भारी पर्वतवत् पिण्ड को (विकृत्तत्) विविध प्रकार से छेदन करता और
(गोभ्यः) इन्द्रियों के (निरेतवे) बाहर निकलने के लिये चक्षु नाक आदि
के (गातुं) द्वार बनाता है वही आत्मा प्रभु गुण-गान करने योग्य है।
अध्यात्म का इस पक्ष का स्पष्टीकारण देखो ऐतरेय उपनिषत् में इन्द्रियभेद प्रकरण। इति सम्रचत्वारिंशो वर्गः॥

यद्धिषे मन्द्यसि मन्दानः प्रेदियंत्तसि। मा तत्करिन्द्र मृळयं॥ ३१॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् (यत्) जिस जगत् वा देह को आत्मवत् तृ (दिघपे) धारण करता है, (यत् मनस्यसि) जिसको तू मनन द्वारा संकल्प करता है और (मन्दानः) हिष्त होकर (यत् प्र इयक्षसि इत् ) प्राप्त या व्याप्त होता है, (मा तत् कः) क्या तू उसको नहीं बनाता, अथवा हे प्रभो स्वामिन् ! त् (तत् मा कः) उसे तू नाश मत कर। (मृडय) उस जगत् को तू सुखी कर।

दुभं चिद्धि त्वावतः कृतं शृएवे अधि ज्ञामें। जिगात्विन्द्र ते मनः ॥ ३२ ॥

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वावतः) तेरे जैसे स्वामी का ( दभ्रं चित् ) थोड़ा भी ( कृतं ) किया कार्य ( अधि क्षमि ) भूमि पर (श्रण्वे) प्रसिद्ध सुना जाता है (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) आगे बढ़े।

तवेदु ताः सुंकीर्तयोऽसंब्रुत प्रशस्तयः।

यदिन्द्र मृळयांसि नः ॥ ३३॥

भा० — हें (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो तू (नः मृडयासि) हमें सुखी करता है (ताः सुकीर्तयः ) वे नाना उत्तम कीर्त्तियां और (उतः प्रशस्तयः ) उत्तम प्रशंसाएं भी (तव इत् ) तेरी ही हैं।

मा न एकस्मिन्नागीस मा द्वयीरुत निष्।

वधीर्मा शूर भूरिषु ॥ ३४॥

भा०-हे ( ग्रूर ) ग्रूरवीर ! ( एकस्मिन् आगसि ) एक अपराध पर ( नः मा वधीः ) हम प्रजाओं को पीड़ित मत कर, ( मा द्वयोः ) दी अपराधों पर भी हम सबको पीड़ित मत कर, ( उत् त्रिषु ) और तीन अपराधों पर हम सब को पीड़ित मात कर (भूरिपु) बहुत अधिक अपराध होने पर भी हम सबको दिण्डत मत कर, प्रत्युत जिसका अपराध हो उसी को न्यायानुसार दण्डित कर।

विभया हि त्वावंत उत्रादिभिप्रभुङ्गिणः। दुस्माद्रहर्मृत्रीषहैः॥ ३५॥ ४८॥

भा०—( ऋति-सहः ) शत्रुकृत हिंसा वा हिंसक सेनाओं को परा-जित करने में समर्थ, (अभि-प्र-भङ्गिणः) आगे आये शत्रु को अच्छी प्रकार विनाश कर देने वाले, ( दस्मात् ) शत्रुनाशक, ( उप्रात् त्वावतः ) तुझ जैसे बळवान् प्रचण्ड स्वामी से, (विभया हि) मैं सदा भय करूं। सब पीड़ाओं को मिटा देने से "ऋतीसह" और विश्व भर के सब संकटों को प्रलय करने में समर्थ होने से 'अभि-प्रभङ्गी' है। इत्यष्टाचत्वारिशो वर्गः॥

मा सख्युः श्<u>न</u>मा विदे मा पुत्रस्य प्रमृवसो । श्रावृत्वेद्भृतु ते मनेः ॥ ३६ ॥

भा०—हे (प्रभु-वसो) प्रभूत धन के स्वामिन ! प्रचुर प्रजा के स्वामिन ! मैं (सख्युः ज्ञूनम् मा आ विदे ) मित्र के सुखकारक धन को न अपहरण करूं। (पुत्रस्य मा) मैं पुत्र के धन को भी अपहरण न करूं। (ते मनः) तेरा मन (आवृत्वत् भूतु) हमारी ओर आने वाला, प्रेम अनुराग से युक्त हो।

को नु मर्या श्रामिथितः सखा सखायमव्रवीत्। जुहा को श्रम्मदीषते॥ ३७॥

भा०—हे (मर्याः) मनुष्यो ! (कः सखा) कौन मित्र स्नेही (अमिथितः) विना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही (सखायम् अव-वीत्) अपने मित्र को कह सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारता है (क अस्मत् ईपते) कौन हम से बिना ताड़ित हुए भयभीत होकर भागता है ? जब कोई किसी का नहीं मारता तो कोई किसी से भय खा कर भी नहीं भागता और न कोई किसी पर उपालम्भ देता है।

एवारे वृषभा सुतेऽसिन्बन्भूयीवयः। श्वृद्यीव निवता चर्न ३८

भा०—(श्वध्नी इव) अपना द्रव्य नाश करने वाला, वा अपने आश्रित जन को मारने वाला, जिस प्रकार (निवता चरन्) लजा से नीचा मुख करके चलता है, हे (बूषभ) पुरुष (एवारे) आदरों से प्राप्त होने योग्य तेरे (सुते) ऐश्वर्य प्राप्त होजाने पर, (आवयः) नाना रक्षक जन (भूरि असिन्वन्) बहुत बांध लेते हैं और (निवता चरन्) नम्न शिर होकर आचरण करते हैं।

त्रा त एता वचोयुजा हरी गृभ्णे सुमद्र्या। यदीं ब्रह्मभ्य इहर्दः ॥ ३९॥

भा०—( यत् ) जो तू ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान् वेदज्ञ पुरुषों के हितार्थं ( ईंदरः ) यह सब देता है इसिलिये ( ते ) तेरे ( एता ) इन ( बची-युजा ) वाणीमात्र से लगने वाले (सुमद्रथा) उत्तम बल युक्त रथीं वाले, (हरी) अश्वों के समान उत्तम देहवान खी पुरुषों को (आगृभणे) तेरे अधीन करता हूं।

भिन्धि विश्वा श्रप द्विषः परिवाधी जही मृधः। वसुंस्पाईं तदा भर ॥ ४० ॥

भा०—( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सब शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके दूर कर। (परि बाधः) पीड़ित कर और ( मृधः जिहि) हिंसकीं का नाश कर। (तत् स्पाई वसु आ भर) वह नाना उत्तम चाहने योग्य ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा।

यद्वीळाविन्द्व यत्स्थरे यत्पशीने पराभृतम्। चसुं स्पार्हं तदा भर ॥ ४१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत् वसु) जो ऐश्वर्य वा ज्ञान (वीडौ) वलवान पुरुष में, ( यत् स्थिरे ) जो स्थिर शासक में, ( यत् पर्शाने ) जो विचारशील पुरुष में (स्पाई ) अभिलाषा करने योग्य (पराभृतम्) विद्यमान है, तू हमें ( तत् आ भर ) वह प्राप्त करा।

यस्य ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेदति। वसु स्पार्ह तदा भर ॥ ४२ ॥ ४९ ॥ ३ ॥

भा हे स्वामिन्! (ते दत्तस्य) तेरे दिये (यस्य भूरेः) जिस बहुत से ऐश्वर्य को (विश्व-मानुषः) समस्त मनुष्य जानते और प्राप्त करते हैं तू वह (स्पार्ध वसु आ भर) चाहने योग्य उत्तम ऐश्वर्य हमें प्राप्त करा । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥

इति तृतीयोऽध्यायः॥

# चतुर्थोऽध्यायः

# [ 88 ]

वरोशिष्य ऋषिः ॥ देवताः—१—२०, २६—३१, ३३ इन्द्रः । २१—२४ पृथुश्रवसः कानीनस्य दानस्तुतिः । २५—२८, ३२ वायुः ॥ छन्दः—१ पादनिचृद् गायत्रो । २, १०, १५, २६ विराड् गायत्री । ३, २३ गायत्री । ४ प्रतिष्ठा गायत्रो । ६, १३, ३३ निचृद् गायत्री । ३० प्राची स्वराट्
गायत्री । ३१ स्वराड् गायत्री । ५ निचृदुष्णिक् । १६ भुरिगुष्णिक् । ७, २०,
२७, २८ निचृद् बृहती । ६, २६ स्वराड् बृहती । ११, १४ विराड् बृहती ।
२१, २५, ३२ बृहती । ८ विराडनुष्टुप् । १८ अनुष्टुप् । १६ भुरिगनुष्टुप् ।
२१, २५, ३२ बृहती । ८ विराडनुष्टुप् । १८ अनुष्टुप् । १६ भुरिगनुष्टुप् ।

१२, २२, २४ निचृत् पंकिः । १७ जगती ॥ त्रयोदशर्वं स्क्रम् ॥ त्र्यावितः पुरूवसो व्यमिन्द्र प्रणेतः । स्मिसं स्थातर्हरीणाम्॥१॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (पुरूवसो) बहुत से धनों और प्रजाओं के स्वामिन् ! हे (हरीणां प्रणेतः) मनुष्यों के उत्तम नायक ! उत्तम मार्ग से छे जाने वाछे ! हे (स्थातः) अधिष्ठातः ! (वयं) हम (त्वावतः स्मिस् ) तेरे जैसे स्वामी की प्रजा होकर रहें।

त्वां हि सत्यमद्भिवो विद्य द्वातारमिषाम्।

विद्य दातार रयीगाम् ॥ २॥
भा०—हे (अदिवः) शक्तिशालिन् ! मेधवत् उदार पुरुषों के भा०—हे (अदिवः) शक्तिशालिन् ! मेधवत् उदार पुरुषों के स्वामिन् ! हम (वां हि) तुझ को ही (सत्यम्) सचा (इपां दातारम्) स्वामिन् ! हम (वां हि) तुझ को ही (सत्यम् ) सचा (विद्य ) जानें और अन्नों और सकल इच्छाओं, कामनाओं का देने वाला, (विद्य ) जानें और (वां रयीणां दातारं विद्य) तुझको ही समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला जानें।

श्रा यस्य ते महिमांनं शर्तमूते शतंकतो । गीर्भिर्गृगन्ति कारवः ॥ ३ ॥ भा०—( यस्य ते ) जिस तेरे ( महिमानं ) महान् सामध्यं को (कारवः) विद्वान् जन (गीर्भिः) वाणियों से (गृणन्ति) बतलाते हैं है (शतम् उते) सैकड़ों रक्षाओं से सम्पन्न ! हे (शतकतो) सैकड़ों प्रजाओं और कर्म समाध्यों से युक्त उस तुसको ही हम सचा अन्नदाता, अभीष्ट-प्रद और ऐश्वर्यदाता जानें।

सुनीथो घा स मत्यों यं मुख्तो यमर्थमा । मित्रः पान्त्यदुहैः॥४॥

भा०—(यं) जिस मनुष्य को (मस्तः) विद्वान् लोग (यम् अर्थमा) जिसको न्यायकारी पुरुष और (मित्रः) स्नेहवान् जन (अद्वृहः) द्रोह रहित होकर (पान्ति) रक्षा करते हैं (सः मर्त्यः) वह मनुष्य (घ) अवश्य (सुनीथः) ग्रुभ मार्ग में जाता है, उत्तम वाणी प्राप्त करता और उत्तम चक्षुष्मान् है। वही उत्तम यज्ञ करता है।

द्धांनो गोमद्श्वंवत्सुवीयमादित्यजूत एधते।

सदा राया पुंहस्पृहां ॥ ५ ॥ १॥

भा० — और वह पुरुष (गोमत्) गौ आदि पशुओं से समृद्ध (अश्व-वत्) अश्वादि साधनों से युक्त, (सु-वीर्यम्) उत्तम बल को (दधानः) धारण करता हुआ (आदित्य-जूतः) सूर्यवत् तेजस्वी विद्वान्, अखण्ड शक्ति के धारक और उपासक पुरुषों से प्रेरित (पुरु-स्पृहा राया) बहुतों से चाहने योग्य धनैश्वर्य से (एधते) वृद्धि को प्राप्त होता है। इति प्रथमो वर्गः॥ तिमन्दं दानमीमहे श्रवखानमभीर्वम्। ईशानं राय ईमहे॥६॥

भा०—हम (तम्) उस (रायः ईशानम्) धन के स्वामी, (शव-सानम्) बलशाली (अभीर्वम्) अभीरु, निर्भीक, किसी से भय न करने बाले (इन्द्रं) शत्रुनाशी, ऐश्वर्यं वाले, सत्यदर्शी स्वामी पुरुष की प्राप्त कर उससे (दानम् ईमहे) दातव्य धन और ज्ञान की याचना करें।

तस्मिन्हि सन्त्युतयो विश्वा अभीरवः सचा ।

तमा वहन्तु सप्तयः पुरूवसुं मद्याय हर्रयः सुतम् ॥ ७॥

भा०—(तिसम् हि) उसके अधीन, (विश्वाः ऊतयः) समस्त ऐसी रक्षक शक्तियां (सचा) सदा समवाय से रहतीं और (अभीरवः) भयरहित, अन्य से भय न करने वाली (सिन्त) हैं। (तम्) उस (पुरु-वसुम्) बहुत सी बसी प्रजा के अनेक धनों के स्वामी (सुतम्) अभिष्कि पुरुष को (सहयः हरयः) उसके शरणागत मनुष्य (मदाय) आनन्द प्राप्त करने के लिये (आ वहन्तु) सार्धि को अश्ववत् अपने ऊपर धारण करें, उसे प्रमुख बनावें। अथवा—वे उसे बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करावें।

यस्ते मदो वरेंगयो य ईन्द्र वृत्रहन्तमः। य ऋदिः स्वर्ननृभिंगेः पृतनासु दुष्टरः॥८॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) हर्प वा प्रसन्न होने का साधन शासन है (यः वृत्रहन्तमः) जो दुष्टों हर्प वा प्रसन्न होने का साधन शासन है (यः वृत्रहन्तमः) जो दुष्टों हारा का अत्यन्त नाशकारी है, (यः) जो (नृभिः) उत्तम नायक पुरुषों द्वारा (स्वः) सुख और तेज को (आ दृदिः) प्राप्त करने वाला, और (यः) (स्वः) सुख और तेज को (अ दृदिः) शत्रुओं से पराजित न होने जो (पृतनासु) संग्रामों में भी (दुस्तरः) शत्रुओं से पराजित न होने वाला है वह (वरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ है।

यो दुष्टरी विश्ववार श्रुवाय्यो वार्जेष्वस्ति तहता। स नः शविष्ठ सबना वसो गहि गुमेम गोमति ब्रजे॥९॥

भा०—हे (विश्व वार) सबसे वरण करने योग्य! हे सब दुःखों को वारण करने वाले! (यः) जो (दुस्तरः) कभी पराजित न होने वाला, वारण करने वाले! (यः) जो (दुस्तरः) अवण करने योग्य, सुप्र- (वाजेषु) संप्रामों वा ज्ञानों में (अवाय्यः) अवण करने योग्य, सुप्र- सिद्ध, (तरुता अस्ति) सब शतुओं का हिंसक और समस्त प्रजा को पार उता- सिद्ध, (तरुता अस्ति) सब शतुओं का हिंसक और समस्त प्रजा को पार उता- रने वाला है, (सः) वह तू हे (श्विष्ठ) बलशालिन्! हे (वसो) सब रने वाला है, (सः) वह तू हे (श्विष्ठ) बलशालिन्! हे (वसो) सब में बसे, सबको बसाने वाले! (नः गहि) हमारे (सवना) ऐश्वयों को श्वास हो। और हम (गोमिति वजे) उत्तम बैलों वाले रथ के समान इस

इन्द्रियों से सम्पन्न देह में बैठकर (सवना) समस्त ऐश्वर्यों, जन्मों और नाना लोकों को (गमेम) प्राप्त करें, संसार मार्ग पर गमन करें।

गृब्यो षु गुो यथा पुराश्वयोत रथया।

विश्वस्य महामह ॥ १०॥२॥

भा० — हे (महामह) महा धनाधिपते प्रभो (यथा पुरा) पूर्व कल्पवत् तू (नः) हमें (गन्यो) गौओं (अश्वया रथया) अश्वों और रथों से (विरवस्य) युक्त कर। इति द्वितीयो वर्गः॥

<u>निहि ते शूर</u> राधुसो ८न्तं विन्दामि सुत्रा।

दशस्या नो मघवन्नू चिदद्विवो धियो वाजेभिराविथ ॥ ११॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! दुष्टों के नाश करने हारे प्रभो ! ( सत्रा ) सचमुच में ( ते राधसः अन्त निह विन्दामि ) तेरे धनैश्वर्य के अन्त को नहीं पाता हूं। हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( अदिवः ) बल-शालिन् ! ( नः ) हमें ( दशस्य ) प्रदान कर ( नृ चित् ) और शीघ ही, (वाजेभिः) बलों, ज्ञानों और ऐश्वर्यों से ( नः आविथ ) हमारी रक्षा कर।

य ऋष्वः श्रेवयत्संखा विश्वेत्स वेद जानीमा पुरुष्टुतः । तं विश्वे मानुषा युगेन्द्रं हवन्ते तिव्षं यतस्रुचः ॥ १२॥

भा०—(यः) जो (ऋष्वः) महान् (सखा) मित्रवत् स्नेही होकर (विश्वा इत्) समस्त ज्ञानों को (श्रवयत्) गुरुवत् उपदेश करता है, (सः) वह (इत्) वही (पुरुस्तुतः) बहुतों से स्तुति किया हुआ (विश्वा जिनमा) सब उत्पन्न पदार्थों को (वेद्) जानता है, (तं इन्द्रं) उस ऐश्वर्यवान् को (विश्वे) समस्त मनुष्य (यत-स्रुचः) स्रुच्, जुहू आदि को हाथ में लिये ऋष्विजों के समान (यत-स्रुचः) इन्द्रियों को वश कर (मानुषा युगा) समस्त मनुष्योपयोगी युगों-वर्षों तक (तं) उसः (इन्द्रं) प्रभु परमेश्वर की (हवन्ते) उपासना करते हैं।

स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरः स्थाता । मुघर्वा वृत्रहा भुवत् ॥ १३ ॥

भा०—( सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामों, बलों में (पुरु-वसुः ) बहुत धनों और प्रजाओं का स्वामी ( पुरः स्थाता ) अग्र पद पर स्थिर रहने वाला, ( मघवा ) धनैश्वर्य का स्वामी ( वृत्रहा ) दुष्टों और विघ्नों का नाशकारी ( भुवत् ) होता है।

श्रमि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्।

इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ १४ ॥

भा०—हे मनुष्यो! (वः मदेषु) आप लोग अपने हर्ष और (अन्धसः) अन्नादि पदार्थों के द्वारा प्राप्त आनन्द के अवसरों में (वीरम्) वीर, (विचे-तसम्) विविध चित्तों और ज्ञानों के स्वामी, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् (श्रुत्यं) श्रुति-प्रसिद्ध, वेदगम्य, (शांकिनं) शक्तिशाली प्रभुकी (यथा वचः) वाणी, के अनुसार ही, (महागिरा गाय) श्रेष्ठ वाणी से स्तुति गान करो।

द्दी रेक्णस्तन्वे दुदिर्वसु दुदिर्वाजेषु पुरुहूत बाजिनेम्।

नुनमर्थ ॥ १५ ॥ ३ ॥

भा० — हे (पुरु-हूत) बहुतों से पुकारने योग्य बहु-स्तुत ! तू (तन्वे) हमारे शरीर के लिये (रेक्णः दिः) धन देने वाला हो। (वाजेषु वसु दिः) संग्रामों और ऐश्वर्यों के लिये नाना ऐश्वर्य देने वाला हो, (नूनम् अथ) और शीघ ही (वाजिनम् दिः) अन्नादियुक्त ऐश्वर्य प्रदान कर। इति नृतीयो वर्गः॥

विश्वेषामिरुज्यन्<u>तं</u> वस्त्रां साम्रह्<mark>षांसं चिद्रस्य विर्पंसः।</mark>

कृपयतो नूनमत्यर्थ ॥ १६॥

भा०—( अथ ) और ( विश्वेषां वसूनां ) समस्त प्रजाजनों के (इर-ज्यन्तम् ) स्वामी और ( अस्य ) इस ( कृपयतः ) सामर्थ्यवान् (वर्षसः) रूपवान् , देहधारी वा तेज को ( सासद्वांसं ) अपने अधीन रखने वाले तेरी स्तुति करते हैं। मुद्दः सु वो अरमिषे स्तर्वामहे मीह्ळुषे अरङ्गमाय जग्मये। युज्ञेभिंगुंभिंबिंश्वमंजुषां मुरुतांभियच्चि गाये त्वा नर्मसा गिरा१७

भा० — हे विद्वान् लोगो ! हम लोग (वः ) आप लोगों के प्रति ( अरंगमाय ) प्राप्त होने योग्य (जग्मये) ज्ञानवान्, सर्वत्र गत, (मीढुषे) सुखों के वर्षक उस प्रभु की (यज्ञेभिः गीभिः) यज्ञों और वेद-वाणियों से (स्तवामहे) स्तुति करें, उसका उपदेश करें। वह हमें और हम उस ( महः ) पूज्य को ही ( अरम् ) बहुत अधिक ( सु इपे ) उत्तम रीति से चाहें। हे प्रभो ! तू (विश्व-मनुषां मरुतां) सब मननशील मनुष्यों को ( इयक्षसि ) सब कुछ देता है। (त्वा )तेशी ही मैं (नमसा गिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूं।

ये पातयन्ते अन्मिभिर्गिरीणां स्नुभिरेषाम्।

युक्तं मेडिष्वर्णीनां सुम्नं तुविष्वर्णीनां प्राध्वरे ॥ १८॥ भा०—(ये) जो (स्तुभिः) बहने वाले (अज्मभिः) जलों से ( पातयन्ते ) आकाश-मार्ग में गमन करते हैं ( एषाम् ) उन ( महि-स्वनीनां, तुवि-स्वनीनाम् ) बड़े भारी घोर शब्दकारी, बहुत से शब्द करने वाले मेघों के (यज्ञं सुम्नं) दिये जल और सुख को (अध्वरे) अवि-नाशित यज्ञ के आश्रय पर प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार ( ये ) जो शूरवीर वा महास्त्रगण अपने ( स्तुभिः अउमभिः ) बहते या वर्षा धारावत् निक-लते बलयुक्त अस्त्रों से (पातयन्ते ) वेग से जाते, वे शत्रु बलों को मार गिराते हैं, ( एषां गिरीणां ) इन मेघवत् या पर्वतवत् महान्, ( महि-स्वनीनाम् ) घोर गर्जनाकारी और (तुवि-स्वनीनां ) बहुत से ध्विन करने वाले वीरों और महास्त्रों के (यज्ञं) संग लाभ और सुख को हम (अध्वरे) यज्ञ और युद्ध में (प्र) खूब प्राप्त करें।

प्रभुक्तं दुर्मतीनामिन्द्रं शिवष्ठा भर । र्यिमुस्मभ्यं युज्यं चोदयनमते ज्येष्ठं चोदयनमते ॥ १९॥

भा०— हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (शविष्ठ) वलशालिन् ! तू (अस्मम्यम्) हमें (प्र-भङ्गं) नाना प्रकार के कष्टों को नाश करने वाला, (रियम् आ भर) ऐश्वर्य प्राप्त करा। हे (चोदयन्-मते) सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली बुद्धि और वाणी वाले ! तू (प्रभङ्गं युज्यं आभर) शत्रुओं के वल तोड़ने वाले सहयोगी को प्राप्त करा वा, (युज्यं रियम् आ भर) सहयोगी जनों के हितकारी ऐश्वर्यं को प्राप्त करा। हे (चोदयन्मते) प्रेरक वाणी के स्वामिन् ! तू (ज्येष्ठं रियम् आ भर) सर्वश्लेष्ठ ऐश्वर्यं और (प्रभङ्गं ज्येष्ठं) सर्व-कष्टनाशक सर्वश्लेष्ठ पुरुष को हमें प्राप्त करा।

सनितः सुसनित्रुष्ठ्य चित्र चेतिष्ठ सूनृत ।

प्रासहा सम्राट् सहीर सहीतं भुज्युं वार्जेषु पूर्व्यम् ॥२०॥४॥ भा०—हे (सनितः) दातः ! हे (सु-सनितः) उत्तम विभक्त करने

भा०—ह (सानतः) दातः ! ह (सु-सानतः) उत्तम विभक्त कर्षा हारे ! हे (उम्र ) बलवन् ! हे (चित्र ) अद्भुत ! हे (चेतिष्ठ ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञानिन् ! हे (सूनृत) उत्तम धनवान् , ज्ञानवान् ! हे (सम्राट् ) सर्वोपरि विराजमान ! (सहिर्रे ) सबको पराजित करने वाले (सहन्तं ) सहन-श्लील (वाजेषु ) संग्रामों में (पूर्व्यं ) सबसे पूर्व विद्यमान, सर्वश्लेष्ठ, (भुज्युं ) भोक्ता वा पालक तुम को (प्र-सहा ) उत्कृष्ट बल से युक्त जान तेरी शरण लेते हैं । इति चतुर्थों वर्गः ॥

श्रा स एतु य ईवदाँ अदेवः पूर्तमाद्दे।

यथा चिद्धशी श्रश्ब्यः पृथुश्रवस्ति कार्नाते स्या ब्युष्यदि ॥२१॥

भा०—( यथा चित् ) जिस प्रकार ( अरुच्यः वदाः ) अश्वीं, सैन्थों बा बलवान् पुरुषों की कामना करने वाला राष्ट्र ( पृथु-अविस ) विस्तृत ज्ञानवान् , यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर ( अस्याः वि-उषि ) इस प्रजा की विशेष कामनानुसार ही ( आददे ) राज्य को वश्व करता है, उसी प्रकार ( यः ) जो (अदेवः) असाधारण पुरुष भी (ईवद्)

प्राप्त हुए ( पूर्तम् ) पूर्ण राज्य को ( आददे ) ग्रहण करने में समर्थ होता .है। (सः) वह (आ एतु) हमें प्राप्त हो।

ष्टिं सहस्राश्व्यंस्यायुतासनुमुष्ट्राणां विश्वति शता। दश श्यावीनां शता दश व्यक्षीणां दश गवां सहस्रा ॥२२॥ भा०—( षष्टिं सहस्रा ) साठ हज़ार और ( अयुता ) दश सहस्र (अश्वस्य ) उत्तम अश्वों के और (उष्ट्राणां शता विंशतिं) ऊंटों के २० सी, (श्यावीनां गवां दशशता) श्याव, काले लाल रंग वाली गौओं या भूमियों के सौ, और (त्रि अरुषीणां) तीनों चमकने वाली शुभ्र रंग की (गवां दश दश सहसा ) दस दस हज़ार गौएं ( असनम् ) मैं दान करूं और प्राप्त करूं।

दर्श श्यावा ऋघद्येयो बीतवारास य्याशवीः।

मथा नेमिं नि वावृतुः ॥ २३॥

भा०—(दश इयावाः) दस इयाव अर्थात् लाल काले वर्ण के (ऋधर्-रयः) अति वेग वाले (वीतवारासः) चमकते वालों वाले, (आशवः) क्शीव्रगामी, (मथाः) शत्रुओं का मथन करने वाले, वीर (नेमिं) स्थ चक्रवत् राष्ट्र को (नि वावृतुः) नियम से संचालित करें।

दानांसः पृथुश्रवंसः कान्तातस्यं सुरार्घसः ।

रथं हिर्गययं दद्रनमंहिष्टः सूरिर भूद्विष्टमकृत अवः ॥२४॥ भा०—( पृथु-श्रवसः ) अधिक ज्ञान वा यश वाले, (सु-राधसः ) उत्तम ऐश्वर्य से सम्पन्न, उस स्वामी के (दानासः ) उत्तम दान हैं। वह ( मंहिष्टः ) अति प्ज्य दानी, (हिरण्ययं रथं ददत् ) हित, रमणीय, कान्तिमय रथ प्रदान करता है, और वह (सूरिः) विद्वान् सर्वोत्पादक (असूत् ) हो, (वर्षिष्टम् ) प्रभूत, प्रचुर (श्रवः) ज्ञान, अन्नादि (अकृत) उत्पन्न करता है।

त्रा नो वायो महे तने याहि मखाय पाजंसे। <u>िवयं हि ते चकृमा भूरि दावने सुद्यश्चिनमहिं दावने ॥ २५॥ ५॥ </u> भा०—हे (वायों) वायुवत् बलशालिन्! तू (महे तने) बड़े भारी धनैश्वर्यं और (मखाय पाजसे) उत्तम पूज्य, बल प्राप्त करने के लिये (नः) हमें (आयाहि) प्राप्त हो। (दावने ते) दानशील तेरे लिये (वयं) हम (हि) अवश्य (भूरि चक्रम) बहुत कुछ करें और (दावने) ज्ञान के दाता गुरु के लिये हम (सद्यः चित् महि चक्रम) आज के समान सदा ही आदर सत्कार किया करें। इति पञ्चमो वर्गः ॥ यो अश्वेिभिर्वहृते वस्ते उस्त्रास्त्रिः स्प्त स्तित्तिनाम्। एभिः सोमेभिः सोमसुद्धिः सोमपा दानायं शुक्रपूतपाः ॥२६॥

भा०—(यः) जो (अश्वेभिः वहते) अश्वारोही गणों के साथ मिलकर राष्ट्र के शासनादि कार्य को अपने कन्धों लेता है, (त्रिः सप्त सप्ततीनाम्) ७० के २१ गुणा अर्थात् १४७० (उस्ताः) भूमियों, गौओं या किरणोंवत् प्रजाओं को (वस्ते) अपने अधीन करता है, हे (सोमपाः) ऐश्वर्य के पालक ! हे (शुक्र-प्तपाः) शुद्ध पवित्र रीति से प्राप्त ऐश्वर्य के पालक सूर्यवत् तेजस्विन् ! वायुवत् शुद्ध जल के प्रहीतः ! तू (एभिः) इन (सोमसुद्धिः) सोम अर्थात् अभिषेक योग्य विद्वान् पुरुषों का अभिषेक करने वाले और (सोमभिः) उत्तम विद्वान् शासकों सहित स्वयं भी (दानाय) दान देने के लिये प्रवृत्त रहता है, वह बड़ा आनन्द लाभ करता । अत्र द्वात्रिंशत्तममन्त्रगत मदन्ति कियापदेन सर्वत्र सम्बन्धः।

यो से इमं चिंदुत्मनार्भन्दिच्चित्रं दावने । • <u>श्र</u>ाद्वे अचे नहुषे सुकृत्वनि सुकृत्तराय सुकृतुः ॥ २७॥

भा०—( यः ) जो राजा (मे) मुझ प्रजा के हित के लिये, (त्मना) स्वयं ही, (इमं ) इस ( चित्रं ) अद्भुत, नाना धन राशि के (दावने) देने के लिये (अमन्दत् ) प्रसन्न होता है वह (अरट्वे = अलट्वे) बालकपन से

मुक्त, युवा, (अक्षे ) व्यवहारकुशल, ( सुकृत्विन ) उत्तम कार्यंकुशल ( नहुषे ) सुप्रबद्ध मनुष्य समाज के बीच स्वयं भी ( सुकृत्तराय ) उत्तम कार्यं करने वाले के हितार्थं (सु-क्रतुः) उत्तम कर्म करने वाला होता है वह सदा (अमन्दत्) सुख पाता हैं।

अर्थ्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्य तदिदं नु तत्॥ २८॥

भा० — (यः) जो पुरुष (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (वपुषि) भव्य, बलवान् दर्शनीय शरीर में ( घृत-स्नाः ) जल से वा तेज से सदा स्नान करने वाला, नित्य द्युद्ध, तेजस्वी ( उत स्वराङ् ) और स्वयं अपने तेज से वा धन से चमकने वाला, शुद्ध पवित्र कान्तिमान् हो (तत्) वह (अश्वेषितं) अश्वों से प्राप्त होने योग्य, और (रजेषितं) गर्दभों या ऊंटों से वा लोक में बसे प्रजाजनों से प्राप्त होने योग्य और ( शुनेषितम् ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( इदं नु तत् ) यह सब नाना प्रकार के उत्तम (अज्म) अज, बल और ऐश्वर्य ( प्र ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है।

श्रघं प्रियमिष्रिरायं षृष्टिं सहस्रांसनम्। अश्वांनामित्र वृष्णांम् ॥ २९॥

भा०—मैं (इषिराय) इच्छा और प्रेरणा करने वाले विद्वान् वीर पुरुष के हितार्थ ( वृष्णाम् अश्वानाम् ) बलवान् घोड़ों के ( इत् न ) भी समान बलवान् आञ्चगामी, (पष्टिं सहस्रा) ६० हजार (असनम्) प्रदान करूं।

गानो न यूथमुपं यन्ति वर्ध्रय उप मा यन्ति वर्ध्रयः ॥ ३०॥

भा०-(गावः न यूथम्) गौएं जिस प्रकार अपनी रक्षा के लिये यूथ को प्राप्त होती हैं, अपने यूथ में आकर अपने को सुरक्षित समझती हैं उसी प्रकार (वध्रयः) निर्वीर्यं, अल्पबल, भीरु जन भी (यूथम् उपयन्ति ) अपने यूथ, समूह को प्राप्त होते, समूह बनाकर रहते और अपने गोल में रहकर अपने को सुरक्षित समझते हैं वा (वध्रयः) निर्वीर्य, अल्पबल जन (मा उप यन्ति) सुझ बलवान् जन को अपना शरण जान प्राप्त होते हैं और रक्षा प्राप्त करते हैं। अथवा — (वध्रयः) शत्रुओं का वध करने वाली वीर सेनाएं संघ को प्राप्त हों और सुझ सेनापित को प्राप्त हों।

अधु यचारंथे गुर्णे शतमुष्ट्राँ अचिकदत्। अधु श्वित्नेषु विश्वति शता॥ ३१॥

भा०—( यत् ) जो ( चारथे गणे ) विचरण करने वाले सैन्य गण के ऊपर ( अध ) और ( उष्ट्रान् शतम् ) शत्रु को संन्ताप देने वाले सौ जनों को ( अचिकदत् ) नियुक्त करता है ( अध ) और ( श्वित्नेषु ) श्वेत वर्ण के, शुद्ध चिरत्र वाले वा तेजस्वी पुरुपों के अधीन (शता विंशतिं) सौ २ के २० दस्ते नियुक्त कर देता है वह शासक राज्य में सुख भोग करता है।

शतं दासे बलबूथे विप्रस्तर्रुन आ देरे।

ते ते वायि में जना मन्दन्तीन्द्रगोपा मदीन्त देवगोपाः ॥३२॥
भा०—(तरुक्षः) दृक्ष के नीचे की भूमि के समान सब को आश्रय
देने वाला, दुःखों से तारने, पार लगाने वाला (विष्रः) बुद्धिमान् राजा
(बल्व्थे) बलशाली, (दासे) मृत्य जन के आधार पर ही (शतम्
आदरे) सैकड़ों को अपने कन्धे लेता है। (वायो) हे बलवन् !राजन्!
(ते) तेरे वे नाना प्रकार के (इमे जनाः) वे जन (इन्द्र-गोपाः)
ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता नायक की रक्षा में रहते हुए (मन्दन्ति) प्रसन्ध
रहते हैं और (देव-गोपाः मदन्ति) विद्वानों की रक्षा में रहकर वे सदा
सुखी रहते हैं।

अध् स्या योषंगा मही प्रतीची वर्शम् श्व्यम् । अधिरुक्मा वि नीयते ॥ ३३ ॥ ६ ॥ भा०—जिस प्रकार (योषणा) स्त्री (मही) बड़ी पूज्य (प्रतीची) ३५ प्रिय के अभिमुखी होकर (अधि-रुक्मा) देह पर नाना सुवर्णादि के कान्तियुक्त आभरणों को धारण करके (अद्ययम् वशम् ) अश्वारोही कान्तियुक्त
वा कामना योग्य वर के प्रति (विनीयते ) विशेष रूप से लेजाई जाती
है (अध स्या ) ठीक उसी प्रकार वह (मही ) वड़ी भारी पृथिवी-निवासिनी प्रजा (प्रतीची ) सन्मुख प्राप्त (अधि-रुक्मा ) अधिकाधिक सुवर्ण
रुन्तादि से मण्डित होकर (अद्ययम् ) अश्व सैन्यादि के नायक वा राष्ट्रपति, (वशं ) सर्व वश करने में कुशल पुरुष के अधीन (वि नीयते )
विशेष रूप से प्राप्त करा दी जाती है, उसको शासन और उपभोग के
लिये सौंप दी जाती है । इति षष्टो वर्गः ॥

#### [ 08

तित आप्त्य ऋषिः ॥ १-१३ आदित्याः । १४-१८ आदित्या उषाश्च देवताः ॥ छन्दः--१ जगती । ४, ६------, १२ निचुज्जगती । २, ३, ४, ६, १३, १६, १८ भुरिक् त्रिष्डप् । १०, ११, १७ स्वराट् त्रिष्डप् । १४ त्रिष्डप् ॥ अष्टादरार्चं सुक्तम् ।

महि वो महतामवो वर्षण मित्र दाशुषे। यमोदित्या श्रमि हुही रचेथा नेम्घं नेशदनेहसी व ऊतर्यः। सुऊतयी व ऊतर्यः॥ १॥

भा०—हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ राजन्! प्रभो! हे (मित्र) स्नेह-वन्! हे मृत्यु से बचाने हारे, वायुवत् प्राणवत् प्रिय! हे (आदित्याः) सूर्यकिरणवा १२ मासों के समान अदिति अर्थात् भूमि या अखण्ड शासन के हितकारी जनो! (वः महतां दाञ्चपे महि अवः) तुम महापुरुषों का दानशील, आत्मसमर्पक के लिये बड़ी भारी रक्षा वा कृपा रहती है। आप लोग (यं) जिसको (दुहः अभि रक्षथ) दोहकारी जन से बचा लेते हो (ईम् अवं न नशत्) उसको पाप, हत्यादि प्राप्त नहीं होता। (वः कतयः अनेहसः ) आप लोगों की रक्षाएं निष्पाप और (वः कतयः सु-कतयः) आप लोगों की रक्षाएं व रक्षा साधन उत्तम रक्षासाधन होते हैं। विदा देवा ऋघा नामादित्यासो ऋपार्कृतिम्। पत्ता वयो यथो-परिवय समे समे यच्छतानेहसों व ऊतयः सुकृतयो व कृतयः र

भा०—हे (देवाः आदित्यासः) सूर्यं किरणवत् प्रकाश, ज्ञान के देने वाले आदित्य ब्रह्मचारियो! तेजस्वी एवं पूज्यपुरुषो! आप लोग (अधानाम् अपाकृतिम्) पापों को दूर करना (विद) जानते हो। (यथा वयः पक्षा उपिर शर्म यच्छन्ति) जिस प्रकार पक्षी बच्चों के जपर दोनों पौलों को गृह के समान रक्षार्थं तान लेते हैं उसी प्रकार (अस्मे उपिर) हमारे जपर (शर्म वि यच्छत) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान करो। (अनेहसः वः जतयः, वः जतयः सु-जतयः) आप लोगों की रक्षा पापरहित और आप लोगों की रक्षा उत्तम रक्षाएं होती हैं।

विश्वानि विश्व । वेदस्तो वक्तया व उत्या ३ वेदस्तो वक्तथा मनामहेऽनेहस्तो व उत्या सुकृतयो व उत्या ३

भा०—( वयः पक्षा न ) पक्षीगण जिस प्रकार दोनों पक्षों को अपने वचों पर शरणवत् प्रदान करते हैं उसी प्रकार आप लोग ( अस्मे अधि ) हमारे ऊपर ( शर्म वि यन्तन ) सुख, शरण विविध प्रकार से देवें । हे ( विश्व-वेदसः ) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी जनो ! हम लोग आप लोगों से ( विश्वानि वरूथ्या ) समस्त गृहोचित धन धान्यादि सुख और समस्त, (वरूथ्या) दुःख वारण में समर्थ साधनों की (मनामहे) याचना करते हैं। उनको हम ज्ञानपूर्वकप्राप्त करें। (अनेहसोवः० इत्यादि) पूर्ववत्॥ यस्मा अरासत ज्ञयं ज्ञीवातुं च प्रचेतसः । मन्गोविश्वस्य घिष्म आदित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व ऊतयः ॥ शाहित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व ऊतयः ॥ शाहित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व ऊतयः ॥ शाहित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व उन्तयः ॥ शाहित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व उन्तयः ॥ शाहित्या ग्राय द्वीशते उनेहसों व ऊतयः सुकुतयों व उन्तयः । । । । ।

भा०—(प्र-चेत्रसः) उत्तम ज्ञान से वा चित्त से सम्पन्न जन (यस्मै) जिसको (क्षयं) ऐश्वर्य और (जीवातुं च) जीवन (अरासत)

प्रदान करते हैं (इमे आदित्याः) वे सूर्य के तुल्य ज्ञानी जन (विश्वस्य मनोः घ) समस्त मनुष्यों के उपयोगी ( रायः ईशते ) धनीं के स्वामी हो जाते हैं। (अनेहस: वः० इत्यादि) पूर्ववत्।

परि गो वृगाजन्नघा दुर्गागि रथ्यो यथा। स्यामेदिन्द्रेस्य शर्मे-रयादित्यानामुतावस्यनेहसों व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ५।७

भा०—( यथा रथ्यः दुर्गाणि ) जिस प्रकार रथ में लगे अश्व दुर्गम स्थानों से बचाते हैं उसी प्रकार ( रथ्यः ) उत्तम उपदेश युक्त जन ( नः अर्घा परि वृणजन् ) हमारे पापों को दूर करें और हमारी पापों से रक्षा करें । हम लोग ( इन्द्रस्य शर्माण इत् स्थाम ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के ही शरण में, उसके ही सुख में रहें ( उत ) और हम ( आदिःयानाम् अवसि ) सूर्य रिक्मयों के तुल्य तेजस्वी पुरुषों की रक्षा में (स्थाम) रहें। इति सप्तमो वर्गः ॥

परिह्वृतेद्ना जनी युष्माद्त्तस्य वायति । देवा अद्भमाशवी यमोदित्या अहेतनानेहसों च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ ६॥

भा०—हे (देवाः) दानशील, (आशवः) शीव्रगामी, (आदित्याः) सूर्यं किरणवत् तेजस्वी जनो ! आप छोग ( यम् अद्भ्रम् ) जिस अनल्प गुणवान्, अधिक बलशाली, वा अहिंसनीय, जन को ( अहेतन ) शासन करते, संचालित करते हो वह (जनः) जन ( परिहवृता इत् अना ) कुटि-लता से रहित ही जीवन से (युष्मा-दत्तस्य ) आप लोगों के दिये ज्ञान और धन को ( वायति ) परम्परा से प्राप्त कर सकता है। (अनेहसः व इत्यादि पूर्ववत् )

न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रांसद्भि तं गुरु। यस्मा उ शर्म सुप्रधु त्रादित्यासो त्रराध्वमनेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः 🤒

भा०—हे ( आदित्यासः ) विद्वान् , तेजस्वी पुरुषो ! आप छोग ( स-प्रथः ) सर्वं प्रकार से महान्, सामध्यंवान् होकर (यस्मै उ शर्म अरा- ध्वम् ) जिस किसी को भी सुख, शरण प्रदान करते हो, (तं ) उस तक (तिग्मं चन त्यजः ) तीक्ष्ण क्रोध या उसकी ओर फेंका हुआ अस्त्रादि भी (न द्रासत्) नहीं पहुंचता और (तं गुरु चन त्यजः न द्रासत् ) उस पर किसी का भारी क्रोध वा दुर्वचन, बाण आदि भी कुटिल चाल से नहीं पहुंच पाता। (अनेहसः वः० इत्यादि पूर्ववत् )

युष्मे देवा अपि ष्मिष्छ युष्यंन्त इव वर्मेषु।यूयं महो न एनेसो युयमभीदुरुष्यतानेहसो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः॥८॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् जनो ! (वर्मसु युध्यन्तः इव) योद्धा लोग जिस प्रकार कवचों के भीतर सुरक्षित रहते हैं उसी प्रकार हम लोग भी (युष्मे अपि स्मसि) आप लोगों के बीच सुरक्षित रहें। (यूयम्) आप लोग (नः) हमें (महः एनसः) बड़े भारी पाप, अप-राध और (अर्भात् एनसः) छोटे से भी पाप से (उरुष्यत) बचाइये। शोष पूर्ववत्।

श्रादितिर्न उरुष्यत्वदितिः रामे यच्छतु । माता मित्रस्य रेवती उर्धेम्णो वर्षणस्य चानेहसो व ऊतर्यः सुकुतयो व ऊतर्यः ॥९॥

भा०—( अदितिः ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, वा माता, जो (रेवतः ) ऐश्वर्यसम्पन्न ( मित्रस्य ) न्यायाधीश, ब्राह्मण वर्ग, ( अर्थम्णः ) न्याय-कारी, शत्रुनियन्ता, और (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ राजा की भी (माता) उत्पन्न करने वाली माता के तुल्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह ( नः ऋष्यतु ) इमारी रक्षा करे और वह ( अदितिः ) अदीन बत की पालक, अखण्ड शक्ति ( नः शर्म यच्छतु ) हमें सुख शान्ति प्रदान करे।

यदें बाः शर्मे शर्णं यद्भद्रं यदंनातुरम् । त्रिधातु यद्धे हृथ्यं र्वतद् स्मासु वि यन्तनानेहसों व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः॥१०॥८॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् एव विजय कामना वाले तेजस्वी पुरुषो! ( यत् शर्म ) जो गृह, ( शरणं ) शत्रुओं और दुःखों का नाशक, ( यत् भद्रं ) जो सुख कल्याणकारक, ( यत् अनातुरम् ) जो रोगों-कर्षों से रहित, बाधाओं-पीड़ाओं से शून्य, (यत् त्रिधातु ) जो वात पित्त कफ के बने देह के समान स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि तीनों प्रकार की धातुओं से दृढ़, (यत् वरूथम्) जो सुखप्रद, कष्टवारक और गृह होने योग्य है ( तत् अस्मासु वि यन्तन ) वह हमें प्रदान करो । (अनेहसः इत्यादि पूर्ववत् )।

आदित्या अव हि स्यताधि कूलादिव स्पर्शः। सुन्धिमवैतो यथानुं नो नेषथा सुगर्मनेहस्तो व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ११

भा० है (आदित्याः) सूर्य किरणों के समान सब संसार से ग्रहण करने योग्य समाचार आदि के छे आने वाले और (स्पशः) सब पदार्थीं के देखने वाले जनो ! (कुलात् इव) तट पर से जिस प्रकार दृष्टा निष्पक्ष होकर जल स्थित पदार्थों को सावधानी से देखता है इसी प्रकार निष्पक्ष, अनुद्विग्न और दयाशील विवेकी, (यथा अर्वतः सुतीर्थम् ) जिस प्रकार अश्वादि को तीर्थ या उतरने की जगह से जल में उतार दिया जाता है उसी प्रकार आप छोग भी (अर्वतः नः) शत्रुहिंसक हम को (सुगम् सुतीर्थं नु ) सुगम और उत्तम तीर्थं अर्थात् परपक्ष के राजभृत्यादि की वश कर सुखमय मार्ग से (अनु नेषथाः) लेजाओ। (अनेहसः॰ इत्यादि पूर्ववत् )।

नेह भद्रं रच्चिस्वने नाव्यै नोप्या उत । गर्वे च भद्रं धेनवे <u>चीरायं च श्रवस्यतें उनेहसों व ऊतर्यः सुऊतयों व ऊतर्यः॥१२॥</u>

भा०—(इह) इस लोक में (रक्षस्विने भद्नं न) दुष्ट पुरुषों के स्वामी को सुख ऐश्वर्य आदि न हो, (न अवये उत न उपये) और वह न दूर जा सके न समीप आ सके। वा विपरीत इसके (गवे च धेनवे भद्र) दुधार बैल और गौ का कल्याण हो और ( श्रवस्थते वीराय च भद्रं )

अन्न, वल, यश के इच्छुक वीर और ज्ञान के इच्छुक विद्वान को सुख, कल्याण हो (अनेहसः॰ इत्यादि) पूर्ववत्।

यदाविर्यदंषीच्यं देवांसो अस्ति दुष्कृतम् । त्रिते तद्विश्वमाप्त्य श्रारे श्रस्मद्धातनानेहसो व ऊत्यः सुऊतयो व ऊत्यः ॥१३॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् पुरुषो ! (यद् दुष्कृतं आविः) जो बुरा काम प्रकट में है और (यत् दुष्कृतं अपीच्यं अस्ति) जो बुरा काम खुरा हुआ है, (त्रिते आप्तये) तीनों विद्याओं में निष्णात, आप्त जन के अधीन (अस्मत्) हम से (आरे द्धातन) उस दुष्ट कर्म को दूर करो । अनेहसः इत्यादि पूर्ववत्)। सायण प्रोक्त भा पद मन्त्र में नहीं है। यच्च गोषु दुःष्वपन्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः। त्रिताय तद्विभाव-र्याय परा वहानेहसी व ऊत्यः सुऊत्यो व ऊत्यः ॥१४॥

भा०—हे (दिवः दुहितः) उषाकाळवत् ज्ञानप्रकाश का दोहन
पूरण, एवं प्रदान करने वाळी ! (विभाविरे) विशेष ज्ञान प्रकाश से वरण
पूरण, एवं प्रदान करने वाळी ! (विभाविरे) विशेष ज्ञान प्रकाश से वरण
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाळी (श्यत् च गोषु) जो भी हमारी वाणियों
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाळी (श्यत् च गोषु) जो भी हमारी वाणियों
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाळी (श्यत् च गोषु) जो भी हमारी वाणियों
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाळी (श्राव्याय त्रिताय)
च अस्मे) जो हममें बुरे स्वम्नों का दुष्परिणाम हो उसको (आष्ट्याय त्रिताय)
च अस्मे) जो हममें बुरे स्वम्नों का दुष्परिणाम हो उसको (भाष्ट्याय त्रिताय)
आप्त जनों के हितकारी, तीनों दुःखों से मुक्त जन के हितार्थ (परा वह)
दूर कर। (अने० इत्यादि पूर्ववत्)

निष्कं वो घा कृणवंते स्नर्जं वा दुहितर्दिवः। त्रिते दुःष्वप्नयं सर्वमाप्तये परि दद्मस्यनेहसों व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः१५।९

भा०—हे (दिवः दुहितः) प्रकाशवत् ज्ञान और सद् व्यवहार के देने वाली! उषावत् प्रकाश करने हारी प्रभु-मातः! (वा) और (निष्कं कृणवते) स्वर्णादि मुद्रा बनाने या धारने वाले (वा सर्जं कृण्वते) अथवा कृणवते) स्वर्णादि मुद्रा बनाने या धारने वाले (दुःव्वप्न्यं) बुरा स्वप्न वा माला बनाने वा धारने वाले के लिये हुआ जो (दुःव्वप्न्यं) बुरा स्वप्न वा

विकार है (सर्व) उस सबको (त्रिते आप्त्ये) तिनों कष्टों वा एषणाओं से मुक्त विद्वान् के अधीन रहकर हम (पिर दब्रिसि) दूर करें । सुवर्णादि आभूषण, माला आदि बनाने वाले वा धारने वाले को देखकर चिक्त में दुर्विचार आवें तो विद्वान् जन के अधीन रहकर उस विकार का नाश करें, दढ़वती होकर सुवर्णादि देखकर वा अलंकृत सक् चन्दन विनता आदि देखकर स्वम में भी प्रलुब्ध न हों। (अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्) इति नवमो वर्णः ॥ तद्त्राय तद्पेष्टे तं भागमुप्छेदुषे। त्रिताय च द्विताय चोषो दुःष्वप्नये वहानेहसो व ऊनयंः सुकुतयो व ऊतयः॥ १६॥

भा०—( तद्नाय ) नाना प्रकार के भोज्यान प्राप्त करने वाले, (तद्-अपसे) नाना श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, (तं भागम् ध्यसेटुपे) अपने उस उत्तम र सेन्य अंश को प्राप्त करने वाले (त्रिताय ) मन, वाणी, कर्म तीनों पर वशी और (द्विताय च) भीतर और बाहर वश करने वाले पुरुष के भी (दुः-स्व-प्न्यं) बुरे स्वम के प्रभाव को हे ( उषः ) प्रभातवेला के समान अन्धकार के तुल्य पापों को दूर करने वाली मातः ! तू ( वह ) दूर कर ।

यथां कुलां यथां शुफं यथं ऋगं स नयामिस । एवा दुःष्वप्तयं सर्वीमाप्तये सं नैयामस्यनेहसों व ऊतर्यः सुऊतयों व ऊतर्यः १७

भा०—( यथा ) जिस प्रकार हम ( कलां सं नयामिस ) काल की मात्रा को शनै: २ व्यतीत करते हैं, ( यथा शफं ) जिस प्रकार चरण को (सं नयामिस) समान रूप से आगे बढ़ाते हैं और (यथा ऋणं) जिस प्रकार अपने पर के ऋण या पराये धन को (संनयामिस ) अच्छी प्रकार ईमान-दारी से चुका देते हैं, (एवा) इसी प्रकार हम लोग भी ( आष्त्ये ) आप प्रकृष के अधीन रहकर वा आप जनों में विद्यमान रहकर शनै: २ (हु:-स्वप्न्यं सं नयामिस) हु:स्वप्नादि बुरे प्रभावों को दूर करें। (अनेहसः ॰ इत्यादि पूर्ववत्)

ब्रजैष्माद्यासेनाम् चाभूमानोगसो वयम् । उष्टो यस्मुद्धःष्व-प्रयादभैष्मापु तर्दुच्छत्वेनुहसोवकुतर्यः सुकुतयोवकुतर्यः८।१०

भा०—हम लोग (अजैष्म) विजय प्राप्त करें, (असनाम च) दान करें, (वयं अनागसः अभूम) हम निष्पाप, निरपराध होकर रहें। हे (उपः) प्रभात वेला, के समान ज्ञान को देने और पाप को वश करने वाली मातः! (यस्मात् दुः-स्वप्न्यात् अभैष्म) हम जिस दुःस्वप्त के दुष्प्रभाव से भय करते हैं (तद् अप उच्छतु) वह दूर हो। (अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्) इति दशमो वर्गः॥

#### [ 8= ]

प्रगाथः कार्य ऋषिः ॥ सोमो देवता॥ छन्दः—१, २, १३ पादनिचृत् त्रिष्टुप्। १२, १५ प्राची स्वराट् त्रिष्टुप्। ३, ७—६ विराट् त्रिष्टुप्। ४, ६, १०, ११, १४ त्रिष्टुप्। ५ विराड् जगती ॥ पञ्चदशर्चं स्कम्॥

स्वादोर्रभिच्च वर्यसः सुमेधा स्वाध्यो वरिबोवित्तरस्य। विश्वे यं देवा उत मत्यीसो मधु बुवन्तो श्रमि सञ्चरन्ति॥शा

भा०—मैं (सु-मेधाः) उत्तम ज्ञान से युक्त, उत्तम बुद्धिमान्, सत्संगी होकर (स्वादोः) सुस्वादु (वयसः) अन्न का (अभक्षि) भोजन करूं। और (स्वाध्यः) उत्तम रीति से धारण करने योग्य (परिवोवित्तरस्य) अति पूजनीय, उस धन का भी सेवन करूं, (यं विश्वे देवाः) जिसको सब उत्तम मनुष्य और (उत मर्त्यांसः) साधारण मनुष्य (मधु बुवन्तः) मधुर, आनन्दप्रद कहते हुए (अभि सं चरन्ति) प्राप्त होते और उपभोग करते हैं। इसी प्रकार मैं (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान् शिष्य, (सु-आध्यः) उत्तम अध्ययनशीलादि, (विरवोवित्-तरस्य) उत्तम धन, आदर पूजादि लाभ करने वाले, (स्वादोः वयसः) उत्तम भोजन के भोक्ता, दीर्घायु, उस वृद्ध, प्रभु, युरुष की सेवा करूं, जिसके प्रति सब विद्वान् जन (मधु बुवन्तः) मधुर

वचन कहते हुए वा 'मधु' आनन्दप्रद, मधुर ज्ञान, प्रवचन करते हुए उसके समीप उसकी शरण आते हैं।

श्चन्तश्च प्रागा अदितिभवास्यवयाता हरसो दैव्यस्य। इन्द्विन्द्रंस्य सुख्यं जुंषाणः श्रौष्टींव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२॥

भा०-हे (इन्दो) चन्द्रवत् आह्वादकारक सोम! शिष्यजन !तू (अन्तः च प्र अगाः) भीतर गुरुगृह में, माता के गर्भ में बालक के समान आ। तू (अदितिः भवासि) अखण्डित वत होकर पुत्रवत् रह। तू (दैन्यस्य हरसः ) देव, विद्या चाहने वाछे शिष्य जनों के उचित, (हरसः) क्रोध या तीक्ष्णता को ( अव-याता ) विनीत होकर प्राप्त कर । तू ( इन्द्रस्य ) ज्ञानी, तत्वदर्शी आचार्य के ( सख्यं जुषाणः ) मैत्री को प्राप्त करता हुआ, (श्रौष्टी इव धुरम्) जूए के नीचे क्षिप्रगामी अध या वैल के समान विनीत होकर (राये अनु ऋध्याः) दानयोग्य ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये अनुगामी होकर रह, और ज्ञान से सम्पन्न हो। (२) इसी प्रकार विद्वान्, अदीन हो, भीतर आवे, मनुष्यों के क्रोधादि को दूर करे, ऐश्वर्यवानों का मित्र होकर उनका कार्य करके स्वयं भी सम्पन्न हो। (३) इसी प्रकार (इन्दुः) इस देह में द्रुतरूप से विद्यमान वीर्य देह के भीतर रहे, अखण्ड रहे, ( दैव्यस्य हरसः ) इन्द्रियों के |वेग को शान्त करे, आत्मा का सख्य लाभ कर ऐश्वर्य सुखादि से सम्पन्न हो।

अपाम सोमममृता अभूमार्गन्म ज्योतिरविदाम देवान् । किं नूनमस्मान्छेणवद्रातिः किमु धूर्तिरमृत मत्यस्य ॥ ३॥

भा०-हम लोग (सोमम् अपाम) ओषधिर स को जिस प्रकार पान करते और ( असृताः अभूम ) अमृत, सुखी, दीर्घायु होते हैं उसी प्रकार हम लोग ( सोमम् अपाम ) ऐश्वर्यं, वीर्यं और पुत्र शिष्यादि का पालन करें और 'अमृत' दीर्घायु, अमर होवें। हम लोग ( ज्योतिः आग-न्म ) प्रकाश को प्राप्त हों। (देवान् अविदाम ) शुभ गुणों, विद्वान् पुरुषों, और वायु पृथिवी आदि पदार्थों को प्राप्त करें, जानें। हे (अमृत) अमृतत्वरूप ! (अरातिः ) शतु ( नृनम् अस्मान् किं कृणवत् ) निश्चय से हमारे प्रति क्या कर सकता है ? कुछ नहीं। और ( मर्त्यंस्य पूर्तिः किमु ) मनुष्य का हिंसा स्वभाव भी विद्वान् ब्रह्मचारी का कुछ नहीं कर सकता। शं नों भव हृद आ पीत ईन्दो पितेर्व सोम सूनवें सुशेर्वः। सखेंव सख्ये उरुशंसु धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः॥॥॥

भा०—( आपीतः हृदे शम् ) जिस प्रकार पान किया हुआ सोमरस, या ओषधिरस हृदय को शान्तिदायक होता है उसी प्रकार (आपीतः)
सब प्रकार से पालित, रिक्षित वीर्य, पुत्र और शिष्य भी (नः हृदे शं भव)
हमारे हृदय को शान्तिकारक हो । हे (इन्दो ) प्रेमरस से आर्द्र ! ऐश्वर्यवन् ! हे (सोम ) सोम ! (सूनवे पिता इव ) पुत्र के लिये पिता केसमान तू (सु-शेवः ) उत्तम सुखदायक हो । हे (उक्शंस ) बहुत २
उत्तम उपदेश वचन करने हारे विद्वन् ! बहुत स्तुतियुक्त प्रभो ! बहुतसी
विद्याओं के उपदेश योग्य शिष्य ! (सख्ये सखा इव ) मित्र के लिये
मित्र के तुत्य होकर (धीरः ) बुद्धिमान् होकर (जीवसे ) दीर्घ जीवन
के लिये (नः आयुः प्र तारीः ) हमारी आयु की वृद्धि कर ।
हुमे मा पीता यशस्त उरुष्यचो रथं न गावः समनाह पर्वसु ।
ते मा रच्चन्तु विस्त्रसंख्यरित्रादुत मा स्त्रामाद्यवयुन्त्वन्द्वः ५।११

भा०—(इमे) ये (पीताः) पान किये ओषधिरसों के तुल्य पालन किये देह में वीर्य, और राष्ट्र में विद्वान्, गृह में पुत्र, शिष्य और वीर जन (यशसः) वीर्य, बल, और कीर्ति से युक्त (उरुष्यवः) रक्षा की कामना करते हुए (गावः रथं न) रथ को अश्वों के समान (पर्वसु) पर्व २, पोरु २, खण्ड २ पर (सम् अनाह) सुसम्बद्ध, सुदृढ़ हों और राष्ट्र के खण्ड को शरीर के पोरु २ के समान सुदृढ़ करें। (ते) वे (मा) मुझे (विस्नसः चरित्रात्) शिथिल आचरण से (रक्षन्तु) बचावें। वे (इन्द्वः) दयाई-

जन (मा) मुझे (स्नामात् यवयन्तु) व्याधि से भी ओषधिवत् पृथक् करें। इत्येकादशो वर्गः॥

श्राक्षिं न मा मिथितं सं दिदीपः प्र चैत्तय क्रणुहि वस्यसो नः। अथा हि ते मद आ सीम मन्ये रेवाँ ईव प्र चरा पृष्टिमच्छ ॥६॥

भा०—हे (सोम) अन्न ओपधि रसवत् वीर्यं एवं विद्वन्! वीर ! तू ( मथितं अग्निं न ) मथित अग्नि के समान ( मा सं दिदीपः ) ्मुझे अच्छी प्रकार तेजस्वी कर। (प्र चक्षय) उत्तम ज्ञान का दर्शन करा। (नः वस्यसः कृणुहि) हमें उत्तम धन सम्पन्न कर। (अथ) और ( ते हि मदः मन्ये ) मैं स्वीकार करता हूं कि तेरा ही यह सब सुख, हर्प है। तू (रेवान् इव) धनसम्पन्न के समान (अच्छ पुष्टिम् प्र चर) उत्तम पुष्टि प्रदान कर ।

इ िष्रेरण ते मनसा सुतस्य भन्तीमहि पित्रयस्येव रायः। सोम राजन्य ण श्रायूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥ ७॥

भा० है (सोम) ऐश्वर्यवन् ! हे (राजन्) तेजस्विन् ! प्रभो ! ( सुतस्य ते ) अभिषिक्त हुए तेरा हम ( पित्र्यस्य इव रायः ) माता पिता के धन के समान (इषिरेण मनसा) इच्छायुक्त चित्त से ( भक्षीमिहि ) भजन, सेवन करें। ( सूर्यः वासराणि अहानि इव ) जगत् को आच्छादन करने वाले दिनों को सूर्य के समान (नः आयूंपि प्र तारीः) हमारी आयुओं की वृद्धि कर।

सोम राजन्मृळया नः स्वस्ति तर्व स्मसि वृत्या स्तस्य विद्धि। अलर्तिं दर्स उत मन्युरिन्दो मा नी खर्यो अनुकामं परादाः॥८॥

भा० हे (सोम राजन्) ऐश्वर्यवन् राजन्! तेजस्विन्! देह में वीर्यवत् पोषक ! तू (नः मृडय ) हमें सुखी कर, (स्वस्ति ) हमारा कल्याण हो । हम ( तब ब्रह्माः स्मिस ) तेरे ब्रत का पालन करने वाले

हों, । (तस्य विद्धि ) त् उस वत को जान । (दक्षः अलर्ति ) बलवान् पुरुष आगे बढ़ता है (उत ) और (मन्युः ) ज्ञानी पुरुष भी आगे बढ़ता है, हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! तू (अर्थः ) हमारा स्वामी होकर (नः ) हमें (अनु-कामं ) यथेच्छ होकर (मा परा दाः ) मत त्याग कर । अथवा (अर्थः अनुकामं मा परादाः ) शत्रु की इच्छानुसार हमें मत त्याग । त्वं हि नस्तन्वं सोम गोपा गात्रेगात्रे निष्सत्थां नृचर्ताः । यत्ते व्यं प्रीमिनाम व्रतानि स नो मृळ सुष्खा देव वस्यः ॥९॥

भा०—हे (सोम) सर्व-शासक! राजन्! (त्वं) तू ही (नः तन्वः) हमारे शरीरों का (गोपाः) रक्षक है। (गान्ने-गान्ने) अंग २ में वा प्रत्येक शरीरधारी पर तू (नृ-चक्षाः) नेता जनों को देखने वाला सर्वसाक्षी के तुल्य (नि-ससत्थ) आसन पर विराज। (वयं) हम (यत्) जब २ (ते व्रतानि प्र-मिनाम) तेरे व्रतों को नाश करें तब २ हे (देव) तेजस्विन्! (सः) वह तू (नः) हमें (मृड) सुधार और सुखी कर और तू (सु-सखाः) हमारा उत्तम मित्र होकर हमें (वस्यः) उत्तम बना।

ऋदूदरेंगा सख्यां सचेय यो मा न रिष्येद्धर्यश्व पीतः। ऋयं यः सोमो न्यधाय्यसमे तस्मा इन्द्रं प्रतिरम्भियायुः १०।१२

भा०—(यः) जो (पीतः) ओषधि रसवत् पान पालन किया जाकर (मा न रिष्येत्) मेरा विनाश न करे, हे (हर्यंद्व) उत्तम मनुष्यों को अश्ववत् सन्मार्ग में चलाने वाले राजन्! ऐसे (ऋदूदरेण) मृदु पेट वाले, भीतर कोमल, द्याई स्वभाव वाले (सख्या सचेय) मैं मित्र से सदा संगत रहूं। (यः) जो (अयं) यह (सोमः) बलवान्, ऐश्वयंवान् पुरुष (अस्मे) हमारे बीच (निअधायि) नियत किया जाता है, (तस्मे) उसके हितार्थं ही मैं (प्रतिरम् आयुः) सुदीर्घ आयु और (इन्द्रं ऐमि) ऐश्वर्यं की याचना करूं।

श्चप त्या श्रम्थुरनिंदा श्रमींदा निरंत्रसन्तर्मिषीचीरभैंषुः । श्चा सोमी श्रम्मा श्रमहद्विह्यां श्रगनम् यत्रं प्रतिरन्त श्रायुः ११

भा०—जिस प्रकार सोम ओषधि के पान करने पर (अनिराः) वळ रहित कर देने वाली वा जल अन्न न खाने देने वाली (त्याः अमीवाः) वे दुःखजनक रोगपीड़ाएं (अप अस्थुः) दूर हो जाती हैं उसी प्रकार राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदायी विपत्तियां भी (अप अस्थुः) दूर हो जाती हैं। (तिमषीचीः) अन्धकार ला देने वाली वाधाओं के समान बलवती सेनाएं भी उससे (निः-अन्नसन् अभेषुः) डरती और भय मानती हैं। वह (सोमः) सोम (विहायाः) आकाश के समान महान् होकर (अस्मान् आ अरुहत्) हम पर अध्यक्ष होकर रहे, (यन्न) जिसके आश्रय रह कर लोग (आयुः प्रतिरते) अपना जीवन बढ़ा लेते हैं हम उसी को (अगन्म) प्राप्त हों।

यो <u>ग इन्दुंः पितरो हृत्सु पीतो</u>ऽमत्यों मत्यी श्राविवेश । तस्मै सोमाय हुविषा विधेम मृळीके श्रस्य सुमृतौ स्याम ॥१२॥

भा०—हे (पितरः) पालक गुरुजनो ! (यः इन्दुः) जो ऐश्वर्यवान् आर्द्र स्वभाव, ओपिध रसवत् (पीतः) पान वा पालन किया जाकर (मर्त्यः) दुः खों वा दुष्टां का नाशक होकर आत्मा के तुल्य अमृत होकर (मर्त्यान् आविवेश) देहों वा मनुष्यों में प्रविष्ट है, (तस्मै) उस (सोमाय) सर्वथरक ऐश्वर्यवान् की हम (हिवपा) उत्तम अन्न वचनादि से (विधेम) परिचर्या करें। उसके (मृडीके) सुख और (सुमतौ) ग्रुभ ज्ञान उत्तम वाणी में हम सदा (स्याम) रहें। इति द्वादशों वर्गः॥ त्वं सोम पित्रभिः संविद्वानो अनु द्यावापृथिवी त्रा ततन्थ। तस्मै त इन्दो हुविषा विधेम व्यं स्याम पत्यो रखीणाम्॥१३॥ भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! (स्वा) त् (पितृभिः) पालक

शासक जनों से (संविदानः) संमित करता हुआ, (धावापृथिवी)
सूर्य पृथिवीवत् छी पुरुष, गुरु शिष्य और शास्य शासक दोनों वर्गों को
(अनु आ ततन्थ) अपने वश करता है, हे (इन्दो) ऐश्वर्यवन्! (वयं
तस्मै ते) हम उस तेरे लिये उत्तम (हविषा) अन्न वचनादि से
(विधेम) सेवा करें (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम देह, प्राण, धनैश्वर्यादि
के स्वामी हों।

त्रातारी देवा अधि वोचता <u>नो मानी निद्रा ईशत मोत जल्पिः।</u> चयं सोमेस्य विश्वह प्रियास<mark>ः सुवीरांसो विद्यमा वेदेम ॥१४॥</mark>

भा०—हे (देवाः) ज्ञानप्रद विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (त्रातारः) हमारे रक्षक होकर (नः अधि वोचत) हमें सदा उपदेश करो कि जिससे (नः) हम पर (निद्रा) निन्दित कुत्सित गति, वा निद्रा, आलस्यादि (मा ईशत) अधिकार न करे (उत) और (जिल्पः मा ईशत) बक्वास करने की बुरी आदत वा बकवासी पुरुष भी हम पर वश न करे। (विश्वहा) सदा, सब दिनों, (वयं) हम (सोमस्य प्रियासः) सोम, पुत्र, शिष्य, ऐश्वर्यवान् आदि के प्रिय और (सु-वीरासः) उत्तम वीर्यवान्, उत्तम पुत्रवान् और विद्वान् होकर (विद्यम् आवदेम) ज्ञान का उपदेश और कथोपकथन किया करें।

त्वं नेः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नृचर्ताः।त्वं ने इन्द ऊतिभिः सुजोषाः पाहि पश्चातांदुत वा पुरस्तांत् १५।१३।६

भा०—हे (सोम) विद्वन् ! वीर्यवत् पालक पोषक ! (त्वं नः विश्वतः चयोधाः ) तू हमें सब प्रकार से ज्ञान, बल, आयु धारण कराने वाला, तू (स्वर्विद् ) सुखदाता, ज्ञानप्रकाशक, सर्वज्ञ, तू (नृ-चक्षाः ) सबका द्रष्टा, होकर (नः आविश ) हमें प्राप्त हो । हे (इन्दो ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं ) तू (नः ) हमें (सजोषाः ) सप्रेम (क्रितिभिः पाहि) रक्षा साधनों से सदा पालन कर । और तू ( पश्चातात् उत वा पुरस्तात् ) हमारी पीछे और आगे से भी रक्षा कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

# अथ वालखिल्यम् [ 38 ]

प्रस्कर्यवः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ बृहती । ३ विराड् वृहती । असिव्हती। ७, ६ निचृद् बृहती। २ पंकिः। ४, ६, ८, १० निचृतः पांकि: ॥ दशचै म्कस् ॥

श्रमि प्र वः सुराधसमिन्द्रमई यथा विदे।

यो जिर्निन्भ्यो मुघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिच्चति ॥ १॥ भा०-(यः) जो (मधवा) उत्तम, पूज्य धन का स्वामी (पुरु-वसुः ) नाना धनों जनों का स्वामी होकर ( जरितृभ्यः ) स्तुतिकर्त्ता विद्वानों के हितार्थ (सहस्रेण इव) सहस्रों के समान (शिक्षति) दान देता है, उस ( सु-राधसम् ) उत्तम धनवान् , सुखपूर्वक आराधना करने योग्य, सव कर्मों के साधक ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् की ( यथा विदे ) यथावत् ज्ञान और धन का लाभ करने के लिये ( अभि प्र अर्च ) उत्तम रीति से अर्चना करो और उसी को (प्रवः) उत्तम रीति से वरण करो। श्रतानींके व प्र जिंगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे। गिरेरिव परसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोर्जसः ॥ २ ॥

भा०-वह इन्द्र ऐश्वर्यवान् , शतुओं का नाश करने हारा (शत-अनीकः इव ) सैकड़ों सेनाओं और बलों का स्वामी, सेनापित के समान (प्र

१ सर्वानुक्रमण्यां वालाखिल्यस्कानामप्यनुक्रमण्दर्शनात् संहितान्तर्गतत्वम्। तानि च षष्ठानुवाकान्तर्गतान्येव ॥

जिगाति ) सबका विजय करता है और (दाशुषे) दानशील, करपद राष्ट्र के हित के लिये (वृत्राणि) विष्नकारी शत्रुओं का (ध्ण्णुया) अपनी धर्षणकारिणी शक्ति से (हन्ति) नाश करता है, (गिरेः इव रसा) पर्वत से झरने वाले जलों के समान (अस्य पुरुभोजसः ) इस बहुतों के पालक, नाना भोग्य ऐश्वर्य के स्वामी के (द्रत्राणि) नाना प्रकार के दान (पिन्विरे) प्रजाओं को पुष्ट करते हैं।

त्रा त्वां सुतास इन्दंद्रो मद्दा य ईन्द्र गिर्वणः। त्रापो न वंज्ञिन्नन्वोक्यं स्तरः पृणन्ति शूर रार्घसे॥३॥

भा०—हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा भजन करने योग्य!हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (ये) जो (मदाः) तृष्ठिकारक (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवन्, आर्द्रहृदय (सुतासः) अभिषिक्त जन (त्वा आ पृणन्ति) तुझे हर्षजनक हैं हे ( ग्रूर) ग्रूरवीर! हे (विज्ञन्) वीर्यवन्! वे सब (राधसे) धन को प्राष्ठ करने के लिये ही (ओक्यं सरः आपः न) अपने आश्रयभूत सरोवर को पूर्ण करने वाले जलप्रवाहों के समान (त्वा आपृणन्ति) तुझे ही पूर्ण करते हैं, तुझे ही प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, तुझ में ही आश्रय लेते हैं। उसी प्रकार ये समस्त उत्पन्न सूर्यादि लोक भी उसी प्रमेश्वर को पूर्ण करते, उसी में आश्रय पाते हैं।

श्चनेहसं प्रतर्रणं विवर्षाणं मध्यः स्वादिष्ठमीं पिव । श्रा यथां मन्दसानः किरासि नः प्र चुद्रेव त्मनां धृषत् ॥ ४॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! तू ( मध्वः ) मधुर अन और ज्ञान का (अने-हसं ) निष्पाप ( प्र-तरणम् ) दुःखों से पार उतारने वाला, ( विवक्षणं ) विविध वचनों से स्तुत्य, वा विविध हर्षदायक ( स्वादिष्ठम् ) अति स्वादु रस का ( पिब ) पान कर ( यथा ) जिस प्रकार ( मन्दसानः ) तृप्त होकर ( क्षुद्रा इव ) क्षुद्र मधु मक्खी के समान ( त्मना ध्वत् ) स्वयं अपने सामर्थ्य से शतुगण पर विजयी होकर (नः) हमें भी (प्र किरासि) नाना ऐश्वर्य यथायोग्य रूप से प्रदान कर ।

त्रा <u>नः स्तोम्मुपं द्रवर्द्धियानो</u> त्रश<u>्वो</u> न सोतृभिः। यं ते स्वधावन्त्स्बद्यन्ति धनव इन्द्र करवेषु रातयः ॥५॥१४॥

भा०-हे ( स्वधावन् ) अन्नपते ! हे ऐश्वर्य को धारण करने वाली शक्ति के स्वामिन्! (ते) तेरे (कण्वेषु) विद्वान् पुरुषों के निमित्त ( रातयः ) दिये नाना दान ही ( यं स्तोमम् ) जिस स्तुतियोग्य पद की (धेनवः) वाणियों या गोरसों के समान स्वद्यन्ति) अधिक स्वादु, सुखद कर देते हैं तू उस ( नः स्तोमम् ) हमारे स्तुत्य वचन या पद की ( सोतृभिः हियानः ) अभिषिक्त वर्गं से प्रेरित होकर ( अश्वः न ) अश्व के समान (आ उप द्वद् ) प्राप्त हो। इति चतुर्दशो वर्गः ॥

उत्रं न बीरं नमुसोपं सेदिम विभूतिमित्तंतावसुम्।

उद्गीर्व वाज्ञित्ववतो न सिञ्चते चारेन्तीन्द्र धीतयः॥ ६॥ भा०—( उम्रं वीरं न ) वीर के समान, उम्र, शत्रुओं के लिये भयं-कर (विभ्तिम्) विशेष शक्तिमान् (अक्षिता वसुम्) अक्षय धन से सम्पन्न पुरुष को हम (उप सेदिम) प्राप्त हों। हे (विज्ञिन्) वीर्यशालिन्! ( अवतः न उदीवः ) उत्पर मुख किये कूप के समान तू भी अपने प्रजा के क्षेत्र को (सिञ्चते) सेचन करता है, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (धीतयः) नाना स्तुतियें ( क्षरन्ति ) तेरी ओर ही बहती हैं।

यर्द्ध नूनं यद्या युक्ते यद्या पृथिव्यामधि ।

अतो नो युज्ञमाशुभिर्महेमत उम्र उम्रेभिरा गहि॥ ७॥ भा०—( यत् ह ) चाहे जहां भी हो (यद् वा यज्ञे ) चाहे यज्ञ में हो, (यद् वा पृथिव्याम् अधि) चाहे तू पृथिवी पर हो, हे (महे मते) महा मतिमन् ! हे ( उप्र ) बलवन् ! तू ( नः ) हमारे ( यज्ञम् ) यज्ञ की

( उग्रेभिः आग्रुभिः ) बलवान् , शीव्रगामी अश्वों सहित (अतः) इस स्थान से (आ गहि) प्राप्त हों।

श्रुजिरास्रो हरयो ये त श्रुश्यु वाता इव प्रसुविणः। येभिरपत्यं मनुषः परीयमे येभिविंश्वं स्वर्द्धेशे ॥ ८॥

भा०-हे ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरे (ये) जो (अजिरासः) कभी नाश को प्राप्त न होने वाले (हरयः) अश्व, (आशवः) शीघ्रगामी, (वाताः इव ) वायु के झकोरों के समान (प्र-सक्षिणः ) बलात् शतुओं को विजय करने वाले, हैं। (येभिः) जिनसे तू (मनुषः अपत्यं) मनुष्यों के समीप (परीयसे) आता है और (येभिः) जिनसे तू (स्वः-हरो) सबको देखने के लिये (विश्वं परि ईयसे ) समस्त जगत् में व्याप रहा है।

एताचतस्त ईमहे इन्द्रं सुम्नस्य गोमतः।

यथा प्राची मघवनमेध्यातिष्ठिं यथा नीपातिथि धने ॥९॥ भा०-हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ( यथा ) जिस प्रकार भी हो तू (मेध्यातिथि) अन्नादि से सत्कार करने योग्य अतिथिवत् पूज्य पुरुष को (म अवः) उत्तम रीति से तृप्त एवं प्रसन्न करता है, और (यथा) जिस मकार और जितने (धने) धन में तू (नीपातिथि) सन्मार्ग दिखाने वाले अतिथिवत् पूज्य पुरुष का (प्रावः) आदर सत्कार करता है हम भी (ते) तुझ से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (एतावतः) इतने (गोमतः सुन्नस्य ) गो आदि पशुओं से समृद्ध सुखप्रद धन की (ईमहे) याचना करते हैं।

यथा करावे मघवन्त्रसद्स्यवि यथा पुक्ये दशवजे। यथा गोरार्थे असनार्भुजिश्वनीन्द्र गोमुद्धिर्ग्यवत् ॥१०॥१५॥

भाराज असनाऋ।जरवना है (यथा) जैसे (कण्वे) मेघावी भारा है (मधवन्) ऐश्वर्यवन् ! (यथा) जैसे (कण्वे) मेघावी विहान, (त्रसदस्यवि) दस्यु को भय देने बाले के निमित्त (यथा) जैसे (पक्थे दशवजे) दश मार्गंयुक्त परिपक्त द्वारीर के निमित्त, (यथा (गो-शर्ये) जैसे गो अर्थात् धनुष की डोरी और शर अर्थात् वाणों के चलाने में कुशल धनुर्धारी के निमित्त और (ऋजिश्वनि) अश्वों को ऋजु-मार्ग में चलाने हारे, अश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरुष के निमित्त तू (गोमत् हिर-ण्यवत् ) गवादि पशुयुक्त और सुवर्णादि युक्त चल अचल धन (असनोः) न्याय, एवं पात्रापात्र विवेक से प्रदान करता है उसी प्रकार का धन हम भी तुझ से चाहते हैं। इति पञ्चदशोः वर्गः ।

## [ 40]

पुष्टिगुः काएव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ३, ५,७ निचृद् वृहती । ६ विराड् वृहती। २, ४, ६, १० पांकिः। ८ निचृत् पंकिः ॥ दचर्शं सृक्षम् ॥

प्र सु श्रुतं सुरार्घसम्बी शुक्रमुभिष्टेये। यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेणव मंहते ॥ १ ॥

भा०-(यः) जो (सुन्वते) उत्तम आदर सत्कार करने वाले, ( स्तुवते ) स्तुतिशील पुरुष को ( काम्यं वसु ) कामना करने योग्य धन ( सहस्रोण-इव मंहते ) सहस्रों संख्या में प्रदान करता है, उस ( श्रृतं ) जगत्-प्रसिद्ध ( सु-राधसम् ) सुख से आराधना करने योग्य, उत्तम धन-सम्पन्न ( शक्रम् ) शक्तिशाली परम पुरुष की (अभिष्टये) अभीष्ट कार्य के लिये ( प्र सु अर्च ) उत्तम रीति से पूजा, आदर सत्कार कर। शृतानीका हेतयो अस्य दुष्ट्या इन्द्रस्य समिषी महीः। गिरिर्न भुज्मा मुघवत्सु पिन्वते यदी सुता अमेन्दिषुः ॥ २ ॥

भा०—( अस्य इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु की ( ज्ञत-अनीका ) सैकड़ों सैन्य, सैकड़ों बल, सैकड़ों मुख, ( हेतयः दुस्तराः ) हनन या दण्ड देने के साधन दुस्तर, अपार, अजय हैं और इस की (मही: समिपः) समस्त भूमियां भी उत्तम अन्न सम्पदाओं से सम्पन्न हैं, ( यदिं ) जब (सुताः) नाना उत्पन्न पदार्थ एवं ऐश्वर्यगण (अमन्दिषुः) समस्त जीव प्रजागण को हर्षयुक्त, प्रसन्न करते हैं तब प्रतीत होता है कि वही (भुज्मा) सबका पालक परमेश्वर (गिरिः न) मेघ वा पर्वत केसमान महान् उदार होकर (मघवत्सु) पूज्य धनवानों में (पिन्वते) ऐश्वर्य की मानो वर्षा किया करता है।

यदीं सुतास इन्देबोऽभि प्रियममन्दिषुः।

श्रापो न धायि सर्वनं स श्रा वसो दुघा ह्वोप दाशुषे॥३॥
भा०—(सुतासः इन्दवः) उत्पन्न हुए, ये ऐश्वर्ययुक्त, वा आई, जोषधि रसवत् आनन्दमय जीवगण, (यदि) जब (प्रियम् अमन्दिषुः) अपने प्रिय प्रभु को प्रसन्न कर लेते हैं तब है (वसो) सबको बसाने हारे! (दाशुषे दुघाः इव) यज्ञशील वा घास आदि देने वाले स्वामी के लिये दुधार गौवों के समान वा (सवनं) अभिषेकार्थ (आपः न) जल्धाराओं के समान उन सबको (मे उप आधायि) मेरे लिये प्राप्त

श्रात्वां चो हर्वमानमुत्रये मध्वः त्तरित धीतयः।
श्रात्वां चमा हर्वमानामु इन्देच उप स्तात्रेषु दिघरे॥४॥
भा०—हे मनुष्यो! (वः) आप लोगों की (धीतयः) स्तुतियां
और नाना कर्म (अनेहसं) पाप से मुक्त (हवमानम्) सब ऐश्वर्यों के
देने वाले को उद्देश करके किये जाकर ही (ऊतये) तुम्हारी ही रक्षा,
नृप्ति और सुख प्राप्ति के लिये (मध्वं क्षरिन्ति) मधुर रसों, आनन्द्युक्त
उत्तम फलों को उत्पन्न करते हैं। हे (वसो) सबमें बसने हारे! सर्वव्यापक प्रभो! (हवमानासः) तेरी स्तुति करने वाले (इन्दवः) तेरी
तरफ़ भक्तिप्रवाह व प्रेमरस में द्रवित जीवगण (त्वा आ) तुझे ही अपने
(स्तोत्रेषु) स्तोत्रों, स्तुति वचनों में (उप दिधरें) वर्णन करते हैं।

कराओं ।

श्रा नः सोमें स्वध्वर ईयानी अत्यो न तीशते। यं ते स्वडावन्त्स्वदंन्ति गूर्तयः पुरोरे छन्दयसे हर्वम् ॥ ५॥ १६॥ भा०-हे (स्वदावन्) उत्तम अन्न वा कर्म फल के देने हारे! (यं) जिस (ते) तेरे दिये को (गूर्त्तयः) उद्यमी, स्तुतिकर्त्ता जन उत्तम रूप से सुखपूर्वक भोगते हैं हे ऐश्वर्ययन् स्वामिन् ! ( तोशते ) हिंसाकारी शतु को दमन करने के लिये (इयानः) गमन करने वाले (अत्यः) अश्वारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे ) हमारे उत्तम यज्ञ वा हिंसा-रहित और अहिंसित ऐश्वर्य के निमित्त (पौरे) नाना प्रजाओं के समूह की (हवं छन्दयसे) स्तुति को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर । इति पोडशो वर्गः ॥ प्र <u>वीरमु</u>ग्रं विविचि धन्रस्पृतं विभूति राधसो महः।

<u>उद्गीर्व चर्जिञ्जवतो वसुत्वना सद्गी पीपेथ दाशुर्वे ॥ ६ ॥</u>

· भा०—हम ( महः राधसः ) बड़े भारी धनैश्वर्य के स्वामी (वीरम् ) वीर, ( उम्रं ) बलवान् , ( विविध्ति ) न्यायपूर्वक विवेक करने वाले (धन-स्पृतम् ) धन से प्रजादि का पूर्ण और पालन करने वाले, (विभू-तिम् ) विशेष सामर्थ्यवान् , परमेश्वर की हम सदा स्तुति करते हैं। हे विजिन् ) वीर्यवन् ! तू ( उदीव ) गर्दन ऊपर उठाये पराकमी के समान (अवतः) जगत् की रक्षा करने हारा, (वसुत्वना) अपने बड़े ऐश्वर्य के द्वारा ही ( दां गुपे पीपेथ ) आत्मसमर्पक भक्त का पालन करता है।

यर्द्ध नूँनं परावित यद्वा पृथिव्यां दिवि ।

युजान इन्द्र हरिभिमेहेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि॥ ७॥ भा०-( यत् ह नृनं परावति ) जो तू परम 'दूर भी है, ( यद्-वा पृथिच्यां ) वा जो तू पृथिवी पर और (दिवि घ नूनं ) सूर्य या महान् आकाश में भी सर्वत्र ज्यापक है तू भी हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् । हे ( महे-मते ) महाज्ञानिम् ! तू (ऋष्वः ) सब से महान् है । हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! (हरिभिः युजानः ) विद्वान् मनुष्यों द्वारा और (ऋष्वेभिः ) अपने महान् गुणों करके (युजानः ) योग द्वारा चिन्तन किया जाकर हमें (नृनं ) शीव्र ही (आ गिंह ) प्राप्त होता है। रुथिराख़ो हर्रयो ये ते श्रुस्त्रिध् श्रोजो वार्तस्य पिपति । येभिर्ति दस्युं मनुषो निघोषयो येभिः स्वः पुरीयसे ॥ ८॥

भा०—(ये) जो (हरयः) मनुष्य, जीवराण बलवान् अश्वों के समान ही (रिधरासः) रथारोही वीर वा रमण योग्य देह-धारी (असिधः) अविनाशी वा अहिंसक हैं वे भी (वातस्य) बातवत् बलवान् और जीवनों के जीवन रूप तेरे ही (ओजः) बल पराक्रम को (पिप्रति) धारण करते हैं। (येभिः) जिनसे तू (मनुष्यः) मननशील जीव के (दस्युं) विनाशकारी शत्रु, रोगादि को भी (नि घोषयः) नष्ट करता है और (येभिः) जिनहों से तू (स्वः पिर ईयसे) समस्त आकाशों को पूर्ण करता है।

प्रतावतस्ते वसो विद्याम शूर् नव्यसः।

यथा प्राव एतंशं कृत्वये धने यथा वशं दशवजे ॥ ९॥
भा०—वे (वसो) सबको बसाने हारे! सब में वसने वाले
प्रभो! स्वामिन्! हे (शूर) दुष्टों के नाशक! तू (पथा) जिस धन
से या जितने ऐश्वर्य से (कृत्वये धने) करने योग्य संग्राम के अवसर पर
(एतशं) अश्वसैन्यों को (प्रावः) अच्छी प्रकार रक्षा करता और
(यथा दशवजे) जैसे दशों दिशाओं में दश मार्ग वाले नगर में जितना
ऐश्वर्य (वशं) वशकारी नगर के अध्यक्ष राजा (प्रावः) सन्तुष्ट करे हम
(नव्यसः ते) अति स्तुति योग्य तेरे (एतावतः) इतने भारी ऐश्वर्य का
(विद्याम) लाभ करें।

यथा करवे मघवनमेधे अध्वरे दीर्घनीथे दम्निस ।

यथा गोर्शर्ये श्रासिषासो अद्भिवो मार्थ गोत्रं हिप्थियम् १०।१७ भा०—हे (मधवन्) पूज्य धनसम्पन्न!हे (अद्भिवः) ज्ञाक्ति- शालिन् ! (यथा) जितना ऐश्वर्य (कण्वे) विद्वान् जन में (अध्वरे) हिंसारहित (मेधे) पवित्र यज्ञ में, (दीर्घ-नीथे) दीर्घ काल तक और दीर्घ मार्ग में लेजाने वाले (दमूनिस) दान्त चित्त वाले, जितेन्द्रिय पुरुष में, (यथा) जितना ऐश्वर्य तू (गोशर्ये) धनुषवाण की शक्ति से सम्पन्न योद्धा में (असिषासः) प्रदान करता है, उतना ही (हिर-श्रियम्) नाना अश्वों, मनुष्यों और विद्वानों को आश्रय देने वाला (गोत्रं) भूमि, इन्द्रिय गण, वाणी और गवादि पशु सम्पदा की रक्षा करने वाला धन (मिय) मुझ में भी प्राप्त करा। इति सप्तदृशों वर्गः॥

## [ 48 ]

श्रुष्टिग्रः कार्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः— १, ३, ६ निचृद्बृहती । ४ विराड् बृहती । ७ बृहती । २ विराट् पंकिः । ४,६,८,१० निचृत् पंकिः ॥ दशर्चं स्क्रम् ॥

यथा मन्ते सार्वरणौ सोर्ममिन्द्रापिवः सुतम् । नीर्पातिथौ मघवन्मेध्यातिथौ पुर्हिगौ श्रुष्टिगौ सर्चा ॥ १॥

भा०—(यथा) जितना और जिस प्रकार (सांवरणो) उत्तम रीति से वरण करने योग्य (मनी) प्रजा को थामने, उनको मर्यादा में स्थापित करने वाले राजा के पद पर विराज कर हे (मधवन्) उत्तम ऐश्वर्यवन्! तू (सुतम् सोमम्) उत्पन्न ऐश्वर्य, राष्ट्र का (अपिवः) भोग करता है उतना ही हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः! तू (नीपातिथो) मार्गदर्शी के अतिथिवत् पूज्य पद पर और (मेध्यातिथो) अन्न यज्ञादि से सत्कार योग्य अतिथिवत् पूज्य परिवाजक के पद पर और (पृष्टिगो) उतना ही पृष्टि अर्थात् पशु सम्पदायुक्त भूमि के स्वामी एवं अन्नादि से समृद्ध भूमि के स्वामी के पद पर (सचा) समवेत होकर भी भोग सकता है। अर्थात् क्षत्रिय राजा के ऐश्वर्य से परिवाट तथा सम्पन्न वैश्वर का ऐश्वर्य भी कम नहीं है।

पार्षेद्वाणः प्रस्केग्वं समसादयुच्छ्यानं जिब्रिमुद्धितम्। सहस्रार्णयसिषासद्गवामृष्टिस्त्वोतो दस्यवे वृक्षः॥ २॥

भा०—(पार्षद्-वाणः) वाणी अर्थात् वेदवाणी का सेवन करने वाला विद्वान् (शयानम्) अन्धकार में सोते के समान (जिबिम्) जीर्णं, वा प्रसन्न करने वाले, (उद्-हितम्) उत्तम सम्बन्ध में बद्ध (प्रस्कण्वं) उत्तम तेजस्वी, शिष्य वर्ग को (सम् असादयत्) प्राप्त करे और (वृकः दस्यवे गवां सहस्राणि सिषासद्) हल जिस प्रकार भूमि के तोड़ने वाले किसान के लाभ के लिये सहस्रों अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार (त्वा उतः) तेरी रक्षा में रहने वाला (वृकः) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करने वाला (ऋष्टिः) ज्ञानदर्शी पुरुष (दस्यवे) दानशील आत्मसमर्पक शिष्य के लाभ के लिये (गवां सहस्राणि) सहस्रों वेदवाणियों को (असिषासत्) प्रदान करे। अथवा वह ऋषि (दस्यवे वृकः) दस्यु, दुष्ट जन के लिये वृक के समान भयजनक होकर (गवां सहस्राणि असिषासत्) सहस्रों भूमियों का भोग करता है।

य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य ऋषिचोद्नः।

इन्द्रं तमच्छ्रा वद नव्यस्या मृत्यविष्यन्तं न भोजसे ॥३॥ भा०—(यः) जो (चिकिद्यः) जानने योग्य, सर्ववेद्य, (ऋषि-चोदनः) ऋषियों, साक्षात् तत्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य आतमा (उन्धेभिः) नाना शास्त्र-चचनों से भी (न विन्धते) नहीं जाना जाता (तम्) उस (अविष्यन्तं न इन्द्रम्) सर्वरक्षक के समान ऐश्वर्यं वान् प्रभु को (भोजसे) रक्षा और ऐश्वर्यं की प्राप्ति के लिये, (नव्यस्या मती) अति स्तुति वाणी, द्वारा (अच्छ वद) साक्षात् उपदेश कर।

यस्मा श्रुकं सप्तशीर्षाणमानृचुिश्वधातुमुचमे पदे।

स त्वि मा विश्वा भुवनानि चिक्रद्दादिज्जनिष्ट पौस्यम् ॥ ४॥

भा०-इन्द्र विषयक उपदेश। (उत्तमे पदे ) परम, उत्तम पद पर विद्यमान ( यस्मै ) जिस प्रभु के वर्णन करने के लिये (त्रि-धातुम् ) तीनों प्रकार से धारित ( सप्त-शीर्षाणम् अकं ) सात शिरों वाले अर्चना योग्य मन्त्रगण की ( आनृचुः ) स्तुति करते हैं, ( सः तु) वही परमेश्वर (इमा विश्वा भूतानि ) इन समस्त भुवनों को ( चिक्रदत् ) शासन करता है और ( पौस्यं जनिष्ट ) पौरुष, बल, महती शक्ति प्रकट करता है, वेद मन्त्र प्रभु की स्तुति करने योग्य होने से 'अर्क' है। ऋक् यजुः साम तीन रूप से धारण करने योग्य होने से 'त्रिधातु' और सात छन्द उसके प्राण हैं।

अथवा—( यस्मै उत्तमे पदे ) उत्तम पद, पर विद्यमान जिसके लिये (सप्तशीर्षाणम् त्रिधातुम् आनृचुः ) सात शिरों वाला, तीनों लोकों का धारक बतलाते हैं वही इन समस्त विश्वों का शासक और शक्तिप्रकाशक है। प्रभु के सात शिर सप्त भुवन वा सप्त विकृति हैं।

यो नो दाता वर्स्नामिन्द्रं तं हूमहे वयम्।

विद्या ह्यस्य सुमतिं नवीयसीं गुमेम गोमति ब्रजे ।।५।।१८।। भा०—( यः ) जो ( नः ) हम ( वसूनां दाता ) समस्त जीवों का दाता, वा समस्त ऐश्वर्यों और लोकों का देने वाला है (तम् इन्द्रम् हूमहे) हम उसी ऐश्वर्यवान् की पुकार वा उसी से प्रार्थना करें। (अस्य) उसी ( नवीयसीं ) अति स्तुत्य ( सु-मितं ) उत्तम ज्ञानयुक्त वेदवाणी को हम (विद्य ) जानें और (गोमित बजे ) इन्द्रियों रूप अक्षों से युक्त गमन साधन रथवत् इस देह में ही हम उसे ( गमेम ) प्राप्त करें, जानें वा ( गोमति बजे ) गौओं से युक्त बजवत् ज्ञान वाणियों से युक्त उपग-न्तव्य आचार्यं वा गुरु के अधीन रहकर हम इस 'इन्द्र' प्रभु का ज्ञान वा प्राप्ति करें । आचार्यों ब्रह्मणो मूर्तिः । मनु० ।

यस्मै त्वं वसो द्वानाय शिक्तसि स रायस्पोषमश्जुते। तं त्वा वयं मघवान्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ ६ ॥ भा०—हे (वसो) सवको बसाने हारे, सबमें बसने हारे, सबको आच्छादन पालन करने हारे प्रभो! (यस्मै दानाय शिक्षसि) जिस दान-शील पुरुष को तू दान करता है (सः) वह (रायः पोषम् अश्नुते) ऐश्वर्यं की वृद्धि को प्राप्त करता है। हे (गिर्वणः) वेदवाणियों से सेवने योग्य, वा वाणियों के दातः! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं वन्! हे (मधवन्) पूजित पद-युक्त! (वयं) हम (सुतावन्तः) उत्पन्न अनित्य पदार्थों वाले (ते स्वा हवामहे) उस तेरी प्रार्थना करते हैं। हमें भी नाना ऐश्वर्यं प्रदान कर।

कृदा चुन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। उपोपेञ्च मेघवन्सूय इञ्च ते दानै देवस्य पृच्यते॥ ७ ः।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! प्रभो ! तू (कदा चन ) कभी भी (स्तरीः न ) हिंसक नहीं है, अथवा निर्दुग्ध गाय के समान अदानशील नहीं है। तू (दाशुषे सक्षित्त ) दानशील, यजमान आत्म-समर्पक के सदा साथ रहता है। (मघवन्) पूजित धन युक्त ! (देव-स्य ते) दानशील तेरा (दानं) दिया धन (उप-उप इत् नु एच्यते) वरा- बर प्राप्त होता है और (भूयः उत् नु) खूब अधिक मौत्रा में प्राप्त होता है।

प्रयो नंत्रचेत श्रभ्योजेसा किवि वधैः शुष्णै निद्योषयेन् । युदेदस्तंमभीत्प्रथयेत्रमूं दिवुमादिज्जेनिष्टु पार्थिवः ॥ ८॥

भा०—(यः) जो (ओजसा) बलपूर्वक (ग्रुष्णम्) मेघ के विद्युत् के समान प्रजा के शोषण करने वाले बलवान् शत्रु को (वधैः) आघात-कारी शस्त्रास्त्रों से (नि घोषयन्) विनाश करता हुआ (क्रिविं) जल से कूप तड़ागवत् इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से (अभि प्र ननक्षे) पूर्ण करता, व्यापता है और (यत्) जो (अमूं दिवम् प्रथयन् अस्तम्भीत्) इस पृथिवी को विस्तृत करता हुआ उस आकाश वा सूर्य को भी स्थिर करता है, और (आत् इत्) अनन्तर वह (पार्थिवः) समस्त पृथिवियों का स्वामी स्वयं पृथिवीवत् माता होकर (जिनष्ट) समस्त स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करता है।

यस्यायं विश्व आर्थों दासः शेविधिपा श्रुरिः।

तिरश्चिंद्र्यें रुशमें प्रवीरिं तुभ्येत्सो श्रंज्यते र्यिः॥ ९॥

भा०—( यस्य ) जिस प्रमु का ( विश्वः आर्थः ) समस्त श्रेष्ठ ( अरिः ) पुरुष ( दासः ) सेवकवत् ( शेवधि-पाः ) उसी के खज़ाने की रक्षा करने वाला है । उस ( अर्थे ) स्वामी ( रशमे ) सर्वं नियन्ता, ( पवीरिव ) पापनिवारक राजदण्डवत् परम तप रूप वज्र के धारक प्रमु के अधीन समस्त विश्व विद्यमान है । हे प्रभो ! (सः रियः तुभ्य इत् अज्यते ) यह सब मूर्च संसार तेरे ही गुणों के दर्शन के लिये प्रकट है । अथवा ( यस्यायं विश्वः आर्थः दासः ) जिसका यह समस्त श्रेष्ठ जन सेवकवत् है जिसका स्वयं अपने खजाने को बचानेवाला शत्रुत्वत्य है, जो धन (अर्थे रशमे पवीरिव) वैश्व, शक्यारी क्षत्रिय में (तिरः चित्) स्गुप्त है वह भी ( तुभ्य इत् अज्यते ) तेरे लिये ही प्रकट प्राप्त है । तुर्गयवो मधुमन्तं घृत्श्चुतं विप्रासो श्रुकंमानृचः । श्रुस्मे रियः पप्रेष्टे वृष्ण्यं शब्वोऽसमे सुवानास इन्दंवः ॥१०॥१९॥

भा०—(तुरण्यवः) क्षिप्रकारी, कर्मकुशल (विप्रासः) विद्वान् जन (ष्टत-श्रुतम्) जलदाता मेघ के तुष्य उदार तेजःप्रद सूर्यवत् प्रकाश स्वरूप (मधुमन्तं) जलयुक्त समुद्रवत् अपार अन्नयुक्त पृथिवीवत् पालक (अर्कं) अर्चना करने योग्य प्रभु की (आनृचुः) स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं कि (अस्मे रियः पप्रथे) हमारा ऐश्वर्यं बहे, (अस्मे वृष्णयं श्वाः) हमारा सुखवर्षक बल बहे। (अस्मे सुवानासः इन्द्वः) हमारे उत्पन्न होते हुए, वा उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्यं और वीर्यं हों। इत्ये-कोनविंशो वर्गः॥

# [ 42:]

आयुः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ निचृद्बृहती । ३, ४ बृहती । ६ विराड् बृहती । २ पादनिचृत् पंकिः । ४,६,८,१० निचृतः पाकिः ॥ दशर्वं स्क्रम् ॥

यथा मनो विवंस्वित सोमं शकापिंवः सुतम्।
यथा त्रित छुन्द इन्द्र जुजीबस्यायो मादयसे सचा ॥ १॥
भा०—हे (शक) शिक्तशालिन्! (यथा) जिस प्रकार और
जितना (विवस्वित मनो) विविध प्रजाओं के स्वामी, सुन्यवस्थापक
राजा के पद पर विराज कर (सुत सोमम्) उत्पन्न ऐश्वर्य को (अपिबः)
तू उपभोग करता है, और (यथा) जिस प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्
(त्रिते) तीनों विद्याओं में पारंगत विद्वान् के पद पर भी (छन्दः जुजोन्धि) वेद वाणी का प्रेमपूर्वक सेवन करता है उसी प्रकार तू (आयौ)
मनुष्यों के बीच में (सचा) वर्जमान रहकर भी (मादयसे) हर्ष छाम
करता और हर्ष प्रदान करता है। वह प्रभु ही राजा के राज्य और विद्वान्
के ज्ञान और मनुष्य मात्र के हर्ष को पालता, स्वीकार करता और देता है।

पृषेष्ठे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुवाने अर्मन्द्रथाः।

यथा सोमं दशशिष्टे दशीराये स्यूमरश्मावृज्निस् ॥ २॥
भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! तू (पृषधे) जलसेचक
मेघ को धारण करने वाले (मेध्ये) उत्तम अन्न के हितकारी (सुवाने)
उत्पादक (मातरिश्वनि) आकाशगामी वायु में आनन्द लाभ करता है।
और (यथा) जिस प्रकार (दशिश्वे) दशों प्राणों को मुकुटवत् धारण
करने वाले वा (दशोण्ये) दश प्राण युक्त (स्यूम-रश्मों) रिश्मयों से
युक्त तेजस्वी (ऋजु-निस्) सरल नासिका वाले, अभ्यासी पुरुष में (सोमं)
परमानन्द रस का पान करता है।

य उक्था केवला दुधे यः सोमं धृष्टितापिवत्। यस्मै विष्णुस्त्रीणि पुदा विचक्रम उप मित्रस्य धर्मभिः॥३॥ भा०—( यः ) जो ( केवला उक्था दधे ) केवल उत्तम स्तुत्य वचनों को स्वीकार करता है, ( यः धृषिता ) जो सब दुष्टों को धर्पण करने हारा (सोमं अपिवत्) सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगत् वा ऐश्वर्य का पुत्रवत् पालन करता है, ( मित्रस्य धर्मभिः ) मित्रवत् सूर्यं के धारणसाम-थ्यों से (विष्णुः) ब्यापक वायु ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनों लोकों में च्यापता है वही 'इन्द्र' है।

<mark>यस्य त्वर्मिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वार्जे वाजिञ्छतकतो ।</mark> तं त्वां व्यं सुदुर्घामिव गादुही जुहूमसि श्रवस्यवः॥ ४॥

भा०-हे (वाजिन्) ऐश्वर्यवन् ! बलवन् ! हे (शत-क्रतो) अनेक प्रज्ञा वाळे! हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम् ) तू (यस्य ) जिसके (वाजे ) यज्ञ में (स्तोमेषु) स्तुतिवचनों में (चाकनः) अभिलाषा करता है, ( गोदुहः सुदुघाम् इव ) गौ दुहने वाले उत्तम दुग्धदात्री गौ को जिस प्रकार बुलाते हैं उसी प्रकार (वयं) हम लोग (तं त्वा) उस तुझको ( अवस्यवः ) धन, ज्ञान, यश, अन्नादि के इच्छुक होकर ( जुहूमिस ) तुझे पुकारते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं।

यो नो दाता स नंः पिता महाँ उम देशानकत्।

अयामनुत्रो मघवा पुरुवसु गोरश्वस्य प्र दांतु नः ॥५॥२०॥ भा०—(यः नः दाता) जो हमें देता है, (सः नः पिता) वही हमें पालन करता है। वह (महान् उग्रः) बड़ा भारी, बलवान् (ईशान-कृत् ) समस्त ऐश्वर्यं को बनाने वाला शासक है। वह (उग्रः) बलवान् ( मघवा ) उत्तम धनाट्य होकर ( पुरु-वसु अयामन् ) बहुत धन प्रदान करता है और वह (गोः अश्वस्य नः प्रदातु ) गौ अश्व आदि हमें देवे । इति विंशो वर्गः ॥

यस्में त्वं वंसो ढानाय मंहंसे स रायस्पोर्णमन्वति ।

बस्यवो वसुपतिं यतकंतुं स्तोमेरिन्द्रं हवामहे ॥ ६ ॥
भा०—हे (वसो) सर्व व्यापक ! (त्वं यस्मे दानाय मंहसे) तू
जिस दानशील को दान देता है (सः रायः पोषम् इन्वति) वह ऐश्वर्यं
की समृद्धि को प्राप्त करता है। हम (वसु-पति) सब लोकों और जीवों
के पालक (शत-कतुं) अनेक कमों के कर्ता, (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् प्रभु को
(वस्यवः) ऐश्वर्यं के इच्छुक होकर (हवामहे) स्तुति प्रार्थना करते हैं।

कुदा च न प्र युच्छस्युभे नि पांछि जन्मेनी। तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रियमा तस्थाव्यतं दिवि॥७॥ ४५०भा०—हे प्रभो! तू (कदाचन प्रयुच्छिसि) कभी भी प्रमाद नहीं

करता। ( उमे जन्मनी नि पासि ) इह और पर दोनों लोकों को पालन करता है। हे ( तुरीय ) सबसे पार ! हे (आदित्य) सब विश्व के नियन्तः! (ते ) तेरा यह ( हवनं इन्द्रियम् ) देने योग्य ऐश्वर्य है जो ( दिवि ) मोक्ष में (अमृतं ) अमृतस्वरूप ( आ तस्थों ) विद्यमान है। ( २ ) इसी प्रकार जगत् आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत आत्मा के ही इन्द्रिय विभूति हैं जो ( दिवि ) शिरोरूप मस्तक में जीवित जागृत रूप में विद्यमान है।

यस्मै त्वं मेघवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्तो शिक्तंसि दाशुषे । श्चस्माकुं गिर्र उत सुष्टुति वसो कराब्वच्छ्रंसुधी हर्वम् ॥ ८॥

भा०—हे (मघवन इन्द्र) उत्तम पूजित धन के स्वामिन् ! दुष्टों के नाश करने और ऐश्वर्य के देने हारे (गिर्वणः) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो ! हे (शिक्षों) दानशील ! तू (यस्मै दाशुषे) जिस दानशील पुरुष को (शिक्षिसि) दान करता है वह ही सम्पन्न हो जाता है। हें (वसो) सर्वस्वामिन् ! (उत) और तू (कण्ववत्) ज्ञानी के समान (अस्माकं गिरः) हमारी वाणियों को और (सु-स्तुतिं हवम्) उत्तम स्तुति और याचना को (श्रणुधि) श्रवण कर।

अस्ताचि मन्म पूर्व्य ब्रह्मन्द्राय वोचत ।
पूर्वीर्मृतस्य बृह्तीरेन्षत स्तातुर्मेधा अध्रुक्त ॥९॥
भा०—(मन्म) मनन करने योग्य, ज्ञानमय (पूर्व्य ) सनातन ब्रह्म
वेद का (अस्तावि) स्तवन करो और उसका (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् प्रभु
की स्तुति के लिये (वोचत) उच्चारण करो। (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की
(पूर्वी:) सनातन वेदवाणियों की (अनूपत) स्तुति करो, और (स्तोतुः
(मेधाः) स्तुतिकर्त्ता की वाणियों और बुद्धियां स्वयं (अस्क्षत) उत्पन्न
होती हैं।

समिन्टो रायो बृह्तीर घूनुत स चोणी समु सूर्यम् ।
सं शुकासः शुचर्यः सं गर्वाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषः १०११
भा०—(इन्द्रः) परमेश्वर ही (रायः) समस्त ऐश्वर्यो और
(बृहतीः) जगत् की बड़ी २ शक्तियों को (सम् अध्नुत) अच्छी प्रकार
संचालित करता है । वही (श्लोणीः सं सूर्यम् उ सम्) समस्त पृथिवियों
और सूर्यं को चलाता है, (श्लचयः शुकासः) शुद्धाचारवान्, तेजस्वी
पुमान् पुरुष और (गवाशिरः सोमाः) वेदवाणी का आश्रय लेने वाले
जितेन्द्रिय पुरुष (इन्द्रम् सं सम् अमन्दिषुः) अच्छी प्रकार स्तुति करते,
उसे प्रसन्न करते हैं। इत्येकविंशो वर्गः॥

# [ 48 ]

मेध्यः कारव ऋषिः ॥ छन्दः—१, ४, ७ विराड बृहती । ३ श्राची स्वराङ् बृहती । २, ४, ६ निचृत् पंकिः । ८ विराट् पंकिः ॥ श्रष्टचै स्क्रम् ॥

उपमं त्वा मुघोनाब्ज्येष्ठेश्च वृष्कार्णाम् । पुर्भित्तंमं मघवन्निन्द्रगो विद्मीशानं राय ईमहे ॥ १॥

भा०—हे (मघवन् ) उत्तम, प्रशंसित धनसम्पन्न हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ऐश्वर्यप्रद्र ! (मघोनां उपमानं ) धनवानों के आदर्श और (वृष- माणां च ) मेघवत् सुखों की वृष्टि करने वाले उदार दाताओं में ( ज्येष्टं) सबसे बहे, सबसे उत्तम, (पूभित-तमं) रात्रुओं के दृढ़ दुर्ग भेदन करने में अति कुशल जीवों के पुर रूप देहबन्धनों को भेदन करनेवाले, (गो-विदम्) भक्त की वाणी को जानने वाले, ( ईशानं ) परमेश्वर से हम (रायः ईमहे) नाना ऐश्वयों की याचना करते हैं।

य श्रायुं कुत्स्नमितिथिग्वमर्दयो वावृधानो दिवेदिवे। तंत्वी वयं हर्येश्वं शतक्रीतुं वाजयन्ती हवामहे॥ २॥

भा०—(यः) जो (दिवे-दिवे) दिनोदिन (वावृधानः) निरन्तर बढ़ता हुआ (आयुम्) शरण में आने वाले (कृत्सम्) स्तुति करने वाले और (अतिथिग्वम्) अतिथिवत् परमेश्वर के प्रति उत्तम स्तुति वाणी का प्रयोग करने वाले पुरुष को (अर्द्यः) प्राप्त होता वा सन्मार्ग में चलाता है (तं हर्यश्वं) उस तुझ मनुष्यों को अश्वों के तुल्य सन्मार्ग में संचालन करने वाले (शत-क्रतुं त्वां) सैकड़ों कर्म और प्रज्ञाओं वाले तुझ प्रभु वा विद्वान् से (वाजयन्तः) बल, ज्ञान, ऐश्वर्यं की कामना करते हुए हम (हवामहे) याचना किया करें।

अर्दयः — अर्द गतौ याचने च । भ्वादिः । स्वार्थे णिच् ।

ग्रा नो विश्वेषां रसं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः ।

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये श्रेर्वावतीन्द्रवः ॥ ३ ॥
भा० — (ये) जो (इन्द्रवः) विद्वान् तेजस्वी जन (परावति)
परम ब्रह्म में (सुन्विरे) अभिषिक्त होते हैं और (ये) जो (अर्वावित)
इस लोक में भी (जनेषु) मनुष्यों के बीच (सुन्विरे) प्रतिष्ठा को प्राप्त
होते हैं वे (अद्भयः) मेघ के समान (नः विश्वेषां) हम सब के हितार्थ
(मध्वः रसं) मधुर ज्ञान का रस ओषधि-रसवत् ही (आसिञ्चन्तु)

आसेचन किया करें, प्रदान करें।

विश्वा द्वेषांसि जहि चाव चा कृषि विश्वे सन्वन्त्वा वस्त्रे। शीष्ट्रेषु चित्ते मिट्टरासी श्रंशवो यत्रा सोमस्य तृम्पिस ॥४॥२२॥

भा०—( यत्र ) जिस दशा में तू ( सोमख तृम्पिस ) ऐश्वर्य से तृप्त होता है, उसी दशा में तू (विश्वा द्वेपांसि) समस्त प्रकार के द्वेषों को और द्वेप करने वाछं जनों को ( जिह ) विनष्ट कर और ( अव कृधि च ) नीचा कर । ( चित्ते मदिरासः ) चित्त में सुप्रसन्न (अंशवः) ब्याप्त विद्या-वान् ( त्रिश्वे ) समस्त जन ( शिष्टेषु ) शिष्टों, विद्वानों के बीच में ( त्वा वसु सन्वन्तु ) तुझे समस्त ऐश्वर्य प्रदान करें । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ इन्ट नेदीय एदिहि मितमेधाभिक्तिभिः।

श्रा शन्तम शन्तमाभिर्भिष्टिभिरा स्वांपे स्वापिभिः॥ ५॥

भा०-हे ( शन्तम ) अति शान्तिदायक ! हे (स्वापे) उत्तम बन्धों! तु ( मित-मेधाभिः ) परस्पर सत् संगतियुक्त, ( ऊतिभिः ) रक्षाओं, और ( शं-तमाभिः ) अति कल्याणकारक, शान्तिदायक ( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट सुख देने वाले उपायों सहित हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू हमारे ( नेदीयः इत् ) सदा अति समीप ही ( आ इहि ) प्राप्त हो। श्राजितुरं सत्पति विश्वचर्षीं कृधि प्रजास्वाभगम्। प्र सू ति<u>रा</u> शचीभियें ते उक्थि<u>नः कतुं पुनत</u> आनुषक् ॥ ६ ॥

भा०-हे ऐश्वर्यवन् ! (ये) जो (ते) तेरे (उनिथनः) उत्तम वेद वचनों के ज्ञाता जन ( शचीभिः ) उत्तम वाणियों द्वारा (ते कतुं ) तेरे यज्ञ, बुद्धि वा ज्ञान को (आनुषक्) निरन्तर (पुनते) पवित्र करते रहते हैं वह तू (प्र सु-तिर) उनको अच्छी प्रकार बढ़ा । और (प्र-जासु ) प्रजाओं में ( आजि-तुरं ) संग्राम में शत्रुओं का नाश करने वाले ( सत्पति ) सजनों के पालक (विश्व-चर्पणि ) सबके द्रष्टा ( आ-भगम् ) सब प्रकार से भजन सेवन करने योग्य को ( कृधि ) अधिकारवान् कर । यस्ते साधिष्ठोऽवंसे ते स्यांस भरेषु ते । वयं होत्रांभिष्ठत देवहृतिभिः ससुवांसी मनामहे ॥ ७ ॥

भा०—(यः) जो (ते) तेरी (साधिष्ठः) सबसे उत्तम साधना करने वाला है वह (अवसे) हमारी रक्षा करने वाला हो। हम (भरेषु) यज्ञों में भी (ते स्थाम) तेरे ही होकर रहें। (वयं) हम लोग (देव-हूर्तिभिः) विद्वान् पुरुषों द्वारा स्वीकृत (होत्राभिः) वाणियों और यज्ञ सिक्तयाओं द्वारा (ससवांसः) तेरी स्तुति करते हुए ही (मनामहे) तेरा चिन्तन उन सना किया करें।

श्रुहं हि ते हरि<u>वो ब्रह्मवाज</u>ुयुराजि यामि स<u>दोतिर्मिः ।</u> न्वामिदेव तममे समेश्वयुरर्गव्युग्नं मधीनाम् ॥ ८॥ २३॥

भा०—हे (हरिवः) अश्वों के तुल्य मनुष्यों पर वश करने हारे !
(अहं हि) मैं (ते ब्रह्म यामि) तेरे स्तोत्र, ज्ञान और महान् ऐश्वर्य की याचना करता हूं। मैं (बाजयुः) बल की कामना करता हुआ, (सदा कितिभः) सदा तेरी ही रक्षाओं और शक्तियों द्वारा (आिंज यामि) युद्धादि शत्रुगण को उखाड़ डालने वाले बल की याचना करता हूं। मैं (अश्वयुः गन्युः) अश्वों और गौवों की कामना करता हुआ (मथीनां अग्रे) शत्रुओं को मथन करने वाली सेनाओं के भी अग्रभाग में (त्वाम इत इव) तुझे ही (संतममे) अच्छी प्रकार स्थापित करता हूं। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ 48 ]

मातिरिश्वा कारव ऋषिः ॥ १, २, ४—८ इन्द्रः । ३, ४ विश्वेदेवा देवताः ॥ इन्दः—१, ४ निचृत् बृहर्ता । ३ बृहती । ७ विराड बहती । २, ४, ६, ८ निचृत् पंक्तिः ॥

पतत्ते इन्द्र बीर्यं गीर्भिर्गृणन्ति कारवः । ते स्तोर्भन्त ऊर्जमावन्यृतश्चतं पौरासो नचन्ध्रीतिभिः॥१॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (कारवः) विद्वान् स्तुति कर्त्ता जन (गीर्भिः) वाणियों द्वारा (ते) तेरे (एतत् वीर्यं) इस महान् सर्व प्रत्यक्ष बल का (गुणन्ति) उपदेश करते हैं। (ते पौरासः) वे द्वेन्द्रिय पुरुष (घृत-श्रुतं) तेज के देने वाले तुझ को ही (स्तोभन्तः) स्तुति करते हुए (ऊर्जम् आवन्) बल को प्राप्त करते हैं और (धीतिभिः) उत्तम कर्मों से तुझे (नक्षन्) प्राप्त करते हैं।

ं नर्जन्त इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्दसे ।

यथा संवृतें अमंदो यथां कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व ॥ २ ॥ भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (येषां ) जिन के (सृतेषु ) उत्पन्न किये उत्तम कमीं वा ऐश्वर्यों पर (मन्दसे) प्रसन्न होता है वे अपने (सृकृत्यया ) उत्तम कर्म-सामर्थ्य से (अवसे ) रक्षा के निमित्त (इन्द्रम् ) दुष्टों के नाशक उसी स्वामी को (नक्षन्त) प्राप्त करते हैं । हे प्रभो ! तू (यथा ) जिस प्रकार (संवर्षे ) सम्यक् दृष्टि से वर्त्तने वाले सम्यक् व्यवहारवान् पुरुष पर (अमदः ) प्रसन्न होता है, और (यथा ) जिस प्रकार (कृशे ) तपस्या द्वारा शरीर को कृश करने वाले त्यक्तभोगी पर या निर्वल पर प्रसन्न या कृपालु होता है उसी प्रकार तू (एव अस्मे मत्स्व) हम पर भी प्रसन्न, कृपालु रह ।

आ नो विश्वे सजीपसो देवासो गन्तनोप नः।

वसवो <u>रुद्रा</u> अवस्ते <u>न</u> आ गमुञ्छूगवन्तुं मुरुतो हर्वम् ॥ ३ ॥ भा०—हे (विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान् पुरुषो ! आप (विश्वे )

साठ—ह (विश्व द्वासः ) समस्त विद्वान् पुरुषा ! आप (विश्व ) सब लोग (नः ) हम से (सजोपसः ) श्रीतियुक्त होकर (नः उप गन्तन) हमें प्राप्त होवें। (वसवः ) रक्षक, (रुदाः ) दुष्टों को रुलाने वाले, शाणवत् प्रिय पुरुष, (नः) हमें (अवसे) रक्षार्थ (आगमन् ) प्राप्त हों। और (मरुतः ) वे वलवान् पुरुष (नः हवम् श्ववन्तु ) हमारा आह्वान, हमारी पुकार सुनें। पूषा विष्णुईवनं मे सर्रस्वत्यवन्तु सन्न सिन्धवः । स्रा<u>पो वातः पर्वतासो वन</u>स्पतिः शृणोतुं पृथिवी हर्वम् ॥४॥२४॥

भा०—( पूषा ) सर्वपोषक, सूर्य ( विष्णुः ) व्यापक वायु, ( सर-स्वती ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वाणी, और ( सप्त सिन्धवः ) शरीरस्थ सातों गतिशील और शरीर को बांधने वाले प्राण, (आपः) जल, (वातः) वायु, ( पर्वतासः ) मेघगण ( वनस्पतिः ) वनस्पति बृक्षादि, ये सब (मे हवनं अवन्तु) मेरे यज्ञाहुति को प्राप्त हों। (पृथिवी मे हवम् श्रणोतु) समस्त पृथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे। मेरी प्रसिद्धि हो।

यदिन्द्र राष्ट्रो ऋस्ति ते माघोनं मघवत्तम।

तेनं नो बोधि सधमाद्यों वृधे भगीं दानायं वृत्रहन् ॥ ५॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (मघवत्तम) पूज्य धन के स्वामियों में सर्वश्रेष्ठ ! (यत् ते राधः) जो तेरा धन (मावोन) धन स्वामी बनाने वाला है, तू (सधमाद्यः) सब के साथ मिलकर प्रसन्न होने वाला होकर (तेन) उस धन से (नः) हमें भी (वृधे) बढ़ाने और (नः दानाय) हमें प्रदान करने के लिये (बोधि) जान, हे (वृत्रहन्) विद्यों के नाशक !तू (भगः) ऐश्वर्यवान्, सर्वसेवनीय है।

श्राजिपते नृपते त्वमिद्धि नो वाज श्रा वित्त सुकतो।

बीती होत्राभिष्टत देववीतिभिः समुवांमो वि शृंगिवरे ॥ ६॥

भा०—हे (आजिपते) युद्धों के पालक ! हे (नृपते) मनुष्यों के पालक ! हे (सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावान् ! (त्वम् इत् हि नः ) तू ही हमें (वाजे आविक्षि ) संग्राम में धारण कर । (देव-वीतिभिः ) विद्वानों या ग्रुभ गुणों के प्रकाश करने वाली (वीती) ज्ञानयुक्त (होत्राभिः) वाणियों से (ससवांसः) स्तुति करते हुए विद्वान् जन (वि श्रण्विरे) विविध प्रकार से सुने जावें।

सन्ति हार् र्यं श्राशिष इन्द्र श्रायुर्जनानाम्। श्चस्मान्नेत्तस्व मघव्नुपार्वसे धुत्तस्वं पिष्युषीमिषम् ॥७॥ भा०-( अर्थे ) स्वामी के आश्रय ही ( जनानाम् ) मनुष्यों की सब ( आशिषः सन्ति ) आशाएं होती हैं और ( इन्द्रे ) उसी ऐश्वर्यवान् प्रभु के अधीन समस्त जनों का (आयुः) जीवन है। हे (मघवन्) प्रभो ! तू ( अस्मान् रक्षस्व ) हमारी रक्षा कर और ( अवसे ) हमें तृष्ठ करने के लिये ( पिप्युषीम् ) पुष्टि और वृद्धिकारक ( इषं उप धुक्षस्व ) अंत्र प्रदान कर।

वयं त इन्द्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकं शतकतो। महि स्थूरं श्रेष्ट्रयं राघो श्रह्मयं प्रस्करावाय नि तीशय ।।८।।२५॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( वयम् ) हम ( ते ) तेरा ( स्तो-मेभिः ) उत्तम स्तुतियों द्वारा (विधेम ) वर्णन करें । हे (शत-क्रतो ) सैंकड़ों ज्ञान विज्ञानों से सम्पन्न ! ( त्वं ) तू ( अस्माकं ) हमारा ही है। तू ( प्र.स्कण्वाय ) उत्तम विद्वान् को ( महि स्थूरं ) बहुत बड़ा भारी, स्थिर ( शशयं ) अति प्रशंसनीय, ( अह्रयं ) अक्षीण, अविनाशी, (राधः नि तोशय) धन प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

## [ 44 ]

कुरा: काएव ऋषि: ॥ प्रस्करवस्य दानस्तुतिर्देवता ॥ छन्द: —१ पादनिचृद् गायत्री। २, ४ गायत्री। ३, ४ अनुष्टुप्॥ पञ्चर्चं स्कम्॥

भूरीदिनंद्रस्य बीर्य-व्यख्यमभ्यायति । रार्धस्ते दस्यवे वृक॥१॥

भा०-हे ( दस्यवे वृक ) प्रजा के नाशक, दस्यु, दुष्ट पुरुष के नाश करने के लिये वृक के समान भयप्रद! (इन्द्रस्य ते) ऐश्वर्यवान् दुष्ट हन्ता तेरे ( वीर्यं भूरि इत् ) बहुत अधिक बल को ही मैं ( वि अख्यम् )

विशेष रूप से साक्षात् करता हूं और (ते भूरि राधः) तेरा बहुत अधिक धन हमारे सन्मुख आता है।

शतं श्वेतासं उत्तर्णो दिवि तारो न रोचन्ते। मुह्ना दिवं न तस्तभुः॥ २॥

भा०—(दिवि) आकाश में (शतं) सैकड़ों (श्वेतासः) शुभ वर्ण के, (उक्षणः) नाना पिण्डों, यहीं उपप्रहों को वहन करने वाले सूर्य-गण (तारः न) तारों के समान ही (रोचन्ते) चमकते हैं। वह (मह्ना) महान् सामर्थ्य से (दिवं न) सूर्य के समान तेजस्वी पिण्डों को भी (तस्तभुः) थाम सकते हैं, वह सब उसी प्रभु का महान् बल है।

शतं वेस्र्व्छतं श्रुनंः शतं चर्मासि म्लातानि । शतं में वस्वजस्तुका अर्हषीयां चर्तुःशतम् ॥ ३॥

भा०—( शतं वेणून् ) सौ अर्थात् अनेक वीणाएं, (शतं शुनः) सौ, अर्थात् अनेक कुत्ते ( शतं म्लातानि चर्माणि ) सैकड़ों बनाये हुए चमड़े, और ( शतं बल्बजस्तुकाः ) सौ मूंज की सी गुच्छों वाली बनभूमियां और ( अरुवीणां चतुःशतम् ) दीसियुक्त चमकती कान्ति वाली भूमियों की ४ सौ संख्या। ये सब जिस प्रकार ऐश्वर्यवान् पुरुष के अधीन होती हैं वेसे (मे) मेरे भी हों। अर्थात् यह राजसी सैकड़ों बाजे, सैकड़ों कुत्तों के समानस्वामिभक्त प्रहरी वा सेवक, सैकड़ों रक्षार्थं ढालें, और सैकड़ों चन भूमियें, और सैकड़ों चारों ओर पके खेत ये सब ऐश्वर्यवान् वीर राजा की विभूति हैं वे हमें प्राप्त हों।

सुदेवाः स्थं कारवायना वयोवयो विचरन्तः । अश्वासो न चेङ्कमत ॥ ४ ॥

भा०—हे ( सु-देवाः ) उत्तम कामनावान् मनुष्यो ! जीवगण ! आप छोग ( काण्वायनाः स्थ ) विद्वान् पुरुषों के अधीन उसके आश्रय उसके समीप जाने वाले होकर रहो । आप लोग ( वयः वयः चरन्तः ) एक के बाद दूसरी अवस्था को ब्यतीत करते हुए, वा एक से एक, उत्तरोत्तर बल, ज्ञान, योग्यता आदि प्राप्त करते हुए, (अश्वासः न) अश्वों के समान वीरतापूर्वक ( चङ्कमत ) बरावर कदम बढ़ाते चलो ।

**ब्रादित्साप्तस्यं चार्केर्न्नार्नूनस्य म**िंह श्रर्वः ।

श्यावीरतिध्वसन्पथश्चन्तुषा चन सं नशे ॥ ५॥ २६॥

भा०-( साप्तस्य ) सातों प्राणों वा सातों विकारों के स्वामी (अनु-नस्य ) अन्यून अर्थात् पूर्णं पुरुष का ( महि श्रवः) महान् यश (चर्किरन्) सर्वत्र ही फैला रहे हैं। ( श्यावीः पथः ) राजस और तामस मार्गों को विद्वान् जन अतिक्रमण करता हुआ जीवगण ( चक्षुपा न ) चक्षु से भी उसकी विभूतियों को (सं नशे) अच्छी प्रकार साक्षात् करता है। इति षड्विंशो वर्गः ॥

## [ यह ]

पृषभः काष्य ऋषिः ॥ १—४ प्रस्कण्यस्य दानस्तुतिः । ५ अग्निस्यौ देवते ॥ <mark>बन्दः-१,३,४ विराड् गायत्री। २ गायत्री। ५ निचृत् पंकिः।। पञ्चर्चं स्कम्।।</mark>

प्रति ते दस्यवे वृक् राधी अदृश्यं हैयम्।

द्यौर्न प्रश्चिना शर्वः ॥ १॥

भा०-हे (दस्यवे वृक) दुष्ट चोर-पुरुषों के विनाश के लिये प्रकृति सिद्ध, तेजस्वी वीर पुरुष! (ते राधः) तेरे ऐश्वर्य को मैं (अह्रयं प्रति अदर्शम् ) प्रत्यक्ष रूप में अविनाशी रूप से देखता हूं। (ते शवः) तेरा महान् बल भी ( द्योः न प्रथिना ) महान् आकाश के समान विस्तृत है।

दश मह्य पौतकृतः सहस्रा दस्येवे वर्कः।

नित्याद्वायो अमंहत ॥ २ ॥

भा०—( दस्यवे वृकः ) दस्यु सत्-कर्मों के नाशकारी दुष्ट पुरुष

को नाश करने या दूर करने के लिये जिस प्रकार 'तृक' के समान कठोर स्वभाव वाला, बलवान् शस्त्रधारी पुरुष ही समर्थ होता है उसी प्रकार आत्मा की शक्तियों के नाशकारी काम, कोध, लोभ, मोहादि भीतरी चोर डाकुओं को नाश करनेवाला ज्ञान का प्रकाशक सूर्यवत् तेजस्वी, (पौतकतः) पवित्र ज्ञान और पवित्र कर्म करने वाला वह प्रभु (मह्यं) मुझे (नित्याद्) नित्य, सनातन ज्ञान-कोश वेद से (दशसहस्ता वयः) दस सहस्र मन्त्र रूप धन, (अमंहत) प्रदान करता है। इसी प्रकार आचार्य भी शिष्य के अज्ञान दूर करने वाला हो अोर वह नित्य वेद के दस सहस्र ऋचाओं का ज्ञान प्रदान करे। वृकश्चन्द्रमा भवति, विवृत्तन्योतिष्को वा, विक्रान्तन्योतिष्को वा। आदित्योपि वृक उच्यते यदा वृङ्के। श्वापि वृक उच्यते विकर्त्तनात्। निरुष् ५। १॥ वृको लाङ्गलो भवति विकर्त्तनात्। निरुष् ६। ५। ३॥ अत्र दस्युपक्षे विकर्त्तनात् वृकः। आदित्यपक्षे विद्वत्पक्षे ईश्वरपक्षे च विकृतन्योतिष्को विक्रान्तन्योतिष्कोः यदावृङ्के इति वृक। इति विवेकः।

दस्युः—दस्युर्दस्यतेः क्षयार्थात् उपपदस्यन्त्यरिमनसा, उपदासयति कर्माणि।

शतं में गर्दभानां शतमूणीवतीनाम् । शतं दासाँ ऋति सर्जः॥३॥

भा०—वह प्रभु (मे) मुझ प्रजाजन को (गर्दभानां शतम्) सौ गर्दभ अनेक जाति के जीव, ( ऊर्णावतीनाम् शतम् ) ऊन वाली भेड़ों की जाति के सौ, अनेक पशु (शतं दासान् ) सौ दास, मृत्य, कर्म-कर (अति-स्रजः) प्रदान करता है। जब मृत्यों ने मृति अर्थात् शरीरपोषण मात्र वेतन लेकर ही कार्य करना है तो उनका एक के यहां से दूसरे के यहां परिवर्त्तन हो जाना कोई-असंगत नहीं है। एक राजा का एक विद्वान् की सेवा में सैकड़ों भृत्य नियुक्त करना क्या बुरा है ? जब कि उनका वेतन वैसा का वैसा और कार्य भी वैसा ही है। क्या इसी प्रकार शत्रुनाशक सेनादि के सौ २ के दस्तों का परस्पर दान-आदान नहीं होता ? क्या वह बुरा है ?

तचा अपि प्राणीयत पूतकताये व्यक्ता। अश्वानामिन्न यूथ्याम् ॥ ४ ॥

भा०-( अश्वानाम् यृथ्याम् इत् न ) अश्वों या घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी या सेना के समान ही (तत्र उ अपि) वहां भी (पूत-क्रताये) पवित्र ज्ञान और पवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति की सेवा में उपकार के लिये ( व्यक्ता ) स्पष्टरूप से (प्रअनीयत ) उक्त सैकड़ों पशु गधे, भेड़ और भृत्यों को कार्य में लगा दिया जावे।

अचेत्यग्निश्चिकितुहैव्यवाद् स सुमद्रथः। श्राग्नः शुक्रेण शोचिषां बृहत्स्रों अरोंचत दिवि स्या अरोचत ॥ ५॥ २७॥

भा०—(चिकितुः) ज्ञानवान् पुरुष (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, अग्रनायक ( हब्य-वाट् ) उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाला हो। (सः) वह (सुमद्-रथः) उत्तम स्वरूप, और उत्तम रथ वाला हो। वहः ( ग्रुक्रेण शोचिपा ) कान्तियुक्त तेज से ( अग्निः ) अग्नि के समान ही, ( ग्रुक्रेण शोचिषा ) वीर्यं और तेज, ब्रह्मचर्यं और उसके प्रभाव से युक्त, ( बृहत् सुरः ) महान् सूर्यं के समान ( अराचत ) चमके, प्रकाशित हो, सबको प्रिय लगे। ( दिवि सूर्यः ) आकाश में सूर्य के समान वह (दिवि) ज्ञान विज्ञान वा उस पृथिवी पर (अरोचत) चमकता है। इति सत्रविंशो वर्गः॥

# [ 29]

मेध्यः काण्य ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः — १ विराट्त्रिष्टुप् । २, ३ निचृत् त्रिष्डुप् । ४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ चतुऋँचं स्कम् ॥

युवं देवा कर्तुना पूर्व्येग युक्ता रथेन तिविषं यजित्रा। ग्रागेच्छतं नासत्या राचीभिरिदं तृतीयं सर्वनं पिवाथः॥१॥

भा०—हे ( नासत्या ) सदा सत्याचरणशील खी पुरुषो ! ( युवं ) आप दोनों (देवा) उत्तम दानशील, ज्ञान धनादि के दान देने में समर्थ होकर (पूर्व्येण) अपने पूर्व के, वा शान्तिपूर्ण (क्रतुना) कर्म सामर्थ्य से (युक्ता) युक्त एवं सावधान, एकाप्रचित्त, (यजत्रा) यज्ञशील दानपरायण, ईश्वरोपासना में रत होकर (तिवर्ष) बल या दृद्तापूर्वक (आ गच्छतम्) और आगे बढ़ो। (शचीभिः) शक्तियों और वेदवाणियों द्वारा (इदं तृतीयं सवनं) इस तृतीयसवन, तीसरे आश्रम को भी (पिबथः) पालन करो।

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद् वर्षाण तत् तृतीयं सवनं । अष्टाचत्वारिंश-दक्षरा जगती । जागतं तृतीयं सवनं तस्यादित्या अन्वायत्ताः । प्राणा वा वादित्या एतेहीदं सवैभाददते । तं चेदेतिस्मन् वयसि किञ्चिद्धपतपेत्स वृयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीये त्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ( छान्दोग्यो-पनिषद् । अ० ३ । ख० १६ ॥

जीवन के ४८ वर्ष बीतने पर तीसरा सवन है। वह जगत के उप कारार्थ होता है। उसका ज्ञापक जगतीछन्द है। जगतीछन्द के ४८ अक्षर होते हैं। उसको आदित्य प्राप्त होते हैं। प्राण आदित्य हैं, वे उसका प्रहण करते हैं। इस अवस्था में तप करना यज्ञ में नृतीय सवन के समान है। जो यज्ञ का नाश न करे वह उन्नति को प्राप्त होता है और उसके सब दु:खों का नाश होता है।

युवां देवास्त्रयं एकादृशासः सत्याः सत्यस्यं दृहशे पुरस्तात् । श्रमाकं युवं सर्वनं जुषाणा पातं सोममश्विना दीद्यशी ॥ २॥

भा०—(देवाः) दिव्य गुणों के धारण करने वाले (त्रयः एकाद-शासः) ११ × ३ = ३३ (सत्याः) सत् गुण से युक्त हैं। विद्वान पुरुषों ने (सत्यस्य पुरस्तात् दृदशे) इस सत्य का पहले ही दर्शन किया है। हे (अश्विना) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषों! (दीद्यप्ती) प्रज्व-लिताग्नि होकर (युवां) आप दोनों (अस्माकं) हमारे (सवनं यज्ञं) यज्ञ सवन का प्रेमपूर्वक सेवन करते हुए (सोमं पातम्) यज्ञ में ओष्धि रसवत् देह में वीर्य का पालन और उसका ज्ञान-अर्जनादि में उपयोग किया करो।

पनारयं तर्दश्विना कृतं वा वृष्यो दिवो रर्जसः पृथिव्याः। सहस्रुं शंसा उत ये गविष्टी सर्वी इत्ताँ उप यातुं पिवध्ये॥३॥

भा०—( दिवः ) आकाश ( रजसः ) अन्तरिक्ष और ( पृथिव्याः ) भूमि का ( वृषभः ) मेघ, सूर्य अग्निवत् वर्षण करने वाला, विद्वान् पुरुष (वां ) तुम दोनों के प्रति ( पनाय्यं ) स्तुत्य ( कृतं ) कर्त्तव्य कर्म का उपदेश करें। ( ये ) जो विद्वान् लोग ( गविष्टौ ) वेद-वाणियों के ज्ञान प्रदान के निमित्त ( सहस्रं शंसा ) सहस्रों मन्त्रों का उपदेश करते हैं हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषो ! (तान् सर्वान् ) उन सब के (उप) पास ( पिबध्ये ) वत पालन और ज्ञान प्राप्ति के लिये ( उप यातम् ) प्राप्त होवो ।

श्रयं वा भागो निहितो यजत्रेमा गिरी नामृत्योप यातम् । पिवतं सोमं मधुमन्तम्समे प्र दाश्वांसम्वतं शचीभिः ॥४॥२८॥

भा०—हे (नासत्या) असत्य का परित्याग कर सत्य व्रत का ही पालन करने की प्रतिज्ञा करने वाले छी पुरुषो ! आप दोनों (यजत्रा) यज्ञशील; दानशील होकर (इमा गिरः उप यातम्) इन वेद-वाणियों को प्राप्त करो। (अयं वां भागः निहितः) यह तुम दोनों का सेवन करने योग्य मार्ग निश्चित किया गया है। (अस्मे) हमारे इस (मधुमन्तम्) मधुर ज्ञान से युक्त (सोमं) उपदेश का (पिवतं) पान करो और (श्रचीभिः) उत्तम वाणियों, शक्तियों और सत्क्रियाओं से (दाश्चां-सम् प्र अवतम्) ज्ञानदाता को उत्तम रीति से प्राप्त होवो और उसकी रक्षा करो। इत्यष्टाविंशो वर्गः॥

#### [ ₹ ]

मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ १ विश्वेदेवाः ऋत्विजा वा । २, ३ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१ भुरिक् त्रिष्टुप् । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥

यमृत्विजो बहुधा कृलपर्यन्तः सचैतसो यश्चिमं वहन्ति । यो श्रमुचानो ब्रोह्मणो युक्त श्रांधीत्का स्वित्तत्र यर्जमानस्य संवित् १

भा०—( यं ) जिस ( यज्ञं ) पूजा, अर्चना, उपासना करने योग्य परमेश्वर की ( बहुधा ) बहुत से प्रकारों से ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते हुए, ( सचेतसः ) ज्ञानवान् , तत्समान चित्त होकर ( ऋत्विजः ) प्रति ऋतु, प्रति प्राण, ज्ञानपूर्वक यज्ञोपासना करने वाले, विद्वान्जन ( इमं ) इस उपास्य यज्ञ को (वहन्ति) हृदय में ज्ञान और कर्मरूप से धारण करते हैं। ( यः ) जो ( अन्चानः ) विद्वान् , बहुश्रुत ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद का ज्ञाता पुरुष ( युक्तः आसीत् ) इस यज्ञ वा उपासना कार्य में नियुक्त होता है ( तत्र ) उसमें ( यजमानस्य का स्वित् संवित् ) यजमान की किस प्रकार मनोभावना, वा पारमार्थिक प्राप्ति होती है ?

एकं एवाग्निवेंहुधा समिद्ध एकः सूर्यों विश्वमनु प्रभूतः। एकैवोषाः सर्विमिदं वि भात्येकं वा इदं वि वभूव सर्वेम् ॥२॥

भा०—उस उपास्य को यज्ञ द्वारा उपासना करने में यजमान की करिवजों के साथ इस प्रकार की सम्यग् दृष्टि होनी चाहिये कि—जिस प्रकार ( एकः एव अग्निः ) एक ही अग्नि ( बहुधा समिद्धः ) आहवनीय, गाईपत्य, दक्षिणाग्नि आदि नाना प्रकार में संदीप्त किया जाता है, और जिस प्रकार ( एकः सूर्यः ) एक ही सूर्य ( विश्वम् अनु प्रभूतः ) समस्त विश्व के प्रति प्रकाश ताप देने और जगत् के गतिमान् पिण्डों को स्तम्भन करने में पर्याप्त समर्थ होता है और जिस प्रकार ( एका एव उपाः ) एक ही उषा (इदं सर्व वि भाति) इस सब ब्रह्माण्ड को विशेष रूप से चमका देती

है, इसी प्रकार (इदं) यह (सर्वम्) सब भी (एकं वा वि बभूव)
एक ही सत् पदार्थ नाना रूप से प्रकट होता है। समस्त विश्व में वही
परमात्मा, अभिवत् स्वप्रकाश, सूर्यवत् सर्वप्रकाशक और उपा वत् सर्व जगत् का प्रवर्तक है।

ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिच्कं सुखं रथं सुषदं भूरिचारम् । चित्रामंघा यस्य योगेऽधिजक्षे तं वां हुवे ऋतिरिक्कं पिवंध्ये ३।२९

भा०—विराट् रथ का वर्णन। (यस्य योगे) जिसके प्राप्त होने पर (चित्रा मचा अधिजज्ञे) अद्भुत ऐश्वर्य की विभूति उत्पन्न होती है (तं रिक्तम्) सर्वातिशायी, सब से बढ़ के शक्तिशाळी उसका (पिबध्ये) आनन्द-रस पान करने के लिये (वां अति हुवे) आप दोनों को मैं उपदेश करता हूं। वह कैसा है। अग्नि के समान (ज्योतिष्मन्तं) ज्योतिष्मान् तेजोमय (केतुमन्तं) ज्ञानवान् (त्रिचक्रं रथं) रथ के समान तीन चक्रों वाला, (सुखं) सुखपद, उत्तम आकाशों, वाइन्द्रिय वा छिद्रों से युक्त, (सु-पदं) उत्तम रीति से सुखपूर्वक रहने योग्य, व सुख से जाने या गति करने वाला, (भूरि-वारम्) बहुतों से वरणीय, बहुत से कष्टों का वारक है, (तं वा हुवे) मैं उसका तुमकों उपदेश करता हूं। विराट् प्रभु ईश्वर, ज्योतिस्वरूप, ज्ञानवान् है। प्रकृति के तिन गुण उसके तीन चक्र अर्थात् संसार के रचना करने के साधनवत् हैं वह आनन्दमय, सुख से प्राप्य, सहस्रों कष्टों का वारण करता है। सब से महान् होने से 'रिक्त' है। उस बहारस का पान करने के लिये सबको मैं उपदेश करता हूं। इत्ये-कोनविंशो वर्गः॥

# [ 38 ]

्सुपर्याः काण्य ऋषिः ॥ इन्द्रावरुगौ देवते ॥ अन्दः—१ जगती । २, ३ निचृ-जनगती । ४, ५, ७ विराड् जगती । ६ त्रिष्टुप् ॥ पड्टचं स्क्रम् ॥ इमानि वां भागधेयानि सिस्नत् इन्द्रीवरुणात्र महे सुतेषु वाम् । युज्ञेयेज्ञे हु सर्वना सुर्गयथो यत्सुन्वते यजमानाय शिच्चयः॥१॥

भा०—ओषधियों में जिस प्रकार विद्युत तत्व, और रोगनिवारक जल तत्व दोनों ही पान करने वाले को वल देते और उसके रसों को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार हे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र, ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! हे वरुण, दुःखवारक सर्वश्रेष्ठ ! सेनापित, राजन् ! (सुतेषु) उत्पन्न ऐश्वर्यों के निमित्त (वाम्) तुम दोनों का (प्र महे) उत्तम आदर करता हूं। (इमानि) ये (वां भाग-श्वेयानि) आप दोनों के सेवनीय अंश (प्र सिस्रते) फैल रहे हैं। (यज्ञे यज्ञे ह) प्रत्येक यज्ञ में (यत्) जो आप दोनों (यज्ञमानाय) यजमान, यज्ञकर्त्ता को (शिक्षथः) साहाय प्रदान करते हो और (सवना भुरण्यथः) नाना उत्तम ऐश्वर्यों को पुष्ट करते हो इसल्यिये तुम्हारे देने योग्य अंश हैं।

निः पिष्वंरी रोषंधीरापं आस्तामिन्द्रीवरुणा महिमानमाशत । या सिर्छत् रजेसः पारे अध्वेनो ययोः शत्रुर्निक्रादेव ओहेते २

भा०—राष्ट्र में ( इन्द्रा वरुणा ) सेनापित और राजा वा सभापित दोनों ही ( आस्ताम् ) विराजें, स्थिर आसन पर बैठें । और ( ओपधीः आपः ) विशेष तेज धारण करने वाली आस प्रजागण ( निः- पिध्वराः ) शतुओं का निषेध, परिहार करने में समर्थ होकर ( महिमानम् आशत ) महान् सामर्थ्य को प्राप्त करें । ( ययोः शतुः ) जिन दोनों का का शतु ( निकः अत् एव ओहते) कोई भी समर्थ नहीं होता, और (या ) जो दोनों (रजसः पारे अध्वनः ) अन्तरिक्ष के पार के मार्ग में (सिस्नतुः) जाते हैं वे उत्तम आसन पर विराजें।

मृत्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्वं ऊर्मि दुहित सप्त वाणीः। तार्भिद्शिश्वांसमवतं ग्रमस्पति यो वामदेग्धो श्रमि पाति

चित्तिभिः॥३॥

भा०-हे (इन्दावरुणा) ऐश्वर्यवन् ! हे वरण करने योग्य श्रेष्टजनो ! (वां) आप दोनों के प्रति (कृशस्य ) तपस्या द्वारा कृश हुए तपस्वी जन की (सप्त वाणीः) सातों छन्दों वाली वेद-वाणियां (सत्यं) सत्य ज्ञान और ( मध्वः ) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान के (ऊर्मिम् ) तरंग को ( दुहते ) दोहन या प्रदान करता है, अथवा, आप दोनों की वा आप दोनों के विषयक वाणियां तपस्वी जन को सत्य ज्ञान और आनन्द प्रदान करती हैं। (ताभिः) उन वाणियों से आप दोनों ( ग्रुभः पती ) ग्रुभ, कल्याण मार्ग के पालक आप दोनों उस ( दाश्वांसम् अवतम् ) दानशील भद्र पुरुष की रक्षा वा ज्ञान द्वान करते हो । जो ( अदृब्धः) अबाधित होकर ( वान् ) आप दोनों के ( चितिभिः ) उत्तम ज्ञानों उत्तम विचारों द्वारा ( अभिपाति ) रक्षा करता है।

<mark>घृतप्रुषः सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सर्दन ऋतस्य । या</mark> हं वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्ताभिर्धत्तं यर्जमानाय शिचतम् ४।३९

भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा ) ऐश्वर्यवन् ! हे श्रेष्ठ पुरुष ! आचार्य स्वयं-वृत गुरो ! ( याः ) जो ( वाम् ) आप दोनों की, ( वृत-प्रषः ) जल बिन्दु-निषेकवत् शीतल सुखदायिनी, स्नेहयुक्त, (सौम्या) सौम्य, उत्तम शिष्यों के हितकारिणी, ( जीर-दानवः ) जीवन प्रदान करने वोली, (सप्त-स्वसारः ) सात वहनों के समान सात छन्दोमयी स्वयं अनायास बाहर आने वाली, वा सुखपूर्वक अज्ञान का नाश करने वाली, ( घृत श्रुतः ) तेजः प्रकाश के देने वाली वाणियां हैं (तासिः) उन वाणियों से आप दोनों ( यजमानाय ) दानशील, आत्मसमर्पक जन को ( ऋतस्य सदने ) सत्य ज्ञान और न्याय के स्थान में (धत्तम्) स्थापित करो और (शिक्षतम्) उत्तम शिक्षां करो।

अवीचाम महते सौभंगाय सत्यं त्वेषाभ्यां महिमानमिन्दियम्। श्रम्मान्त्स्वनद्वावरुणा घृतश्चतिक्विभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती ४ भा०—( महते सौभगाष ) बड़े भारी सुखप्रद ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( त्वेपाभ्याम् ) दीप्तियुक्त, तेजस्वी, इन्द्र और वरुण, विद्युत् और जलवत् रात्रु नाशक और दुःखवारक जनों के ( सत्यं महिमानम् ) सच्चे महत्व और सच्चे ( इन्द्रियम् ) ऐश्वर्य की ( अवोचाम ) हम स्तुति करें । हे ( शुभः-पती ) शुभ गुणों और कर्मों के पालको ! आप दोनों ( त्रिभिः सप्तेभिः ) ३ × ७ = २१ तत्वों से ( धृत-श्रुतः ) जलप्रद, वा धृताहुति देने वाले (अस्मान् ) हम लोगों का सूर्य जल, वा विद्युत् जल के समान ( सु अवतम् ) सदा अच्छी प्रकार रक्षा करो ।

इन्द्रविरुणा यदृषिभ्यो मन्तीषां वाचो मृतिं श्रुतमेदनम्ये । यानि स्थानीन्यमृजन्त धीरां यञ्जं तेन्वानास्तर्पमाभ्यपश्यम्॥६॥

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) सत्य ज्ञान के साक्षात् दर्शन करने वाले 'इन्द्र' और गुरु, आचार्य रूप से वरण करने योग्य और पापों से निवारण करने हारे श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों (यत्) जिस (मनीपाम्) ज्ञान की भेरणा, और (याः वाचः) जिन वाणियों और (याम् मितम्) जिस बुद्धि और (यत् श्रुतम्) गुरु द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेश को (अग्रे) सबसे प्रथम (अदत्तम्) प्रदान करते हो और या जिन (स्थानानि) स्थानों, पदों या गृहादि शालाओं, आश्रमों वा लोकों को (धीराः) बुद्धिमान् लोग (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ का विस्तार करते हुए (अस्जन्त) वनाते हैं उन सब को मैं (तपसा अभि अपश्यम्) तप द्वारा साक्षात् करूं। इन्द्रावरुणा सौमन्समद्दतं रायस्पोण्डं यज्ञमानेषु धत्तम् । प्रजाम्पृष्टिम्भूतिम्समास्र धत्तं दीर्घायुत्वाय् प्रतिरतं न श्रायुः ७।३१

भा०—हे (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र वरुण ! हे तत्वदृर्शिन् ! हे गुरो ! आप दोनों ( यजमानेषु ) सत्कार, मान, दान, यज्ञ, सत्संग आदि करने वाले जनों में ( अद्दर्श सौमनसं ) दर्प या गर्व से रहित उत्तम चित्त का भाव और (अद्दर्शम् रायः पोषम् धत्तम् ) गर्व से रहित धनैश्वर्यं की समृद्धि धारण कराओ और आप के सत्संगी लोगों में गर्वरहित ग्रुह चित्त और धनसम्पत्ति हो। (अस्मासु) हम में (प्रजां, पुष्टिम्, भूतिम् धत्तम्) उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि और उत्तम धनसमृद्धि धारण कराओ । और ( नः आयुः ) हमारी आयु को (दीर्घायुःवाय) दीर्घ जीवन प्राप्त करने के खिये ( प्र तिरतम् ) बढ़ाओ । इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥

#### इति वालखिल्यं समाप्तम् ॥ १

## [ 60 ]

भर्गः प्रागाथ ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः-१, ६, १३, १७ विराड् बहती । ३, ४ पादनिचृद् बृहती । ११, १५ निचृद् बृहती । ७, १६ बृहती । २ ऋाचीं स्वराट् पंक्तिः । १०, १६ पादनिचृत् पंक्तिः । ४, ६, ८, १४, १=, २० निचृत् पंकिः । १२ पंकिः ।। विंशत्युचं स्कम् ॥

अग्न आ यां ह्यात्रिभि होंतीरं त्वा वृणीमहे। आ त्वामनक्कु प्रयंता ह्विष्मती यजिष्ठं वृहिंगुसदे ॥ १॥

भा० है (अग्ने) अभिवत् तेजस्विन् ! हे सर्वाप्रणी नायक ! हे प्रकाशस्वरूप ! तू (अग्निभिः ) गाईपत्यादि नाना अग्नियों सहित यज्ञानि के समान वा अग्नियों सहित होता के समान तू (अग्निभिः) अन्य ज्ञानी पुरुषों तथा अप्रणी, ज्ञान-प्रकाशक तेजस्वी पुरुषों के साथ (आ याहि) प्राप्त हो। ( होतारं त्वां वृणीमहे ) अपने समीप प्रेम से बुळाने और ज्ञान ऐधर्यादि देने वाले तुझको हम वरण करते, चाहते और तुझसे ही याचना करते हैं। (यजिष्टं) अतिदानशील (त्वाम्) तुझ को (हविष्मती) दी हुई हिव वाली आहुति अग्नि को जैसे प्रकाशित करती है उत्तम हिव,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वालखिल्यसूके सायणीयं भाष्यं नास्ति । ऐतरेयभाष्येऽपि तेन अष्टावेव वालिखल्यानि स्वीकियन्ते । माक्समूलरादि सम्पादितायां तु ऋक्संहितायामेकादश स्कानि पट्यन्ते । तान्येवात्र व्याकृतानि ।

याद्य ज्ञानादि से युक्त (प्रयता) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रबद्ध वाणी वा नीति (वर्हिः) आसनवत् वृद्धिशील राष्ट्र, वा प्रजाजनों वा लोकों पर (आसदे) शासनार्थ विराजने के लिये (आ अनक्तु) अच्छी प्रकार प्रकाशित करे, वह तेरे गुणों को दर्शावे।

अच्छा हि त्वां सहसः स्नो अङ्गिरः सुच्अरेन्त्यध्<u>वरे।</u> कुर्जो नपति घृतकेशमीमहेऽग्निं युन्नेपुं पूर्व्यम् ॥ २॥

भा०—हे (सहसः स्नों) बल, सैन्यादि के प्रेरक ! हे (अज्ञिरः) अंग में रसवत् राष्ट्र में बलवन् ! (त्वा हि अच्छ ) तुझे लक्ष्य करके ही (अध्वरे स्नुचः) यज्ञ में सुचों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) चलते हैं। हम (ऊर्जः नपातं) बल, उत्तम अन्न और वृष्टि को स्थादि के तुख्य नष्ट न होने देने वाले वा शक्ति के पुत्रवत् उससे प्रजाओं को बांधने और उनको स्वयं प्रबद्ध करने वाले (धृत केशम्) स्निग्ध केश वाले, सुकेश, एवं प्रदीप्त तेज को केशोंवत् धारण करने वाले (यज्ञेषु पृच्यम्) यज्ञों, सत्संगों में एवं यज्ञादि कार्यों के निमित्त, सबसे पूर्व, श्रेष्ठ, (अग्निम् ईमहे) अग्रणी, तेजस्वी ज्ञानादि के प्रकाशक पुरुष को ही हम प्राप्त हों और उससे ही (ऊर्जः ईमहे) बलों, अन्नों आदि की याचना करते हैं। अग्रेंगे कृविवेंधा श्रीसि होता पावक यद्यः।

मुन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीडयो विप्रेभिः शुक्र मन्मंभिः ॥ ३॥

भा०—हे (अग्ने) अग्रणी ! तेजस्विन् ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू (किवः असि ) मेधावी, क्रान्तदर्शी विद्वान् हो तू (वेधाः असि ) बुद्धिमान् कार्यकर्त्तां, फलों का सम्पादनकर्त्तां, जगत् का विधाता (असि ) हे । हे (पावक) पवित्र करने हारे ! तू ( पक्ष्यः ) पूज्य उपास्य (होता ) सब ऐश्वयों का दाता है । तू (मन्द्रः ) स्तुति योग्य, सबको हर्ष अनन्द का देने वाला, ( यजिष्टः ) सबसे बड़ा दानी (अध्व-

रेषु ) यज्ञों में ( मन्मभिः ) उत्तम मन्त्रों द्वारा और (विप्रेभिः) विद्वानों द्वारा ( ईडयः ) स्तुत्य है। अद्रोचमा वहोशतो यविष्ठय देवाँ अजस्य बीतये।

श्रुभि प्रयां सि सुधिता वसो गहि मन्दंस्व धीति भिर्हितः ॥ ४॥

भा० है (यविष्ठय) बलवन् ! है (अजस्र) अविनाशिन् ! नित्य ! तू (अद्रोधम् ) द्रोहरहित मुझ को ( उशतः देवान् ) उत्तम कामना वा प्रीति करने वाले देव, विद्वान् पुरुषों के पास, वा मेरे प्रति उत्तम विद्यादि के इच्छुक शिष्यों, वा विद्वानों को (वीतये) ज्ञानप्रकाशः करने, रक्षा करने और उत्तम अन्नादि खाने के लिये (आ वह) प्राप्त करा। हें (वसों) विद्वन् ! पितावत् सबको बसाने वाले ! तू (सु-धिता) उत्तमा भाव से स्थापित ( प्रयांसि ) उत्तम अन्नों को, भावों को ( अभि गहि ) प्राप्त कर । तू (हितः ) स्थापित वा समाहित होकर (धीतिभिः मन्दस्व) उत्तम कर्मों और स्तुति, उपदेश प्रद वाणियों से प्रसन्न और तृप्त हो। वामित्सप्रथा श्रुस्यमे त्रातर्भ्यतस्कृविः।

त्वां विप्रांसः समिघान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥५॥३२॥

भा०—हे ( अग्ने ) ज्ञानवन् ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( त्वम् इत्) तू ही ( स-प्रथाः ) सब से बड़ा, ( असि ) है। हे ( त्रातः ) रक्षक ! तू ही (ऋतः) सत्यस्वरूप, न्यायशील और त् ही (कविः) भूत भवि-ष्यादि को लांघ कर सर्वोपरि दृष्टा है। हे (सम्-इ्धान) समान भाव से सदा सर्वत्र देदीप्यमान ! हे ( दीदिवः ) तेजस्विन् ! ( वेधसः ) कर्त्ता, विद्वान्, (विव्रासः) कर्मण्य पुरुष! (त्वाम् आविवासन्ति) यज्ञाप्ति-वत् तेरी ही सेवा करते हैं। इसी से सर्वोपिर नायक का भी वर्णन किया। इति द्वात्रिंशो वर्गः ॥

शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मयो रास्व स्तोत्रे महाँ असि । देवा<u>नां शर्म</u>ेन्ममं सन्तु सूरयः शत्रूषाहंः स<u>्व</u>ग्नयंः ॥ ६ ॥

भा०—हे (शोचिष्ठ) अति तेजस्विन्, तू (शोचा) तेज से (दीदिहि) चमका। (स्तोत्रे विशे!) स्तुति करने वाली प्रजा को (मयः सत्व ) सुख प्रदान कर। (देवानां महान् असि) विद्वानों के बीच और सव गुणों में, प्रकाश युक्त किरणों में सूर्यवत् तू महान् है। राजा चाहे कि (मम शर्मन्) मेरी शरण में, मेरे शृह में (शत्रु-साहः) शत्रुओं को पराजय करने वाले वीर पुरुष (सूरयः) विद्वान् और (सु-अग्नयः) उत्तम अग्निवत् तेजस्वी नायक हों।

यथा चिद्वद्वमत्समग्ने स्जूवीस च्मि।

एवा दह मित्रमहो यो अस्मध्रग्दुर्मन्मा कश्च वेनति॥ ७॥

भा०—( यथा चित्) जिस प्रकार अग्नि (क्षिमि) पृथिवी पर पड़े २ (चृद्धम् अतसम्) बड़े भारी लकड़ को भी जला देता है (एव) उसी प्रकार हे (अग्ने) तेजस्विन् ! नायक ! हे (मित्रमहः) मित्रों से प्ज्य वा मित्रों में महान् ! (क्षिमि) भूमि पर विद्यमान (वृद्धम्) बढ़े हुए उसको आवश्य (दह) जला (यः) जो (अस्मश्रुक्) हमारा द्रोही (दुर्मन्मा) दुष्ट चित्त वाला, (कः च वेनित ) कोई भी यज्ञ करता, शोभा पाता है, या अपने बाजे बजाता है या आदर चाहता है। वेनित—वेनु गतिज्ञान चिन्तानिशामनवादित्रग्रहणेषु। अथवा वेनितर्गतिकर्मा, कान्तिकर्मा, अर्चन्तिकर्मा च।

मा <u>नो मत्तीय रिपवे रज्</u>चस्वि<u>ने</u> माघशैसाय रीरघः। अस्रेघद्भिस्<u>त</u>राणिभिर्यविष्ठव शिवेभिः पाहि पायुर्भिः॥८॥

भा०—हे (यविष्ठ्य) अतिवलशालिन ! तू (नः) हमें (रिपवे मर्चाय) शत्रु मनुष्य और (रक्षस्विने) दुष्ट पुरुषों वाले के हित (मा रीरधः) मत पीड़िन कर और तू (अब-शंसाय मा रीरधः) पाप की शिक्षा देने वाले के अधीन मत कर । तू (असेधिद्धः) अहिंसक, (तरिणिभिः) संकटों से पार उतारने में समर्थ द्याशील (शिवेभिः) शान्तिकारक, कल्याणकारी, (पायुभिः) पालनकर्त्ताओं द्वारा (पाहि) पालन कर ।

पाहि नी अग्न एकया पाह्यर्वत द्वितीयया । पाहि ग्रीभिंस्तिसृभिंकर्जास्पते पाहि चेतस्भिर्वसो ॥ ९॥

भा०—हे (वसो) अपने अधीन प्रजाओं वा शिष्यगणों को वसाने वाले प्रजापते ! हे (ऊर्जास्पते ) नाना अजों, वलों के पालक ! तू (नः) हमें (एकया गिरा पाहि) एक वेदवाणी से पालन कर । (उत द्वितीयया गिरा पाहि) और दूसरी वेद वाणी से भी पालन कर । (तिस्भिः गीभिः पाहि) तीन वेद वाणियों से पालन कर । (चतस्भिः गीभिः पाहि) चारों वेद वाणियों से पालन कर ।

पाहि विश्वसमाद्रज्ञसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव। त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय श्रापिंग्नज्ञामहे वृधे॥ १०॥ ३३॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! तू (नः ) हमें (विश्वस्माद् रक्षसः अराज्णः ) सव प्रकार के दुष्ट और शत्रु से (पाहि ) बचा । और (नः ) हमें
(वाजेषु ) संप्रामों में भी (प्र अव स्म ) अच्छी प्रकार रक्षा कर ।
(देवतातये) विद्वान् वीर आदि जनों के हितार्थ (त्वाम् इत् हि नेदिष्टं )
तुझ को ही अति निकट का (आपिं ) बन्धु जान कर (युधे) अपनी वृद्धि
के लिये (नक्षामहे ) प्राप्त होते हैं । इति त्रयिश्वशों वर्गः ॥

श्रा नो श्रक्षे वयोवृधं रुपिं पावक शंस्यं । रास्वां च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयंशस्तरम् ॥ ११ ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! ज्ञानशालिन् ! हे (पावक) पवित्र करने हारे पतितपावन ! तू (नः) हमें (शंस्यं) प्रशंसनीय (वयो-वृधं) आयु, बल का वर्धं क (रियम्) ऐश्वर्य (आ रास्व) सब ओर से प्राप्त करा । हे (उपमाते) अनुपम ! तू (नः) हमें (सुनीती) उत्तम नीति से (स्वयशस्तरम्) स्वजन, धन, कीर्त्ति को अधिक बढ़ाने वाला, (पुरु-स्पृहं) सबको अच्छा लगने वाला धन (रास्स्व च) प्रदान भी कर । येन वंसाम पृतनासु शर्धतस्तर्रन्तो श्चर्य श्चादिशः । सत्वं नो वर्ध प्रयंसो शचीवसो जिन्दा धियो वसुविदंः ॥१२॥

भा०—( येन ) जिस धन से हम (पृतनासु) संग्रामों में (आदिशः हरनः) दिशा उपदिशाओं तक पार करते हुए ( शर्धंतः ) बलात्कार करने वाले, बलशाली शतुओं को भी (बंसाम) नाश करें। हे (शचीवसो) शक्ति के धनी ! ( सः त्वं) वह त् ( नः ) हमें (प्रयसः वर्ध) अन्न सम्पदा और प्रयाणकारी वल से बढ़ा। और (वसुविदः धियः जिन्व ) ऐश्वर्यं और प्रजाओं को प्राप्त कराने वाले कमों की वृद्धि कर।

शिशानो वृष्यभो येथाग्निः शृङ्गे दविध्वत्।

तिग्मा श्र<sup>म्</sup>य हुर्नवो न प्रतिष्ठुषे सुजम्भः सहसो यहुः ॥ १३॥

भा०—( यथा वृषभः ) जिस प्रकार विजार सांड (श्रङ्को शिशानः) सींग तीक्ष्ण करता हुआ ( दविध्वत् ) शिर चलाता है, और जिस प्रकार ( अिंक्षः ) अिंक्ष स्वयं तीक्ष्ण होकर अपने शिखर कंपाता है उसी प्रकार ( शिशानः ) बलको तीक्ष्ण करता हुआ ( अिंक्षः ) तेजस्वी पुरुष, (श्रङ्को ) शत्रु हनन के अस्त्र शस्त्रों को कंपावे । ( अस्य ) इसकी ( हनवः ) हनन-कारिणी सेनाएं ( तिग्माः ) तीखी दाढ़ों के समान ( न प्रति-प्रषे ) कभी किसी से पराजित होने के लिये न हों, वह ( सुजम्भः ) दुष्टों को उत्तम रीति से दण्ड देने में समर्थ (सहसः यहुः ) बल सैन्य को सुसंगत करने में समर्थ हो ।

निहि ते अक्षे वृषभ प्रतिधृषे जम्मांसो यिहितिष्ठंसे । स त्वं नो होतः सुहुतं हुविष्क्षंधि वंस्वां नो वार्यो पुरु ॥ १४ ॥

भा०—हे (अग्ने वृषभ) तेजस्विन् ! हे बलशालिन् ! (यद्वि-तिष्ठसे ) जब तू विशेष रूप से शत्रु के विजयार्थ खड़ा हो जाता है तब (ते जम्मासः) तेरी दाढ़ों के समान शत्रु को कुचल डालने वाले तेरे शस्त्रादि सैन्यगण (निह प्रति-प्टपे) कभी हारने के लिये नहीं हों। (सः त्वं) वह तू (नः) हमारे (होतः) दातः (सुहुतं हिवः कृधि) उत्तम रीति से दिये करादि को उत्तम रीति से सफल कर। (नः पुरुवार्या वंस्व) हमें बहुत से उत्तम ऐश्वर्य, शत्रुवारक साधन प्रदान कर।

शेष्टे वर्नेषु मात्रोः सं त्वा मतीस इन्धते।

<mark>अर्तन्द्रो हुव्या व</mark>हसि हा<u>ब</u>िष्कृत आदिदेवेषु राजसि ॥१५॥३४॥

भा०—हे राजन् ! विद्वन् ! तू ( वनेषु मात्रोः ) काष्ठों में या दो उत्पादक अरिणयों में अग्नि के समान ( वनेषु ) सेवने योग्य ऐश्वर्यों और ( मात्रोः ) माता पिता रूप विद्वान् अविद्वान् प्रजाओं के बीच बालकवत् ( शेषे ) सुख से रह । ( त्वा मर्जासः सम् इन्धते ) तुझे शत्रुमारक वीर जन प्रदीस, तेजस्वी बनाते हें। तू (हिवाः-कृतः) उत्तम अन्न उत्पन्न करनेवाले प्रजाजन के दिये करादि को ( अतन्द्रः ) अनालसी होकर (वहसि) धारण कर ( आत् इत् ) और विजयेच्छुक वीर पुरुषों के बीच किरणों में सूर्यवत् ( राजिस ) राजावत् प्रकाशित हो । इति चतुस्त्रिशो वर्गः ॥

स्त होतार्स्तमिदीळते त्वाप्ते सुत्यज्मह्यम्।

भिनत्स्याद्वें तपसा वि शोचिषा प्राप्ते तिष्ठ जन् अति ॥ १६॥

भा०—हे (अग्ने) अग्निवत् तेजस्विन् ! (सप्त होतारः) सात अधिका-धिक वल आदि देने वाले प्रकृतिगण (सु-त्यजम् ) उत्तमदाता (अह्रयम्) अक्षीण; (तं त्वा ) उस तुझको (ईडते इत् ) चाहते और तेरी प्रतिष्ठा करते हैं। वह त् (शोचिषा ) अपने तेज से और (तपसा ) प्रताप से (अदिं ) प्रबल शत्रु सैन्य को (भिनित्स) मेच को सूर्य के समान भेदन करता है और हे (अग्ने ) अग्निवत् तेजस्विन् नायक ! तू (जनान् अति प्रतिष्ठ ) सब जनों से बढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर, सर्वोत्तमपद पर विराज। श्रुग्निमंग्निं वो अभिगुं हुवेमं वृक्तवर्हिषः।

श्रुग्निं हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम् ॥ १७ ॥

भा०—हे ( वृक्त बर्हिषः ) कुशाओं के समान शत्रुगण को छिन्नभिन्न करने वाले वीर पुरुषो ! हम लोग (वः) आप लोगों में से (अग्निम्-अग्निम्) अग्निवत् तेजस्वी और (अग्निग्म्-अग्निग्म्) भूमि पर का शासक सर्वोपिर वाणी का वक्ता आज्ञापक (हुवेम) स्वीकार करें। हम (हित-प्रथसः) अन्नादि धारण करने वाले होकर (श्वतीषु) बहुत सी प्रजाओं में (चर्पणीनाम् ) विद्वान् मनुष्यों को वृत्ति देने वाले (अग्निम् ) अप्रणी पुरुष को ही (आ हुवेम ) आदरपूर्वक स्वीकार करें।

केतेन शर्मन्त्सचते सुष्टामरयये तुभ्यं चिकित्वना । इष्रयया नः पुरुरूपमा भेर वाज नेदिष्ठमूतये ॥१८॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! यह प्रजाजन (चिकित्वना) उप्तम ज्ञानयुक्त विद्वान् द्वारा (केतेन) ज्ञानपूर्वक (तुभ्यम्) तेरे ही (सु-सामिन) उप्तम समान भाव से युक्त निष्पक्षपात (शर्मन्) गृहवत् (इषण्या) इच्छापूर्वक (नः) हमें हमारी रक्षा के लिये (पुरु-रूपं) नाना प्रकार का (नेदिष्ठं) अति समीपतम, प्राप्य (वाजं) ऐश्वर्यं (आ भर) प्राप्त करा।

अशे जरितार्वेश्पातस्तेपाना देव रचसः।

अप्रोषिवान्गृहपीतर्म्हाँ असि दिवस्पायुद्दैरोण्युः ॥ १९॥

भा०—है (अम्ने) तेजस्विन् ! हे (जिरतः) उत्तम उपदेश करने हारे ! हे (देव) दानशील ! तू (रक्षसः) दुष्टों को (तेपानः) संतस, पीड़ित करता हुआ, (विश्पितः) प्रजाओं का पालक है। तू (अप्रोपि-वान्) कभी प्रवास में न जाने वाले (गृह-पितः) गृहस्वामी के समान (दुरोणयुः) गृहवत् राष्ट्रको दुःख से प्राप्त होने योग्य उत्तमपद की

अभिलापा करने वाला और (दिवः महान् पायुः) ज्ञान, राजसभा, तेज, और भूमि का वड़ा पालक (असि) है।

मा <u>चो रच</u> त्रा वेशीदाघृणी वसो मा यातुयीतुमार्वताम् । <u>परोगव्युत्यानीरामप चुधमग्ने</u> सेर्घ रचकिवनी ॥ २०॥ ३५॥

भा०—हे (वसों) राष्ट्र के वसाने वाले राजन् ! (नः) हम में (रक्षः) नाशकारी उपद्रवी (मा आवेशीत्) न आ घुसे। (यातुमा-वताम्) पीड़ादायक दुष्ट रोगों और पुरुषों के कारण (यातुः नः मा आवेशीत्) हममें पीड़ा, उनकी यातना भी न प्रवेश करे। हे (अग्ने) तेजस्विन्! (अनिराम् क्षुधम्) विना अन्न की भूख, मरी, और (रक्षस्विनः) दुष्टों को (परः गव्यूतिम्) हमसे कोसों (अप सेध) दूर कर। इति पञ्चित्रंशो वर्गः॥

#### [ ६१ ]

भर्गः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ५, ११, १५, तिचृद् बृहतो । ३, ६ विराड् बृहती । ७, १७ पादिनचृद् बृहती । १३ बृहती । २, ४, १० पंक्तिः । ६, १४, १६ विराट् पंकिः । ८, १२, १८ निचृतः पंकिः ॥ अष्टादरार्चं स्क्रम् ॥

उभर्यं शृणवंच न इन्द्रों खर्वागिदं वर्चः। स्त्राच्यां स्ववा सोमपीतये धिया शविष्ठ त्रा गंतम् ॥ १॥

भा०—( इन्द्रः ) तत्वदर्शी पुरुष ( नः ) हमारे (इद) इस (उभयं) पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के ( वचः ) वचन को ( अर्वाक् ) सबके सन्मुखः ( श्रुणवत् च ) सुने, ( सत्राच्यां धिया ) सत्य के निर्धारण करने वाली विवेक बुद्धि से ( सोमपीतये ) राष्ट्र के पालनार्थ ही ( मघवा ) पूज्य पद् पर स्थिर होकर ( शविष्ठः ) सब से अधिक बलशाली होकर ( नः आग-मत् ) हमें प्राप्त हो।

तं हि स्वराजं वृष्भं तमोजसे धिषरी निष्टत्ततुः । इतोष्मानी प्रथमो नि षीदिस सोमकामं हि ते मनः ॥ २॥

भा०—(तं) उस (वृषभं) 'वृष' अर्थात् धर्म, राष्ट्र के उत्तम प्रवन्ध सामर्थ्यं से सामर्थ्यवान् (स्वराजं) स्व, अपने बल से तेजस्वी, स्वयं राजा, वलशाली पुरुष को (हि ओजसे) उसके बल पराक्रम के कारण (धिषणे) पृथिवी आकाशवत् शास्य शासक वर्गों की दोनों समितियां (निष्टतक्षतुः) राजा को बनावे और हे राजन्! सभापते! (हि) क्योंकि (ते मनः) तेरा चित्त भी (सोम-कामं) राष्ट्रेश्वर्यं तथा अभिषेक योग्य पद को चाहता है। इस कारण तू(उपमानां) सर्वोपिर उपमान योग्य प्रस्तुत पुरुषों में (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (नि पीद्सि) मुख्या-

<mark>श्रा वृ</mark>षस्य पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः।

विद्या हि त्वां हरिवः पृत्सु सामहिमधृष्टं चिद्दधृष्वणिम् ॥३॥

भागि है (पुरु-वसो) बहुत से प्रजाजनों को बसाने वाले ! बहुत ऐश्वर्य के स्वामिन् ! इन्द्रियों में शक्तिरूप से आत्मवत् प्रभो ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के स्वामिन् ! इन्द्रियों में शक्तिरूप से आत्मवत् प्रभो ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! तू (अन्धसः सुतस्य ) अन्न और ऐश्वर्य से (आ प्रथम ) सब प्रकार से प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाला और बलवान् हो । हे (हरिवः ) अश्वों और मनुष्यों के राजन् ! हम (त्वा ) तुझ को (पृत्सु ) संप्रामों में (सासहिस् ) विजयी, (अध्वयम् ) अपराजित और (द्रश्चिणम् ) शत्रुओं के पराजित करने हारा (हि ) ही (विद्य ) जानते हैं।

अप्रामिसत्य मघवन्तथेद्सिदिन्द्व कत्वा यथा वर्शः । सनेम वाजं तर्व शिप्रिन्नवसा मुन्न चिद्यन्तो अद्भिवः ॥ ४॥

भा० है (इन्द्र) यथार्थदर्शिन् ! तू (कत्वा ) अपनी बुद्धि और

कर्म के सामर्थ्य से ( यथा वशः ) जिस प्रकार भी चाहता है हे (मघवन्) पूजित विभूतिसम्पन्न ! हे (अप्रामि-सत्य ) सत्यरूप महा व्रत का नाश न करने हारे ! (तथा इत् असत् ) वैसा ही होता है । हे (शिपिन्) मुकुटधारिन् ! सत्यपालक ! हे ( अदिवः ) वलशालिन् ! हम लोग ( मक्षु चित् यन्तः ) बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए ( अवसा ) ज्ञान और रक्षा, वल से ( तव वाजं ) तेरा ज्ञान, बल, ऐधर्य ( सनेम ) प्राप्त करें, वा तुझे अन्नादि प्रदान करें।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् । योग० सू० २ । ३६ । अमोद्या-ह्यस्य वाग् भवति । व्यासभाष्यम् ॥ तदस्य भगवतो वाचो भवति इति वाचस्पतिः।

शुग्ध्यू बेषु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिक्तिभिः।

भगं न हि त्वां यशसं वसुविद्मनं शूर चरामसि ॥ ५ ॥ ३६ ॥

भा०—हे ( शचीपते ) सत्य वाणी और शक्ति के पालक ! हे (इन्द्र) यथार्थदर्शिन् ! तु (विश्वाभिः कतिभिः ) समस्त ज्ञानों और बलों से (सु शाग्धि उ ) उत्तम रीति से सब कार्यं करने में समर्थ है। (भगं न) ऐश्वर्य-वान् के समान ही ( यशसं ) यशस्वी ( वसु-विदम् ) ऐश्वर्यं प्राप्त कराने वाला जान कर (हि) ही हे (ग्रूर) ग्रूरवीर! (त्वा अनु चरामसि) हम तेरे कहे अनुसार आचरण करें, तेरा अनुगमन करें । इति पट्त्रिंशो वर्गः॥ पौरो अश्वस्य पुरुक्तद्वामस्युत्सो देव हिर्गययः। निक्विहिं दानं परिमधिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ ६॥

भा०—हे (देव) दानशील! हे तेजस्विन्! हे व्यवहारज्ञ!तू (पौरः) बहुतों का स्वामी, (अश्वस्य गवाम् पुरुकृत्) अश्वीं और गौ आदि सम्पदा को बहुत संख्या में करने में समर्थ (असि ) है। तू (हिर-ण्ययः उत्सः ) सुवर्णं का उद्गमस्थान, निकास वा खान के समान है। ( त्वे ) तेरे ( दानं ) दिये ऐश्वर्यं का ( निकः हि परि मर्घिषत् ) कोई भी

नाश नहीं कर सकता । मैं (यत् यत् यामि) जिस २ पदार्थं की भी याचना करूं तू (तत् आभर ) वह २ पदार्थं मुझे प्राप्त करा । त्वं होहि चेरेंचे विदा भगं चसुत्तये ।

उद्घावृषस्य मघवन्गविष्टये उदिन्द्राश्वामिष्टये ॥ ७॥ भा०—हे (मघवन्) उत्तम धन के स्वामिन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यपद !

भा०—ह (मघवन्) उत्तम धन क स्वामन् ! ह (इन्द्र) एश्वयप्रद ! (त्वं हि एहि ) तू आवश्य आ और (चेरवे वसुत्तये ) सेवा, परिचर्या करने वाले परिजन को जीवनोपयोगी वेतनादि धन प्रदान करने के लिये ही (भगं विद ) ऐश्वर्य प्राप्त कर । (गविष्टये ) गौ देने के लिये और (अश्वम् इष्टये ) अश्व देने के लिये (उत् वावृषस्व ) सर्वोत्तम दानशील हो और अधिक उदार हो । त्वं पुरू सहस्राणि श्वतानि च यूथा दानार्य महसे । श्रीं पुरुद्दरं चेक्रम विप्रवच्यस इन्द्रं गायुन्तोऽवसे ।। ८।।

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) तृ (पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा) अनेक सैंकड़ों और सहस्रों, यूथ, गौवों और अश्वादि के (दानाय मंहसे) दान के रूप में प्रदान कर । हम लोग (अवसे) रक्षा के निमित्त (विप्र-वचसाः) उत्तम वचनों को बोलते और (गायन्तः) तेरी स्तुति गान करते हुए (पुरन्दरं) शत्रु नगर को तोड़ने और अपने पुर की रक्षा करने वाले पुरुष को (इन्द्रं आ चक्रम) ऐश्वर्य युक्त करें।

श्चित्रो वा यदविधिद्विप्रो वेन्द्र ते वर्चः । स प्र ममन्दत्त्वाया शंतकतो प्राचामन्यो श्रहंसन ॥ ९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यपद ! हे (शतकतो) सैंकड़ों कर्म सामर्थ्य और प्रज्ञा से सम्पन्न जन ! हे (प्राचा-मन्यो) सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से ज्ञानशालिन् ! हे (अहं-सन) आत्मभाव, आत्मसन्मान के भाव को देनेहारे ! (अविप्रः वा) चाहे अबुद्धिमान् हो और चाहे (विप्रः) विद्वान् पुरुष भी (ते वचः अविधत्) तेरे कहे वचन के अनुसार कार्य करता वह भी (त्वाया) तेरे अधीन रहकर (प्र ममन्दत्) बहुत ही सुख, आनन्द प्राप्त कर लेता है।

ड्यवाहुर्भे जुरुत्वा पुरन्द्रो यदि मे शृण्बद्धवम् ।

<u>खसुयवो वर्स्वपतिं शतक्रंतुं स्तोमै</u>रिन्द्रं हवामहे ॥ १० ॥ ३७ ॥

भा०—हे (वस्यवः) धनाभिलाषी जनो! (यदि) जब २
(वसुपति) सब ऐश्वर्यों और जीवों के पालक, (शतकतुं) अनन्त
जानों और कर्म सामध्यों से पूर्ण, (इन्द्रं) ऐश्वर्यप्रद इस स्वामी को
हम (स्तोमैः हवामहे) नाना स्तुति वचनों से प्रार्थना करें (उप्र-बाहुः)
बल्बान् बाहु वाला, (प्रक्ष-कृत्वा) शत्रुओं का नाशक, (पुरन्दरः)
शत्रुपुरों को तोड्ने में समर्थ, (मे हवम् श्रणवत्) मेरे स्तुति-वचन
को श्रवण कर । इति सप्तितंशो वर्गः॥

न पापासी मनामहे नारायासो न जल्ह्यः।

यदिन्विन्द्रं वृषेणं सची सुते सखीयं कृणवीमहै ॥ ११॥

भा०—( यत् इत् नु ) जब २ भी हम हम लोग (इन्द्रं ) ऐश्वर्य-वान्, (सलायं) सब के मित्र (वृपणं) बलवान् पुरुष को (सुते) ऐश्वर्यं वा शासन मार्ग पर (सचा कृणवामहे) अपने साथ लेते हैं तब २ हम (पापासः न मनामहे) पापी होकर नहीं विचार करते, और (अरायासः न ) तब हम दूसरे का अधिकार न देने वाले होकर भी नहीं विचारते, (न जल्हवः) और न ज्वलन या प्रकाश से रहित होते हैं। अर्थात् पर-मेश्वर या स्वामी के सदा साथ रहते हुए हममें पाप प्रवृत्ति, दूसरे के अधिकार हरण और अज्ञानीपन की दशा नहीं रह सकती है। परमेश्वर के सहयोग में हम निष्पाप, ईमानदार, और ज्ञान प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। पापी, वेईमान, और प्रकाशहीन होकर प्रभु कामनन नहीं कर सकते। उम्रं युयुज्म पृतनासु सासहिमृणकातिमदाभ्यम्।

वेदा भृमं चित्सनितारथीतमो वाजिनं यमिद् नशत्॥ १२॥

भा०—(यम इत् उ) जिसको प्रजाजन (वाजिनं) ऐश्वर्यवान् बलवान् भी (नशत्) पावें, और जो (रथीतम) सब से उत्तम महारथी, (सिनता) दानशील हो और जिसको हम (भूमं चित्) भरण पोषण में समर्थ (वेद्) पावें उस (सासिहम्) शत्रुपराजयकारी, (उप्रम्) सदा दण्डधारी, (ऋणकातिम्) धनोत्पादक, (आदाभ्यम्) अहिंसनीय, अवध्य, पुरुष को हम (पृतनासु) संग्रामों के कार्यों में (युयुज्म) नियुक्त करें। (२) इसी प्रकार हम परमेश्वर को इन २ गुण विशिष्ट रूप से (युयुज्म) योग द्वारा साक्षात् करें।

यतं इन्द्र भयामहे ततों नो अभयं कृधि।

मर्घवञ्छि तब तन्नं ऊतिभिविं द्विषो वि मृधीं जिह ॥ १३॥

भा०—हे (इन्द्र) शत्रुनाशक! भूमि के रक्षक! अन्नाद् दातः! हम लोग (यतः भयामहे) जिस कारण से भी भय करें तू (ततः नः अभयं कृधि) हमें उस भय से रहित कर। हे (मघवन्) ऐश्वर्यंवन्! तू (तव) अपना (नः) हमें (तत् शिध) वह सामर्थ्यं दे और (ऊतिभिः) रक्षाकारिणी शक्तियों से (द्विषः वि जहि) शत्रुओं को दण्डित कर और (मृधः वि जहि) हिंसकों को दण्डित कर।

( मृधः व जाह ) हिसका का दाण्डत कर । त्वं हि राधस्पते रार्धसो महः चयस्यासि विधतः।

तं त्वा वयं मेघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १४ ॥

भा०—हे ( मघवन् ) पूज्य ऐश्वर्ययुक्त ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा । याचना करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) शत्रुनाशक ! ऐश्वर्य के देने हारे ! (वयं) हम ( सुतावन्तः ) उत्पन्न, अन्नादि ऐश्वर्यों से युक्त होकर भी ( त्वा ) तुझ से ( हवामहे ) याचना करते हैं, क्योंकि हे (राधसः पते ) धन के पालक स्वामिन् ! ( त्वं हि ) तु अवश्य ( विधतः ) कार्य करने वाले, सेवक के

( महः ) बड़े भारी, (क्षयस्य ) ऐश्वर्य और ( राधसः ) धन का भी बढ़ाने और देने वाला है। इन्द्र स्पळुत वृत्र्वहा पंरस्पा ने। वरेंगयः।

स नो रित्तषचर्मं स मेध्यमं स प्रश्चात्पातु नः पुरः ॥१५॥३८॥
भा०—(इन्द्रः) शतुओं का नाशक, ऐश्वयों का दाता, प्रभु
(स्पर्) सर्वद्रष्टा, (बृत्रहा) सब विद्यों का नाशक (परः-पाः) परम
पालक और (नः वरेण्यः) हमारा सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य है। (सः)
वह (नः) हममें से (चरमं) अन्तिम को, (सः मध्यमं) वह बीच के
को, (सः पश्चात् पुरः नः पातु) वह हमारे पीछे और आगे से भी हमें बचा।
इत्यष्टात्रिशो वर्गः॥

त्वं नः पश्चाद्धरादुन्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः। श्चारे श्चस्मत्क्रणुहि दैव्यं भयमारे हेतीरदेवीः।। १६॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! (त्वं ) तू (नः पश्चात् अध-रात् उत्तरात् पुरः विश्वतः निपाहि) हमारे पीछे से, नीचे से, ऊपर से आगे से और सब ओर से अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( अस्मत् दैव्यं भयम् आरे कृणुहि) हम से देव, विद्वान् , विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि जनों से उत्पन्न होने वाला भय दूर कर और ( अदेवीः हेतीः आरे कृणुहि ) अविद्वान् दुष्ट जनों के शस्त्रों को भी दूर कर ।

श्रुद्याद्या १वः इन्द्र त्रास्व परे च नः।

विश्वां च नो जिर्तृहत्संत्पते श्रहा दिवा नक्षं च रिच्छ ।।१७॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (अद्य अद्य) आज आज, आज कहाने वाले सब दिनों और (श्वः श्वः) कल कल, कल कहाने वाले सब दिनों में और (परे च) परले दिनों में भी (त्रास्व) रक्षा कर । हे (सत्पते) सज्जनों के पालक ! तू (नः जिरतृन्) प्रार्थना स्तुति करने वाले हम लोगों को (विश्वा च अहा) सब दिनों और (दिवा

नक्तं च ) दिन और रात, प्रकाश में और अंधेरे में भी ( रक्षिपः ) हमारी रक्षा कर ।

प्रभुक्षी श्ररी मुघवा तुवीर्मचः समिम्छो वीर्यीय कम् । उभा ते बाह्र वृषेणा शतकतो नि या वर्जू मिम्रिक्तुः १८॥३९॥

भा०—हे (शतकतो) अनन्त कर्म और प्रजा से युक्त स्वामिन्! (या) जो दो (ते बाहू) तेरी बाहुएं, (बज्रं नि मिमिक्षतुः) शस्त्र को धारण करती हैं (उभा) वे दोनों (बृपणा) बलवान् हों। (बीर्याय) वीर्य प्राप्त करने, वा वीरकर्म सम्पादन करने के लिये (शूरः) शूरवीर पुरुप, (प्र-भङ्गी) शत्रु को अच्छी प्रकार तोड़ देने वाला, (मघवा) उत्तम आदरणीय धनाट्य, (तुवीमघः) बहुत धनसम्पन्न और (संम्मिश्रः) सब से अच्छी प्रकार मिलने जुलने वाला, सर्विषय हो। इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः॥

## [ ६२ ]

प्रगाथः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ३, ६, १०, ११ निचृत् पंक्तिः । २, ५ विराट् पंक्तिः । ४, १२ पंकिः । ७ निचृद् बृहती । ८, ६ वृहती ॥ द्वादशर्वं स्क्रम् ॥

मो श्रस्मा उपस्तुति भरेता यज्जुजीषति। उक्थैरिन्द्रस्य माहितं वयी वर्धान्त सोमिनी भुद्रा इन्द्रस्य गुतर्यः ॥ १॥

भा०—( यत् जुजोषित ) जो प्रेमपूर्वंक स्वीकार करता है ( अस्मै ) उसकी ( उप स्तुति प्र भरत ) उत्तम स्तुति करो । ( सोमिनः ) वीर्यं पालन करने वाले बहाचारी लोग ही (उन्थेंः) उत्तम वचनों द्वारा (इन्द्रस्य) ऐथर्यंवान्, तत्वदर्शी स्वामी के ( माहिनं वयः वर्धन्ति ) बड़े भारी बल को बढ़ा देते हैं । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस परमेश्वर के दिये सब दान सुखकारी और कल्याणमय होते हैं ।

श्रुयुजो श्रसमो नृभिरेकः कृष्टीरयास्यः। पूर्वीरिति प्र वावृधे विश्वा जातान्योजसा भुद्रा इन्द्रेस्य गुतर्यः॥ २॥

भा०—वह परमेश्वर ( एकः ) अकेला, अद्वितीय, ( अयुजः ) अन्य सहायक के विना, (असमः ) अपने समान अन्य से रहित, ( अयास्यः ) अविनाशी, अपराजित, कभी न थकने वाला, अप्राप्य और मुख्य है। वह (नृभिः) जीवों द्वारा ही (पूर्वीः कृष्टी:) बहुत सी सनातन प्रजाओं को (प्रवावृधे) बढ़ाता है और (विश्वा जातानि) सभी उत्पन्न प्राणियों को भी इसी प्रकार (ओजसा) अपने बल-पराक्रम से (इति प्र वाबृधे ) इसी प्रकार बढ़ाता रहता है। ( इन्द्रस्य रातयः भदाः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के सब दान अति सुखकारी होते हैं।

अहितेन चिद्वैता जीरदोनुः सिषासति । प्रवाच्यमिन्द्र तत्तव बीयां शि करिष्यतो भद्रा इन्द्रेस्य रातयः ॥ ३॥

भा०- यह ईश्वर ( जीर-दानुः ) जीवन प्राण का देने वाला है । वह (अहितेन अर्वता चित् ) विना बन्धे अश्व से, अर्थात् विना अश्व लगाये ही (सिपासित ) सब को चलाता है। हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! वीर्यवन् ! (किरिष्यतः) जगत् निर्माण करने वाले (तव) तेरे ये सब (वीर्याणि) नाना प्रकार के सामर्थ्य हैं। (तत् तव प्रवाच्यम्) यह सब तेरी अति उत्तम रीति से स्तुति करने योग्य है। ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के सब दान बड़े सुखकारी हैं।

त्रा यहि कृणवाम त इन्द्र ब्रह्माणि वधना। येभिः शविष्ठ चाकनी भुद्रभिह श्रवस्यते भुद्रा इन्द्रंस्य गुतर्यः ॥ ४॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (आ याहि) आ। (ते) तेरे (ब्रह्माणि) वेद्वचनों को हम (वर्धना) अपने को बढ़ाने वाला (कृणवाम) करें। उनको हम अपनी वृद्धि के लिये उपभोग करें। हे (शिवष्ट) अनन्त बलशालिन् ! (येभिः) जिनसे तू (इह) इस लोक में (श्रवस्थते) ज्ञान के इच्छुक जीवगण के लाभ के लिये (भदम् चाकनः) अति कल्याण करना चाहता है उन ही वेदों का हम अभ्यास करें। (इन्द्रस्य रातयः भदाः) प्रभु के दिये दान अति सुखकारी होते हैं। धृष्वतिश्चिद्धषन्मनेः कृणोषीन्द्र यत्त्वम्। तीवैः सोमैः सपर्यतो नमोभिः प्रतिभूषतो भद्रा इन्द्रस्य गुत्रयः॥ ४॥

भा०—(तीनें सोमें) तीन, बलकारक साधन से (सपर्यतः) सेवा करते हुए (नमोभिः प्रतिभूषतः) अन्नों, विनय वचनों और दुष्ट दमनकारी उपायों से अपने प्रतिपक्षी का साम्मुख्य करने वाले ( ध्षतः) प्रतिपक्ष का पराजय करने वाले के (मनः) मन को (चित्) भी हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत् त्वम्) जो तू (ध्षतः कृणोषि) दृढ्, सहनज्ञील कर देता है यह तेरा ही सामर्थ है। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) ऐश्वर्यवान् इन्द्र, प्रभु के दान सब उत्तम सुखपद होते हैं। अर्व चष्ट ऋचीषमोऽवताँ ईव मार्जुषः। जुष्ट्वी दृत्तंस्य स्रोमिनः सखायं कृष्णुते युजं भुद्रा इन्द्रंस्य रातयः॥ ६॥ ४०॥

भा०—जिस प्रकार (मानुषः) पियासा मनुष्य (भवतान् अव चष्टे) कुओं के नीचे झांकता है, और (सोमिनः दक्षस्य जुष्ट्वी, युजंस-खायं कृणुते) जल-कूप के रक्षक पुरुष को प्रेम करके उसको अपना साथी, मित्र बना लेता है उसी प्रकार (ऋचीषमः) स्तुति के अनुरूप यथार्थ गुणवान् दयाशील प्रभु (अवतान् अव चष्टे) रक्षा करने योग्य जनों को दया से देखता है और (सोमिनः दक्षस्य) बल वीर्यवान् कर्म करने में समर्थ पुरुष को (जुष्ट्वी) प्रेम करके, प्रभु उसको ही अपना (युजं सखायं कृणुते) संगी, मित्र बना लेता है। (भद्रा॰ इत्यादि पूर्ववत्) इति चत्वारिशो वर्गः॥ विश्वे त इन्द्र बीये देवा अनु कतुं ददुः। भुवो विश्वेस्य गोपितिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रंस्य रातयः॥ ७॥ भा—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! वाणी द्वारा ज्ञान के देने हारे ! (देवाः) समस्त विद्याओं की कामना करने हारे जन (ते वीर्यम् अनु, ते क्रतुम् अनु) तेरे वल और ज्ञान के अनुसार ही (अनु दृदुः) स्वयं भी बल और ज्ञान को धारण करें और अन्यों को भी प्रदान करें हे (पुरु-स्तुत) बहुत जीवों के उपदेष्टः! तू ही (विश्वस्य गोपितः सुवः) समस्त वाणियों का पालक है। (भद्राः० इत्यादि पूर्ववत्)

गृणे तदिनद्र ते शर्व उपमं देवतातये।

यद्धंसि वृत्रमोर्जसा शचीपते भद्रा इन्द्रंस्य गातयः ॥ ८॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन् ! हे (शचीपते ) शक्ति और वाणी के स्वामिन् (देवतातये ) वीरों और दानशील, उत्तम मनुष्यों के हितार्थ, (ते ) तेरे (उपमंशवः) आदर्श बल की (गृणे) स्तुति करता हूं। (यत् ) जिस (ओजसा ) पराक्रम से तू (वृत्रम् ) अज्ञान, वा बढ़ते शत्रु का (हंसि ) विनाश करता है।

समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषा युगा ।

विदे तिदेन्द्रश्चेतं नमधं श्रुतो भद्रा इन्द्रंस्य पातर्यः ॥ ९ ॥ भा०—(समना-इव) समान चित्त वाली खी जिस प्रकार (वपुष्यतः मानुषा युगा कृणवत्) उत्तम शरीर वाले पुरुष को जोड़ा बना देती है उसी प्रकार (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु (वपुष्यतः) शरीर धारण करने की इच्छा करने वाले जीवों को (मानुषा युगा कृणवत्) मनुष्यों के (युग) जोड़े, खी-पुरुष बना देता है। वही (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (तत् चेतनं) उस चेतन जीव को (विदे) जानता वा शरीर में प्राप्त कराता है, (अध) और इसी प्रकार (श्रुतः) वेद में गुरुजनों द्वारा श्रवण किया जाता है। (भद्राः० इत्यादि पूर्ववत्) उज्जातिमन्द्र ते शब् उत्त्वामुत्तव् कर्तुम्।

भूरिंगे। भृरिं वावृधुर्भर्घवन्तव शर्भणि भद्रा इन्द्रंस्य रातयः १०

भा०—हे (भूरि-गो) बहुत भूमियों, पशुओं और वाणियों के स्वामिन्! हे (मधवन्) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, प्रभो ! गुरो ! स्वामिन् ! हे (इन्द्र) वाणी के मर्म के भेदन करने हारे ! शतुभेदक ! भूमि-भेदक ! (ते जातम् शवः) तेरे प्रकट हुए बल और ज्ञान को लोग (भूरि उत् वाद्युः) उत्तम रीति से पुत्रवत् खूब बढ़ावें। (उत् त्वाम्) तुझे भी बढ़ावें, अधिक बलवान्, करें। (तव क्रतुम् उत्) तेरे कर्म सामर्थ्यं और ज्ञान की भी वृद्धि करें। (तव शर्मणि) तेरी शरण में रहें। (भद्राः० इत्यादि पूर्ववत्)

श्रुहं च त्वं चे वृत्रहुन्त्संयुज्याव सुनिभ्यु श्रा । श्रुरातीवा चिंदिद्विवोऽनुं नौ श्रुर मंसते भुद्रा इन्द्रंस्य रातयः ११

भा०—हे ( वृत्र-हन् ) विष्नों और शत्रुओं के नाशक ! ( अहं त्वं च ) मैं और तू दोनों ( सिनभ्यः आ ) उत्तम धनों, ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये ( सं युज्याव ) परस्पर मिल जावें । हे ( अद्भिवः ) सैन्यादि बल से सम्पन्त ! हे ( श्रूर ) दुष्टनाशक ! ( अरातिवा चित् ) अदानशील अधनी भी ( नौ अनुमंसते ) हम दोनों की मानेगा । ( भद्राः पूर्ववत् ) धृत्यमिद्धा ज तं व्यमिन्द्रं स्तवाम नानृतम् । महाँ असुन्वतो चुधो भूदि ज्योतीं वि सुन्वतो भद्रा इन्द्रंस्य ग्रातयः ॥१२॥४१॥

भा०—(वयम्) हम (तं) उस (इन्द्रं) ऐधर्यवान् प्रभु की (सत्यम् इत् वा स्तवाम) सत्य सत्य ही स्तृति करें। (अनृतं न) असत्य कभी न करें। (असुन्वतः) उपासना न करने वाले का (महान् वधः) बड़ा भारी नाश होता है। (सुन्वतः भूरि ज्योतींषि) उपासक को बहुत ते जोमय ज्ञान प्राप्त होते हैं। (भद्रा॰ इत्यादि पूर्ववत्)॥ इत्येक-चत्वारिंशो वर्गः॥

#### [ ६३

प्रगाथः काएव ऋषिः ॥ १—११ इन्द्रः । १२ देवा देवताः ॥ छन्दः— १, ४, ७ विराडनुष्टुप् । ५ निचृदनुष्टुप् । २, ३, ६ विराड् गायत्रा । म, १, ११ निचृद् गायत्री । १० गायत्री । १२ त्रिष्टुप् ।। द्वादशर्चं स्कम् ॥

स पूर्व्यो महानां बेनः कर्तुभिरानजे। यस्य द्वारा मर्नुष्पिता देवेषु घियं त्रानुजे ॥ १ ॥

भा०—(सः) वह (महानां) पूज्य, बड़ों का भी बड़ा (पूर्व्यः ) पूर्व, पूज्य, (वेनः) कान्तिमान् , तेजस्वी सूर्यंवत् (क्रतुभिः) उत्तम प्रज्ञाओं द्वारा (आनजे) हमें प्रेरित करता वा प्राप्त होता है (यस्य धियः) जिसकी वाणियों, मितियों और कर्मों को, (देवेषु) विद्या के इच्छुक मनुष्यों में (पिता मनुः ) पालक, शासक, मननशील विद्वान् वा राजा भी (द्वारा आनजे ) प्रवेश योग्य द्वारों के समान प्रकट करे। अर्थात् ज्ञानी शास्ता विद्वान् और शासक राजा दोनों माता पिता हैं । वे प्रभुके दिये ज्ञानों, वेदों, यज्ञों द्वारा स्रवको नाना उपाय दर्शावें।

दिवो मानं नोत्संदुन्त्सोमपृष्ठासो अद्भयः। उक्था ब्रह्म च शंस्यां ॥ २ ॥

भा० — जिस प्रकार (अद्रयः) मेघ (सोम-पृष्ठासः) जल वर्षण-कारी होकर भी (दिवः मानं न उत् सदन्ति) सूर्यं का पैमाना नहीं पाते, वा क्षपर उठकर भी सूर्य तक नहीं जा सकते उसी प्रकार (सोम-पृष्ठासः) अभिषिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वाले, तदधीन (अद्यः) सेना के जन ( दिवः मानं नः उत् सदन् ) तेजस्वी राजा के मान-प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते, वे उससे उच पद नहीं पा सकते। इसी प्रकार (सोम-पृष्ठासः) सोम अर्थात् सर्वोत्पादक प्रभु के भक्त (अद्रयः) अविनाशी, धर्म मेघस्थ गोगीजन वा 'सोम', वीर्य द्वारा पुष्ट, ऊर्ध्वरेता जन (दि<mark>वः मानं)</mark> ज्ञानमय तेजोमय प्रभु के ज्ञान, वेद को (न उत् सदन्) नहीं छोड़ सकते । वह प्रभु का ज्ञान ( उक्था ) वचन योग्य उत्तम मन्त्र ( ब्रह्म च ) महान् वेद ( शंस्या ) स्तुति करने, उपदेश देने योग्य होते हैं ।

स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रा गा अवृणोदपं। स्तुषे तर्दस्य पौंस्यम् ॥ ३॥

भां०—(सः) वह (विद्वान्) ज्ञानवान् प्रभु आचार्य के समान (इन्द्रः) सत्य ज्ञान को साक्षात् करने वाला, सूर्यवत् ज्ञान का प्रकाशक, प्रभु (अंगिरोभ्यः) अंगारों के तुल्य तेजस्वी एवं देह में बलवीर्य के धारक ज्ञानी पुरुषों को (गाः अप अवृणोत्) वेद वाणियों का प्रकाश करता है। (अस्य तत्) उसके उस (पैंस्यं) परम पुरुष रूप की मैं (स्तुषे) स्तुति करूं। (२) इसी प्रकार (इन्द्रः) सूर्य या प्रभु ने सर्वत्र (अंगि-रोभ्यः) जीवों, देहधारियों के लिये (गाः) भूमियों को प्रकट किया।

स प्रत्नथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य वृत्तर्णाः। शिवो स्टर्कस्य होर्मन्यस्मत्रा गुन्त्ववसे॥ ४॥

भा०—(सः) वह (इन्द्रः) ज्ञानदर्शी, ज्ञान का प्रकाशक प्रभु, (प्रत्नथा) पहले पूर्व कर्लों में भी (किव-वृधः) विद्वानों को आचार्य-वत् बढ़ाने वाला, (वाकस्य वक्षणिः) प्रवचन योग्य वेद को धारण-प्रवचन करने और मनुष्यों तक पहुंचाने वाला हो। वही (शिवः) कल्याणकारी, सब में व्यापक (अर्कस्य होमिन) अर्चनीय वेद मन्त्र के उच्चारण वा होम-काल में (अस्मन्ना अवसे) हमें ज्ञान प्रदान करने वा रक्षा करने के लिये (आ गन्तु) प्राप्त हो।

आदू नु ते अनु कतुं स्वाहा वर्रस्य यज्यंवः। श्वात्रमकी अनुष्तेन्द्रं गोत्रस्यं दावने ॥ ५॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तेजिस्विन् ! (यज्यवः ) तेरे उपासक, यज्ञशील, (अर्काः ) अर्चना करने हारे जन (आत् उ नु) भी (वरस्य ते) सबमे वरण करने, चाहने योग्य तेरे ( क्रतुम् अनु ) वेद ज्ञान के अनुसार (स्वाहा) उत्तम वाणी और आहुति द्वारा (गोत्रस्य) वाणियों के रक्षक तेरा ही (दावने) दान प्राप्त करने के लिये (श्वात्रम्) शीव ही (ते अनूषत) तेरी स्तुति करें।

इन<u>्द्</u>रे विश्वानि <u>बीयी कृतानि</u> कर्त्वानि च।

यमुर्का अध्वरं विदुः ॥ ६ ॥ ४२ ॥

भा० — (अर्काः ) स्तुतिकर्त्ता विद्वान् जन (यं) जिस प्रभु परमेश्वर को (अध्वरं) अहिंसक और अविनाशी, नित्य करुणा कर करके (विदुः) जानते हैं उसी (इन्द्रे) परमेश्वर में (विश्वानि वीर्याणि) समस्त वीर्य और समस्त ( कृतानि ) बने पदार्थ और ( कर्त्वानि ) करने योग्य कार्यं आश्रित हैं। इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः॥

यत्पाञ्च जन्यया विशेन्द्रे घोषा असृचत । अस्तृंगाद् <u>वर्</u>देगां वि<u>षों</u> यों मानस्य स स्तर्यः ॥ ७॥

भा०—( पाञ्चजन्यया ) पाचों जनों से बनी, ( विशा ) प्रजा (यत् इन्द्रे घोषाः असुक्षत ) जिस, इन्द्र, ईश्वर वा राजा विषयक स्तुतियें करती हैं वहीं (बहुंणा) बड़े भारी सामर्थ्य से जगत् को विस्तारित करता है, (सः) वही (अर्थः) स्वामी (विषः मानस्य क्षयः) विद्वान् जन की पूजा, परिचर्या का निवासस्थान होता है।

इयमु ते अर्चुषुतिश्चकृषे तानि पौंस्या। प्रावश्चिकस्यं वर्तुनिम् ॥ ८ ॥

भा०-( इयम् ते अनु-स्तुतिः ) यह तेरी स्तुति तेरे ही अनुरूप है, क्योंकि तूही (तानि पौंस्था चकुपे) वे नाना पुरुष अर्थात् शक्तिमान् के करने योग्य पौरुष या बल के कार्य करता है और तू ( चकस्य ) जगत् के इस महान् चक्र, ब्रह्माण्ड चक्र वा ज्योतिश्रक के (वर्त्तीन) वर्त्तन, निरन्तर भ्रमण के कार्य को (प्र अवः) अर्च्छा प्रकार कराता है, उसको बरावर रथ के चक्र के तुल्य या यन्त्र के चक्र की तरह गति दे रहा है। (२) राजा नाना शोर्य करता और राजचक्र को चलाता है।

श्रस्य वृष्णो व्योद्नि उरु क्रिमिए जीवसे । यवं न पृथ्व श्रा देवे ॥ ९॥

भा०—( वृष्णः व्योदने) वरसते मेंघ के द्वारा उत्पन्न अन्न पर जिस प्रकार जीव संसार-जीवन के लिये कदम बढ़ाता है और पशुगण जो आदि चरता है उसी प्रकार (अस्य वृष्णः) इस परम बल शाली, सब सुखों के वर्षक प्रभु के ( वि-ओदने ) बिशेष द्याई भाव से पूर्ण रसवत सुख में यह जीव लोक ( जीवसे ) जीवन प्राप्त करने के लिये ( उरु क्रमिष्ट ) बहुत कदम बढ़ाता है, और ( पश्चः यवं न ) पशु जिस प्रकार जो को भोजन के लिये प्रहण करते हैं उसी प्रकार ये समस्त जीवगण उसी ब्रह्मरूप परम सुखद, रसस्वरूप पदार्थ को ( आददे ) प्राप्त करते हैं।

तद्दधाना अवस्यवी युष्माभिर्द्विपितरः। स्याम मुरुत्वतो वृधे१०

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! हम (दक्ष-पितरः) बल, अन्न, और प्रज्ञा के पालक होकर (श्रवस्थवः) अन्न और रक्षा, ज्ञानादि के इच्छुक होकर (युप्माभिः) तुम लोगों के साथ ही (तत्) उस परम ज्ञानमय ब्रह्म को (दधानाः) धारण करते हुए (महत्वतः) महत्वान्, प्राणों वाले देह वा आत्मा की (वृधे स्थाम) वृद्धि में संलग्न रहें।

वळृत्वियाय धाम्न ऋक्षीभः शूर नोनुमः।

जेषामेन्द्र त्वयां युजा ॥ ११ ॥

भा०—(बड्) सत्य ही, हम (ऋित्वयाय) ऋतु २ में आने वाले (धाझे) तेज को प्राप्त करने के लिये हे (शूर) शूरवीर ! हम (ऋकभिः) ऋचाओं, अर्चनादि सत्कारों से (नोनुमः) स्तुति करते

हैं और ( त्वया युजा ) तुझे सहयोगी बनाकर हम ( जेषाम ) विजय लाभ करें।

श्चस्मे रुटा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर्गहृतौ सजोषाः। यः शंस्रते स्तुवते धार्यि पुजू इन्द्रेज्येष्ठा श्रम्माँ श्रवन्तु देवाः १२।४३

भा०-( यः ) जो ( शंसते) उत्तम प्रशंसा करते हुए और (स्तुवते) स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये (पज्रः) बलवान् दृढ़ रूप से (धायि) सूर्यवत् स्थित है और ( रुदाः ) गर्जना करने वाले ( मेहना ) वर्षाकारी, (पर्वतासः ) मेघों के समान ( रुद्राः ) दुष्टों को रुलाने वाले (मेहनाः) मेरा इसमें कुछ स्वार्थ नहीं इस प्रकार की त्याग भावना वाले, निःसंग <mark>( पर्वतासः ) पर्वतवत् अचल, प्रजापालक जन ( वृत्र-हत्ये ) दुष्टों के हनन</mark> करने और ( भर-हूतौ ) यज्ञ के आहुति वा पोषण के कार्य में योग देने के अवसर में ( सजोषाः ) सप्रेम होकर ( देवाः ) विद्वान विजयेच्छुक जन (अस्मान्) हमें (अवन्तु) रक्षा करें। त्रिचत्वारिंशो वर्गः॥

# [ 88 ]

प्रगाथः काएव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ४, ७, ६ निचृद् गायत्री। ३ त्राचीं स्वराड् गायत्री । ४ विराड् गायत्री । २, ६, ८, १०— १२ गायत्री । द्वादशर्च स्क्रम्॥

<mark>उत्त्वो मन्दन्तु स्तोमोः कृणुष्व राधो</mark> ब्राद्विवः। अर्व ब्रह्मद्विष<mark>ों जहि ॥ १ ॥</mark>

भा०-( स्तोमाः ) वेद के सूक्त और उत्तम स्तुति-वचन ( त्वा उत् मन्दन्तु ) तुझे अति प्रसन्न करें । हे (अद्भिवः ) बलवन् ! तू (राधः कुणुष्व ) ऐश्वर्य का सम्पादन कर । और ( ब्रह्म-द्विषः ) वेद, ईश्वर और अन से द्वेष करने वालों को ( अव जिह ) दण्डित कर।

पुदा पुँगीर्राधसो नि वाधस्व महाँ स्रसि । नुहि त्वा कश्चन प्रति ॥ २ ॥

भा०—( पदा ) पैर से ( पणीन् अराधसः ) यज्ञार्थ, दान पुण्यार्थ, धन वाकरादि से रहित केवल, धनन्यवहरियों को (नि बाधस्व) खूब पीड़ित कर। (महान् असि) तू सबसे बड़ा है। (प्रति कश्चन निह) तेरे का मुकाबले और कोईं दूसरा नहीं है। राजा का कर्त्तन्य है कि सब धन-न्यवहारियों पर राजा करादि दण्ड लगावे, जो राजकर वा धर्मकर न दे उसे दण्डित करे और उसके न्यवहार में बाधा करे। अथवा जो न्यक्ति विना धन के न्यापार करे राजा उस पर दण्ड करे। वह बहुतों का धन मार कर बाद में देवालिया होकर अन्यों को हानि करता है।

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमस्रुतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ॥३॥

भा०—है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (त्वम्) तू (सुतानाम्) अभिषेक प्राप्त पुरुषों का भी (ईशिषे) स्वामी है, (त्वम् असुतानां ईशिषे) तू अनभिषिक्तों का भी स्वामी है, (त्वं जनानां राजा) तू सब मनुष्यों का राजा है।

पहि प्रेहि चयो दिव्या धोष अर्थणीनाम्।

श्रोभे पृणासि रोद्सी ॥ ४॥

भा०—हे राजन्! (आ इहि) आ। (क्षयः प्र इहि) अच्छी प्रकार अपने निवासस्थान था ऐश्वर्यपद को प्राप्त हो। (चर्षणीनाम्) सब प्रजाओं के बीच (दिवि) भूमि में, वा आकाश में (आघोष्पन्) अपनी घोषणा करता हुआ, तू (उमे रोदसी) दोनों छोकों को (आ पृणासि) पूर्ण कर।

त्यं चित्पवैतं गिरिं शतवन्तं सहकिर्णम् । वि स्तोत्रभ्यो रुरोजिथ ॥ ५ ॥ भा०—जिस प्रकार सूर्यं, पवन या विद्युत् (पर्वतं चित् रुजति) मेघ को छिन्न भिन्न करता है, उसी प्रकार हे ज्ञानशालिन् ! तू भी (त्यं) उस (पर्वतं) नाना पोरुओं से (गिरिं) ज्ञान का उपदेश करने वाले, (शत-वन्तं सहित्तणं) सौ और हजार अध्यायों वा सूक्तादि से युक्त वेद ज्ञान को (स्तोतृभ्यः) यथार्थ वक्ताजनों के लिये (रुरोजिथ) पृथक् २ कर व्याख्या कर।

बयमु त्वा दिवा सुते वयं नक्षं हवामहे। श्रमाकुं कामुमा पृंगा।। ६॥ ४४॥

भा० — हे राजन् ! विद्वन् ! (सुते ) ऐश्वर्ययुक्त अभिषेचनीय पद् के लिये, (त्वा ) तुझे (वयम् उ ) हम (दिवा नक्तम् ) दिन रात (हवामहे ) प्रार्थना करते हैं (अस्माकं कामम् आपृण) हमारी कामना को पूर्णं कर । इति चतुश्चत्वारिंशो वर्गः ॥

कर्मस्य वृष्यमो युवा तुविद्यीवो स्रनानतः। ब्रह्मा कस्तं संपर्यति ॥ ७ ॥

भा०—(स्यः) वह (वृषभः) सुखों का वर्षण करने वाला, (युवा) बलवान्, (तुविग्रीवः) दृढ़, विस्तृत, बलशाली गर्दन वाला, भार उठाने में समर्थ, (अनानतः) कभी न झुकने वाला (क् ) कहां है (कः ब्रह्मा) कौन ब्रह्मवेत्ता, विद्वान् वेदज्ञ ऐसा है जो (तं सपर्यति) उसकी पूजा करता है।

कस्य स्वित्सर्वनं वृषा जुजुष्वाँ अर्व गच्छति । इन्द्रं क उ स्विदा चके ॥ ८॥

भा०—( वृषा ) सुखों का वर्षक, वह प्रभु ( कस्य स्वित् सवनं )
किस की उपासना को ( जुजुष्वान् अव गच्छति ) प्रेम से युक्त होकर
स्वीकार करता है, (कः उ स्वित्) वह कौन सा पुरुष है जो (इन्द्रं आचके)
उस परमैश्वर्यपद को चाहता है। ऐसा कोई ही विरला है।

कं ते दाना श्रसत्तत वृत्रहन्कं सुवीयी। दुक्थे क उ स्विदन्तमः॥९॥

भा०—हे (वृत्रहन्) विश्लों के नाश करने हारे ! (ते दाना) तेरे दिये दान (कं असक्षत) कैसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं ? (कं सुवीर्या) उत्तम बल भी किस को मिलते हैं ? (क उ स्वित्) कौन ऐसा भाग्यवान् है जो (अन्तमः) तेरे अति समीपतम है ?

श्चयं ते मार्नुषे जने सोमः पूरुषं स्यते।

तस्येहि प्र द्रेचा पिर्व ॥ १०॥

भा०—(मानुषे जने) मननशील जनों में (ते) तेरे लिये (पुरुषु) इन्द्रियों में ज्ञान के समान (सोमः स्यते) सोम, ऐश्वर्यपद का अभिष्क किया जाता है, तू (प्रद्रव) उत्तम मार्ग से चल और (इहि) प्राप्त हो और (आ पिब) सब प्रकार से ओपिध रसवत् उपभोग और पालन कर।

श्चयं ते शर्यणावंति सुषोमायामधि प्रियः।

श्रार्जीकीये मुद्दिन्तमः ॥ ११ ॥

भा०—( अयं ) यह तेरा अभिषेक हे राजन् ( आर्जीकीये ) ऋज, सरल धर्ममार्ग में वर्जमान ( शर्यणावति ) शर अर्थात् वाण धनुषादि शक्षास्त्र में कुशल जनों से समृद्ध जनपद में (सु-सोमायां) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त या उत्तम जल-अन्न से समृद्ध भूमि के ऊपर ( प्रियः ) अतिप्रिय और ( मिद्निसाः ) अतिहर्षजनक हो । \*

<sup>\*</sup> सरल समभूमि वाले प्रदेश में उत्तम जलयुक्त शरकाण्ड वाली भूमि में उत्पन्न सोमलता का रस अति आह्वादजनक, पौष्टिक, मनभावना होता है। यह वेद ने स्पष्ट कहा। आर्जिकीया नदी विपाशा नाम से प्रसिद्ध है ऐसा यास्क का मत है। सायण के मत से कुरुक्षेत्र के दक्षिणार्ध भाग में

# तम् राघसे महे चाछं मदाय घृष्वंय । पहीमिन्द्र द्रवा पिव ॥ १२ ॥ ४५ ॥

भा०—( अद्य ) आज हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( आ इहि ) आ। (तम् चारुं) उस उत्तम वा चरण अर्थात् फल रूप में उपभोग योग्य र्षेश्वर्य पद को ( महे राधसे ) वड़े आरी धन प्राप्ति के लिये और (घृष्वये मदाय ) शत्रु-पराजयकारी, आनन्द लाभ के लिये ( द्रव ) प्राप्त हो और ( आ पिब ) पालन और उपभोग कर । इति पञ्चचःवारिंशो वर्गः ॥

#### [६४]

प्रागाथः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ६, ६, ११, १२ ानिचृद् गायत्री । ३,४ गायत्री । ७,८,१० विराड् गायत्री ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् ॥

यदिनद्व प्रागपागुद्ङ् न्यंग्वा हूयसे नृभिः। आ याहि तूर्यमाश्रिभः॥१॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! ( यत् ) जो तू ( प्राक् अपाक्, उदक्, न्यक् वा नृभिः हूयसे) पूर्व पश्चिम, उत्तर वा नीचे कहीं से भी बुलाया जाय, तू ( तूयम् ) शीघ ही ( आशुभिः ) शीघगामी अश्वी के तुल्य व्यापक गुणों से ( आ याहि ) प्राप्त हो।

यद्वा प्रस्ववंशे दिवा माद्यां स्वर्शरे। यद्वी समुद्रे अन्धसः॥२॥

वह स्थान है। प्रायः जहां भी हिमवती निदयां पर्वतों से निकल कर सम भूमि भाग में आती हैं वहां २ वेद के बतलाये उक्त लक्षण पाये जाते हैं उन्हीं स्थलों पर बाह्यी आदि गुणवती ओषधियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। सोम का भी उन स्थानों में पाया जाना सम्भव है।

भा०—(यहा) चाहे त् (दिवः प्रस्तवणे) प्रकाश के निकास रूप (स्वः वरे ) सुख के प्राप्त कराने वाले रूप में (यहा ) अथवा (अन्धसः ) अन्न के (समुद्रे ) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत् सर्वजीवन प्रद के रूप में तू (मादयसे ) सब को सुखी करता है।

त्रा त्वां ग्रीभिंर्मेहासुरुं हुवे गामि<mark>व भोजसे ।</mark>

इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥

भा०—( भोजसे गाम् इव ) खाद्य पदार्थ, दुग्ध आदि के प्राप्त करने के लिये गौ के समान हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( सोमस्य पीतये ) ज्ञान रस के पान और ब्रह्मचर्य, ऐश्वर्यादि के पालन करने के लिये (त्वा ) तुझ ( महाम् उरुं ) बड़े ज्ञानी को ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( हुवे ) पुकारता हं।

आ तं इन्द्र महिमानं हरयो देव ते महं। रथे वहन्तु विभ्रतः ४

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (देव) प्रकाशस्त्ररूप ! (महि-मानं विश्रतः) महान् सामर्थ्य को धारण करने वाले (ते) तुझे और (महः विश्रतः ते) तेज वा बड़े भारी जगत् को धारण करने वाले (रथे हरयः) रथ में लगे अश्वों के तुल्य (रथे हरयः) रमण योग्य इस देह में विद्यमान सब मनुष्य (आ वहन्तु) आदरपूर्वक धारण करें।

इन्द्रं गृग्रीष उ स्तुषे महाँ उम्र ईशानकत्।

पहिं नः सुतं पिर्वे ॥ ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू ( महान् ) बड़ा, (उग्रः) बछवान् , दुष्टों को भयजनक, (ईशान-कृत् ) सर्वस्वामी होकर, सब जगत् पर शासन करने वाला, ( गृणीषे ) वर्णन किया और ( स्तुषे उ ) स्तुति भी किया जाता है, तू ( नः आ इिह ) हमें प्राप्त हो और ( सुतं पिव ) उत्पन्न जगत् का पालन कर

सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो हवामहे। इदं नी वहिं रासदे ॥ ६॥ ४६॥

भा०—( वयं सुत-वन्तः ) हम सुत अर्थात् उत्पन्न ज्ञान वाले, और (प्रयस्वन्तः) उत्तम अन्नादि से सम्पन्न होकर भी ( त्वा हवामहें ) तुझ से याचना करते हैं कि ( नः ) हमारे ( इदं बर्हिः आसदे ) इस हृदयासन पर विराज। (२) इसी प्रकार उत्तम ऐश्वर्य, अन्न, उद्योगादि से युक्त, प्रजाएं राजा से उत्तम (वर्हिः) राष्ट्र प्रजा के ऊपर शासनार्थ विराजने की प्रार्थना करें।

यचिद्धि शर्थ्वतामसीन्ड साधारगुस्त्वम्। तं त्वा वयं ह्वामहे ॥ ७ ॥

भा०-(यत् चित् हि ) जिस कारण से ( शश्वताम् साधा-रणः त्वम् असि ) तू बहुतों में भी साधारण, समान रूप से सबके प्रति निष्पक्षपात होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इसलिये (तं त्वा) उस तुझ को ( वयं हवामहे ) हम आदरपूर्वक बुलाते, प्रार्थना करते हैं। इदं ते सोम्यं मध्वधुं चन्नद्रिभिर्नरः। जुषाण इन्द्र तिर्वव ॥८॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (नरः) नायक लोग ( अदिभिः ) शस्त्रास्त्र बलों द्वारा ( ते ) तेरे लिये ( सोम्यं मधु ) ओषधि रसादि से युक्त अन्न को ( अधुक्षन् ) प्राप्त करते हैं । तू ( जुषाणः ) प्रेम से सेवन करता हुआ (तत् पिब) उसका उपभोग कर। (२) हे प्रभो! (ते सोम्यं मधु) तेरे ही जगत् के उत्पादन और संचालन करने वाले सर्वेश्वर्यं युक्त ( मधु ) बल वा ज्ञान का गुरुओं से शिष्यवत् ( नरः ) उत्तम जन (अदिभिः) मेघों से जलवत्, अखण्ड तपों से दोहन करते हैं। तू ( जुषाणः ) प्रेमपूर्वक सेवा किया ( अधुक्षन् ) जाकर ( तत् पिव) उसे हमें पिला, पान करा।

विश्वा श्रयों विप्धितोऽति ख्यस्त्यमा गीहि। श्रसमे धीहे अवी वृहत्॥ ९॥

भा०—तु ( अर्थः ) सबका स्वामी है । अतः तू (विश्वान् विपश्चितः) समस्त विद्वानों को ( अति ख्यः ) पार करके सबसे अधिक विवेचक दृष्टि से देखता है । तू ( तूयम् आ गहि ) शीघ्र ही हमें प्राप्त हो । (अस्मे बृहत् श्रवः धेहि ) हमें बड़ा भारी ज्ञान, यश आदि प्रदान कर ।

दाता मे पृषतीनां राजा हिरएयवीनाम् ।

मा देवा मुघवां रिषत् ॥ १०॥

भा० — हे (देवाः) विद्वान् जनो ! (हिरण्य वीनां) हित रमणीय कान्तियों से (राजा) प्रकाशमान प्रभु, (मे) मुझे (पृषतीनां) आनन्द की वर्षणकारी वाणियों का (दाता) देने वाला परम गुरु (मघवा) उत्तम ज्ञान का धनी (मा रिषत्) दण्डित, व्यथित न करे। (२) राजा भी सुवर्ण युक्त रथ विमानादि का स्वामी, और उत्तम गौवों का दाता धनी मुझ प्रजाजन का नाश न करे।

सहस्रे पृषतीनामधिश्चन्द्रं बृहत्पृथु । शुक्रं हिर्रायमा देदे ॥११॥

भा०—( पृषतीनाम् सहस्रे अधि ) सहस्रों सुखवर्षक वाणियों या नाड़ियों के भी ऊपर सहस्र नाड़ियों से युक्त मूर्धा में ( बृहत् पृथु ) बड़े विस्तृत ( चन्द्रं ) आव्हादजनक ( ग्रुक्रम् हिरण्यं ) हितकारी सुखप्रद कान्तियुक्त वीर्यं को ( आददे ) धारण करूं, मैं ऊर्ध्वरेता होऊं।

नपातो दुर्गहंस्य मे सहस्रेण सुरार्धसः। श्रवी देवेष्वकत १२।४७

भा०—व्रत से न गिरने वाले (सहस्रोण दुर्गहस्य) हजारों से दुर्गाह्य, अविज्ञेय, (सु-राधसः) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (मे) मेरा (अवः) ज्ञान (देवेषु) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्यों में (अकत) प्रदान करो। इति सप्तचत्वारिंशो वर्गः॥

#### [ इह

कालि: प्रागाथ ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ।। छन्द:-- १ वृहती । ३, ४, ११, १३ विराड् बृहती । ७ पादनिचृद् बृहती । २,८,१२ निचृत पंकिः । ४,६ विराट् पंकिः । १४ पादनिचृत् पंकिः । १० पंकिः । ६, १५ अनुष्टुप् ॥ पन्नदशर्च स्कम्।।

तरोभिवों विदर्धसुमिन्द्रं स्वाधं ऊतये।

वृहद् गार्यन्तः सुतसीमे अध्वरे हुवे भरं न कारिएम्॥१॥

भा० हे विद्वान् जनो ! आप लोग (स-बाधः) पीड़ित होकर ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( तरोभिः ) तारण करने वाले ज्ञानों से ( वः ) आप लोगों को ( विदद्-वसुम् ) नाना ऐश्वर्यों के प्राप्त कराने वाले, (इन्द्रं) उस सर्वेश्वर्यवान् को (कारिणं भरं न) सर्वकर्त्ता सर्वपोषक पिता के समान जान कर (बृहत् गायन्तः) वेदवाणी का गान करते हुए (सुत-सोमे अध्वरे) सोम सवनयुक्त यज्ञ में, वा ज्ञानसम्पादन युक्त हिंसारहित विशुद्ध उपासना में प्रार्थना करो । मैं भी उसी को ( हुवे ) प्रार्थना करता हूं । न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिप्रमन्धंसः।

य श्राहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जिर्वेत्र दुक्थ्यम् ॥ २ ॥

भा०-( यं सु-शिप्रम्) जिस उत्तम बलशाली को (दुधाः न वरन्ते) दुर्धर अर्थात् बड़े २ बलक्षाली भी वारण नहीं कर सकते (न स्थिराः मुरः) स्थिर, अचल रात्रुमारक बली भी जिसको वारण नहीं कर सकते, उसके किये को नहीं बदल सकते, (यः) जो (अन्धसः मदे) अन्नवत् ज्ञान-जीवन के आनन्द में ( शशमानाय ) प्रशंसा करते हुए, ( सुन्वते ) उपासना करते हुए, ( जरित्रे ) स्तोता जन के हितार्थ, ( आदत्य दाता ) आदर करके प्रेमपूर्वक दान देता है, उस ( उक्थ्यम् ) स्तुत्य प्रभु की मैं उपा-सना करूं।

यः शको मृत्तो अश्व्यो यो वा कीजो हिर्गयर्यः। स ऊर्वस्य रेजयत्यपवितिमन्द्रो गव्यस्य वृत्रहा॥३॥

भा०—(यः) जो (शकः) शक्तिशाली, (मृक्षः) अति शुद्ध (अश्व्यः) सर्वव्यापक है, (यः वा) जो (कीजः) अद्भुत, (हिरण्ययः) हित रमणीयत्वरूप, तेजोमय है (सः) वह (ऊर्वस्य) बहुत बड़े (गव्यस्य) वाणीसमूह रूप वेद के (आवृतिम्) आवरण को (अप रेजयित) दूर करता है, वही (इन्द्रः) परमैक्षर्यवान्, (वृत्रहा) सब दुष्टों और विझों का नाश करने हारा है।

निखातं चिद्यः पुरुसम्भृतं वस्दिद्वपति दाशुषे।

बजी सुशिपो हर्यश्व इत्करिदिन्द्रः कत्वा यथा वर्शत् ॥ ४॥

भा०—(चित्) जिस प्रकार कोई (निखातं पुरु-सम्भृतं वसु उद्वपति) बहुत सा एक स्थान पर गड़ा ख़ज़ाना खोद हेता है उसी प्रकार (यः) जो (वज्री) शक्तिमान्, (सु-शिप्रः) उत्तम मुख नासिका वाले वा उत्तम मुकुट वाले के समान सुरूप, सुज्ञानी, (हर्यथः) मनुष्यों को अथोंवत् सन्मार्ग पर चलाने हारा (इन्द्रः) वह प्रभु (निखातं) गाड़े (पुरु-सम्भृतं) इन्द्रियों वा बहुत सी प्रजाओं द्वारा सम्यक् प्रकार से धारित (वसु) ऐथर्य को (दाग्रुषे) भूमि से अन्न के समान उत्पन्न कर प्रदान करता है वही (इन्द्रः) ऐथर्यवान् प्रभु है, वह (यथावशत्) जैसा चाहता है वैसे ही (कत्वा) अपने ज्ञान और धर्मसामर्थ्य से (करत्) जगत् का निर्माण करता है।

यद्वावन्थं पुरुष्ठुत पुरा चिच्छूर नृणाम्।

वयं तत्ते इन्द्र सं भेरामिस युज्ञमुक्थं तुरं वर्चः ॥ ५ ॥ ४८ ॥ भावित्वे स्तुति योग्य ! हे ( शूर ) दुष्टों

के नाशक! तू (पुरा चित्) पूर्ववत् अब भी (नृणां यद् वावन्थ)

मनुष्यों के निमित्त जो चाहता है हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (वयं ) हम (तत्ते) वह तेरे लिये (यज्ञम् उक्थं वचः) यज्ञ, उत्तम वचन ( तुरं संभरामिस ) अति शीघ्र करें । इत्यष्टाचत्वारिंशो वर्गः ॥ सचा सोमेषु पुरुहूत वज़िनो मदाय द्युच सोमपाः। त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्टः सुन्वते भुवः॥ ६॥

भा०—(पुरु-हूत) बहुतों से स्तुति किये जाने योग्य ! हे (बज्जिवः) शक्तिशालिन् ! हे ( बुक्ष ) कान्तिमन् ! हे ( सोमपाः ) जगत् वा राष्ट्र के पालक ! तू ( सोमेषु ) उत्पन्न जगत् के समस्त ऐश्वर्यों में ( सचा ) विद्यमान है। ( स्वम् इत् हि ) तू ही, ( ब्रह्म-कृते ) स्तोता ( सुन्वते ) उपासक को (काम्यं वसु देष्टः भुवः) कामना करने योग्य धन का सर्वोत्तम दाता है।

वयमेनिमदा हो। उपीपेमेह विज्लिम्।

तस्मा उ श्रद्य संमुना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ ७ ॥

भा०—( वयम् ) हम लोग (इदा हाः) विगत दिन के समान इस समय भी ( एनं विज्ञणं ) इस शक्तिशाली को (अपीपेम ) आप्यायित करें, प्रसन्न करें (तस्मै उ अद्य ) उस ही के लिये आज (समना) समान चित्त होकर ( भर ) ऐश्वर्य प्राप्त कराओ, और ( नूनं ) शीघ्र ही (श्रुते) प्रसिद्ध, अवण योग्य पद पर (भूषत) उसे शोभित करो। (२) प्रभु पक्ष में - उस शक्तिशाली प्रभु की हम खूब भक्ति करते हैं, समान चित्त होकर ध्यान करने के लिये समस्त ( सुतं ) उत्पन्न भावना वा कर्म फल को उसी पर न्योछावर करो और (अते ) श्रुति से अवण योग्य उसी प्रभु में (भूषत) स्वयं निष्ठ होवो।

वृकश्चिद्स्य वार्ण उरामधिरा व्युनेषु भूषति। सेमं नः स्तोमं जुजुषाण श्रा गृहीन्द्र प्र चित्रया धिया॥ ८॥

भा०-( उरामिथ: वृक: चित् ) ऊन वाली भेड़ को मारने हारे

भेड़िये के समान (वारणः) शतु का वारण करने में समर्थ शूरवीर (अस्य वयुनेषु भूषित) इस राजा के कार्य में समर्थ होता है। (२) प्रभु पक्ष में—(वृकः चित् उरामिथः) हल के समान भूमि को खनने वाला, वा चन्द्र के समान रात्रि के अन्धकार का नाशक, वा वृक पशु के समान अच्छादक ज्ञान का नाशक और (वारणः) सब विद्यों को दूर करने हारा ज्ञानी तेजस्वी पुरुष ही, (अस्य वयुनेषु) इस प्रभु के ज्ञानैश्वयों को प्राप्त करने में (आ भूषित) सफल होता है। अथवा, (अस्य) इस जीव को (उरामिथः वृकः चित्) थेड़ के नाशक वा भेड़िये के समान आवरक तम के नाशक, चन्द्रवत् (वृकः) ज्योतिष्मान् (वारणः) सर्वदुःखवारक प्रभु ही उसे (वयुनेषु आ भूषित) सब ज्ञानों में अलंकृत करता वा समर्थ बनाता है हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (सः) वह तू (नः) हमारे (इमं स्तोमं ज्ञु-षाणः) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता हुआ, (चित्रया थिया) ज्ञानप्रद अद्भुत बुद्धि, ज्ञान, कर्म से (आ गिष्टि) आ, हमें प्राप्त हो।

कदू नव नस्याकृतिमिन्द्र स्यास्ति पौस्यम्।

केनो नु कं श्रोमतेन न शुंश्रुवे जनुषः परिं वृत्रहा ॥ ९ ॥ भा०—(अस्य) इस (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् प्रभुका (कत् उ पौंस्यं नु अकृतम् अस्ति) कौन सा वल का कर्म नहीं किया हुआ है, सब वल के कर्म इसी के किये हैं। वह (इत्रहा) सब विद्यों और दुष्टों का वारक और दण्ड देने हारा, वह (इत्रहा) आवरणकारी प्रकृतिमय सलिल को गति देने वाला, उसमें भी ज्यापक (जनुषः परि) जन्मशील इस चराचर जगत् के ऊपर (केन उ श्रोमतेन) भला किस श्रवणीय, वेदगम्य गुण और कर्म से (न शुश्रुवे) श्रवण नहीं किया जाता ? उसके सृष्टि, स्थिति संहारादि के सभी कार्य अद्भुत और शास्त्रगम्य हैं। कर्दू महीरधृष्टा श्रस्य तिविद्याः कर्दु वृत्रद्यो श्रह्में श्रह्में चुत करवां प्रणींमि ॥१०॥४॥ इन्द्रो विश्वान्वेकुनाटां श्रहर्दशं चुत करवां प्रणींमि ॥१०॥४॥

भा०-अथवा ( अस्य ) इसकी ( महीः ) बड़ी, (तविषीः) शक्तियां (कत् उ) कितनी हैं ? अपरिमित हैं। (अस्य वृत्र-वनः) इस वृत्र अर्थात् मेववत् प्रकृतिमय सिळळ के विक्षोभक परमेश्वर का (अस्तृतम्) अहिं-सित, नित्य स्थायी बल वा स्वरूप (कत् उ) कितना और कैसा है ?यह नहीं कहा जा सकता है। वह (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् प्रभु (विश्वान् वेक-नाटान्) सब महाजनों वा विवेकी (उत) और (अहः-दशः पणीन् ) सूर्यं को देखने वाले सब व्यवहारकुशलों को भी (क्रत्वा) अपने ज्ञान से (अभि) परास्त करता है, वह सर्वोपिर है ॥ बेकनाटाः—वे इति अपभ्रंशो द्विश-ब्दार्थे । एकं कार्षापणं ऋणिकाय प्रयच्छन् द्वौ महां दातन्यौ नयेन दर्शयति । ततो द्विशब्देनैकशब्देन च नाटयन्तीति बेकनाटाः इति सायणः। एक २ के दो छेने का संकेत कर समझाने वाळे सूदखोर महाजन लोग 'वेकनाट' कहाते हैं। अथवा बेकनाटः—न ते नासिकायाः सज्ञायां टीटज्नाटज्-अट-जः॥ पा० ५ । २ । ३ १ ॥ इति नाटच्। वेकनाटा, वेकनासिकाः भेक नासिकाः विकटनासिका वा । अथवा विचिर पृथम्भावे, वेकः पृथम्भावः, वेकनाटाः छिन्ननासः, विनासिका, विवेकशीलनासिकाः कुशला वा इत्येकोनपञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

व्यं घा ते अपूर्व्येन्ट ब्रह्माणि वृत्रहन्। पुक्तमासः पुरुद्द्वत वज्रिवो भृतिं न प्र भरामसि ॥ ११॥

भा०—हे (अपूर्व्यं) सबसे पूर्व, एवं सबसे पूर्ण! हे (बृत्रहरू) दुष्टों के नाशक ! हे (पुरु-हूत) बहुतों से प्रशंसित ! हे (विद्रवः)शक्ति-शालिन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( वयं घ पुरुतमासः ) हम उत्तम जन, (ते) तेरे लिये ( भृतिं न ) वेतन के समान ही करादि नित्य नियम से (प्र भरामसि) प्रदान करें। इसी प्रकार प्रभु की भक्ति भी हम निषम से अपने भोजन के समान ही नित्य किया करें।

पूर्वीशिचुद्धि त्वे तुविकूर्मिन्नाशसो हर्वन्त इन्द्रोतर्यः। तिरश्चिद्यः सवना वसो गहि शविष्ठ श्रुधि मे हर्वम्॥ १२॥

भा०—हे (तुवि-कूर्मन् ) बहुत से कर्म करने हारे ! हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! (त्वे ) तेरे अधीन (पूर्वीः चित् हि) पूर्ण, समृद्ध (आशसः) उत्तम स्तुतिशील प्रजाएं और (ऊतयः) रक्षक सेनाएं (हवन्ते ) तेरी स्तुति करती हैं। तू (अर्थः) सदका स्वामी, (तिरः चित् ) प्राप्त हुए (सवना गिह ) ऐश्वर्य प्राप्त कर। हे (वसो ) सबको बसाने हारे ! हे (शिवष्ठ ) अति शक्तिशालिन् ! तू (मे हवं श्रुधि ) मेरे वचन, प्रार्थनादि श्रवण कर।

<mark>चुयं घो ते त्वे इद्विन्ट विष्टा श्रपि ष्मसि।</mark>

नुहि त्वदुन्यः पुरुहू<u>त</u> कश्चन मर्घ<mark>वन्नस्ति मर्डिता ॥ १३ ॥</mark>

भा०—( वयं घ ते ) हम तो तेरे ही हैं, (त्वे इत् ) तेरे ही अधीन हम ( विप्राः ) विद्वान् जन हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् !(अपि।स्मिसि ) सदा रहें, तुझ में निमग्न हों, अप्यय अर्थात् मोक्ष प्राप्त करें। हे ( पुरु-हूत ) बहुतों के स्तुतिपात्र ! (मधवन् ) उत्तम स्वामिन् ! (त्वद् अन्यः कः चन) तेरे से दूसरा कोई और ( मर्डिता निह अस्ति ) सुख देने वाला नहीं है। त्वं नी श्रुस्या श्रमतेष्टत चुधो श्रीभरीस्तेर् च स्पृधि।

त्वं नं ऊती तर्व चित्रयां धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित् ॥१४॥

भा०—हे (शचिष्ठ) शक्तिशालिन् ! तू (नः)हमें (अस्याः अमतेः) अज्ञान, दारिद्र और (क्षुधः) भूख, तृष्णा, (उत) और (अभिशस्तेः) निन्दा से (अवस्पृधि) मुक्त कर। हे (गातुवित्) मार्गवित् ! उपायज्ञ, वाणी के जानने और प्राप्त कराने हारे ! (त्वं) तू (नः) हमें (तव चित्रया उती) तेरी अपनी आश्चर्यकारी रक्षा और (धिया) ज्ञान, कर्मशक्ति से (शिक्ष) ज्ञान प्रदान कर।

सोम इद्धः सुतो अस्तु कलयो मा विभीतन। अपेदेष ध्वस्मायति स्वयं घैषो अपायति ॥ १५ ॥ ५० ॥

भा०—हे ( कलयः) उक्त ज्ञानवान् कर्मशील पुरुषो ! ( वः ) आप लोगों का (सोमः) ज्ञान और ऐश्वर्य (सुतः अस्तु) सदा उत्पन्न होता रहे । आप छोग (मा विभीतन) भय मत करो । ( एषः ) यह ज्ञान के उद्य होने पर तेज से अन्धकारवत् (अप ध्वस्मायति इत्) स्वयं नष्ट हो जाता है, ( स्वयं घ एपः अपायति ) वह आप ही दूर हो जाता है । इति पञ्चाशत्तमो वर्गः॥

# [ 89 ]

मत्स्यः सांमदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्वहवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः॥ श्रादित्या देवता: । छन्दः--१--३, ४, ७, १, १३--१४, २१।ने चृद् गायत्री । ४, १० विराड् गायत्री । ६, ८, ११, १२, १६ — २० गायत्री ॥

त्याञ्च चत्रियाँ अव आदित्यान्याचिषामहे। सुमूळीकाँ श्रमिष्टये ॥ १ ॥

भा०—हम (तान्) उन (क्षत्रियान् ) धनवान् और बलशाली (सुमृ-डीकान् ) उत्तम सुखप्रद, (आदित्यान्) किरणों वा बारह मासों के समान तेजस्वी दान, कर आदि छेने वाछे, विद्वानों और क्षत्रियों को (अभिष्टये) अपने अभीष्ट सुख को प्राप्त करने के लिये (अवः याचिपामहे ) विनय पूर्वक धन, ज्ञानादि की याचना करें।

मित्रो नो अत्यंहति वर्षणः पर्षद्र्यमा।

श्चाद्दित्यासो यथा बिदुः ॥ २ ॥

भा०—(मित्रः) स्नेही जन (वरुणः) श्रेष्ठ पुरुष, (अर्थमा)

शातुओं का नियन्ता न्यायकारी जन, और (आदित्यासः) तेजस्वी ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालक जन भी (यथा विदुः) जैसे अच्छा जानें वैसे (नः) हमें (अंहतिं अतिपर्षत्) पाप से पार करें।

तेषां हि चित्रमुक्थ्यं चक्<u>षंधमस्ति दाशुषे । श्रादित्यानांमर</u>ङ्कतें३

भा०—(तेषां आदित्यानां) उन विद्वान् तपस्वी जनों का (अरंकृते) अत्यन्त अधिक श्रम करने वाले (दाशुषे) दानशील जन के लिये (चित्रम्) अद्भुत (उक्थ्यम्) स्तुत्य (वरूथम्) दुःखवारक धन (असि) है।

महिं वो महुतामवो वर्षण मित्रार्थमन्। अवांस्या वृंगीमहे ॥४॥

भा०—हे ( वरुण मित्र अर्थमन् ) श्रेष्ठ ! स्नेहवन् ! न्यायकारिन् ! ( वः महताम् ) आप बड़ों का ( मिह अवः ) ज्ञान और पालन सामर्थ्य भी बड़ा है । आप लोगों से हम (अवांसि वृणीमहे) नाना ज्ञानों, रक्षाओं की याचना करते हैं।

जीवाज्ञी श्रमि घेतनादित्यासः पुरा हर्थात्। कर्द्ध स्थ हवनश्रतः ॥ ५ ॥ ५१ ॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) तेजस्वी पुरुषो ! (पुरा हथात् ) मृत्यु से पहले भाप लोग ( नः जीवान् ) हम जीवित जनों को ( अभि घेतन ) सदा पालन पोषण करते रहो, हे (हवन-श्रुतः) आह्वान के सुनने वालो ! आप ( कत् ह स्थ ) कहीं भी होवो, इस वत का पालन करो । इत्येक-पञ्चाशत्तमो वर्गः ॥

यद्वः श्रान्तायं सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः। तेना नो अधि वोचत ॥ ६॥

भा०—हे उत्तम मनुष्यो ! (यद् वरूथम् ) जो तुम लोगों का दुःखादि वारण करने योग्य धन और (यत् छिदिः) जो गृह है वह (श्रान्ताय)

श्रमशील तपस्वी, और ( सुन्वते ) उपासक भक्त जन के लिये हो । (तेन) उसी तपस्वी और उपासक भक्त जन द्वारा (नः अधि वोचत) हमें उत्तम उपदेश करो।

अस्ति देवा श्रंहोरुर्वस्ति रत्नुमनागसः।

श्रादित्या श्रद्धतैनसः॥ ७॥

भा०-हे (देवाः ) विद्वान् पुरुषो ! (अंहोः) हिंसक एवं पापकारी पुरुष को पाप या कष्ट भी ( उरु अस्ति ) बड़ा अधिक होता है। और (अनागसः) निरपराधी को (रत्नं उरु अस्ति ) सुख भी बहुत होता है। हे (आदित्याः) अदिति अर्थात् उत्तम माता पिता के उत्तम पुत्रो ! एवं उत्तम विद्वान् व्रतधारी तेजस्वी पुरुषो ! आप छोग सदा ( अद्भुत-एनसः ) पापरहित, निरपराधी होवो।

मा नः सेतुः सिषेद्यं महे वृंग्राक्कु नस्परि ।

इन्द्र इदि श्रुतो वृशी ॥ ८॥

भा०—( सेतुः) बन्धन, वा बन्धनकारी अधिकारी (नः मा सिषेत्) हमें बन्धन में न बांधे। (अयं) यह (नः) हमें (महते) बड़े उद्देश्य के लिये (परि वृणक्तु ) बुरे काम से बचावे । ( इन्द्रः इत् हि ) इन्द्र ही ( बशी श्रुतः ) सबको वश करने वाला सुना जाता है, वेद में बतलाया गया है।

मा नी मृचा रिपूणां वृज्जिनानामविष्यवः।

देवा श्रमि प्रमृत्तत ॥ ९॥

भा०-हे (अविष्यवः देवाः) रक्षा करने के इच्छुक विद्वान् मनुष्यो! (रिपूणां) शत्रुओं और (वृजिनानां मृचा) पापों के विनाशकारी साधन से (नः मा अभि प्र मृक्षत) हमारा नाश मत होने दो। अत्र मुक्षत इत्यपि हिंसार्थस्य मुचेरेव रूपम् । उत त्वामदिते मह्यहं देव्युपं ब्रुवे । सुमृळीकामभिष्ये ॥१०॥५२

भा० - हे ( महि ) पूज्ये ! हे ( देवि ) विदुषि ! हे ( अदिते )

पृथिवि!मातः!(उत) और मैं (सुमृडीकाम्) उत्तम सुखदायिनी द्यावती (त्वाम्) तुझ से (अभिष्टये) अभीष्ट पूर्त्ति के लिये (उप बुवे) याचनाः करता हूं। इति द्वापञ्चाशत्तमो वर्गः॥

पर्षि द्वीने गंभीर आँ उम्रपुत्रे जिघांसतः। मार्किस्तोकस्यं नो रिषत्॥ ११॥

भा०—हे (उप्रपुत्रे) अर्थात् शतु को भय देने वाले पुत्रों की मातः ! तू (जिघांसतः ) हनन करने की इच्छा वाले, हिंसक भाव वाले पुरुष से हमारी (दीने ) दीन दशा में और (गभीरे) गृह, जंगल, अन्धकारादि में भी (पिष ) सब प्रकार से रक्षा कर । (नः तोकस्य ) हमारे सन्तान को (मािकः ) और कोई भी (नः रिषत् ) मार सके । इसी प्रकार राष्ट्र, भूमि (State) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देश के अधीन न हों, उसकी हतनी शिक्त हो कि इसका प्रत्येक पुत्र दीन से दीनदशा और गंभीर से गंभीर जंगल, जल, एकान्तादि में भी निर्भय हो, उस पर कोई अन्य देश वाला अंगुली तक न उठा सके।

श्चनेहो न उरुवज् उर्रुचि वि प्रसर्तवे।

कृधि तोकार्य जीवसे ॥ १२ ॥

भा०—हे ( उरु-व्रजे ) दूर २ तक जाने वाली ! हे (उरूचि) बहुत वेग से जाने वाली ! तू (नः) हम ( अनेहः ) निरपराधों को ( वि प्रस-त्वें ) विविध दिशाओं में जाने के लिये हो और ( तोकाय ) पुत्रादि के ( जीवसे ) जीवन के लिये ( कृधि ) उपाय कर । दूर देशों तक जाने वाली वैदय-सभा वा उनकी संस्था और गमनागमन साधनों की व्यवस्था कारिणी संस्था 'उरुवजा' और 'उरूची' नाम से कही गई प्रतीत होती हैं।

ये मूर्घानेः चिति। नामदे ब्यासः स्वयंशसः। वृता रच्चेन्ते श्रद्धहेः ॥ १३॥ भा०—(ये) जो (क्षितीनां) भूमियों में बसी ऐश्वर्ययुक्त प्रजाओं के (मूर्थानः) शिरोमणि, प्रमुख पुरुष हैं वे (अद्ब्धासः) अहिंसक (स्व-यशसः) धन और यश से सम्पन्न हों और (अहुहः) द्रोह रहित होकर (व्रता रक्षन्ते) व्रत, उत्तम कर्मी, नियमों और अन्नों की रक्षा करें।

ते न श्रास्नो वृकाणामादित्यासो मुमोसत ।

स्तेनं बुद्धिमंवादिते ॥ १४॥

भा०—( आदित्यासः ) हे तेजस्वी पुरुषो ! हे ( अदिते ) अखण्ड शासनकारिणि ! मातृवत् पालिके ! प्रभुशक्ते ! त् ( बद्धम् इव स्तेनं ) बंधे चोर के समान वन्धन में बद्ध ( नः ) हमें (वृकाणां आस्नः) भेड़ियों के तुल्य मुंह फाड़ कर खाने को आने वाले दुष्ट हिंसकों के मुखों से ( मुमोचत ) छुड़ाओ ।

अपो षु र्ण <u>इयं शर</u>ुरादित्या अर्प दुर्मेतिः । अस्मदेत्वर्जघ्नुषी ॥ १५ ॥ ५३ ॥

भा०—हे (आदित्याः ) मातृभूमि के हितकारी जनो ! हे विद्वान् तेजस्वी, अखण्ड ब्रह्मोपासक, अखण्ड ब्रताचरण करने हारो ! (इयं शरुः) यह हिंसाकारी (नः अपो एतु ) हम से दूर हो और ( इयं दुर्मितिः ) यह दुष्ट मित और दुष्ट शस्त्रादि ( अजन्तुषी ) हमें पीड़ित न करती हुई ( अस्मत् अप एतु ) हम से दूर हो । इति त्रिपञ्चाशतमो वर्गः ॥

शश्<u>विद्धि वं सुदानव</u> त्रादित्या ऊतिभि<u>र्व</u>यम् । पुरा नूनं वुंभुज्महें ॥ १६॥

भा०—हे (सुदानवः आदित्याः) उत्तम दानशील, दान-आदान करने वाले तेजस्वी जनो ! (वः) आप लोगों की (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा (वयं शश्वत् हि) हम निरन्तर ही (पुरा नूनं) पहले के समान (बुभु-जमहे) नाना ऐश्वर्यों का भोग करें। शर्थन्तं हि प्रेचेतसः प्रतियन्तं चिदेनंसः। देवाः क्रुणुथ जीवसं ॥ १७॥

भा०—हें (प्रचेतसः) उत्तम चित्त और उत्कृष्ट ज्ञानवान् पुरुषों ! हे (देवाः) दानशोल ज्ञानप्रकाशक पुरुषों ! (एनसः) पाप से दूरः (प्रतियन्तं) विरुद्ध दिशा में जाने वाले, या पापों का मुकावला करने वालेः (शक्षन्तं) बहुत से जनसमाज को (जीवसे कृणुथ) दीर्घ जीवन के लिये तैयार करों।

तत्सु <u>नो</u> नव्यं सन्यंसु ऋादित्या यन्मुमोचिति । बन्धाद् बुद्धिमंवादिते ॥ १८॥

भा०—हे (आदित्याः) सूर्यंवत् तेजस्वी गुरु के शिष्यो ! वा भूमि-माता के सत्पुत्रो ! और हे (अदिते) सूर्यंवत् तेजस्वी, हे मातृवत् पूज्य ! (बद्धम् इव) बद्ध पुरुष के समान कर्मवन्धन में बँधे पुरुष को (यत्) जो ज्ञान (मुमोचिति) मुक्त कर देता है (तत्) वह (नन्यं) स्तुत्य, उपदेष्टन्य ज्ञान (सुसन्यसे) अच्छी प्रकार सेवन करने के लिये हो।

नास्मार्कमस्ति तत्तर आदित्यासो अतिष्कदे । यूयमस्मभ्यं मृळत ॥ १९॥

भा०—हे (आदित्यासः) ज्ञानवान पुरुषो ! (अस्माकं तत् तरः न अस्ति) हमारे पास वह बल नहीं है जो (अति-स्कदे) सब बन्धनों और कष्टों से पार ले चलने में समर्थ हो। (यूयम्) तुम सब (अस्मभ्यं मृडत) हमें सुखी करो।

भा०—हे (आदित्याः ) तेजस्वी पुरुषो ! (विवस्वतः ) विविध प्रजाओं के स्वामी राजा वा विविध किरणों वाले सूर्य की (कृत्रिमा) शिल्पी आदि से बनाई गई वा गति से उत्पन्न ( शरूः ) प्राण या जीव<mark>न</mark> का नाश करने वाली (हेतिः) शस्त्रपीड़ा, वा कालगति, (नः) हमें 🄾 जरसः पुरा ) बृद्धावस्था से पूर्व ( मा वधीत् ) न मारे ।

वि षु देषो व्यंहतिमादित्यासो वि संहितम्। विष्व्िचे वृहता रपः ॥ २१ ॥ ५४ ॥ ४ ॥

भा० हे ( आदित्यासः ) विद्वान् तेजस्वी, अदीन शासक शक्ति के निर्माता जनो ! आप लोग (द्वेषः वि सु वृहत) शत्रुओं को विविध प्रकार से अच्छी प्रकार नष्ट कर दो । (अंहतिम् वि वृहत) पाप को समूल उखाड़ दो । ( संहितम् वि बृहत ) बन्धन को दूर करो । और ( रपः विश्वक् वि वृः हत) पाप को भी सब प्रकार से उखाड़ दो । इति चतुःपञ्चाशत्तमो वर्गः॥

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

#### पञ्चमोऽध्यायः

# [ इद्ध

ाप्रियमेध ऋषि: ॥ १—१३ इन्द्रः । १४—१६ ऋज्ञाश्वमेधयोर्दानस्तुतिर्देवता ॥ न्छन्दः---१ त्रप्रनुष्टुप् । ४, ७ विराडनुष्टुप् । १० निचृदनुष्टुप् । २<mark>,</mark> ३, १५ गायत्री । ४, ६, ८, १२, १३, १७, १६ निचृद् गायत्री । ११ विराड् -गायत्री । १,१४,१८ पादनिचृद गायत्री । १६ ऋाचीं स्वराड् गायत्री ॥ एकोनविंशत्युचं सूक्तम् ॥

त्रा त्वा र<mark>थं यथोतये सुम्नायं वर्तयामसि ।</mark> तुविकूर्मिमृतीषह्मिन्द् शविष्ठ सत्पेते ॥ १॥

भा० है (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! सत्यदर्शिन् ! तेजस्विन् ! ( यथा ) जिस प्रकार (ऊतये) सुखार्थ और रक्षार्थ ( तुविकूर्मि ऋति सह रथं वर्तयामः ) बहुत तीव्र गित से चलने वाले, बहुत कार्यों में आने वाले, गमनमें समर्थ रथ को प्रयोग में लाते हैं उसी प्रकार हे (शिवष्ठ) अति बलशालिन्! हे (सत्-पते) सज्जनों के पालक! सत्, कारण पदार्थों के स्वामिन्! (तुवि-कूर्मिम्) बहुत से सृष्ट्यादि कर्मों के कर्चा, (ऋति-षहं) दुःखदायी हिंसकों को पराजित करने वाले, (त्वा) तुझ को हम (सुम्नाय) सुख प्राप्त करने के लिये (आ वर्तयामिस ) पुनः २ तेरा मनन, चिन्तन और शास्त्र द्वारा आवर्ष्यन करें।

तुर्विशुष्म तुर्विकतो शची<u>वो विश्वया मते ।</u>

ग्रा पंप्राथ महित्वना ॥ २॥

भा०—हे (तुवि-शुष्म) बहुत बलों से सम्पन्न, प्रचुर शक्तिमन् ! हे (तुविकतो) बहुत प्रज्ञासम्पन्न ! महामते । हे (शचीवः) शक्ति, वाणी के स्वामिन् ! तू (महित्वना) महान् सामर्थ्य से हे (मते) मनन करने हारे ज्ञानमय ! (विश्वया आ प्राथ) समस्त विश्व को तू ही फैलाता है ।

यस्यं ते महिना महः परि ज्मायन्तंमीयतुः।

हस्ता वर्जं हिर्एययम्॥३॥

भा०—(यस्य ते) जिस तेरे (हस्ता) दोनों हाथ (महिना) महान् शक्ति से युक्त होकर (महेः) बड़े (ज्यायन्तं) भूमि तक व्यापने वाले (हिरण्यम्) तेजोमय (वज्रं) वीर्यंवत् शस्त्र को (पिर ईयतुः) वश करते हैं।

विश्वानरस्य वस्पित्मनानतस्य शर्वसः। एवैश्च चर्षणीनामृती हुवे रथानाम्॥ ४॥

भा०—हे वीर पुरुषो ! (अनानतस्य ) कभी न झुकने वाले (विश्वा-नरस्य ) समस्त मनुष्यों के बने (शवसः ) बलवान् सैन्य के (पतिम् ) उस स्वामी को ( चर्पणीनाम् ) मनुष्यों और ( रथानाम् ) रथों के (एवैः) गमनागमनों द्वारा ( हुवे ) बुलाता हूं।

श्चिमिष्टेये सुदार्चु स्वमीह्ळेषु यं नरः। नाना हवन्त ऊतये ॥ ५॥ १ ॥

भा०—( यं ) जिस (सदावृधं) सदा बढ़ाने वाले, को (स्वः-मीढेषु) संग्रामों में (नाना नरः) नाना नायक जन ( ऊतये ) रक्षा और मृति के लिये ( हवन्ते ) प्रमुख स्वीकार करते हैं । इति प्रथमो वर्गः ॥ परोमात्रमृचीषम्मिन्द्रमुयं सुरार्धसम् । ईशानं चिद्वस्नाम् ॥६॥

भा०—(परःमात्रम्) सब परिमाणों से परे, अति सूक्ष्म और अनन्त, ( ऋचीषमम् ) ऋचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान रूप से स्तुत्य (इन्द्रम् उत्रं सुराधसम् ) ऐश्वर्ययुक्त बळवान् धनादि सम्पन्न ( वसूनां चित् ईशा-नम् ) प्रजा के राजा के समान समस्त जीवों और लोकों के स्वामी की मैं ( हुवे ) स्तुति करता हूं।

तन्त्रमिद्रार्घसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये। यः पूर्व्यामनुष्टुतिमीशे कृष्टीनां नृतुः॥ ७॥

भा०-(यः) जो (नृतुः) सबका नेता, सब विश्व का संचालक और ( कृष्टीनाम् ) सब कृषि योग्य भूमियों के स्वामिवत् समस्त योनियों, जीवों, मनुष्यों, और प्रजाओं का (ईशे ) प्रभु है, ( तं-तम् इत् ) निश्चय उस ही (इन्द्रम् ) परम ऐश्वर्यवान् और ऐश्वर्यं के दाता प्रभु को लक्ष्य करके ( पूर्व्याम् ) पूर्वं की, सर्वश्रेष्ठ, ( अनु स्तुतिम् ) अनुरूप स्तुति को (पीतये) अपने पालन या रक्षा के लिये (चोदामि) करता हूं।

न यस्य ते शवसान सुख्यमानंश मत्यीः। निकः शवांसि ते नशत्॥ ८॥ भा०—हे (शवसान) बलशालिन् ! (यस्य ते) जिस तेरे ( सख्यम् ) मित्रभाव को ( मर्त्यः ) मनुष्य ( न आनंश ) नहीं प्राप्त करता, उसको पूरी तरह से नहीं जान पाता, उन तेरे ( शवांसि ) बलों को भी ( निकः नशत् ) कोई पा नहीं सकता। उनका भी पार कोई नहीं पाता। तेरी मित्रता और बल दोनों अपार और अनन्त हैं।

त्वोतांस्करवा युजाप्सु सूर्ये महद्धनंम् । जयेम पृत्सु वंज्रिवः॥९॥

भा०—हे (वज्रिवः) वीर्यशालिन् ! (त्वा उतासः) तेरे से सु-रक्षित और (त्वा युजा) तेरे से सहायवान् होकर हम (अप्सु सूर्यें) अन्तरिक्ष और सूर्य के समान प्रजा और सूर्यवत् राजा के अधीन रहकर (पृत्सु) संग्रामों में (महद् धनम् जयेम) बड़ा धनलाभ विजय करें।

तं त्वां युक्केभिरीमहे तं ग्रीभिर्गिर्वणस्तम । इन्द्र यथां चिदाविध वाजेषु पुरुमार्यम् ॥ १० ॥ २ ॥

भा०—हे (गिर्वणस्तम इन्द्र) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य प्रभो ! (यथाचित् वाजेषु) जिस प्रकार संग्रामों में तू (पुरु-माय्यं) बहुत मितमान् और बहुतों में आज्ञापक की (आविथ) रक्षा करता है, (तं खा) उस तुझ को (गीर्भिः यज्ञेभिः) वाणियों और यज्ञों द्वारा (ईमहे) स्तुति करें। इति द्वितीयो वर्गैः॥

यस्यं ते स्वादु सुख्यं स्वाद्वी प्रशीतिरद्विवः। युज्ञो वितन्तुसार्यः॥ ११॥

भा०—( यस्य ते ) जिस तेरा (सख्यं स्वादु ) मित्रभाव अति सुख प्रद, और (प्रणीतिः स्वाद्धी ) जिसकी उत्तम नीति भी अति सुख देने वाली है वह तू (यज्ञः ) उपासना योग्य और (वितन्त-साय्यः ) विशेष रूप से एकाग्र चित्त से ध्यान करने योग्य है। उरु एस्तुन्वे तन उरु त्तयाय नस्कृधि। उरु गों यन्धि जीवसे ॥ १२ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू ( नः तन्वे ) हमारे शरीर के सुखार्थ, ( तने ) पुत्रादि के लिये और (क्षयाय) हमारे निवास और 'क्षय' अर्थात् ऐश्वर्य-वृद्धि के लिये, (नः उरु कृधि) हमारे लिये बहुत कुछ और (जीवसे उरु यन्धि ) हमें जीवन के लिये बहुत कुछ प्रदान कर।

<u> उर्ह नृभ्यं उर्ह गर्व उर्ह रथाय पन्थाम् । देववीर्ति मनामहे॥१३॥</u>

भा०-हम लोग ( नुभ्यः उरुं ) मनुष्यों के हितार्थ बहुत बड़ा (पन्थाम्) मार्ग चाहते हैं (गवे) गवादि जन्तुओं के लिये भी ( उरु पन्थाम् ) बहुत बड़ा मार्ग और ( रथाय उरुं पन्थाम् ) रथ के लिये भारी मार्ग और (देव-वीतिं) विद्वानों का उत्तम ज्ञान, प्रकाश तथा देव, दान वान् पुरुष की नीति रक्षा, बल, कान्ति की (मनामहे ) याचना करते हैं।

उपं मा षड् द्वाद्वा नरः सोमस्य हन्यी। तिष्ठंन्ति स्वादुरातयः ॥ १४॥

भा०—( द्वा-द्वा ) दो दो करके ( षड् नरः ) छः नायक ( सोमस्य हर्ष्या ) ऐश्वर्य प्राप्ति के हर्ष से मानो सुप्रसन्न, ( स्वादु-रातयः ) सुखप्रद दानों से युक्त होकर (मा उप तिष्ठन्ति ) मेरे पास उपस्थित होते हैं। अर्थात् 'सोम' वा वीर्यं की रक्षा से उत्पन्न हर्ष, सुख, आनन्द से हृष्ट पुष्ट जोड़े जोड़े ६ नायक आंख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, बल प्रदान करते हुए मुझ आत्मा को प्राप्त हैं। दो दो के जोड़े मिलकर छः—आँखें, दो, नाकें दो, कान दो, ये उत्तम अन्न रस से पुष्ट होकर उत्तम ज्ञान देते हैं।

ऋुजाविन्द्रोत या देदे हरी ऋत्तस्य सुनवि। श्चाश्वमेधस्य रोहिंता॥ १५॥३॥

भा०—(आश्वमेधस्य) अर्थात् अश्व, भोक्ता आत्मा केवा (आश्वमेधस्य) अश्व भोक्ता आत्मा वा अश्ववत् इन्द्रिय मन से संयुक्त (ऋक्षस्य) गतिशील, जंगम शरीर के (सूनवि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शरीर रूप राष्ट्र में (ऋजों) ऋज मार्ग से जाने वाले, (रोहिता हरी) अन्न आदि से पुष्ट, दो अश्वोंवत् प्राण-आपान को मैं साध कर (आददे) वश्च करूं। (२) (आश्वमेधस्य ऋक्षस्य सूनवि इन्द्रोते ऋजों रोहिता हरी आददे) अश्व मेध अर्थात् राष्ट्रका शासन करने वाले, ऋक्ष, अर्थात् पराक्रमी सैन्य के प्रेरक वा उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शत्रुहन्ता सैन्य बल से सुरक्षित ऋज, धर्म मार्ग में चलने वाले (रोहिता) वृद्धिशील, अनुरक्त, (हरी) स्त्री पुरुषों को मैं राजा (आददे) अपने अधीन खेता हूं। इति तृतीयो वर्गः॥

सुरथा ब्रातिथिग्वे स्वभागूँरार्त्ते । ब्राश्वमेधे सुपेशसः ॥ १६ ॥

भा०—( आतिथिग्वे ) अतिथि के आदर सत्कारार्थ वाणी को विनय पूर्वंक प्रयोग करने वाले, (आर्थे) शत्रुपर आक्रमण करने में कुशल, (आर्थ्व- प्रयोग करने वाले, (आर्थे) शत्रुपर आक्रमण करने में कुशल, (आर्थ- मेधे ) अश्व-सैन्य से शत्रुओं का संप्राम रूप यज्ञ करने वाले, वीर नायक के अधीन ( सुपेशसः ) उत्तम रूपवान्, ( सु-अभीशून् ) उत्तम लगामों से युक्त ( सु-रथान् ) उत्तम रथ वाले अश्वों के समान, उत्तम रूप धनादि से सम्पन्न, (सु-अभीशून् ) अंगुलि वा सुअवयवों से सम्पन्न, ( सुरथान् ) उत्तम रथारोही, वा उत्तम देहवान् वीर, इढ़, योद्धा पुरुषों को मैं (आददे) अपने राष्ट्र में और शासन में नियुक्त करूं।

षळथ्वा त्रातिथिग्व ईन्द्रोते बधूमतः। सर्चा पुतकतौसनम् १७

भा०—(आतिथिग्वे) प्रथ के सत्कारक, विनीत वाणी वाले (इन्द्रोते) ऐश्वर्य से युक्त, (पूत-क्रतो ) पवित्र कर्म और पवित्र ज्ञान वाले पुरुष के अधीन (वधूमतः षट् अश्वान् ) 'वधू' अर्थात् शत्रु का वध करने, उनको कम्पित कर देने वाली सैन्य शक्ति से युक्त छः अश्वसैन्य के स्वामी सेना- पतियों को मैं (सचा) एक साथ ही (सनम्) प्राप्त करूं। (२) अध्यात्म में-पवित्राचारवान् पावन-प्रज्ञ, सर्वोपिर वाणी के स्वामी आचार्य के अधीन रहकर में वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त चक्षु आदि पांच और छठा मन इन इन्द्रिय गणको मैं शिष्य वश करूं। अथवा मैं साधक, आत्मा से रक्षित, पवित्रकर्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देह में (वधूमतः) देहधारक शक्ति से युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः सुख्य प्राणों को धारण करूं।

ऐर्षु चेत्रद्वृषंगवत्यन्तर्ऋजेष्वर्षा । स्व्भीशुः कशावती ॥ १८॥

भा॰—( एपु ऋज्रेपु ) इन ऋजु, धर्म मार्ग में चलने वाले विद्वानीं के ऊपर या ( वृषण्वती ) बलवान् पुरुषों वा दृढ़ नायक सभापति वाली, ( अरुषी ) तेजस्विनी, ( सु-अभीशुः ) सुप्रबद्ध नियम व्यवस्था से सम्पन्न (कक्षावती) वाणी, वा आज्ञा की स्वामिनी राजसभा (आचेतत् ) सब कुछ विचार किया करे। (२) अध्यात्म में-(:एपु) इन (ऋज्रेपु) गतिशील प्राणों पर उनमें (बृषण्वती) बलवान् मन की स्वामिनी, (अरुषी) दीप्तिमती, ( सु-अभीशुः ) देह की संचालक ज्ञानतन्तुओं की स्वामिनी, (कशावती) वाणी की स्वामिनी (अचेतत्) देह में सर्वत्र चेतना को प्रकट करती है।

न युष्मे चाजवन्धवो निनित्सुश्चन मत्यः। श्च<u>व</u>द्यमधिं दीधरत्॥ १९॥ ४॥

भा०—हे ( वाजबन्धवः ) राष्ट्र में ऐश्वर्य और अन्नादि वेतनों पर बँधे नियुक्त पुरुषो ! (युष्मे) तुम लोगों में से कोई भी ( मर्त्यः निनित्सुः चन ) निन्दा करने वाला होकर ( अवद्यम् न अधि दीधरत् ) निन्दनीय कार्य, दुष्ट फल को न धारण करे । अर्थात् कोई भी परस्पर की निन्दा वा बुरा काम न करे । इति चतुर्थो वर्गः ॥

#### [ 38 ]

प्रियमेध ऋषिः ॥ देवताः—१—१०, १३—१८ इन्द्रः । ११ विश्वेदेवाः । ११, १२ वरुणः ॥ छन्दः—१, ३, १८ विराडनुष्टुप् । ७, ६, १२, १३ ११ निचृदनुष्टुप् । ८ पादनिचृदनुष्टुप् । १४ अनुष्टुप् । २ निचृद्षिणक् । ४, १ निचृद् गायत्रो । ६ गायत्रो । ११ पंकिः । १६ निचृत् पंकिः । १७ वृहती । १८ विराड् वृहती ॥ अष्टादशर्चं स्क्रम् ॥

प्रप्रं वस्त्रिष्टुभृमिषं मुन्दहीं<u>रायेन्द्र्वे ।</u> धिया वो मेधसात<u>ये पुर</u>न्ध्या विवासति ॥ १॥

भा०—हे प्रजाजनो ! आप लोग ( मन्दद्-वीराय ) हृष्ट, पुष्ट, सुनृष्ठ वीर पुरुषों के स्वामी वा वीरों को हिषित करने वाले, ( इन्द्रवे ) ऐश्वर्यवान् तेजस्वी पुरुष के लिये ( त्रि-स्तुभम् ) मन, वाणी, कर्म तीनों से स्तुति करने योग्य, तीनों दोषों के नाशक ( इषं ) अन्न और सैन्य को ( प्र-प्र ) उत्तम प्रकार से प्रदान करो । वह ( पुरन्ध्या धिया ) राष्ट्र या पुर को धारण करने वाली सद् बुद्धि से ( वः ) आप लोगों की ( मेध-सातये ) अन्नादि ऐश्वर्य को प्राप्त करने और यज्ञ वा युद्ध के निभाने के लिये ( आ विवासित ) सब प्रकार से सेवा करें।

नृदं व त्रोदंतीनां नृदं योयुंवतीनाम् । पति वो त्राध्नयानां धेनूनामिषुध्यसि॥२॥

भा०—( ओदतीनां ) स्तुति करती हुई (वः ) आप प्रजाओं को (नदं) समृद्ध करने वाले और (योयुवतीनां ) सर्वत्र मेल, सत्संग रखने वाली प्रजाओं के (नदं) आज्ञापक, (अष्ट्यानां ) न मारने योग्य, सक्षा करने योग्य (धेन्नाम् ) अपनी पालक पोषक, गौवत् अञ्चदाता और (वः ) आप प्रजाजनों के (पितं ) पालक को आप लोग चाहो । और हे राजन् ! तू भी इन (धेन्नां अष्ट्यानां ओदतीनां योयुवतीनां ) गौओं के

तुल्य अहन्तन्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, तुझ से मेल रखने वाली प्रजाओं की (इपुध्यसि) बरावर कामना कर, उनको हृदय से चाह।

ता अस्य सूर्ददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्लयः। जनमन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिवः॥ ३॥

भा०—वे (पृश्तयः) मेघमाला के समान ऐश्वर्य का वर्षण करने वाली वा उससे स्पर्श अर्थात् सम्बन्ध रखने वाली (विशः) प्रजाएं (सूद्रवीहसः) जल प्रदान करने वाले कृपों या मेघों के समान (अस्य) उसके (सोमं) अन्नवत् ऐश्वर्य को (श्रीणन्ति) प्राप्त कराती हैं। और (दिवः) सूर्य के समान तेजस्वी, (त्रिषु) तीनों लोकों में (रोचने) प्रकाश करने वाले सर्व-रुचिकर आकाशवत् उच्च और (देवानां जन्मिन) देव, विद्वानों के बीच नवजन्म लेने के लिये ग्रुभ गुणों के आश्रय पद पर उसे स्थापित या प्राप्त करते हैं।

<mark>श्रुभि प्र गोपंतिं गिरेन्द्रमर्च</mark> यथां विदे । सुनुं सत्यस्य सत्पंतिम् ॥ ४ ॥

भा०—( यथा विदे ) यथावत ज्ञान वा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये, ( सत्पितम् ) सज्जनों के पालक, एवं सत् अविनाशी पदार्थों के स्वामी, ( सत्यस्य स्तुं ) सत्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेशक (गोपित ) जितेन्द्रिय, वाणी के पालक, भूमि के पालक (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् प्रभु की ( अभि प्र अर्च ) साक्षात् स्तुति कर ।

ষ্মা हर्रयः समृज़िरेऽर्हर्षारधि बहिंषि। यत्राभिसन्नवामहे ।।।।।।।।

भा०—( यत्र ) जहां हम सब ( अभि सं-नवामहे ) ऐश्वर्यवान् की साक्षात् स्तुति करें, उस ( बहिंषि अधि ) राष्ट्र, प्रजा वा उत्तमासन पर स्थित ( हरयः ) उत्तम विद्वान् गण ( अरुषीः ) उत्तम २ वाणियां ( आस्सिस्त्रिरे ) कहें। इति पञ्चमो वर्गः॥

इन्द्रांय गार्च श्राशिरं दुदुह्रे वृज्रिणे मधुं। यत्सीमुपह्वरे विदत् ६

भा०—( गावः आशिरं मधु ) गौएं जिस प्रकार खाने योग्य उत्तम मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं उसी प्रकार (इन्द्राय विद्राणे ) सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के ( मधु ) अति मधुर ( आशिरं ) सर्वव्यापक स्वरूप को ( गावः ) वेदवाणियां ( दुदुहे ) दोहन करती हैं, उसी का प्रतिपादन करती हैं, ( यत् ) जो (उपह्नरे ) अति समीप एकान्त देश में (विदत् ) जाना और प्राप्त किया जाता है।

उद्यद्ब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । मध्वेः पीत्वा सेचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पुदे ॥ ७ ॥

भा०—में और (इन्द्रः च) ऐश्वर्यवान् प्रभु, स्वामी दोनों (ब्रध्नस्य) बन्धन में बांधने वाले आश्रयभूत स्वामी के (विष्टपं = वितपं) ताप-दुःखादि से रहित सुखपूर्ण (गृहम् उद् गन्विह ) गृह को उत्तम रीति से प्राप्त हों, और (मध्वः पीत्वा) मधुर पदार्थ दुग्धादि का पान या मधुपर्कादि प्रहण करने के अनन्तर (ब्रिः) मनसा, वाचा, कर्मणा (सल्युः सप्त पदे) मित्र या सखा के सात्रवें पद पर (सचेविह) हम दोनों मिलकर रहें। इस प्रकार वधू वर से कहे। अथवा—(सल्युः ब्रिः सप्त पदे सचेविह) मित्र सखा के ३ × ० = २१वें पद पर दोनों मिलें। १ इसी प्रकार प्रजाभी राजा की उपभोग्यवत् होकर पालनीय होने से पत्नीवत् और राजा

<sup>\*</sup> यह २१वां पद कौन सा है ? इस सम्बन्ध में सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण (१।३०) का वचन उद्धत किया है— त्रिःसप्तेत्यनेन देवलोका-नामुक्तममेकविंशस्थानमुच्यते। आदित्यस्यैकविंशत्वात्। तथा च ब्राह्मणम्। द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंश इति। इसके अनुसार भी १२ मासों, पांचों ऋतुओं और तीनों लोकों में दोनों संग रहें यह अभिप्राय निकलता है।

उसका स्वामी है, वहीं प्रबन्धक होने से 'ब्रझ' है दोनों ही मधुर अन्न-जल का उपभोग कर मित्रपद पर मिलें, दोनों एक दूसरे के मित्र होकर रहें। (३) इसी प्रकार परमेश्वर 'ब्रध्न' है, जीव इन्द्र प्रभु का पद तापर्राहत सुखमय होने से 'विष्टप' है, वहां दोनों आत्मा, ज्ञानपा नकर मिलें, वे सखा होकर रहें।

द्वा सुपर्णा, सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । उपनिषत् । सखा होने के सात चरण-१. इष्, २. ऊर्ज, ३. रायस्पोष, ४. मायो-भन्य, ५. प्रजा, ६. ऋतु ७. सख्यभाव । ( पारस्कर गृ० )

श्रचैत प्राचैत प्रियमधासो श्रचैत। श्रर्चेन्तु पुत्रका <u>उत पुरं</u> न धृष्एवर्चत ।। ८ ॥

भा०-हे ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञ, अन्न, युद्ध वाणी, बुद्धि आदि के प्रिय जनो ! हे (पुत्रकाः) बहुत जनों और ज्ञानों की रक्षा करने हारे वीर पुरुषो ! आप लोग उस परमेश्वर को ( अर्चत, प्र अर्चत, अर्चत ) स्तुति करो, खूब स्तुति करो और स्तुति करते ही रहा करो। (उत अर्चन्तु) आप लोग अर्चना करो, उसको ( धृष्णु पुरं न) शत्रु को पराजित करने में समर्थं दृढ़ दुर्ग के समान सब का पालक जानकर उसकी ( अर्चत ) पूजा करो । वह स्वामी ही हमारा बड़ा भारी गढ़ है ।

अर्व स्वराति गर्भरो गोधा परि सनिष्वणत्। पिङ्गा परि चनिष्कदुदिन्द्राय ब्रह्मोर्यतम् ॥ ९ ॥

भा०-( गर्गरः अव स्वराति ) उत्तम उपदेष्टा अधीनों को उपदेश करता है, ( गोधा ) वाणी को धारण करने वाला जन भी ज्ञान को ( परि सनिष्वणत् ) सब ओर उपदेश करे । ( पिङ्गा) उत्तम मनोहर शब्द बोलने में चतुर कविमण्डली वा वादित्रमण्डली भी ( इन्द्राय ) उस परमेश्वर की ( उद्-यतम् ) उत्तम (ब्रह्म) वेद-स्तुति का ( परि चनिष्कत् ) सर्वत्र वर्णन करे। (२) इसी प्रकार राजा का (गर्गरः) गड़गड़ शब्दकारी

नगारा, मेघवत् गर्जे (गोधा) हाथ पर बंधा चर्म, जहां डोरी बराबर आकर लगती है, वह 'हस्तव्न' भी पृथ्वीपोषक मेघवृष्टिवत् ध्वनिकरे और (पिंगा) पीत वर्ण वा झन-झनाती डोरी विद्युत् के समान राजा के लिये (उद्-यतं) उत्तम रीति से विजयबद्ध (ब्रह्म) बृहत् राष्ट्र-धन की (परि चनिष्कदत् ) द्योषणा करे।

त्रा यत्पत्त्त्येन्यः सुदुघा स्रनंपस्फुरः।

श्रृप्रस्फुरं गृभायत सोम्मिन्द्राय पाते व ॥ १० ॥ ६ ॥ भा०—( यत् ) जिस प्रकार ( अनपस्फुरः ) न विदक्तने वाली (सु-दुवाः) सुख से दोहन करने योग्य (ऐन्यः) शुद्ध श्वेत वर्ण की गौएं (आप-तित्त ) आ जाती हैं तब ( इन्द्राय सोमंपातवे ) स्वामी के निमित्त हुग्ध-पान के लिये (अप-स्फुरं) उद्देगरहित शान्त गौ को ले लिया जाता है उसी प्रकार ( एन्यः ) शुद्ध वर्ण की, शुद्ध चिरत्र वाली प्रजाएं ( यत् ) जो (अनप-स्फुरः) अ-अष्टमार्ग वाली उत्पथ में न जाने वाली और (सु-दुवाः) धनादि से खूब पूर्ण, और राजा को भी धनादि से पूर्ण करने वाली हों। उनमें से भी ( इन्द्राय सोमं पातवे ) परमेश्वर्यवान् राजा को ऐश्वर्य उप-भोग करने या राजा के ऐश्वर्य की रक्षा के लिये, (अप स्फुरं) उद्देग, अराज-कतादि से रहित, प्रजा को ( गृभायत ) वश करो। अथवा ( अपस्फुरं ) कुमार्ग में जाने वाले को ( गृभायत ) पकड़ो और कैद में धर दो। इति

षण्डो वर्गः ॥

श्रपादिन्द्रो श्रपांदिशिर्विश्वे देवा श्रमत्सत ।

वर्रण इदिह त्तंयत्तमापो श्रभ्यं नूषत वृत्सं संशिश्वेरीरिव ११

भा०—( इन्द्रः अपात् ) पेश्वर्यवान् शत्रुनाशक पुरुष प्रजा की रक्षा

करें, ( अग्निः अपात् ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष भी प्रजा की रक्षा करे ।

( विश्वे देवाः ) सब उत्तम विद्वान् जन ( अमत्सत ) खूब तृप्त, सन्तुष्ट

होकर रहें, उनको दारिद्रय न सतावे । (इह वरुणः इत् क्षयत् ) यहां इस

राष्ट्र में वरुण, सबको वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष ही निवास करे वा (क्षयत्) वह सम्पत्ति का स्वामी हो। (तम्) उस की (आपः) आप्त प्रजाएं भी (वत्सं संशिश्वरीः इव) बछड़े को उत्तम शिशुओं वाली गौओं के समान, प्रेम से युक्त प्रजाएं, (संशिश्वरीः) शिशुवत् शरण में प्राप्त होकर (वत्सं) सबको बसाने वा रक्षा करने में समर्थ वा (वत्सं) अभिवादन योग्य पुरुष को पाकर (अभि अनुषत) उसकी साक्षात् स्तुति किया करें ।

सुदेवो श्रीसि वरुण यस्ये ते सप्त सिन्धंवः। श्रमुच्चरेन्ति काकुर्दं सूम्धं सुधिरामिव ॥ १२॥

भा०—हे (वरुण) वरण करने योग्य आचार्य! (यस्य ते) जिस तेरे (काकुदं अनु) तालु के प्रति (सप्त) सातों छन्द (सिन्धवः) बहते नद्धारों के समान (सुपिराम स्म्यें) छिद्रवती लोह की नली में जल धारा के समान बहती हैं वह तु (सुदेवः असि) उत्तम ज्ञानदाता, ज्ञान का प्रका-शक है। (२) हे राजन्! तु उत्तम तेजस्वी है। (ते) तेरे (काकुदं अनु) सर्व-श्रेष्ठ ककुत्वत्, सर्वोपिर पद के अनुकूल (सप्त सिन्धवः) सातों प्रकार की प्रकृतियां समुद्र के प्रति नदियों के तुल्य वा तालुके प्रति सात प्राणों के तुल्य (अनु क्षरन्ति) दिनों दिन बहती आवें, स्वभावतः तेरा अनुसरण करें।

यो व्यत्तिरँफाण्यत्सुर्युक्तां उपं दाशुषे। तुक्वो नेता तदिद्वपुंरुपमा यो अर्मुच्यत ॥ १३॥

भा०—(यः) जो विद्वान् पुरुष (दाशुषे) दाता के लाभार्थ (सुयु-कान्) उत्तम पदों पर नियुक्त (व्यतान्) विशेष वेगवान्, बलयुक्त साधनों वाले जनों को (अफाणयत्) संचालित करता है, (तद् इत्) वही (तकः) शत्रुहन्ता, (नेता) नायक, (वपुः) शत्रु को उखाड़ने में समर्थ है (यः) जो (उपमा) सर्वोपमान योग्य आदर्श होकर (अमुच्यत) बन्धन से मुक्त होता और अन्य को भी मुक्त करता है। इसी प्रकार वहः प्रभु उत्तम योगिजनों को उपदेश करता और (वपुः अमुच्यत) देह-बन्धन से मुक्त करता है।

अतीर्दुं शक ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः। भिनत्कृतीनं ओदुनं पुच्यमानं पुरो गिरा॥ १४॥

भा०—(इन्द्रः) सत्यदर्शी, तेजस्वी पुरुष वीर और विद्वान् (विश्वाः द्विषः अति) समस्त द्वेषों और द्वेषियों को अतिक्रमण कर, उनसे बढ़कर (शकः) शिक्तशाली, सर्ववशकारी होकर (अति इत् उ) अति अधिक ही (ओहते) बढ़ जाता है। जिस प्रकार (पच्यमानं ओदनं) पकते हुए चावल को कान्तियुक्त अग्नि (भिनत्) भेद देता है, उसका दाना दाना अलग कर देता है और जिस प्रकार (कनीनः) कान्तियुक्त सूर्य (पच्यमानं ओदनं) प्रकट हुए मेघ को (भिनत्) तेज से लिख भिन्न कर देता है उसी प्रकार गुरु से तत्वदर्शी विद्वान् (कनीनः) तेजसी कनिष्ठ शिष्य होकर (गिरा) वाणी द्वारा (पच्यमानं) प्रकट किये जाते हुए (ओदनं) प्रजापित के (परः) परम स्वरूप को (भिनत्) और अधिक खोले, उसको लक्ष्यवत् भेदे। पच्यमानं,—पचि विस्तारवचने।

श्चर्भको न कुमारकोऽधि तिष्टुन्नवं रथं। स पैत्तनमहिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम् ॥ १५॥

भा०—( अर्भकः कुमारकः न ) जिस प्रकार छोटे शरीर का भी
युवराज ( नवं रथं अधि तिष्ठत ) नये रथ पर बैठ कर ( मात्रे पित्रे )
माता पिता की प्रसन्नता के लिये (विभु-कृतुम्) बड़े सामर्थ्यवान् (मिहषं मृगं)
बड़े अश्वोंको ( पक्षत् ) वश कर लेता है। उसी प्रकार राजा भी (नवं रथं
अधितिष्ठिन्) नये रथवत् नये रमणीय ऐश्वर्ययुक्त राज्य को अधिष्ठित होता
हुआ ( विभु-कृतुम् ) अधिक प्रज्ञावान् ( मिहषं ) पूज्य ( मृगं ) शुद्ध
चारित्रवान् पुरुष को ( मात्रे पित्रे ) माता पिता के योग्य पद के
निमित्त अपने ऊपर ( पक्षत् ) स्वीकार करे। इसी प्रकार यह जीव भी

इस देह रूप रथ को प्राप्त कर महाप्रज्ञ एवं ( महिपं ) बड़े ऐश्वर्य के दाता ( मृगं ) गुद्ध स्वरूप सर्वशोधक परम पावन प्रभु को माता पिता रूप से स्वीकार करे वह उसे 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव' समझे। (३) (सः) वह आचार्य शिष्य के प्रति महाप्रज्ञ प्रभु को ही माता पिता होने योग्य महान् ऐश्वर्यप्रद सब से मृग्य, शुद्ध (पक्षत्) बतलावे। उसका विस्तार से उपदेश करे। अथवा वह शिष्य के प्रति भी (अर्भकः = अर्हकः) आद्र भाव से यथा योग्य वर्तनेवाला हो। (न कु-मारकः) कुत्सित रूप में उसको मारने वाला न हो। अथवा नश्चार्थः। वह उसका योग्य आदर्ता और कुत्सित चेष्टाओं पर दण्ड देने और कुत्सित भावों को नाश करने वाला हो।

आ तू सुंशिप दम्पते रथं तिष्ठा हिर्गययम्।

अध युत्तं संचेविह सुहस्रपादम् हुषं स्वीस्त्गामेनेहसम् १६ भा०-हे (सु-शिप) उत्तम मुखनासिका वा हन् वाले !हे उत्तम मुकट भारिन् ! सुशोभन रूप ! हे ( दम्पते ) जाया के पालक गृहपते ! तू (हिर-ण्ययम् ) हितकारी रमण योग्य (रथं) रथवत् गृहस्थ रथ पर (आतिष्ठ तु) ्मुख्य होकर विराज । पत्नी कहती है—( अध ) और हम दोनों (द्युक्षं ) अति दीप्तियुक्त (सहस्र-पादं) दृढ़ चरण या आधार वाले (अरुपं) रोष से रहित (स्वस्ति-गाम्) कुशल, सुख-शान्तिदायक वाणी से युक्त, (अनेहसम्) पाप चेष्टा से रहित, रथवत् गृह, या उत्तम व्यवहार को ( सचेविह ) धारण करें । यहां गृहपति, जाया का पति और 'दम' अर्थात् गृह का पति होने से 'द्रपति' है। और पक्षान्तर में - राजा भी राष्ट्र के दमन शासन का पालक होने से 'दम्पति' है।

तं घेमित्था नमहिवन उपं स्वराजमासते। अर्थे चिदस्य सुधितं यदेतेव आवर्तयन्ति द्वावने ॥ १७॥ भा०- जिस प्रकार राजा के (सु-धितम् ) उत्तम रीति से धारित (अर्थं) अभिप्राय या ऐश्वर्यं को (एतवं) प्राप्त करने के लिये (दावने) दान देने के लिये (आवर्तयन्ति) पुनः २ आपस में लेते देते हैं। और इस प्रकार (नमित्वनः) अन्नादिवान् प्रजाजन (स्वराजम्) अर्थं धनादि से प्रकाशित धन के स्वामी राजा की (उपासते) उपासना करते हैं। उसी प्रकार (अस्य सुधितं अर्थं एतवे दावने) इस प्रभु के सुष्टु धारित अभिप्राय का जानने और अन्य को उपदेशदान द्वारा जनाने के लिये भी (यत्) जो उसका (आवर्तयन्ति) पुनः अभ्यास करते हैं वे (घ) निश्चय से (इत्था) इस प्रकार (नमिस्वनः) अति विनीत होकर (स्वराजम् उपजासते) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते हैं।

अनु प्रत्नस्यौकंसः प्रियमेधास एषाम्।

पूर्वामनु प्रयति वृक्कविधिषो हितप्रयस आशत ॥१८॥७॥।
भा०—जिस प्रकार(प्रिय-मेधासः हित-प्रयसः वृक्तविधिः जनाः पूर्वाम्
प्रयति अनु आशत) अन्न के प्रियजन अपने गृह में अन्नसंग्रह और क्षेत्र में
अन्नवपन कर बाद धान्य काट कर अपने पहले किये प्रयत्न के अनुसार
ही उसका उपभोग करते हैं उसी प्रकार (एषाम्) इन प्रजा जनों के
जीवों में से (प्रिय-मेधासः) यज्ञ के प्रिय वा ज्ञान और सत्संग के प्रिय
जन (प्रत्नस्य ओकसः अनु) अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, (हितप्रयसः) उत्तम र प्रयास करके वा उत्तम र कर्मफल में बद्ध होकर
(वृक्त-विहिंपः) धान्यों वा कुशाओं के तुल्य अपने कर्म फलों को कृषिवत्
काट कर, (पूर्वाम् प्रयतिम्अनु) पहले किये प्रयत्न के अनुरूप ही (आशत)
कर्मफल, सुख दुःखादि का भोग करते हैं। इति सप्तमोऽनुवाकः॥

[ 00 ]

पुरुहत्मा ऋषिः ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १ पादनिचृद् बृहती । ५, ७ विराड् बृहती । ३ निचृद् बृहती । ६, १० श्राची स्वराड् बृहती । १२ श्राची खहती । ६, ११ बृहती । २, ६ निचृत् पांकिः । ४ पंकिः । १३ उध्यिक् । १४ निचृदुष्यिक् । १४ भुरिगनुष्टुप् ॥ पञ्चदशर्च स्क्रम् ॥

यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिराधियुः।
विश्वांसां तहता पृतंनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृरो ॥ १॥
भा०—( यः चर्षणीनां राजा ) जो सब मनुष्यों में से सूर्यवत् दीप्तिमान् ( रथेभिः याता ) रथों से आक्रमण या प्रयाण करने हारा, (अधिगुः)
जिसके आगे बढ़ने को कोई न रोक सके, ऐसा सर्वोपिर नायक, (यः विश्वासां
पृतनानां ) जो समस्त सेनाओं का नाश करने वाला, (ज्येष्ठः ) सबसे
बढ़ा, (बृत्रहा ) विध्नकारी दुष्टों को दण्ड देने वाला है में (गृणे) उसकी
स्तुति कहं।

इन्डं तं शुम्भ पुरुहन्मुल्लवेसे यस्य द्विता विधर्तरि ।
हस्ताय वजूः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥ २ ॥
भा० —हे (पुरु-हन्मन् ) बहुत से शत्रुओं को नाश करने में समर्थ !
त् (अवसे ) रक्षा करने के लिये (तं इन्दं ) उस ऐश्वर्यपद को (श्वम्भ)
सुशोभित कर (यस्य ) जिसके (वि-धर्तरि ) विशेष रूप से धारण करने
वाले के अधीन (दिता ) दो स्वरूप हैं, एक भीम जो (हस्ताय )
शत्रुओं के हनन करने के लिये (वज्रः) बलवीर्य को (प्रतिधायि ) धारण
करता है और दूसरा कान्त जो (महः दर्शतः) बड़ा दर्शनीय और (दिवे
सूर्यः न ) आकाश में सूर्यवत् जो पृथिवी पर तेज प्रदान करने के लिये
सूर्य के समान तेजस्वी है।

निकृष्टं कर्मणा नशुद्यश्चकारं सुदावृधेम् । इन्द्रं न युक्षैर्विश्वर्गूर्तमृभ्वसमधृष्टं धृष्णवीजसम् ॥ ३ ॥

भा०—(तं) उस को (कर्मणा) कर्म द्वारा (निकः नशत्) कोई
प्राप्त नहीं कर सकता (यः सदावृधम्) जो सदा बढ़ाने वाले (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् पुरुष को (यज्ञैः) यज्ञों, सन्संगों से (विश्व-गूर्त्तम्) सर्व स्तुत्य
( ऋभ्वसम् ) महान्, (अष्टष्टं) अपराजित और (धृष्णु- ओजसम्) पराजयकारी बल से सम्पन्न (चकार) करता है वही उस तक पहुंचता है।

अषोह्ळमुत्रं पृतेनासु सासिंहं यिन्मिन्महीरुं छूप्यः । सं धेनवे। जार्यमाने अनोनवुर्धावः ज्ञामी अनोनवुः॥ ७॥

भा०—( यस्मिन् जायमाने ) जिसके प्राहुर्भाव होते हुए (उरुष्रयः) अति वेग से युक्त, (महीः) बहुत सी भ्वासिनी प्रजाएं वा सेनायें, (धेनवः) वत्स के प्रति गौवों के समान स्नेहयुक्त होकर, वा वाणियां उस (अषाढं) अपराजित, ( उग्रं ) वलवान् ( पृतनासु सासिंहं ) संग्रामों में विजयकारी की (सं अनोनवुः) मिलकर स्तुति करती हैं, (द्यावः क्षामः ) तेजस्वी सेनाएं वा कामनावान् प्रजाएं भी उसकी (सं अनोनवुः) मिलकर स्तुति करती हैं।

यद्यावं इन्द्र ते शृतं शृतं भूमीहृत स्युः।

न त्वां वाज्रिन्तसहस्रुं सूर्या अनु न जातमेष्ट रोदंसी ॥५॥८॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते शतं द्यावः) तेरी सैकड़ों, बहुत सी तेजस्विनी सेनाएं हों, ( इत ) और (शतं भूमीः स्युः) सैकड़ों भूमियें हों, हे ( विज्ञिन् ) बलवीर्यशालिन् ! (त्वा ) तुझे (सहस्रं सूर्याः) हज़ारों सूर्य भी ( न अनु स्युः ) तेरे वरावर नहीं, ( जातं त्वा अनु रोदसी ) उत्पन्न या प्रकट हुए तेरे समान दुष्टों को रुलाने वाली सेना भी (न अष्ट) तुझे नहीं व्याप सकती, तेरा स्थान नहीं पा सकती। ( २ ) सैकड़ों सूर्य पृथिवी आदि लोक भी परमेश्वर के बरावर नहीं, न भूमि औरआकाश उसको व्याप सकते हैं। इत्यष्टमो वर्गः॥

त्रा पंत्राथ महिना वृष्णयां वृष्टन्विश्वां शविष्ट शर्वसा । श्रुस्माँ श्रंव मघवुन्गोमंति ब्रुजे वर्जिञ्चित्राभिकृतिभिः ॥ ६ ॥

भा०—हे (बृषन्) बलवन् !प्रजा पर सुखों और शत्रु पर शस्त्रअस्त्रों की वर्षा करने हारे !हे (शविष्ठ) सबसे अधिक शक्तिशालिन् !त् (महिना शवसा) अपने महान् बल से (विश्वा) समस्त (बृषणा) बलयुक्त कार्यों और सैन्यों को (अपप्राथ) विस्तारित कर । और हे

( बज्जिन् ) बल्झालिन् ! हे ( मघवन् ) धनशालिन् ! ( चित्राभिः ऊतिभिः ) नाना अद्भुत रक्षाकारिणी कियाओं, सेनाओं से (गोमित बजे ) भूमियों से युक्त कार्य या समूह में ( अस्मान् अव ) हमारी रक्षा कर ।

न सीमदेव आपदिषं दीर्घायो मत्येः। एतंग्वा चिच एतंशा युयोजेते हरी इन्द्री युयोजेते ॥ ७॥

भा०—हे (दीर्घायो) आयुष्मन् ! दीर्घ जीवन वाले ( अदेवः मर्त्यः ) अदानशील वा दाता से रहित मनुष्य (सीम्) सब प्रकार की (इपंन आपत्) अन्न और शक्ति को नहीं प्राप्त करता। (यः) जो (एतग्वा चित्) शुद्ध श्वेत वर्ण के वा शुद्ध चरित्रयुक्त र्छ। पुरुषों को भी ( एतशा युयो-जते ) उत्तम दो अश्वों के समान सन्मार्ग में चलाता है वही ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् शत्रुनाशक पुरुष ( हरी युयोजते ) समस्त स्त्री पुरुषों को वश करता है।

तं वी महो महाय्यमिन्द्रं दानायं सुन्तिएम्। यो गाधेषु य त्रारंगेषु हब्यो वाजेष्वस्ति हब्यः ॥ ८॥

भा०—(यः) जो (गाधेषु) प्रतिष्ठा के कर्मी में (यः आरणेषु) सब प्रकार के आनन्द प्रद अवसरों में ( इब्यः ) स्तुति करने योग्य है और जो ( वाजेषु इन्यः अस्ति ) संयामों में स्तुति करने योग्य है (तम् ) उस (महः महाय्यं ) महान् पूज्य ( दानाय सक्षणिम् ) दान प्राप्त करने के छिये प्राप्त करने योग्य, वा शत्रु के विनाशार्थ शक्तिशाली को (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् 'इन्द्रं' जानो ।

उदू षु गो वसो महे मृशस्व शूर राघसे। उदू षु मुद्यौ मघवनम्घत्तय उदिन्द् श्रवसे मुहे ॥ ९॥

भा०-हे (वसो) माता पितावत् प्रजा को बसाने हारे ! हे (ग्रूर) दुष्टों के नाशक ! तू (महे राधसे ) बड़े भारी धन के लिये (न उत् सु मृ-शस्त्र उ) हमें उत्तम रीति से प्राप्त कर । हमें उन्नत कर और (मही मघत्तये) बहुत ऐश्वर्य देने के लिये ( उत् उ सु) हमें उठा और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ( महे अवसे उत् ) बड़े यश के लिये हमें उठा ।

त्वं न इन्द्र ऋत्युस्त्वानिदो नि त्रंमपसि।

मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोर्वोर्नि दासं शिक्षथो हथैं:॥१०॥५॥ भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुहन्तः ! (त्वं) तू (नः) हमारे (ऋत-युः) व्यवहार ज्ञान, यज्ञादि को चाहने वाला है। तू (त्वा-निदः) अपने निन्दकों को (नितृम्पिस) विनष्ट करता है । हे (तुवि-नृम्ण) बहुत ऐश्वर्य के स्वामिन् ! तू ( ऊर्वोः ) अपनी जंघाओं पर हमें, बालक को पिता के तुल्य अथवा ( ऊर्वोः ) अपनी बड़ी विशाल बाहुओं के आश्रय पर (वसिष्व ) बसा, और ( दासं ) विनाशक दुष्ट को (हथैः) शस्त्रों से (नि शिश्नथः) शिथिल कर । इति नवमो वर्गः ॥

<mark>श्चन्यत्रंतममानुष्मयंज्वान्</mark>मदेवयुम् ।

<mark>श्रव स्वः सर्खा दुधुवीत पर्वतः सुघ्नाय दस्युं पर्वतः ॥ ११ ॥</mark>

भा०-( सखा ) प्रजा का मित्र ( पर्वतः ) पालनकारक साधनों से सम्पन्न होकर, ( पर्वतः ) मेघवत् शस्त्रवर्षी और पर्वत के समान अचल होकर, ( सु-व्नाय ) अच्छी प्रकार दण्ड देने के लिये ( दस्युं ) दुष्ट पुरुष को (स्वः) सुख से (अव दुधुवीत) कंपा कर गिरा दे। इसी प्रकार वह ( अन्य-व्रतम् ) शत्रु के समान कर्म करने वाले ( अमानुषम् ) मनुष्यों से भिन्न, उनके शत्रु, पश्चवत् दुराचारी और निर्दय, (अयज्वानं) अदानशील, (अदेवयुम्) दाता, विद्वानों वा उत्तम गुणों को न चाहने वाले की भी (अब दुध्रवीत ) कंपा कर नीचे गिरा दे, उसे दण्डित करे।

त्वं न इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ द्वावने।

ष्टानानां न सं गृभायास्मयुर्द्धिः सं गृभायास्मयुः ॥ १२ ॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंप्रद ! ( त्वं ) तू ( नः ) हमें ( दावने ) देने के लिये ( अस्मयुः ) हमारा हितेषी होकर (आसां ) इन (धानानां) 83

धाना अर्थात् लाजाओं के समान उज्ज्वल, एवं पुष्टिकारक गौवों और समृद्धियों को (संग्रुभाय) संग्रह कर । अच्छी प्रकार अपने (हस्ते संग्रुभाय) हाथ में, वश में रख, और ( अस्मयुः) हमें चाहता हुआ, हमारा स्वामी होकर तृ उनको ( द्विः संग्रुभाय ) दो वार या दुगुना भी कर संग्रह कर । राजा प्रजाओं से धनादि वरावर संग्रह करे और आवश्यकता पर प्रजा के हितार्थ ही दुगुना भी ले लेवे ।

सर्खायः कर्तुमिच्छत कथा रोघाम शरस्य । उपस्तुति भोजः सूरियों श्रह्नयः ॥ १३॥

भा०—हे (सखायः) मित्रगणो ! आप लोग (क्रतुम् इच्छत) ज्ञान और कर्म की इच्छा करो और हम लोग ( शरस्य ) वाणवत् शत्रुनाशकारी वीर पुरुष या बल को ( कथा ) किसी प्रकार से भी ( राधाम ) अपने वश करें। और (यः) जो ( भोजः) सबका पालक, रक्षक, भोक्ता, (स्रिः) विद्वान् ( अह्वयः) अहीब, अपराजित है उसकी (उप-स्तुतिम् इच्छत ) स्तुति करना चाहो।

भूरिभिः समह ऋषिभिर्वहिष्मिद्धः स्तविष्यसे। यद्दित्थमेकमक्मिच्छरं वृत्सान्पेग दर्दः॥ १४॥

भा०—हे राजन् ! हे (समह ) पूज्य ! तू (बर्हिं ध्मिद्धः ) आसनों, यज्ञों वा धन धान्यादि से सम्पन्न, (भूरिभिः) इस लोक वा प्रजा से युक्त बहुत से (ऋषिभिः ) विद्वान् पुरुषों से भी तू (स्तविष्यसे ) स्तुति किया जाता है। (यद् ) जो तू (इत्थम् ) इस प्रकार (एकम्-एकम् ) एक २ करके (वत्सान् ) वत्सों के समान इस लोक में बसे वा स्तुतिकारी नम्रजनों को (परा ददः ) युक्त करे।

कर्णगृह्यो मघवा शौरदेव्यो वृत्सं निस्त्रभ्य श्रानयत्। श्रुजां सूरिने धार्तवे ॥ १५॥ १०॥ भा०—(सूरिः) विद्वान् पुरुष (धातवे) दुग्धपान कराने के लिये जिस प्रकार (अजां कर्णगृद्ध) बकरी के कान पकड़ कर ( वत्सं प्रति आनयत् ) बछड़े के पास लाता वा बच्चे को कान पकड़ कर दूध पिलाने के लिये बकरी के पास ले जाता है उसी प्रकार ( शौर-देव्यः ) शूर और विजीगीषु ( मववा ) उत्तम ऐधर्यवान् राजा ( सूरिः ) उत्तम विद्वान् के समान ( नः ) हमारे ( वत्सं ) राष्ट्र में बसे प्रजाजन को और ( अजां ) शत्रु को उखाड़ देने वाली सेना को भी ( कर्णगृद्ध ) कान से पकड़ कर अर्थात् कर्ण से अवण करने योग्य उपदेश, आज्ञा-वचन सुनाकर ( त्रिभ्यः आनयत् ) तीनों प्रकार के कष्टों से परे रक्खे। वा (त्रिभ्यः) तीनों प्रकार के सुखों के लिये सन्मार्ग से ले जावे। इति दशमो वर्गः ॥

#### [ 90 ]

सुरीतिपुरुमीळ्हाँ तयोर्बान्यतर ऋषिः ॥ अभिरेवता ॥ छन्दः—१,४,७ विराड् गायत्री । २,६,८,६ निचृद् गायत्री । ३,५ गायत्री । १०,१३ निचृद बृहती । १४ विराड् बृहती । १२ पादनिचृद् बृहती । ११,१५ बृहती ॥ पञ्चदशर्चं स्क्रम् ॥

त्वं नी श्रश्चे महोभिः पाहि विश्वस्या श्ररातेः । उत्तरिद्वषो मत्यस्य ॥ १ ॥

भा०—हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! अग्निवत् अग्रणीनायक ! (त्वं ) तू ( नः) हमारी ( विश्वस्थाः अरातेः ) सत्र प्रकार की शत्रु सेना (उत) और (द्विषः मर्त्यस्य) शत्रु मनुष्य से भी ( महोभिः ) बड़े धनों द्वारा ( पाहि रक्षों कर ।

नृहि मुन्युः पौर्हषेयु ईशे हि वंः प्रियजात । त्विमदेखि चर्पावान् ॥ २ ॥

भा०—हे (प्रिय-जात) उत्पन्न बालकवत् प्रजाओं को तृप्त करने हारे राजन् ! (वः) तुझ पर (पौरुषेयः मन्युः) मनुष्यों का क्रोध भी ( निह ईशे ) नहीं वशकर सकता। ( त्वम् इत् क्षपावान् असि ) तू ही शत्रुओं का नाश कर देने वाली भारी सेनादि का स्वामी ( असि ) है।

स नो विश्वेभिद्वेभिक्जों नपाद्धद्वशोच । रियं देहि विश्ववारम् ॥ ३॥

भा०—हे ( ऊर्जः नपाद् ) बल को न गिरने देने हारे ! हे ( भद्र-शोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! (सः) वह तु (नः) हमें (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्वान् पुरुषों द्वारा (विश्व-वारं) सब से वरण करने योग्य ( रियं ) धन ( देहि ) प्रदान कर । न तमेशे त्ररातयो मर्ते युवन्त रायः । यं त्रायसे दाश्वांसम्।।४।।

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! विद्वन् ! प्रभो ! तू ( यं दाश्वांसं) जिस दानशील की (त्रायसे) रक्षा करता है (तं मर्तं) उस मनुष्य को ( अरातयः ) समस्त शत्रु भी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) पृथक् नहीं कर सकते।

यं त्वं विष मेधसातावये हिनोषि धनाय। स तबोती गोषु गन्ता ॥ ५॥ ११॥

भा०—हे (विप्र) मेधाविन् ! हे (अग्ने) ज्ञानवन्, तेजस्विन् ! ( मेध-सातौ) संग्राम वा यज्ञ में ( व्वं ) तू ( धनाय हिनोषि ) धन प्राप्त करने के लिये उत्साहित करता है। ( सः) वह ( तव ऊर्ता ) तेरी रक्षा में रहकर (गोपु गन्ता) वाणियों में और भूमियों पर भी वश करने वाला होता है। इत्येकाद्शो वर्गः॥

त्वं र्यि पुरुवीरभग्ने दाशुषे मतीय । प्र गो नय वस्यो अच्छ ६

भा-हे (अग्ने) अप्रणीनायक ! (त्वं) तू (पुरु-वीरं) बहुत पुत्रों वा वीरों सहित (रियं) ऐश्वर्य को (दाशुषे मर्त्ताय) दानशील मनुष्य के हितार्थ प्रदान करता है। वह तू (नः वस्यः अच्छ नय ) हमें भी उत्तम धन प्रदान कर।

उठ्घया ग्रो मा पर्रा दा श्रघायते जातवेदः। दुराध्ये मतीय॥॥॥
भा०—हे (जातवेदः) ऐश्वर्यवन् ! तु (नः) हमें (दुराध्ये मर्जाय)
दुष्ट चिन्तक मनुष्य के और (अवायते) पापकारी, हिंसक के हाथों

( मा परा दाः ) मत दे, उसके हितार्थं हमें मत त्याग्।

अशे माकिष्टे देवस्य रातिमदेवो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम् ८

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! विद्वन् ! (ते दैवस्य रातिम्) तुझ दाता के दिये दान को (अदेवः माकिः युयोत) अदानशील व्यक्ति हम से पृथक् न करे। (त्वम् वस्नां ईशिषे) तू सब ऐश्वयों और मनुष्यों का स्वामी है। अर्थात् हमारे पारस्परिक लेन-देन की न्यायपूर्वक व्यवस्था कर।

स <u>नो वस्व</u> उर्प मास्यूजौ न<u>पान्माहितस्य ।</u> सखे वसो ज<u>ितृभ्यः ॥ ९ ॥</u>

भा०—हे (ऊर्जः नपात्) बलको नष्ट न होने देने वाले !हे (वसो) प्रजा को बसाने हारे ! न्यायकारिन् ! हे ( सखे) स्नेहकारिन् ! मित्र ! तू ( नः ) हममें से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिशील विद्वान् जनों को (माहि-नस्य वस्वः उपमासि ) उत्तम धन, ज्ञान प्रदान कर ।

अच्छा नः शीरशोचिषं गिरी यन्तु दर्शतम्।

श्रच्छां यज्ञासो नर्मसा पुरुवसुं पुरुप्रश्नस्तसूत्रयं॥१०॥१२॥
भा०—( नः गिरः ) हमारी वाणियां सदा (शीर-शोचिषं ) व्यापक
तेज वाले, (दर्शतम् ) दर्शनीय को (अच्छयन्तु ) लक्ष्य करके प्रकट हों।
और (जतये ) रक्षा के निमित्त हमारे (यज्ञासः ) समस्त यज्ञ, सत्संग,
आदर-सत्कार भी ( नमसा ) विनयपूर्वक ( पुरु-वसुं पुरु-प्रशस्तं ) बहुत
से पृथ्वर्यों से युक्त और बहुत से प्रशंसित स्वामी को ही प्राप्त हों। इति
हादशो वर्गः॥

श्चिंन सूचुं सहंसो जातवेदसं दानाय वायीणाम्। द्विता यो भूदमृतो मत्र्येष्वा होतां मन्द्रतमो विशि ॥११॥ भा०—( सहसः सूनुं ) बल के उत्पादक वा प्रेरक, ( जात-वेदसं ) प्रज्ञावान्, ऐश्वर्यवान्, ( अग्निं ) अग्नि, नायक को मैं ( वार्याणां दानाय ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ धनदान करने के लिये जानूं। ( यः ) जो (मर्त्येषु) मरणधर्मा मनुष्यों में भी (अमृतः) अमर (भूत् ) होता है और (विशि) प्रजाओं में ( मन्द्रतमः) अति हर्ष युक्त और ( होता ) ज्ञानादि का दाता होता है इस प्रकार ( द्विता ) उसके ये दो रूप होते हैं।

श्रुगिन वो देवयुज्ययागिन प्रयत्यध्वरे।

श्रुग्नि धीषु प्रथमम्गिनमधित्युग्नि चैत्रांय सार्धसे ॥ १२ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वः ) आप लोगों के प्रति में (देव-यज्यया)
परमेश्वर की पूजा के रूप में (अग्निं ) अग्नि का उपदेश करता हूं। (प्रयति
अध्वरे) यज्ञ के प्रवृत्त होने पर भी (अग्निं ) अग्नि का आश्रय लो। (घीषु)
सब कामों में (प्रथमम्) सर्व प्रथम (अग्निं ) इस ज्ञानवान् प्रभु का
समरण करो। (अर्वेति अग्निं ) वेगवान् अश्व रथादि के निमित्त भी अग्नि
का प्रयोग जानो। (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र अर्थात् देह में रहने वाले आत्मा की
प्राप्ति या ज्ञान करने के लिये भी (अग्निम् ) अग्नि को ही दृष्टान्त रूप
से जानें।

श्राग्निर्धां सुख्ये द्दातु न ईशे यो वायीणाम्।
श्राग्ने तोके तनेये शश्वदीमहे वसुं सन्तं तन्पाम् ॥ १३ ॥
भा०—('यः वार्याणाम् ईशे) जो वरण करने योग्य धनों का स्वामी
है वह (अग्निः) तेजस्वी प्रभु (सख्ये) अपने स्नेही मित्र को (इषां
ददातु) अन्न दान करे। हम (वसु) सबके भीतर बसे (सन्तं) सत्
स्वरूप (तन्पाम्) सब देहों के पालक (अग्निम्) अग्नि, व्यापक प्रभु
को (तोके तनये शक्षत् ईमहे) पुत्र पौत्रादि के कल्याणार्थ भी सदा

श्राग्निमीलिष्वार्वसे गाथाभिः शीरशोचिषम्।
श्राग्ने गाये पुरुमीलह श्रुतं नगोऽग्ने सुद्दितये छुदिः॥१४॥
भा०—हे (पुरुमील) बहुत धनों के दातः! बहुतों पर वर्षाने हारे!
त् (गाथाभिः) गान योग्य वेद वाणियों हारा (शीर-शोचिषम् अग्निम्)
व्यापक तेज वाले अग्रणी, नायक, ज्ञानी प्रभु की ही (ईडिष्व) स्तुति
कर। (राये) धनैश्वर्य की वृद्धि के लिये भी (श्रुतं) बहुश्रुत विद्वान्
अग्नि की (ईडिष्व) स्तुति कर और (नरः) मनुष्यगण भी उसी (अग्निं)
तेजस्वी की स्तुति करते हैं। वह (सुदीतये छुदिः) उत्तम तेज वाले के
लिये भी दीपक के लिये गृह के समान आश्रय है।
श्राग्ने द्वेषो योत्वे नी गृशीमस्युग्नि शं योश्च दात्वे।
विश्वास विद्वितिच हव्यो भवद्यस्तुं र्श्वृशुणाम्॥ १५॥ १३॥

भा०—हम लोग (नः द्वेषः दातवे) अपने द्वेष भावों को दूर करने के लिये (अग्निं गृणीमिस ) सर्वज्यापक सर्वज्ञ प्रभु की उपासना करें। और (श्रंयोः च दातवे) शान्ति और दुःख नाश करने के लिये भी उसी (अग्निं) तेजोमय का ध्यान करें। वह (विश्वासु विश्व ) समस्त विद्वान् ज्ञानी पुरुषों का आश्रय स्थान और (हब्यः भवत्) स्तुत्य है। इति त्रयोदशों वर्गः॥

# [ ७२ ]

हर्यतः प्रागाथ ऋषिः । अग्निर्हवीषि वा देवता ॥ छन्दः— १, ३, ८—१०, १२, १६ गायत्री । २ पादनिचृद गायत्री । ४—६, ११, १३—१४, १७ निचृद् गायत्री । ७, १८ विराड् गायत्री ॥ अष्टादशर्चं स्कम् ॥

हुविष्क्षंगुध्वमा गमदध्वर्युवीनते पुनः। विद्वाँ श्रस्य प्रशासनम् १

भा० — हे विद्वान् लोगो ! (हविः कृणुध्वम् ) हविष् ज्ञान आदि का सम्पादन अन्न वा साधन करो (अध्वर्युः आगमत् ) अध्वर, हिंसा

भाव से रहित यज्ञ का संचालक आवे। और वह (विद्वान्) विद्वान् पुरुष ही ( अस्य ) इस स्वाध्यायादि यज्ञ के :( प्र-शासनं वनते ) उत्तम शासन का पद प्राप्त करे।

नि तिग्मम्भयं शुं सीद्द्योतां मनावधि । जुषाणो श्रम्य सुख्यम् ॥ २ ॥

भा०-( तिग्मं अंद्युं अभि)तीक्ष्म, ब्यापक ज्ञानवान् पुरुष के सम्मुख (होता) ज्ञान के प्रहण कराने वाला पुरुष (मनौ अधि) मनन शोल शिष्य के ऊपर ( नि सीदत् ) विराजे और वह ( अस्य सख्यं जुषागः ) इसके प्रेम भाव को प्राप्त करने वाला हो।

श्चन्तरिच्छन्ति तं जने छदं परो मन्तीषया । गुभ्गानित जिह्नया संसम्।। ३॥

भा०—( जने अन्तः ) प्रत्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्य-मान् (परः) चक्षु से परे (रुद्रं) दुःख में रोने वाले वा रोगादि के नाशक, आघात पीड़ादि के प्रतिबन्धक, अतीन्द्रिय विद्युत् अग्नि या तेजोरूप आत्म-तत्व को भी ( मनीपया ) बुद्धि द्वारा जानना चाहते हैं। और ( संसम् ) प्रसुप्त रूप से व्यापकवत् विद्यमान ( जिह्न्या गृणन्ति ) जिह्ना अर्थात् ज्वालावत् विद्युत् की धारा से जैसे अग्नि अर्थात् विद्युत् को प्रहण करते उसी प्रकार जिह्वा अर्थात् वाणी द्वारा उस चेतन को ग्रहण करते, उसका ज्ञान करते और अन्यों को कराते हैं।

'ससं'—स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्यदर्शनं। नि॰ ५।१।३॥ वह सुप्तज्योति विद्युत् है जो कभी २ दीखती है। उसको भी उसकी जिह्ना अर्थात् लपकती धार से ही यहण करते हैं, उसकी एक नौक पर ले लेते हैं।

जाम्यतीतपे धर्चर्वयोधा ग्रमह्द्रनम् । द्रषदं जिह्नयावधीत् ॥४॥

भा०—अग्नि, विद्युत् (जामि) अति अधिक (अतीतपे) तस होता है और (धनुः) आकाश में ही (वयोधाः) बल को धारण करता हुआ, (वनम् अरुहत्) जल में रहता है, वह (हपद्) मेघ को या शिला को भी (जिह्न्या) अपनी जिह्ना, ज्वाला या धारा से ही (अवधीत्) आघात करता है और तोड़ डालता है। इसी प्रकार यह सामान्य अग्नि भी अति तप्त होकर ही (धनुः वयोधाः) अरणी की ओविली में धनुष् या डोरी द्वारा बल पाकर काप्त को पकड़ लेता है और जिह्ना अर्थात् चिनगारी द्वारा शिला पर आघात करता है। वह पत्थर तक को फोड़ देता है। इसी प्रकार जब अग्निवत् तेजस्वी पुरुष (वयोधाः) बल और अपनी पर्याप्त यौवनावस्था को धारण कर (जामि अतीतपे) खूब तप्त होता, तपस्या कर लेता है, बल धारण करता है और धनुष के बल पर (वनम् अरुहत्) सैन्य बल का सर्दार बनता, उस पर शासन करता या उचे आसन पर बैठता है, तब वह (जिह्न्या) अपनी वाणी के बल से ही (हषदं अवधीत्) पाषाण के समान चकनाचूर कर देने वाले पर-पक्ष के सैन्य वा क्षत्रियगण को भी (अवधीत्) नाश कर सकता है। इति चतुर्दशो वर्गः॥

चर्नवृत्सो रुशन्तिह निदातारं न विन्दते।

वेति स्तोतंव श्रम्ब्यम् ॥ ५ ॥ १४ ॥

भा०—जिस प्रकार (वत्सः) बछड़ा (रुशन चरन्) उछलता क्रुदता हुआ अन्य (निदातारं न विन्दते) किसी रोकने वाले को न पावे उसी प्रकार यह अग्नि, विद्युत जब (इह) इस अन्तरिक्ष में (रुशन्) श्वेत वर्ण में चमकता हुआ, (चरन्) विचरता है, किसी (नि दातारं) वाधक या प्रकड़ लेने वाले पदार्थ को नहीं प्राप्त करता तबतक वह (अम्ब्यम्) जल में उत्पन्न वा जल के उत्पादक प्रकाश को (स्तोतवे) अपने वर्णन करने के लिये (वेति) प्रकट करता है वा (अम्ब्यम्) शब्दमयी ध्वनि, को (वेति) प्रकट करता है। उसी प्रकार यह (वत्सः) स्तुति योग्य नायक

( रुशन् चरति ) तेजस्वी, शुद्ध चरित्र होकर विचरता है तब किसी बाधक को नहीं पाता, स्तुति करने के लिये ( अम्ब्यम् ) हर्ष ध्वनिकारी प्रजाजन को प्राप्त करता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

<u>उतो न्वस्य यन्महद्भवाव</u>द्योजनं वृहत्। द्यामा रथस्य दहेशे॥६॥

भा०-( उतो नु ) और ( अस्य ) इस विद्युत् रूपं अग्नि को ( स्वस्य अश्ववत् ) रथ के घोड़े के समान ( यत् ) जो ( महत् योजनं ) बड़ा बलपूर्वक जोड़ने का कार्य है उस को ( वृहत् दामा ) बड़ा भारी दमन करने वाला विद्वान् पुरुष ही ( दृहरो ) साक्षात् करता है। उसी पकार इस देह-रथ में आत्मारूप अग्नि के अश्ववत् जुड़ने को भी बड़ा दमनशील तपस्वी ही साक्षात् करता है।

दुहन्ति सुप्तैकामुप द्वा पञ्च सृजतः। तीर्थे सिन्धोरधि स्वरे॥णाः

भा०—( सप्त ) सात मिलकर ( एकाम् दुहन्ति ) एक का दोहन करते हैं और (द्वा पञ्च) दो पांचों को (सिन्धोः स्वरे तीर्थे अधि) सिन्धु के स्वयं प्रकाशमान तीर्थं अर्थात् मार्गं में (उप सृजतः ) प्रेरित करते हैं। अर्थात् अध्यात्म में —प्राण-अपान, ये दोनों पांच ज्ञानेन्द्रियों को ( सिन्धु ) अर्थात् प्राण या रक्त की नाड़ी के (स्वरे तीर्थे अधि) स्वयं प्रकाशमान मार्ग मेरुदण्ड में स्थित होकर प्रेरित करते हैं। वे सातों मिलकर ( एकाम् दुहन्ति ) एक आत्मा या चेतनारूप गौ या वाणी को दोहन करते हैं, उससे वल प्राप्त करते हैं।

या दृशभिविंवस्त्रेत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्। खेदया चिवृता दिवः ॥ ८॥

भा०—जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्यं या विद्युत् ( त्रिवृता खेदया ) तीन प्रकार के ज्यापार वाली दीसि से ( दशिभः ) दशों दिशों से आघात कर (दिवः कोशं आच्यावयति ) अन्तरिक्षस्थ कोश या मेघ से जल पातन कराता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) यह आत्मा या मुख्य प्राण (विव- स्वतः कोशम् ) विविध वसु, प्राणों वाले इस देहरूप अन्नमय कोश को (दिवः) अपनी कामना या व्यवहार, दीप्ति की (त्रिवृतां) त्रिगुणात्मक (खेदया) रज्ज सदश प्रेरणा से (अचुच्यवीत्) चलाता है।
परि श्रिधातुंरध्वरं जूर्णिरेंति नवींयसी। मध्वा होतारो अञ्जते ९.

भा०—यह (त्रि-धातुः) वात, पित्त, कफ़ तीनों धातुओं से धारित यह
देह (परि-अध्वरं) अविनाशी आत्मा के बलपर, (नवीयसी) सदा नयी,
शक्ति से (जूर्णिः) सदा वेगयुक्त होकर (परि एति) सर्वत्र गति करता
है और (होतारः) अन्न को ग्रहण करने वाले देहधारी उस शक्ति को
(मध्वा) अन्न जल द्वारा (अक्षते) ग्राप्त करते हैं।

सिञ्चन्ति नर्मसावतमुज्ञाचेकं परिज्मानम् । नीचीनेवारमित्तंतम् ॥ १० ॥ १५ ॥

भा०—जिस प्रकार (उच्चा-चक्रम्) जिस के ऊपर चक्र लगा हो और (परिज्ञानम्) चारों ओर भूमि हो और (नीचीनवारम्) नीचे पानी के द्वार हों ऐसे (अक्षितम्) अक्षय जल के भण्डार रूप (अवतम्) कृप को (नमसा) अन्न के हेतु वा (नमसा) जल से (सिज्जन्ति) सींचते हैं, वा उस कृप से 'अक्षित' अन्न को सींचते हैं, उससे खेत की सिचाई करते हैं। उसी प्रकार यह देह आत्मा की रक्षा के लिये होने से 'अवत' है, उसका व्यवस्थापक यन्त्र शिर सर्वोपिर लगा है इससे वह 'उच्चाचक' है, चारों ओर उसकी गित होने से 'परिज्ञा' है। गुदा, मूत्रादि नीचे के द्वार हैं, वह हष्ट-पुष्ट 'अक्षित' है उसको लोग (नमसा) अन्न से सींचते और बढ़ाते हैं। 'नमः' इत्युदक नाम। इसी प्रकार अभिषेक्ता जन उच्चक, रथचक, वा सैन्य चक्र के स्वामी, (परिज्ञानं) सर्वतो बलवान् (अवतं) रक्षक राजा का अभिषेक करते हैं। वह (अक्षितं) अक्षीण और शत्रुवारक सैन्य को अपने नीचे रखता है।

श्चभ्यार्मिदद्रेयो निषिक्तं पुष्केरे मधु । श्चवतस्य विसर्जने ॥११॥

भा०—(पुष्करे) अन्तरिक्ष में (अद्रयः) मेघगण (निषिक्तं) निषेचित (मधु) जल को (अभि आरम्) प्राप्त करके (अवतस्य) कूप-के (विसर्जने) विशेष स्थान में जल को प्रदान करते हैं उसी प्रकार (पुष्करे) पुष्टि से युक्त राष्ट्र में (नि-सिक्तम्) खूब परिवृद्ध (मधु) मधुमय ऐश्वर्य को (अभि आरम्) प्राप्त करके (अद्रयः) मेघवत् बलवान् पुरुष (अवतस्य) पालक राजा के (विसर्जने) विशेष निर्माण में प्रयत्न करें।

गाव उपावतावतं मही यज्ञस्यं रप्सुद्रां। उभा कर्णां हिर्गययां ॥ १२ ॥

भा०—हे (गावः) वाणियो ! वा हे पशु, भूमि आदि सम्पदा वा उनमें वसी प्रजाओ ! आप लोग (अवतं उप अवत) रक्षक के समीप उसकी शारण में आवो । (यज्ञस्य) सत्संग और आदर-सत्कार के योग्य पुरुष को ये (मही) पूज्य आकाश और भूमि वा शास्य शासक वर्ग दोनों (रप्सुदा) उत्तम यश, बल देने वाले हों। इस पालक पुरुष के (उभा कर्णा) दोनों कान (हिरण्यया) सुवर्ण के अलंकारों से व हित रमणीय उपदेशों से सुशो-भित हों।

त्रा सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्रियम् । रसा दंघीत वृष्भम् ॥ १३ ॥

भा०—(रोदस्योः) भूमि और आकाश के बीच (अभि-श्रियं) सर्वतः कान्तिमान्, आश्रयणीय सूर्यं के समान शास्य-शासक वर्गों या स्वपक्ष पर-पक्ष दोनों सैन्यद्छों के बीच में विशेष शोभा, लक्ष्मी के धारक या आश्रय लेंने योग्य पुरुष को (सुते) अभिषेक योग्य पद या ऐश्वर्य पर (सिज्जत) अभिषेक करे। (रसा) पृथिबी वा बलवती सेना ( वृषमं द्धीत) बलवान् पुरुष को अपने में धारण करे। इसी प्रकार भूमि, आकाश के

बीच कान्तिमान् अग्नि को घृतों से सेचन करो, जिससे यह रसा, पृथिवी वर्षणशील मेंच को धारण कर।

ते जानत स्वमोक्यं सं बत्सासो न सातृभिः। मिथो नसन्त जामिभिः॥ १४॥

भा०—(वत्सासः मानृभिः न) बछड़े जिस प्रकार माताओं से (मिथः नसन्त) परस्पर मिल जाते हैं उसी प्रकार (ते) वे भी (वत्सासः) राष्ट्र में बसने वाले प्रजागण (स्वम् ओक्यं जानते ) अपने देश या स्थान के वासी को जाना करें और वे (जामिभिः) अपने बन्धु जनों के साथ (मिथः नसन्त) परस्पर मिलकर रहें, परस्पर प्रेम से मिला करें ।

उप स्रक्वेषु वर्ष्सतः करावृते धुरुगं दिवि । इन्द्रे श्रुग्ना नमुः स्वः॥ १५॥ १६॥

भा०—( सकेपु बप्सतः ) देहावयवों के घटक पदार्थों पर भोजन करने वाले पुरुष के जिस प्रकार वीर्यांश (दिवि धरुणं कुण्वते ) मूर्धा-स्थल में या मूलांग में स्थिति करते हैं और (इन्द्रे अम्रा नमः स्वः ) आत्मा या प्राण और अग्नि के आधार पर अन्न और शिक्त निर्भर है उसी प्रकार पात्रों द्वारा घृतादि को खाते हुए अग्नि से दृग्ध घृत चरु के अंश (दिवि) आकाश में जाते और (इन्द्रे अम्रा नमः स्वः ) सूर्य और अग्नि के आश्रय ही यह पृथिवी का अन्न और यह प्रकाश होता है। (२) इसी प्रकार राजा के उपभोग करते हुए ही सब जन (दिवि) मूमि पर सुख से आश्रय लेते हैं। इसिल्ये (स्वः नमः) समस्त सुख और भूमि का बल, वा शासक बल, और सैन्यादि सब (इन्द्रे ) तेजस्वी ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता और (अम्ना) अग्नि-वत् तेजस्वी नायक पर ही निर्भर हैं। इति षोडशो वर्गः॥

त्रर्धुं चारिपुष्युषीमिष्**मू**र्जं सप्तपदीमुरिः।

सूर्यंस्य सप्तर्शियभिः॥ १६॥ भा०—( अरिः ) वेग से चलने वाला वायु जिस प्रकार ( सूर्यस्यः सप्त रिमिभिः) सूर्यं के वेग से आने वाले सात किरणों द्वारा (पिण्युपीम्)
पुष्टिकारक (इपम्) अन्न और (ऊर्ज) रस को (सप्तपदीम्) सर्पणशील
चरण वाली अन्तरिक्षस्थ गौ रूप मेघ को (अधुक्षत्) दोहता है। इसी
प्रकार (अिः) स्वामी, (सूर्यस्य सप्त रिमिभिः) तेजस्वी व्यवस्थापक
के बनाये सात मर्यादाओं द्वारा, (सप्त पदीम्) सर्पणयुक्त पदों वाली,
अर्थात् जनों से बसी भूमि से (पिण्युपीम् इपं ऊर्ज) पुष्टिकारक अन्न और पुष्ट
बल का (अधुक्षत्) दोहन करता है। प्रजा में अन्न, बल की वृद्धि करता है।
सोमेस्य मित्रावरुणोदिता सूर् आ देदे। तदातुरस्य भेष्रजम् १७

भा०—हे (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण, दिन और रात्रि, (उदिता स्रे;) सूर्य के उदय होते २ में (सोमस्य आददे) सोम, वलकारक ओषधि रस का सेवन करूं, (तत् आतुरस्य भेषजम्) वही व्याधिपीड़ित के सब रोगों का नाश करता है।

उतो न्वस्य यत्पृदं हर्यतस्य निधान्यम्। परि द्यां जिह्नयातनत्॥ १८॥ १७॥

भा०—( अस्य ) इस ( हर्यंतस्य ) कान्तिमान् अग्नि या सूर्यं का ( यत् पदं ) जो पद या स्थान ( नि-धान्यम् ) भूमि पर विशेष धन वा धान्य के योग्य है, उसको अग्नि ही (द्यां पिर ) समस्त आकाश में अपनी ( जिह्नया ) ज्वालामयी जीभ से ( पिर तनत् ) फैलाता है। इसी प्रकार जो इस राजा का ऐश्वर्ययोग्य पद है उसको यह नायक विद्वान् अपनी वाणी द्वारा विस्तृत कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥

## [ 50]

गोपवन आत्रेयः सप्तविधिवी ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः—१, २, ४, ४, ७, ६—११, १६—१८ गायत्री । ३, ८, १२—१५ निचृद गायत्री । इप्रादशर्च स्क्रम् ॥

उदीराथामृतायते युञ्जार्थामश्वि<u>न</u>ा रर्थम् । <del>श्रन्ति</del> षद्भृतु <u>वामर्वः ॥</u> १ ॥

भा०—हे (अधिना) विद्वान् जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों (ऋता-यते) सत्य ज्ञान और यज्ञ, अन्नादि के इच्छुक के लिये (उद् ईराथाम्) उत्तम उपदेश करों और (रथं युआधाम्) रथ के समान ही।उत्तम उप-देश करों। यज्ञरक्षार्थं रथ और सत्य ज्ञान प्राप्तयर्थं उपदेश को प्रयोग करों। (वाम्-अवः) आपका रक्षा और ज्ञान (सत् भूतु) सत्, सत्य और (अन्ति) हमारे सदा समीप रहे। रथों रपतेः विरु०।

निमिषेशिचुज्जवीयसा रथेना योतमश्चिना । स्रनित पद्भंतु वामर्वः ॥ २ ॥

भा०—( नि-मिषः चित् जवीयसा ) पलक की झंपक से भी अधिक वेग वाले ( रथेन ) रथ से हे (अश्विना) अश्व चालन में चतुर जनो ! आप लोग (आ यातम् ) आवो । ( वाम् अवः सत् अन्तिभृतु ) आप दोनों की सत् रक्षा हमें सदा प्राप्त हो ।

उपं स्तृर्णीतमत्रये हिमेन घुर्ममश्चिना। अन्ति षद्भंतु वामवः॥३॥

भा०—( अत्रये) विविध तापों से निवृत्त होने के लिये हे (अश्विना) अश्वोंवत् इन्द्रियों के संयमी जनो ! ( वर्मम् हिमेन ) दाह को शीतल जल से जिस प्रकार दूर किया जाता है उसी प्रकार सन्तप्त जन को शीतल वचन से ( उप स्तृणीतम् ) आच्छादित करो, उसका आदर सत्कार करो। ( वां अन्ति अवः सद् भूतु ) आप लोगों का सत् ज्ञान, व्यवहार हमें भी सदा प्राप्त हो।

कुहं स्थः कुहं जग्मथुः कुहं श्येनेवं पेतथुः। ग्रन्ति पद्भृत वामवंः ॥ ४॥ भा०—( कुह स्थः ) आप कहीं रहो, (कुह जग्मथुः) कहीं भी जाते हों, (क़ुह इयेना इव पेतथुः) कहीं भी दो इयेनों के समान वेग से, उत्तम आचार चरित्रवान् होकर गमन करो। ( वाम् अन्ति सद् अवः भूतु ) तुम दोनों के समीप सदा सत् ज्ञान, रक्षा बल अवश्य हो।

यद्य कर्हि कर्हि चिच्छुश्र्यातमिमं हर्वम्।

अन्ति षद्भंतु वामर्यः ॥ ५ ॥ १८ ॥

भा॰—( यत् अद्य ) आज के समान (किह किह चित् ) कभी कभी आप दोनों ( इमं हवं ग्रुश्रूयातम् ) इस आह्वान या उत्तम वचन को भी श्रवण कर लिया करो । ( वाम् अन्ति सत् अवः भूतु ) आपके पास सदा सत्य ज्ञान, सद् व्यवहार रहे।

श्चिना यामृहतमा नेदिष्ठं याम्याप्यम्।

अन्ति पद्भृतु वामवः ॥ ३॥

भा०-हे (अश्वना) उत्तम अश्वों के समान इन्द्रियों और मनों को भी वश करने वाले जनरे ! आप दोनों (याम-हूतमा) उत्तम संयम, परस्पर बन्धन को सर्वोत्तम रीति से स्वीकार करने वाले हो। आप दोनों के ( नेदिष्ठं ) अति समीपतम ( आप्यम् ) बन्धुत्व की मैं ( यामि ) प्रार्थना करता हं।

अवन्तमत्रेये गृहं क्रेणुतं युवमंश्विना । आन्ति पद्भृतु <u>वा</u>मवः ॥৩॥

भा०—हे (अश्वना) उत्तम जितेन्द्रिय छी पुरुषो ! आप लोग (अत्रये) इस राष्ट्र आश्रम या गृह में रहने वाळे के लिये या (अत्रये) तीनों दुःखों से निवृत होने के लिये ( युवं अवन्तं गृहं कृणुतं ) तुम दोनों रक्षा करने वाला घर बनाओ। (वाम् अवः सद् अन्ति भूतु) तुम दोनों के समीप उत्तम रक्षा साधन, ज्ञान, व्यवहार होवे।

वरेथे श्रुग्निमातपो वदेते बुल्ग्वत्रये । अन्ति षद्भृतु बामवः॥८॥ भा०—आप दोनों ( वल्गु वदते) उत्तम वचन बोलने वाले (अत्रये) तीनों दुःखों से निवृत्त जन के हितार्थ ( ऊतयः ) सब प्रकार के संताप और अग्नि के समान कष्टदायी कारण को भी ( वरेथे ) दूर करो । ( वाम् सत् अवः अन्ति भूतु ) आपका उत्तम ज्ञान और रक्षण सदा हमें प्राप्त हो। प्र सुप्तविभिग्रास्या धार्म मुसेर्यायत । अन्ति पद्भूत बामवेः॥९॥

भा०—(सप्त-विधिः) सातों प्राणों को शिथिल या दमन करने वाला विद्वान् (आ-शसा) उत्तम आशा से प्रेरित होकर (अग्नेः धाराम्) विद्वान् पुरुष की वाणी को (प्र अशायत) अच्छी प्रकार हृद्य में धारण करे, उसी में नित्य रमण करे। (वाम् अवः सत् अन्ति भूतु)आप दोनों की रक्षा और सत्-ज्ञान सदा हमारे समीप रहे।

ह्हा गंतं वृषएवस् शृणुतं मं इमं हर्वम् । श्रन्ति षद्भंतु वामर्वः ॥ १० ॥ १९ ॥

भा०—हे (वृषण्वस्) बलयुक्त प्राणापान वाले जनो!(इह आगतम्) यहां आवो। (मे इमं हवं श्र्णुतम्) मेरे इस आमन्त्रण को श्रवण करो। (वाम् अवः अन्ति सत् भूतु) उत्तम ज्ञान आप लोगों का हमारे समीप हो। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

किमिदं वाँ पुराणुवज्जरेतोरिव शस्यते । श्रन्ति पर्स्नुतु वामर्वः ॥ ११ ॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! ( इदं वां पुराणवत् किम् ) यह आप दोनों का पुरातन, सदातन का वेदः ज्ञान किस प्रकार का है ? जो ( जरतोः इव ) वृद्ध वा उपदेष्टा जनों के वचन के समान उपदेश किया जाता है, (अवः सत् वाम् अन्ति भूतु) आप छोगों के उत्तम ज्ञान सदा समीप रहे।

सुमानं वा सजात्यं समानो बन्धुंरश्विना। क्रिक्टा स्ट्रान्ट पद्भंतु बामवंः॥ १२॥

भा०—हे (अश्विना) दिन रात्रिवत् परस्पर संयुक्त स्त्री पुरुषो !

(वां सजात्यं समानः ) आप दोनों का उत्पत्ति एक समान और (बन्धुः समान ) आप दोनों का परस्पर बन्धुत्व भी एक समान हो। ( वाम् अवः अन्ति सद् भूतु ) तुम दोनों का परस्पर समीपतम, घनिष्ठ प्रीति, तृष्ठि, परस्पर वाचन-श्रवण क्रिया, इच्छा, आलिङ्गन, दान-आदानादि सब सद् व्यवहार हों।

यो वां रजांस्यश्विवा रथी वियाति रोदसी। अन्ति पद्भंतु बामर्चः ॥ १३ ॥

भा०-हे (अश्वना) वेगयुक्त साधनों और अश्वादि के ज्ञाता जनो! (यः ) जो ( वां ) तुम दोनों का (रथः) रथ ( रजांसि वि-याति ) नाना लोकों को प्राप्त होता है, वही (रोद्सि वि-याति) आकाश और पृथिवी पर भी विशेष रूप से जावे। (वास् सद् अवः अन्ति भृतु ) आप दोनों का उत्तम गमनागमन सदा होता रहे।

श्रा नो गव्येभिरश्व्यैः सहस्रुरुपं गच्छतम्। अन्ति षद्भेतु वामवः ॥ १४॥

भा०-अाप लोग (गन्येभिः अरन्येभिः सहस्रोः) हजारों गौओं और हजारों अश्वों से ( नः आ उप गच्छतम् ) हमें प्राप्त होवो । ( वाम् सद् अवः अन्ति भूतु ) आप दोनों का उत्तम रक्षण सामर्थ्य सदा हमें प्राप्त होवे।

मा नो गव्येभिरश्व्यैः सहस्रेभिरति ख्यतम्। 📉 ग्रन्ति षद् भूतु बामर्वः ॥ १५ ॥

भा०- (सहस्रोभिः गन्येभिः अइन्येभिः नः मा अति ख्यतम् ) हमें सहस्रों, गौवों और अक्षों से विज्ञत मत करो। (वाम सद् अवः अन्ति-भूतु ) आप लोगों का उत्तम दान सदा हमें प्राप्त हो। श्रुष्ट्रणप्सुरुषा श्रेभूदकुज्योंति श्रीतावरी। श्रन्ति षद्भूतु वामवः १६ भा०-जिस प्रकार ( उषा) प्रभात वेला की सूर्य कान्ति (ऋत-वरी)

तेजिस्विनी, (अरुण-प्सुः) अरुण प्रकाश वाली होती और (ज्योतिः अकः) प्रकाश करती है उसी प्रकार (ऋत-वरी) सत्य ज्ञान को धारण करने वाली (उषाः) कमनीय कान्ति से युक्त (अरुणप्सुः) अरुण वर्ण की सुन्दर रूपवती (अभूत्) हो वह (ज्योतिः अकः) सत्य ज्ञान का प्रकाश करे।

श्चश्विना सु विचाकशद्वृत्तं परशुमाँ ईव । अन्ति षद् भूतु वामवः ॥ १७ ॥

भा०—हे (अधिना) सूर्यं चन्द्रवत् ज्ञानी पुरुषो ! (परशुमान् इव वृक्षं) परशु वाला पुरुष जिस प्रकार वृक्ष को काटता है उसी प्रकार सूर्यं चन्द्रवत् ज्ञान-ज्योति वाला पुरुष (सु वि-चाकशत्) प्रकाशमान हो, अज्ञान-तम को नाश करता है। (वाम् अवः सत् अन्ति भूतु) तुम्हारा तेज सदा तुम्हारे वा हमारे समीप हो।

पुरं न घृष्णवा रुज कृष्णया वाधितो विशा।

अन्ति षद्भूंतु बामर्यः ॥ १८ ॥ २० ॥

भा०—हे ( धृष्णो ) शत्रु के पराजयकारिन् ! जिस प्रकार ( कृष्णया बाधितः ) रात्रि से बाधित सूर्य अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार तू भी ( कृष्णया) कर्षण या पीड़न करने वाली शत्रु सेना से बाधित होकर (विशा) अपनी प्रजा, शत्रु के दुर्ग में घुस जाने वाली तीक्ष्ण सेना की सहायता से ( पुरं न आ रुज ) दुर्ग के समान ही शत्रु को छिन्न भिन्न कर । हे (अधिनौ) सभासेनापतियो ! आप दोनों को (अवः) शत्रु हिंसन का उत्तम बल सदा आप के पास प्राप्त रहे ।

अव धातुः रक्षणं, गति, कान्तिः, प्रीतिः, तृप्तिः, अवगमः, प्रवेशः, श्रवणं, स्वाम्यर्थं,याचनं, क्रिया, इच्छा, दीप्तिः, अवाप्तिः, आलिंगनं, हिंसा, आदानं, भागो, वृद्धिश्चेत्येतेष्वर्थेषु वर्त्तते। प्रकरणानुसारं स सोऽर्थोऽवबोध्यः। इति विंशो वर्गः ॥

### [ 80]

गोपवन अत्रोत्रेय ऋषिः ॥ देवताः—१ — १२ अर्गिनः । १३ — १५ श्रुतर्वेण त्र्यादर्यस्य दानस्तुतिः । छन्दः---१, १० निचृदनुष्टुप् । ४, १३---१४ वि-राडनुष्टुप्। ७ पादानिचृदनुष्टुप्। २, ११ गायत्री। ५, ६, ८, १, १२

निचृद् गायत्री । ३ विराड् गायत्री ॥ पछत्रशर्वं स्क्रम् ॥

विशोविशो वो अतिथि वाज्यन्तः पुरुष्टियम्। 💴 श्राप्तिं वो दुर्ये वर्चः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ १॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग ( वाजयन्तः ) ज्ञान, बल की कामना से युक्त ( पुरु-प्रियम् ) आप में से बहुतों को प्रिय, ( विशः-विशः अतिथिम् ) समस्त प्रजाओं के अतिथि रूप (अग्निं ) तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष की (मन्मभिः) मन्त्रों द्वारा ( श्रूपस्य ) सुख प्राप्ति के लिये सेवा करें। और मैं भी (वः) आप लोगों को (दुर्यं वचः स्तुषे) उत्तम वचन <mark>का उपदेश करता हूं । 💆 🥬 🛮 🖎 🔛</mark> 🖂 🖂 🖂 🙃

यं जनासी हुविष्मन्तो मित्रं न सुर्पिरासुतिम्। प्रशंसन्ति प्रशंस्तिभिः॥ २॥

भा०—(हविष्मन्तः जनासः) हविष् उत्तम अन्न वाले मनुष्य जिस प्रकार ( सर्पि:-आ सुतिम् ) घृत से सेचन योग्य अग्नि को (प्रशस्तिभिः) उत्तम प्रशंसनीय मन्त्रों से (प्र शंसन्ति) प्रशंसा करते अर्थात् उस के गुणों का वर्णन करते हैं उसी प्रकार (यं) जिस को (मित्रं न) मित्रवत् (सर्पि:-आसुतिम्) घृतयुक्त अन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अन्न आदि हाथ में लिये जन ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम वचनों से ( प्रशंसन्ति ) प्रशंसा करते हैं, उस की तुम भी स्तुति और आदर करो। पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युर्चता । हृट्यान्यैरयद्विवि ॥३॥ भा०—( यः ) जो अग्नि ( देवताति ) यज्ञ में ( हध्यानि दिवि- ऐरयत्) हब्य पदार्थों को आकाश की ओर प्रेरित करता है, उस (जात वेदसं) ऐश्वर्य युक्त वा सर्वज्ञ, (पन्यांसं) स्तुतियुक्त अग्नि का गुण वर्णन करूं, उसे व्यवहार में लाऊं। इसी प्रकार (यः) जो विद्वान् पुरुष (उद्यता हब्यानि) उत्तम शीति से प्राप्त अन्नों और घनों को (दिवि) ज्ञान मार्ग और सत् कार्य में लगा देता है उस (जात-वेदसं पन्यांसं) ऐश्वर्य और ज्ञान से युक्त, स्तुत्य, व्यवहारकुशल पुरुष को हम प्राप्त करें।

आगन्म वृत्रहन्तंमं उयेष्ठंमग्निमानेवम् ।

🤛 यस्य श्रुतवी वृहञ्चाचौँ अनीक एघते ॥ ४॥

भा०—( यस्य ) जिस के ( अनीके ) सैन्य बल में ( वृहन् ) बड़ा भारी ( आर्क्षः ) शत्रु को भर्जन या पीड़न करने में समर्थ ( श्रुतर्वा ) प्रसिद्ध अश्वारोही जन ( एधते ) बृद्धि को प्राप्त होता है, उस (ज्येष्ठम् ) सब में बड़े ( आनवं ) मनुष्यों के हितेषी ( अग्निम् ) तेजस्वी ( वृत्रह-न्तमं ) सबसे अधिक शत्रुहन्ता पुरुष को हम ( आ अगन्म ) प्राप्त करें।

अधुमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दर्शतम्।

🤛 घृताह्यमीर्ज्यम् ॥ ५ ॥ २१ ॥ 🧪 🕬 📗

भा०—( घृताहवनम् ) तेज से देदीप्यमान अग्नि के तुल्य, वा जलों द्वारा आदर करने योग्य ( ईड्यम् ) स्तुति योग्य ( तमांसि तिरः दर्शतं ) अन्धकारों को दूर करके सत्य ज्ञान को दर्शाने वाले, (अमृतं) अमृत खरूप (जात-वेदसम्) ज्ञानमय प्रभु की हम उपासना करें। इत्येकविंशो वर्गः॥ स्वाधो यञ्जना इमें शेंन हृव्येभिरीळेते जुह्वानासो यतस्रुचः॥६॥

भा०—जिस प्रकार (सबाधः) ऋत्विग् लोग (अग्निम्) अग्नि को (यत-सुचः) जुहू आदि साध कर (जुह्वानासः हन्येभिः ईडते) आहुति देते हुए चक आदि से चाहते हैं उसी प्रकार (इमे) ये (सबाधाः) पीड़ा युक्त (जनाः) मनुष्य (यत-सुचः) प्राणों का निग्रह करके (जुह्वानासः) आत्म समर्पण करते हुए (यम् अग्निम्) जिस तेजोमय,

पापनाशक ज्योति की (हन्येभिः) स्तुत्य वचनों से (ईडते) स्तुति करते उसे उत्तम भावों से चाहते हैं, उसी की उपासना करनी चाहिये।

इयं ते नव्यसी मृतिरश्चे अर्घाय्यस्मदा। मन्द्र सुजात सुक्तो अर्मूर दस्मातिथे॥ ७॥

भा०-हे (मन्द्र) स्तुत्य, हर्षजनक, आनन्दघन ! हे (सु-जात) सुख-खरूप ! हे (सु-क्रतो) ग्रुभ कर्म और प्रज्ञा वाळे ! हे (अमूर) अमुढ़ ! अहिंसक ! हे (दस्म) दर्शनीय दुष्टदलन ! हे (अतिथे) ज्यापक, अतिथिवत् पूज्य ! हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! (ते) तेरी (इयं) यह नव्यसी ) अतिस्तुत्य ( मितः ) ज्ञानमयी बुद्धि (अस्मत् अधायि) हमारे में स्थिर हो।

सा ते अग्ने शन्तमा चनिष्ठा भवत प्रिया। तया वर्धस्<u>व</u> सुष्टुतः॥ ८॥

भा० —हे (अग्ने) ज्ञानवन्! तेजिस्वन्! (ते) तेरी (सा) वह ( शं-तमा ) शान्तिदायक ( चिनिष्ठा ) उत्तम अन्नवत् भोग्य, सुखदात्री बुद्धि ( प्रिया ) प्रीतिकर हो । ( तया ) उससे तू ( सु-स्तुतः ) उत्तम स्तुतियुक्त होकर ( वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त हो और हमें भी बढ़ा ।

सा द्युम्नेर्द्युम्निनी बृहदुपो<u>प</u> अर्वा<u>स</u> अर्वः । दधीत बृत्रतूर्ये ॥९॥ भा०—(सा) वह ( द्युम्तेः द्युम्निनी ) प्रकाशों से प्रकाश युक्त

वाणी ( वृत्र-तूर्यें ) आवरणकारी अज्ञानान्धकार को नाश करने के निमित्त ( बृहत् श्रवः ) बड़ा भारी ज्ञान ( श्रविस ) कान में ( उप द्धीत ) धारण करावे।

अश्वमिद् गां रेथुपां त्वेषमिन्द्वं न सत्पंतिम्।

यस्य श्रवांसि तूर्वेषु पन्यम्पन्यश्च कृष्टयः ॥ १०॥ २२॥

भा०—हे (कृष्टयः ) मनुष्यो ! आप लोग ( पन्यम्-पन्यम् ) अति-स्तुत्य २ कार्य, धन और (श्रवांसि) नाना ज्ञानों और आहार योग्य अन्नों के समान ही (तूर्वथ) प्राप्त करो और उस को (गाम्) गौ के समान मातृतुल्य (अश्वम् इत्) अश्व के समान बलवान् (रथप्राम्) महारथी के समान प्रभावशाली, (त्वेषं) सूर्य के समान तेजस्वी (इन्द्रंन) ऐश्वर्यवान् विद्युत् के समान तीक्ष्ण, (सत्पितं) सजनों के पालक प्रभु की उपासना करो। इति द्वाविंशो वर्गः॥

यं त्वां गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । स पावक अधी हर्वम् ॥ ११ ॥

भा०—हे (पावक) पावक, पिवित्र करने हारे ! (यं त्वा) जिस तुझ को (गो-पवनः) वाणी द्वारा अपने को पिवित्र करने वाला और (गोप-वनः) वाणी के पालक विद्वानों का सेवन करने वाला, पुरुष (गिरा) वाणी द्वारा (चिनिष्ठत्) तेरा अन्न और वचन द्वारा सत्कार करता है। हे (अग्ने) ज्ञानवन् ! हे (अंगिरः) तेजस्विन् ! (सः) वह तू (हवम् श्रुधि) हमारे आह्वान को श्रवण कर।

यं त्वा जनांस ईळते सुवाधो वाजसातये।

स बोधि वृत्रतूर्ये ॥ १२ ॥

भा०—( यं त्वा ) जिस तुझ को (स-बाधः) बाधा या पीड़ा सहित दुःखी जन ( वाज-सातये ) ज्ञान और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( ईडते ) स्तुति करते हैं। ( सः ) वह तू ( वृत्र-तूर्ये ) विच्नादि के नाश करने के कार्य में ( बोधि ) हमें ज्ञानवान कर। श्रृष्टं हुवान श्र्याचें श्रुतविणा मद्च्युति । शर्धीसीव स्तुकाविनां मृत्ता शीर्षा चतुर्णाम्॥ १३॥

भा०—(आर्क्षे) शत्रु को अपने प्रताप में भून देने वाले (श्रुत-वंणि) प्रसिद्ध अश्व सैन्य के स्वामी (मदच्युति) शत्रु के मद को दूर करने में समर्थ वीर पुरुषों के अधीन (स्तुकाविनां) बोलों की प्रन्थि, फुन्दों वाले (चतुर्णाम्) चारों वर्णों वा चार घोड़ों के तुल्य या सेना के चारों अंगों के वीरों के ( मृक्षा ) अति दीष्ठ, चमचमाते ( शीर्षा ) शिर वा प्रमुख नायक जन ( रार्धांसि इव ) मानो उनके मुख्य बल हें। अर्थात् वीरों के शिरों के बाल और मूंछ, दांड़ी आदि बीरत्व द्योतक चिन्ह हैं, मानो वे ही उनके बल हैं, वे बालों से सिंहों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। केशान शीर्षन् यशसे श्रिये शिखा सिंहस्य लोम विविधिरिन्द्रियाणि। यजु०१९।१२॥ उनको ( अहं ) मैं ( हुवानः ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाला होऊं। (२) इसी प्रकार ( आर्झें = ऋचः सनोतिइति ऋक्षः स्वार्थेंऽण् ) विद्वान् वेदज्ञ ( श्रुतर्वणि ) विश्रुत, विद्वान् शिष्यों वाले ( मद्-च्युति ) हर्षदायक गुरु के अधीन (स्तुकाविनां) वालों के गुच्छों वाले (चतुर्णाम्) चारों वर्णों के विद्यार्थियों के (मृक्षा) घुरे से मुंडे हुए नाना ( शीर्षा) शिर अर्थात् शिरों वाळे अनेक शिष्य गण उन के ( शर्धांसि इव ) सेना या फौज के समान हों। उनको मैं ( हुवानः ) अन्न भिक्षादि देने हारा होऊं। विद्वान् के अधीन सैंकड़ों शिष्य उसकी सेनों के समान हैं। जैसे धौम्य के पांच सो शिष्य थे। राजा आदि उन को पालें।

'बुक्षा शीर्षा' इति सायणाभिमतः पाठः । 🖟 🖔 🛒 💍 🦠 मां चत्वार श्रारावः शविष्ठस्य द्रवित्नवः। सुरथासो श्रमि प्रयो बच्चन्वयो न तुम्त्र्यम् ॥ १४॥

भा०—( शविष्ठस्य ) अति बलशाली, सेनापति के (चःवारः) चार ( द्रवित्नवः ) वेगवान् ( आशवः ) शीघ्रगामी, अश्वीं के सामने वेग से आक्रमण करने वाले, (सु-रथासः) उत्तम महारथी लोग (तुम्यम् वयः न) शत्रुहिंसक बलवान् पुरुष को वेगवान् अश्वों के समान (प्रयः अभि वक्षन्) श्रेष्ठ यानवत् धारण करते हैं।

स्त्यमित्वा महेनदि पर्ष्णयव देदिशम्। निमापो अश्वदातंरुः श्रविष्ठादास्ति मत्र्यः ॥ १४ ॥ २३ ॥ भा० है (महेनदि) महानदी के समान बड़ा भारी शब्द करने वाली ! हे (परुष्णि) पोरु पोरु अर्थात् छोटी २ दुकड़ियों से बनी, वा पर्व २ पर उष्ण अर्थात् रामु को दग्ध करने वाली, तेजस्विनी वा कुटिलगामिनी सेने ! (स्वा) तुझ को मैं (सत्यम् इत्) सत्य ही (अव देदिशम्) कहता हूँ। हे (आपः) आप्त जनो, प्राप्त प्रजाओ ! सुनो (शविष्ठात्) अति बलशाली से दूसरा कोई (मर्त्यः) मनुष्य (अश्वदातरः न ईम् अस्ति) अश्व सैन्य को अन्न वस्त्र स्टिति आदि देने वा पालन करने वाला नहीं है। बिलिष्ठ राजा ही सब से बड़ा अश्वादि सैन्य का पालक होता है। इति न्नयोविंशो वर्गः॥

# [ 94 ]

विरूप ऋषि: ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः — १,४,५,७,६,११ निचृद् गायत्री । - य्राची स्वराड् गायत्री । षोडराची स्कम् ॥

युक्ष्वा हि देवहूर्तमाँ अर्थ्वा अग्ने रथीरिव । नि होता पूर्व्यः स्रोदः ॥ १ ॥

भा०—(रथीः इव अश्वान्) रथी जिस प्रकार रथ में अश्वों को जोड़ता है, उसी प्रकार हे (अझे) ज्ञानवन् ! तू (देव-हूतमान् युक्ष्व) ज्ञानवन् ! तू (देव-हूतमान् युक्ष्व) ज्ञान गुणों को उत्तम रीति से धारण करनेवाले विद्वान् पुरुषों को, इन्द्रियों को साधकवत्, राष्ट्र में उचित पद पर नियुक्त कर । और तू (होता) सब को भृति-वेतन आदि देने वाला (पूर्व्यः) सब में पूर्ण, सब से मुख्य होकर विराज।

डुत नी दवे देवाँ श्रच्छा वोचो विदुर्घरः । श्रद्धिश्<u>वा</u> वार्यी कृधि ॥ २ ॥

भा०—हे (देव) ज्ञानदातः! दानशील ! हे तेजिस्विन् ! तू (विदुस्तरः) सब से उत्तम विद्वान् होकर (देवान् नः) विद्या की कोमना करने वाले हम लोगों को (अच्छ वोचः) अभिमुख उपदेश कर। (उत) और ( विश्वा वार्या श्रत् कृषि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानों को सत्य रूप में प्रकट कर।

त्वं हु यद्यविष्ठ<u>य</u> सहसः सूनवाहुत । ऋतावा युज्ञियो भुवः॥३<u>॥</u>

भा०—हे ( यविष्ट्य ) युवतम ! सब में अधिक जवान् , बलवान् पूज्य ! हे ( सहसः सूनो ) बल के सञ्चालक, उत्पादक ! हे ( आहुत ) सब से स्वीकृत, सब के द्वारा अपना २ अंश देकर समृद्ध किये हुए ! ( त्वं ह ) तू ही ( ऋत-वा ) सत्य न्याय का पालक और (यज्ञियः भुवः) सर्व-पूजाई, दान योग्य सत्पात्र हो।

श्रयमुग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनुस्पतिः। मूर्घा कुवी रखीलाम् ॥ ४॥

भा०—( अयम् अग्निः ) यह ज्ञानवान् और तैजस्वी पुरुष ( सह-िचिणः वाजस्य ) सहस्रों संख्या से युक्त ज्ञान, सैन्य और ऐश्वर्य का और ( शतिनः वाजस्य ) सैकड़ों की संख्या वाले ज्ञान, सैन्य और ऐश्वर्य का (पितः ) पालक और (कविः ) क्रान्तदर्शी (रयीणाम् मूर्घा) ऐश्वर्यवानीं का भी शिरःस्थानीय, प्रमुख हो। सहस्रों, सैकड़ों संख्या वाला ज्ञान, वेदादि शास्त्र, जिन की प्रन्थ गणना शत कण्डिका, सहस्र मन्त्र वा श्लोकादि से होती है। सेन्य में भी शतपति, सहस्रपति के अधीन इतने २ सैन्य भट होते हैं। ऐश्वर्यों में प्रामों की संख्या वा स्वर्णमुद्राओं की संख्या ली जाती है।

तं नेमिम्भवी यथा नमस्व सहतिभिः। नेदीयो युज्ञमंङ्गिरः ॥ ५ ॥ २४ ॥

भा०—हे ( अंगिरः ) विद्वान् ! तेजस्विन् ( ऋभवः यथा नेमिम् ) विद्वान शिल्पी लोग जिस प्रकार चक्र के समस्त अरों के चारों ओर नेमि या लोहपरिधि को नमाते हैं उसी प्रकार तु ( सहूतिभिः ) समान रूप से आह्वान करने योग्य वा समान वेतनादि देने हारे शासकों से (तं यज्ञम्) उस यज्ञ, परस्पर संगत राष्ट्र को, (नेदीयः नमस्व) अति समीप २ झुका, अपने वश कर । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

तस्मै नूनमाभिद्येव बाचा विरूप नित्यया।

वृष्णे चोदस्व सुष्टातिम् ॥ ६॥

भा०— हे (विरूप) विशेष रूपवान् ! सुमुख ! हे विशेष रुचि वाले तु (नृतम्) अवश्य ही (तस्मै) उस (अभि-धवे) तेजस्वी, (वृष्णे) बलवान् पुरुष के लिये (नित्यया वाचा) नित्य निश्चित वाणी द्वारा (सुःस्तुतिम् चोदस्व) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुति के लिये वेद वाणी का प्रयोग कर । अथवा षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । तू उस ज्ञानवान् , सर्व- ज्ञानवर्षक प्रभु की नित्य वाणी वेद से (सु-स्तुति चोदस्व) उत्तम प्रार्थना वा, उपदेश किया कर ।

कर्म ब्विदस्य सेनेयाग्नेरपाकचज्ञसः। पुणि गोषु स्तरामहे ॥७॥

भा०—(अस्य) इस ( अपाक-चक्षसः ) अनल्प दृष्टि वाले, परिपक्ष बुद्धि पाले ( अग्नेः ) तेजस्वी ज्ञानी नायक पुरुष की ( सेनया ) सेना से हम ( कं स्वित् उपणि ) प्राण की शर्त्तं धर कर बाजी लगाने वाले किस शत्रु को ( गोषु ) भूमियों के विजय के लिये ( स्तरामहे ) विनाश करें।

मानो देवानां विशं प्रस्तातीरिवोस्राः।

कशं न हासुरद्वाः॥८॥

भा०—( उसाः ) सूर्यं की किरणों के समान उन्नत पद की ओर जाने वाळे लोग ( देवानां ) देव, विद्वान् पुरुषों के बीच ( प्रस्तातीः ) अच्छी स्नान करती हुई, ग्रुद्ध आचार से रहने वाली ( नः विशः ) हम प्रजाओं को ( प्रस्तातीः इव ) ग्रुद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) परित्याग न करें । अर्थात् गृहस्थ लोग जिस प्रकार ग्रुद्ध, स्नात, सचिरित्रा नारियों का त्याग नहीं करते, उसी प्रकार उत्तम जन हम प्रजाओं का त्याग न करें। (अव्न्याः कृशं न) जिस प्रकार गौवें अपने निर्वल बच्चे को नहीं त्याग

करतीं, प्रत्युत जब तक हृष्ट पुष्ट न हो जावे उसे दूध पिलाकर पुष्ट किया करती हैं उसी प्रकार तेजस्वी उत्तम जन हम निर्वल प्रजाओं को भी न त्यागें।

'उस्राः'-वसन्ति सह, यद्वा उत् ऊर्ध्वं सरन्ति वा उस्राः । उत्सृजन्ति वा दुग्धं पयो वा ।

मा नः समस्य दुढ्यः परिद्वेषसो श्रंहतिः।

ऊर्मिने नावमा वधीत्।। ९॥

भा०-( ऊर्मिः नावं न ) जलतरंग जिस प्रकार नौका का आघात करती है उस प्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूखाः ) दुष्ट बुद्धि वाले (परि-द्वेषसः ) सब प्रकार से द्वेषी पुरुष की (अंहतिः ) पाप द्विद्ध वा आघात पहुंचाने की दुरभिसन्धि (नः) हमें (मा वधीत्) कभी न पीड़ित करे।

नमस्ते अग्न योजसे गृणन्ति देव कृष्टयः। अभैरमित्रमर्दय ॥ १० ॥ २५ ॥

भा० है (देव) दानशील ! हे तेजस्विन् ! (अग्ने) अग्निवत् नातु-संतापक ! तू ( ते ओजसे ) तेरे पराक्रम के लिये ( कृष्टयः ) सब प्रजा के मनुष्य ( नमः गृणन्ति ) विनय युक्त वचन कहते हैं । तू (अमै:) सहायकों, बलों वा सैन्यों और दुःखदायी रोगों वा भटों से (अमित्रम् अर्द्य ) शत्रु को पीड़ित कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

कुवित्सु नो गविष्ट्ये उन्ने संवेषिषो र्यिम् । उर्हकुड् रणस्कुधि११

भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन् ! तू ( नः ) हमें ( गविष्टये ) भूमियों को प्राप्त करने के लिये (कुवित् रियम् ) बहुत साधन (सं वेषिषः ) प्राप्त कर । तू (उरुकृत्) बहुत धन को उत्पन्न करने वाला है । तू (नः उरु ( कृधि ) हमारे धन और प्राप्तव्य फल को बहुत कर, उसे बढ़ा।

मा नो श्रास्मिनमहाधने परा वर्गारभृद्यथा। 🔐 संवर्गे संर्थि जय ॥ १२॥ 👑 📁 🗀 🛶 🖼

भा०—( यथा भारभृत् ) बोझा ढोने वाला जिस प्रकार थक कर अन्त में अपने बोझे को दूर फेंक देता है उसी प्रकार हे नायक कहीं ( महाधने ) इस महासंप्राम में ( नः मा परा वर्ष् ) हमें भार सा जान कर तू मत त्याग देना। अथवा ( यथा भारभृत् ) जिस प्रकार पालन पोषण योग्य स्त्रीपुत्र दासादि का पोषक स्वामी अपने इन पोष्य वर्ग को ( महा-धने ) अति सम्पन्नता में नहीं त्यागता उसी प्रकार तू भी संप्राम या अति ऐश्वर्य दशा में हमें मत त्याग। विक तू ( संवर्ग ) उत्तम सहयोगी गण और ( रियं ) ऐश्वर्य का गुणों और पराक्रमों से ( जय ) विजय कर।

श्चन्यम्समिद्धिया इयमग्ने सिर्षक्क दुच्छुनी । वधी नो श्रमवुच्छवैः ॥ १३ ॥

भा०—हे (अग्ने) तेजिस्विन्! नायक सेनापते! (इयम्) यह (दुच्छुना) दुखदायिनी सेना (अस्मत् अन्यम्) हमारे से दूसरे शत्रु को (भिय सिपक्तु) भयभीत करे। (नः अभवत्) त् हमारे बलयुक्त (शवः) सैन्य-बल को (वर्ध) बढ़ा।

यस्या जुषन्नमुस्विनः शमीमर्दुर्भखस्य वा। तं घेदुग्निर्वृधावेति १४:

भा०—(यस्य) जिस (नमस्विनः) विनय, अन्न और शत्रु को नमाने-वाले वज्र या वीर्य से सम्पन्न (अदुर्मंखस्य) अदोषयुक्त यज्ञ, वा अदुःख-दायी, अच्छिद्र, निस्तुटि कार्यकर्त्ता के (शमीम् ज्ञपत्) कर्म को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लेता है, (तं घ इत्) उसकी ही (अग्निः) वह उत्तम तेजस्वी नायक (वृधा अविति) वृद्धियुक्त सम्पदा से रक्षा करता है।

परेस्या अधि संवतोऽवराँ श्रम्या तर । यत्राहमस्मि ताँ अव१५

भा०—( परस्याः संवतः अधि ) शत्रु के सेना के उत्तम संगठनयुक्त बल के ऊपर (अवरान् अभि आतर) उनसे न्यून या उरे के हम लोगों को

सम्मुख, आगे बढ़ा, उनको विजयी कर । और ( यत्र ) जिनके बीच में, ्रिजनके ऊपर ( अहम् अस्मि ) मैं हूं ( तान् अव ) उनकी रक्षा कर । विद्या हि ते पुरा व्यमग्ने पितुर्यथावसः।

🚃 अर्घा ते सुम्नमीमहे ॥ १६ ॥ २६ ॥

भा०—हे (अग्ने) प्रतापशालिन् ! (अवसः पितुः यथा) जिस प्रकार ्रक्षक पिता के सुख वा उत्तम धन को पुत्र चाहता है उसी प्रकार (पुरा) ्पूर्ववत् ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पालक रूप ( ते ) तेरे ( सुम्नम् ) सुख को (हि) हम भी (विद्य) जानें और (अध ते ईमहे) तुझ से इम याचना करते हैं। इति षड्विंशो वर्गः॥

### ि इंट

्कुरुसुतिः काएव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ५, ६, ८—१२ गायत्री । ३, ४, ७ निचृद् गायत्री ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् ॥

इमं नु मायिनं हुव इन्डमीशानमोजसा। मुरुत्वन्तं न वृञ्जसे ॥ १॥

भा०—मैं (इमें ) इस (मायिनं ) माया, बुद्धि-कौशलों से युक्त, ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् , (ओजसा ईशानम्) वल पराक्रम से सबके स्वामी, .( मरुत्वन्तं न ) प्राणवान् आत्मा के समान, वायुवद् वलशाली पुरुषों के स्वामी पुरुष को ( बुझसे ) शत्रु के नाश के लिये ( हुवे नु ) आह्वान करता, प्रार्थना करता हूं।

श्रयमिन्द्रों मुरुत्सेखा वि वृत्रस्याभिन्विञ्जरः। वज्रेण शतपर्वणा।। २।।

भा०—( मरुत्सखा ) वायु को सहायक लेकर (इन्द्रः) सूर्य ( बच्चेण शत-पर्वणा ) सैकड़ों किरणों वाले तेज से ( वृत्रस्य शिरः अभिनत् ) मेघ के ऊपरी भाग को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( अयम् इन्द्रः ) यह

शतुनाशक वीर सेनापित (मरुत्-सखा) वीर पुरुषों का मित्र होकर, (शत-पर्वणा बच्चेण) सैकड़ों दुकिड़ियों से बने सैन्य बल से (बृत्रस्य शिरः) बढ़ते शतु के शिर या सुख्य भाग को (अभिनत्) छिन्न भिन्न करे। बावृधानो सुरुत्सुखेन्द्रो वि वृत्रसैरयत्। सृजन्तसमुद्रियां श्रुपः ३

भा०—( मरुत्सखा इन्द्रः ) वायु को सहाय छेकर इन्द्र, विद्युत् वा सूर्य, जिस प्रकार ( ववृधानः ) अधिक प्रवल होकर ( समुद्रियाः अपः सजन् ) समुद्र अर्थात् अन्तरिक्षस्य जलों को उत्पन्न करता हुआ ( वृत्रं ) मेघ को ( वि ऐरयत् ) विविध दिशाओं में प्रेरित वा छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( मरुत्सखा ) वीर पुरुषों और प्रजास्य मनुष्यों का मित्र, उनसे सहायवान् होकर राजा अधिक शक्तिशाली होकर (समुद्रिया अपः) समुद्र के जलों के समान अपनी सेनाओं को उत्पन्न करता हुआ ( वृत्रम् ) वहते शत्रु को छिन्न भिन्न करता है।

श्चयं हु येन वा इदं स्वंर्म्यस्वता जितम्। इन्द्रेण सोमंपीतये॥शा

भा०—( येन वा इन्द्रेण ) जो शत्रुहन्ता ( मरुवता ) मनुष्यों का सहाय छेकर ( सोम-पीतये ) ऐश्वर्य के पालन और उपभोग के लिये ( इदं स्वः जितम् ) आकाश को सूर्य के समान, इस समस्त भूलोक का विजय करता है ( अयं ह ) वहीं निश्चय से स्तुत्य है। ( २ ) सोम जीवों के पालनार्थ प्रभु परमेश्वर इस समस्त जगत को वश करता है, वहीं स्तुति योग्य है।

मुरुत्वन्तमृजीिषणुमोजस्वन्तं विरुप्शिनम्। इन्द्रं गीभिंहेवामहे॥ ५॥

भा०—वायुओं के बलों से सम्पन्न सूर्यवत् प्रतापी, प्रवल मनुष्यों के स्वामी (ऋजीषिणम्) ऋज अर्थात् धर्ममार्ग पर औरों को चलाने वाले तथा (ऋजीषिणम्) शत्रुदल को भून डालने में समर्थ, तीक्ष्ण सैन्यवल को स्वालित करने वाले (ओजस्वन्तं) बल पराक्रमशील (विरण्शिनम्)

महान् ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् की हम ( गीर्भिः ) वाणियों से ( हवामहे ) प्रार्थना करें।

इन्द्रं प्रत्नेन मन्मना मुरुत्वन्तं हवामहे। ग्रस्य सोमंस्य पीतयं ॥ ६ ॥ २७ ॥

भा०—( अस्य सोमस्य पीतये ) इस महान् ऐश्वर्य या जगत् के पालन करने के लिये हम ( प्रत्नेन ) अनादिसिद्ध ( मन्मना) मनन करने योग्य स्तोत्र, वेद ज्ञान से हम (मरुवन्तं) प्रबल मनुष्यों के स्वामी, समस्त जीवों के पालक प्रभु की ( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं।

मुरुत्वा इन्द्र मीद्वः पिबा साम शतकता। श्चारिमन्यज्ञे पुरुष्ट्रत ॥ ७ ॥

भा०-हे ( शत-कतो ) अनेक प्रज्ञावाले हे ( पुरु-स्तुत ) बहुतों के स्तुतिपात्र ! हे (मीढ्वः) जगत् पर सुख की वर्षा करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू ( अस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञ में ( मरुत्वान् ) नाना वीर पुरुषों का स्वामी, सहायक होकर (सोमं पिव) इस ऐश्वर्य वा सोम, प्रजा युक्त राष्ट्र का पालन उपभोग कर। (२) प्रभु समस्त जीवों का स्वामी वा वायुओं का स्वामी हो। इस उत्पन्न जगत् में जीवगण का पाछन करे। (६) अध्यातम में आतमा प्राण इन्द्रियों का स्वामी होने से मरु-त्वान् है। वह शरीर में सोम, वीर्यं का पालन और सुख प्राप्त करता है।

तुभ्येदिन्द्र मुरुत्वते सुताः सोमासो ऋदिवः।

हुदा हूंयन्त उक्थिनः ॥ ८॥ 👚 😘 😘 😘 🖘

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( अद्रिवः ) बलवन् ! ( तुभ्य इत् मरुत्वते ) मनुष्यो, बलवान् पुरुषों के तुझ स्वामी के लिये ही ( उक्थिनः ) उत्तम वेद को धारण करने वाले ( सुताः सोमासः ) ऐश्व-र्यादि से पुरस्कृत और उत्तम पदों पर अभिषिक्त (सोमासः) ज्ञानवान्

बलवान् पुरुप ( हरा ) हृदय से ( हूयन्ते ) बुलाये जाते, अपनाये जाते, और नाना ऐश्वर्य दंकर सन्कार किये जाते हैं।

पिवेदिन्द्र मुरुत्संखा सुतं सोमं दिविष्टिपु । बज्रं शिशांन ग्रोजंसा ॥ ९॥

भा०—तु ( मरुत्सखा ) मनुष्यों और वीर पुरुषों का सखा, मित्र होकर ही ( दिविष्टिपु ) सब दिनों हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ओजसा ) पराक्रम से ( बज्रं शिशानः ) अपने बल वीर्य और शखबल को तीक्ष्ण करता हुआ ( दिविष्टिपु ) अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के निमित्त ( सुतं सोमं ) उत्पन्न जगत् या ऐश्वर्य का ( पिब इत् ) पुत्रवत् पालन और धनवत् उपभोग कर ।

द्वत्तिष्टुन्नोर्ज्ञसा सह पीत्वी शिष्टे श्रवेपयः। सोमामिन्द्रचमूसुतम्॥ १०॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (ओजसा सह ) बल पराक्रम के साथ (उत्तिष्ठन् ) ऊपर उठता हुआ (चमू-सुतम्) सेनाओं द्वारा प्राप्त (सोमम्) राष्ट्र के ऐश्वर्य को (पीत्वी) पालन करके (शिप्रे अवेपयः) जल पान करके तृप्त हुए मनुष्य के समान प्रसन्न होकर मुख नासिका वा ठोड़ियों को कंपा, प्रसन्न हो। अथवा (शिप्रे अवेपयः) अपनी बलयुक्त सेनाओं को संचालित कर।

श्रर्तुं त्वा रोदंसी उभे कर्त्तमाणमक्रपेताम् । इन्द्र यदंस्युहाभवः ॥ ११॥

भा० — हे (इन्द्र) शतुहन् ! (यत्) जब त् (दस्युहा अभवः) हुष्ट पुरुषों का नाश करने हारा होता है तब (कक्षमाणं त्वा अनु) शत्रु का छेदन करते हुए तेरे साथ २ (उभे रोदसी) शास्य और शासक दोनों वर्ग (अनु कृषेताम्) बलवान् हो जाते हैं।

वाचमहापदीमृहं नवस्त्रक्षिमृत्स्रुशम्। इन्द्रात्परि तन्वं ममे ॥ १२ ॥ २८ ॥

भा०—( अष्टापदीं ) आठ पद वाली और (नव-स्रक्तिम् ) नवस्रक्ति अर्थात् स्तुत्य रचना वाली, (ऋत-स्पृशम् ) ऋत, सत्य का स्पर्श अर्थात् दर्शन कराने वाली (तन्वम् ) विस्तृत वा ब्यापक वाणी को (अहं ) मैं (इन्द्रात्) सत्यदर्शी पुरुष से (पिर ममे) यथार्थ रूप से जानूं। जो कानून या शासन वाणी राजा के आठ अमात्यों से उत्पन्न होती है वह आड पद वाली और नवलक्ति अर्थात् इन्द्र वा मुख्य शासक के मुख से ही वह प्रचारित होती है। वेद-विद्या के आठ विद्यास्थान आठ पद हैं। अष्टाविंशो वर्गः ॥

## [ 99 ]

\* कुरुसुतिः कार्यत्र ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्यः—१, ३,४,७,८ गायत्री॥ २, ४, ६, ६ निचृर गायत्री। १० निचृर् बृहती। ११ निचृत् पंक्तिः। एकादशर्च स्क्रम् ॥

जुज्जानो नु शतकतुर्वि पृच्छदिति मातरम्।

क उत्राः के हं शृश्विर ॥१॥

भा०—( जज्ञानः ) उत्पन्न या प्रकट होता हुआ (शत-क्रतुः) अनेक प्रज्ञावान् पुरुष ( मातरं वि पृच्छत् ) माता से बालक के समान विज्ञान-वान्, सत्यज्ञानी पुरुष वा मातृतुल्य प्रजा से ही ( इति ) इस प्रकार से (वि पुच्छात्) विशेष रूप से प्रश्न किया करे कि (के उग्राः) राष्ट्र में कौन ऐसे बलवान् पुरुष हैं जिनसे लोग भय खाते हैं, और (के ह श्विवरे) कौन ऐसे बलवान् लोग अभी तक सुने जाते हैं। अर्थात् देश में पहले भी ऐसे कौन २ बलवान् भयकारी, जासदायी हो चुके हैं। राजा

<sup>\*</sup> पुरुष्ठतिति प्रामादिकः ।

का कर्त्तव्य है कि सबसे पहले यह प्रजा के त्रासकारी लोगों का पता लगा कर उनका नाश करे।

आदी शबस्यंब्रवीदीर्णवासमहीश्चवंस् । ते पुत्र सन्तु न्रिष्टुरः ॥ २ ॥

भा०—( आत् ) अनन्तर ( शवसी ) बजवती प्रजा ( ईम् और्ण-वाभम् ) उस और्णवाम, तेजस्वी दण्डघर, राजा और (अमही शुवम् ) राष्ट्र की बाग-डोर संभालने वाले उस शासक पुरुष के प्रति (अववीत् ) कहे कि है (पुत्र) बहुत से प्रजा जनों के त्राण करने वाले राजन् ! (ते) वे अमुक २ नाम वाले बहुत से हैं जो ( निः-तुरः सन्ति ) विनाश कर देने योग्य हैं वा, उनको ( निः-तुरः ) अति तीव अर्थों को कोचवान् के समान बन्धन रज्जु और हन्टरों से दण्ड दे, वश करे।

और्णवाकः—उर्णां वहति इति उर्णवाभः । अवं छान्दसम् । स्वार्थिको उण् । अथवा उर्णाया वस्त्रं आहननार्थस्तोदो वा और्णं तद्वहति वा । विशेष-परिच्छद्दभूषितो दण्डधरो वा ।

अही ग्रु = अभी ग्रु । हत्वं छान्दसम् । प्रप्रहवान् उच्छृंखलानामिवा-धानां नियन्ता ।

समित्तान्वृत्रहाखिंद्रत्खे ऋराँ ईव खेद्या। प्रवृद्धो दस्युहाभवत् ॥ ३॥

भा०—तब वह ( वृत्रहा ) दुष्टों का नाश करने वाला वीर राजा प्रजा की अभ्यर्थना करने पर (तान् ) उन दुष्ट पुरुपों को ( खे ) चक की नाभि में (अरान् इव ) अरों के समान, (खेद्या ) रज्ज आदिवत् बन्धनकारिणी मर्यादा या ताड़ना से ( खे ) शून्य कारागारादि में ( अखि-देत् ) धर कर पीड़ित करे और उनको दिन्डत करके दीन बना दे, उनकी वासकारिणी उप्रता को दूर कर दे।

'खेदया'- खिद दैन्ये, रुधादिदिवादिश्व । खिद परिघातने । तुदादिः ।

खिनत्ति खिद्यति देन्यभावमापादयति आपद्यते वा स्वयं अनया सा खेदा। रज्जुः प्रग्रहः, कशा वा परिघातनसाधनं वा। खेदा कशा। खेदया रिवमना, (ऋ०८।७२।८) रउउवा, (८।७७।३) इति सायगः।

एकया प्रतिधापिवत्साकं सरासि भिंशतिम्।

इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ ४ ॥

भा०-जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूर्य ( एक्या ) एक ही ( प्रतिधा) प्रति-धान अर्थात् अमावास्या या प्रतिपदा की विपरीत स्थिति से (सोमस्य) चन्द्र की (काणुका) कमनीय ( त्रिशतम् सरांसि ) तीसों दिन रातों की किरणों को (साकम्) एक साथ ही (अपिवत्) पान कर छेता है, अपने भीतर ही छे छेता है, उसी प्रकार (काणुका इन्द्रः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष भी ( एकया प्रतियां ) एक ही प्रतियान, अर्थात् विप्रह-पूर्वक आक्रमण से (सोमस्य) प्रति पक्ष के ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के (त्रिंश-तम् ) तीसों (सरांसि ) धनों को (साकं अपिबत् ) एक साथ ही पान कर जाता है, अथवा ( सोमस्य पूर्णानि सरांसि ) ऐश्वर्य से पूर्ण पक्ष के तीसों रात दिन (साकम् अपिबत्) एक साथ उपभोग या पालन करे और ( एकया प्रतिधा ) एक समान सावधानता से प्रत्येक व्यक्ति का पालन पोपण करते हुए तीसों रात दिन एक साथ, लगातार पालन करता रहे, किसी दिन असावधान न हो।

'काणुका'—काणुका कान्तकानीति वा। कान्तकानि इति वा, कणे-घातः इति वा, कणेहतः कान्तिहतः। [ इच्छाकृतकानि इति वा। इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा प्रतिघात इति यावत् ] तत्रैतद् याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशदुक्थपात्राणि माध्यंदिने सवने एकदैवतानि तान्येतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति) तान्यत्र संरास्युच्यन्ते । त्रिंशद्परपक्षस्याहोरा-त्रास्त्रिशत् पूर्वपक्षस्य चेति नैरुक्ताः। तथा एताश्चान्द्रसस्या आगामिन्य आपो अवन्ति रश्मयःस्ताः अपर पक्षे पिबन्ति यमक्षितिमक्षितयः पिबन्ति । तं पूर्वपक्ष आप्याययन्ति तथापि निगमा भवन्ति यथा देवा अंग्रमाण्यायन्ति इति । निरुष् अष्य । ११॥

काणुका का अर्थ है कान्तियुक्त, दूरगत, वा कृतक, कृतिम, अथवा काणुका सूर्य का विशेषण है वह सोम (चन्द्र) का 'कान्त' प्रिय, या कान्तिप्रद है। अथवा कणेघात, कश्ची काटने अर्थ में अर्थात् कान्ति, वा इच्छा प्रतिवात अर्थ में 'काणुका' शब्द है। इस सम्बन्ध में याज्ञिक वत-लाते हैं कि माध्यन्दिन सवन में तीस उक्थ पत्र एक ही देवता के निमित्त होते हैं उनको इस अवसर पर एक ही बार में फीते हैं। वे पात्र 'सरस' कहाते हैं। नैक्कों का मत है कि कृष्णपक्ष केतीस और ग्रुक्त पक्ष केतीस दिन रात्रि होते हैं चन्द्रमा की आने वाली रिश्मयों का नाम 'आपः' है। क्योंकि वे दूसरे से प्राप्त होती हैं। उन को कृष्ण पक्ष में सूर्य की किरणें स्वयं अपने में पुनः प्रहण कर देती हैं जिस प्रकार वेद वाक्य है (यथा देवाः इस्यादि)।

ष्ट्राभि गन्धवीमेतृण्यवृक्षेषु रजःस्वा । इन्द्री ब्रह्मभ्य इब्धे ॥ ५ ॥ २९ ॥

भा०—(इन्द्रः) सूर्यं वा विद्युत् जिस प्रकार (अद्यक्तेषु) रोक थाम न करने वाले, बन्धनरहित (रज्ञः सु) अन्तरिक्ष के प्रदेशों में स्थित (गन्धर्वम् अभि अनुणत्) जल को धारण करने वाले जलधर मेघ को आधात करता है तो वह (ब्रह्मभ्यः) अन्नों की (वृधे इत्) वृद्धि के लिये ही होता है उसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शतुहनन में समर्थ राजा (अद्यक्तेषु रज्ञःसु) अप्रवद्ध, अनाश्चित, लोकों वा प्रजा जनो में विद्यमान (गन्धर्वम्) भूमि को अपने वश कर लेने वाले प्रवल शतु को (अभि अनुणत्) आक्रमण कर के नाश करे तो वह (ब्रह्मभ्यः वृधे इत् ) धनों, अन्नों और विद्वान् पुरुषों की ही वृद्धि के लिये होता है। इत्येकोनत्रिको वर्गः ॥

निराविध्यद् गिरिभ्य आ धारयत्पक्वमीदनम्।

इन्द्री बुन्दं स्वाततम् ॥ ६॥

भा०—( इन्द्रः ) सूर्यं वा विद्युत् जिस प्रकार ( गिरिभ्यः ) मेघों से ( निर् अविध्यत् ) जल गिराने को उन्हें खूब ताड़ित करता है, और ( ओदनं) अन्न, धान्य को ( पक्रम् ) परिपक्त रूप में (आ धारयत् ) परि-पुष्ट करता है और अपने ( सु-आततम् ) खूत्र विस्तृत ( बुन्दं ) चमकते प्रकाश को भी फेंकता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता राजा, (गिरि-भ्यः ) मेघवत् अन्यों का माल निगल जाने वाले दुष्ट पुरुषों को सुधारने और उन से सत्य निकलवाने या इड्पा हुआ माल निकलवाने के लिये (निर्अविध्यत्) उन को खूब ताड़ना दे और उनसे (पक्रम्) पक (ओदनम् ) वचन, शपथ, (oath) (आधारयत् ) धारा या पक्की जुबान के रूप में कानूनवत् करा छेवे कि फिर वे ऐसा न करेंगे। और वह (सु आततम्) ख्व विस्तृत (बुन्दं) भयकारी, उन को भेदने फोड़ने वाला, अपना सैन्य बल भी ( आ धारयत् ) सर्वत्र स्थापित करले।

'बुन्दं'—बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो द्रवतीति वा निरु० ६। ३४॥

शतब्ध इषुस्तवं सहस्रपर्ण एक इत् यमिन्द्र चकृषे युर्जम् ॥७॥ भा० — हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे शतुहन् ! तू ( यम् युजं चकुषे) जिसको अपना सहायक बनाता है वह ( तव इषुः ) तेरा बाण वा शस्त्र-वल वा आज्ञा ( शतव्रक्षः ) सैकड़ों आश्रयों और बन्धन मर्यादाओं वाला और (सहस्रपर्णः) सहस्रों बलशाली, पत्रों, रथों वा पालक जनों से सम्पन्न और (एकः इत् ) एक अद्वितीय, सब से अधिक उत्तम हो। (२) इसी प्रकार उस प्रभु परमेश्वर की 'इपु' महान् इच्छा, वा संकल्प सैकड़ों 'ब्रह्म' अर्थात् आदित्यों और आकाशों तक फैला हुआ और सहस्रों पर्ण अर्थात् पालन शक्तियों, किरणों से युक्त सूर्यवत् सत्यमय तेज से युक्त है और एक अद्वितीय, सर्वोपरि शासन है, जिससे अनेकों ब्रह्माण्ड चल रहे हैं।

तेनं स्तातृभ्य आ भए नृभ्यो नारिभ्यो अत्तेवे। सयो जात ऋंभुष्टिर ॥ ८॥

भा०—हे (ऋमु-स्थिर) सत्य न्याय से प्रकाशित विद्वानों द्वारा स्थिर राजन् ! तू (सद्यः जातः) अति शीघ्र राजा रूप से प्रसिद्ध होकर (तेन) उस प्वोंक शासनदल से (स्तोतृभ्यः नृभ्यः नारिभ्यः) स्तुति करने वाले विद्वान् नरों और नारियों के लिये (अत्तवे) भोजनार्थ (आ भर) उत्तम अन्न प्रदान कर। तेरे उत्तम शासन में सब नर नारी सुख से भोजन करें। (२) प्रसु समस्त सूर्यादि लोकों में व्यापक होने से 'ऋसु-स्थिर' है।

एता च्यौत्नानि ते कृता वर्षिष्ठा<u>नि</u> परीणसा । हदा बुड्विधारयः ॥ ९॥

भा०—( एता ) ये (च्योत्नानि ) सब बलशाली और (वर्षिष्ठानि)
सुख जलादि वर्षाने वाले, बलवान् सैन्य (ते कृता) तेरे ही बनाये हैं । और
तू उन को (वीडु परीणसा) महान् स्थिरतापूर्वक (हदा अधारयः) सद्हदय से धारण कर । इसी प्रकार ये सब गतिशील, वर्षाकारक सूर्य पवन
आदि प्रभु ने बनाये हैं, उन को वह (हदा) मन के संकल्प मात्र से
धारण करता और चलाता है।

विश्वत्ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः।

शृतं महिषान्नीरपाकमीदुनं वर्गहामिन्द्रं एमुषम् ॥ १०॥ भा०—जिस प्रकार सूर्य के ताप या प्रकाश से प्रेरित वायु महान् आकाश में विचरता समस्त मेघादि को छे आता है उसी प्रकार हे ऐश्वर्य-चन् ! शत्रहन् ! (त्वा इषितः) तेरे से प्रेरित होकर (उरुक्तमः) बड़ा पराक्रमी, (विष्णुः ) व्यापक सामर्थ्यवान् पुरुष ( ता विश्वा इत् ) उन र समस्त पदार्थों को (आ अभरत्) प्राप्त कराता है। वह (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् ही मानो ( शतं महिपान् ) सैकड़ों बलवान् पुरुषों को ( क्षीरपाकम् ओदनम् ) दूधमें पके भात के समान सात्विक भाव से प्राप्त ऐश्वर्य और ( एमुपं ) सब तरफ से ज्ञान संग्रह करने वाले ( बराहम् ) उत्तम बचन के वक्ता वा यज्ञ को भी प्राप्त करे। सूर्य भी अपरिमित बड़े २ मेघ, (क्षीर-पाकं) पानी से सेचित होकर पकने वाळे अन्नादि धान्य और जल को लाने वाली वायु को धारण करता है। तु वित्तं ते सुक्रतं सूमयं धर्नुः साधुर्वुन्दो हिंग्एययः।

डु<mark>भा ते बाहू रराया सुसंस्कृत ऋदूपे चिंददुवृधां ॥ ११ ॥ ३० ॥</mark> भा०—हे राजन ! (ते) तेरा (धनुः) धनुप, शस्त्रवल, (सु-मयं) उत्तम सुखकारक, (सु-कृतं) उत्तम कर्म करने वाला, (तुवि-क्षं) दूर तक वाणों के फेंकने वाला, बहुत से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाला हो। (ते बुन्दः ) तेरा तेज और शत्रु को भयप्रद वाण, (साधुः ) उत्तम, लक्ष्य पर लगने हारा, (हिरण्ययः ) सुवर्णमय और हित, रम्य हो। (ते बाहू) तेरी बाहुएं, शत्रुवाधक सेनाएं दोनों (रण्या) रमणीय, सुन्दर एवं रण-कुशल (सु-संस्कृते) उत्तम संस्कार से युक्त, अलंकृत और उत्तम अभ्यस्त, ( ऋदुपे ) वेग से शत्रु को गिराने वाले और ( ऋदुवृधा चित् ) पीडक जनों को वेबने, उन को काटने छांटने वाली हो । इति त्रिंशो वर्गः ॥

# [ 30 ]

कुरुमुतिः कायव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृद् गायत्री । २, ६ — ६ विराड् गायत्री । ४, ५ गःयत्री । १० बृहती ॥ दशर्च सूक्तम् ॥ पुरोळाशं नो अन्धंस इन्द्रं सहस्रमा भर। श्राता चं शुरु गोनाम्।। १॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (अन्यसः) अन्न और प्राग धारण कराने वाले पदार्थ का वना (सहस्रम्) हज़ारों की संख्या में, अपिरिमित वा बलकारक, (पुरोडाशं) आदरपूर्वक दंने योग्य उत्तम खाय पदार्थ (आ भर) प्राप्त करा और स्वयं भी उस को धारण कर । इसी प्रकार हे (शूर) शत्रुनाशक, शूरवीर ! (गोनां शता च) भूमियों, गौवों और वाणियों के सैकड़ों, अपिरिमित हमें प्रदान कर, तू भी उनका पालन पोपण कर ।

त्रा नो भर व्यर्ञनं गामध्यंमभ्यञ्जनम्। सर्चा मुना हिंगुरययां ॥ २॥

भा०—तू (नः) हमें (गाम् अश्वं) गौ, अश्व और (अभ्यञ्जनम्)
शात्र पर जाने के साधन सवारी रथ, हाथी, आदि और विशेष रूप से जाने के
साधन उत्तम रथ विमान आदि वा (व्यञ्जनं) विशेष चमकने वाले प्रकाश
के उपाय, ज्ञान, आदि और नाना खाद्य पदार्थ, उत्तम गुण (नः) हमें
(आ भर) प्राप्त करा। और (सचा) साथ ही (मना) मनन करने
योग्य (हिरण्यया) हित और मनोहर वचन भी श्रवण करा।

ब्यञ्जनं अभ्यञ्जनं —अञ्जू ब्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु । रुधादिः । द्वत नः कर्ण्शोभंना पुरूणिं घृष्णवा भर । त्वं हि शृंगिवुष वेसो ॥ ३॥

भा०—( उत ) और हे ( धणो ) शत्रुपराजयकारिन्।तृ (नः) हमें ( पुरूणि ) बहुत से ( कर्ण-शोभना ) कानों को सजाने के साधन, उत्तम वचन और कर्णकुण्डल आदि अलंकरण (नः आभर) हमें प्राप्त करा और हमारे दिये तू धारण कर । हे ( वसो ) उत्तम विद्वन् ! ब्रह्मचारिन् वसाने हारे ! ( त्वं हि श्विण्वषे ) तू ही हमारे वचन सुन और अपने हमें सुना ।

नकीं वृधीक इन्द्र ते न सुपा न सुदा उत । नान्यस्त्वच्छूर बाघतः ।: ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐक्षर्यवन् ! हे सत्यतत्त्वदर्शिन् ! राजन् ! विद्वन् ! (ते अन्यः) तुझ से दूसरा (न कीं वृधीकः) कोई और न बढ़ाने हारा, (न ते सुपाः) न तुझ से दूसरा कोई उत्तम न्यायपूर्वक विभागकारी, ( उत ) और ( न सुदाः ) न उत्तम दाता है ( उत ) और हे ( ग्रूर ) वीर ! हे अज्ञान, दुर्गुणादि के नाशक ! (त्वत् अन्यः वाघतः न ) तुझ स्रे दूसरा कोई और विद्वान् ज्ञानधारक वाग्मी भी नहीं है।

नकीमिन्ड्रो निर्क्षत्तेवे न शुक्रः परिशक्तवे। विश्वं शृणोित पश्यंति ॥ ५ ॥ ३१ ॥

भा०—( इन्द्रः ) यह ऐश्वर्यवान् वा यथार्थदर्शी प्रभु, स्वामी ( न-कीम् निकर्त्तवे ) कभी भी अनादर और हिंसा करने योग्य नहीं 1 ( ग्रुकः ) यह शक्तिमान् ( न परि-शक्तवे ) बल द्वारा पराजय करने के भी योग्य नहीं । वह (विश्वं श्रुणोति ) सब कुछ सुनता, (विश्वं पश्यति) सब कुछ देखता है । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥सोऽस्याध्यक्षः परमे न्योमन् । उप० ॥ इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

स मन्युं मर्त्यानामद्घो नि चिकीषते। पुरा चिद्शिकीपते ॥ ६॥

भा०-( सः अदृब्धः ) वह अविनाशी, किसी से न मारा जाने वाला, अदण्डनीय (मर्त्यानां) मनुष्यों के (मन्युं) ब्रोध को (नि चिकीषते ) तुच्छ करके जानता है और (निदः ) निन्दकों को ( पुरा ) पहले ही ( नि चिकीपते ) नीचा दिखा देता है।

कत्ब इत्पूर्णमुद्रं तुरस्यास्ति विधतः। वृत्र्घनः सोम्पादनः ॥ ७॥

भा०—उस ( तुरस्य ) शीव्रकारी, शत्रुहिंसक ( विधतः ) प्रजाओं को विविध प्रकार से पालन पोषण करने वाले, जगत् के कर्त्ता, (वृत्रध्नः) विध्नों, दुष्टों और मेघों को नाश करने वाले और ( सोम-पान्नः ) जगत्, ऐश्वर्यं, पुत्र शिष्यादि के पालक का ( उदरम् ) पेट, हृदय (कृत्वः इत् ) ज्ञान और कर्म से ही ( पूर्णम् ) पूर्ण रहता है।

त्वे वसृनि सङ्गिता विश्वां च सोम सीभगा।

सुदात्वपंरिह्वृता ॥ ८ ॥

भा० — हे (सोम) सर्वप्रेरक! सर्व-उत्पादक प्रभो! (त्वे) तुझ में और तेरे अधीन ही (विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा) समस्त ऐश्वर्य और समस्त सुखदायक कल्याणकारी धन, (सं-गता) एकत्र हैं। तू उनको (अपिर-हृता) अकुटिल, सुप्राप्य (सु-दातु) सुखदायक बना कर प्रदान कर। त्वामिद्यवयुर्मम् कामो गृञ्युर्हिरण्युयुः। त्वामश्च्युरेषते॥ ९॥

भा०—हे प्रभो ! ( मम कामः ) मेरा अभिलाष ( यवयुः ) अन्नादि का इच्छुक ( गव्युः ) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, ज्ञान रिश्म गवादि पशु आदि का इच्छुक और ( हिरण्ययुः ) हित, मनोहर वचन और सुवर्णादि धन का इच्छुक होकर ( त्वाम इत् एपते ) तुझ ही चाहने लगता है । और मेरा अमिलाष ( अश्वयुः ) अश्वों को चाहता हुआ भी ( त्वाम इत् एषते ) तुझे ही प्राप्त करता है ।

तवेदिन्द्राहमारामा हस्ते दात्रं चना देहे । दिनस्यं वा मधबन्तसम्भृतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिनां १०॥३२:

भा०—हे (इन्द्र) अलों के देने हारे! हे अलों के काटने हारे, हे अलों के धारण करने हारे! (तव इत् आशसा) तेरी ही आला, आशा और कामना से मैं (हस्ते) हाथ में (दार्ल्ल चन आददे) अल धान आदि खेती काटने का साधन वा दान करने योग्य धन ग्रहण करता हूं। हे (मधवन्) पूज्य धन के स्वामिन्! तू (दिनस्य) काटे हुए (वा) अथवा (संभृतस्य)

एकत्र किये ( यवस्य ) जौ अन्न की ( काशिना ) मुठी से ( पूर्धि ) पूर्ण कर । अथवा—हे (इन्द्र) सूर्य विद्यत् मेघादि ! जलदायक शक्ते !तेरी आशा से हाथ में यह (दात्रं) द्रांति आदि कृषि के साधन हेता हूं तूकाटे वा एकत्र किये अन्न को अपने प्रकाश, दीसि से पूर्ण पालन, पुंष्ट कर । (२) ईश्वरपक्ष में हे प्रभो तेरा दिया तेरी आज्ञा वा उपदेश से छेता हूं। तू (काशिना) अपने ज्ञान के प्रकाश से, दिन वा प्रजा की सूर्य के समान, मुझ दीन हतोत्साह वा पोष्य सेवक को भी अपने ज्ञान प्रकाश से पूर्ण, **पालन कर । इति हात्रिशो वर्गः ॥** 

## [30]

कृत्तुर्भार्गव ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः — १, २, ६ निचृद् गायत्री । .३ विराड् गायत्री। ४, ४, ७, ८ गायत्री। ६ निचृद्रनुष्टुप्।। नवर्च स्क्रम्॥

श्चयं कृत्नुरगृभीतो विश्वजिदुद्भिदित्सोमः। ऋषिर्विष्ठः काव्येन ॥ १॥

भा०—(अयं) यह (कृत्नुः ) जगत् का कर्त्ता, (अगृभीतः ) किसी इन्द्रिय से कभी न बहण करने योग्य, चक्षुरादि साधनों से अब्राह्य, अविज्ञेय, (विश्वजित्) समस्त 'विश्व' जगत् और प्राणि-संसार को अधीन रखने वाला, ( उद्मित् ) समस्त स्थावरों को पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न करने वाला, (सोमः इत् ) सब का उत्पादक होने से 'सोम' है। वही (विप्रः ) सब ज्ञानों, कर्मों का दाता, विद्वान् , मेधावी (काव्येन) वेद-ज्ञान से (ऋषिः) सव सत्य ज्ञानों को देखने हारा है। (२) इसी प्रकार राजा विद्वान् भी कमों का कत्तां, सब का विजेता, उत्तम कर्म फल का उत्पादक 'उदित्' शतुओं को उखाड़ने वाला, (सोमः) सत्र का सञ्चालक, सब ऐश्वर्यों का अधिपति, विद्वान् वेदद्वारा सत्य न्याय का द्रष्टा हो । शरीर में वीर्य

वा प्राण सोम है, वह कर्म का कर्त्ता, इन्द्रियजित् ( उद्गित् )ऊर्ध्व मार्ग ब्रह्मरन्ध्र को भी भेदन करने में समर्थ है।

श्चभ्यूंगोंति यद्यग्नं भिषक्ति विश्वं यत्तुरम् ।

प्रेमुन्धः ख्युज्ञिः श्लोगो भूत् ॥ २ ॥

भा०—(यत्) जो वह पूर्वोक्त सोम, ऐश्वर्यवान् (नम्नं अभि कर्णोति) नम्न, वस्तरहित को वस्त्रादि से आच्छादित करता है। (यत्) जो (तुरं विश्वम्) सब रोगी जन को ओपधि रसवत् (भिपक्ति) रोग से रहित करता है वह (अन्धः ईम् प्रख्यत्) सब के प्राण-जीवन का पोषण कारक होकर इस विश्व को अच्छी प्रकार देखता और उपदेश करता है,। श्रोणः (निः भूत्) सर्वश्रोता होकर सर्वत्र समर्थ रहता है। अथवा (अन्धः प्र ख्यत्, श्रोणः निर्मूत्) अन्ध अर्थात् अच्छु रह कर भी देखता, और पद आदि से पंगु होकर भी सर्वत्र जाता है। यह योजना ईश्वर पक्ष में ठीक है 'अपाणिपादो जवनो गृहीतः पद्यत्यच्छुः स श्रणोत्यकर्णः ।। उपनिषत्।।

अथवा वह नंगे को वस्त्र पहनाता, रोगी को चंगा करता है, इसी कारण (अन्धः प्रख्यत) यह दृष्टि-चेतनादि से रहित देह भी देखने में समर्थ होता है और यह प्राकृतिक जड़ जगत् वा देह ( श्रोणः ) पंगु अर्थात् शक्ति रहित होकर भी सर्वत्र जाने में समर्थ होता है। यह ईश्वर सोम या

चेतन जीव की महिमा है।

त्वं सीम तनूकद्भयो द्वेषीभयोऽन्यक्तेभ्यः।

उह युन्तासि वर्र्षथम् ॥ ३ ॥

भा० — हे (सोम) सर्वप्रेरक! सन्मार्ग में संज्ञालक! ऐवर्यवन्! (स्वं) तू (तन्-कृद्भ्यः) राष्ट्र को क्षीण करने वाले और (अन्यकृतेभ्यः हेपोभ्यः) अन्य, शत्रुओं से किये, उन से प्रेरित हेपों से भी (वरूथं) बचाने वाले महान् बल का (उरु यन्तासि) विशाल गृहवत् नियन्ता है। त्वं चित्ती तब द्त्तेर्दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्। यावीर्घस्य चिद्देषः ॥ ४॥

भा० — हे ( ऋजीपिन् ) प्रजा जनों को सन्मार्ग में चलाने हारे ! है शत्रुओं को भूनने, संतप्त करने वाले सैन्य के सञ्चालक ! (त्वं) तू (तव) तेरे अपने (चित्ती) ज्ञान, बुद्धि और (दक्षैः) बलों से, (दिवः पृथिन्याः आ ) आकाश और पृथिवी से आने वाले ( अवस्य चित् द्वेषः यावीः ) शतु के सब द्वेष भावों को दूर कर ।

श्चर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिद्दुषो गतिस्। ववृज्युस्तृष्यंतः कामम् ॥ ५ ॥ ३३ ॥

भार्व (चेद्) यदि (अर्थिनः) धन के इच्छुक वा धन के स्वामी लोग (अर्थयन्ति) धन को प्राप्त करते हैं तो उन को चाहिये कि वे ( दहुषः राति गच्छान् ) दानशील पुरुष के दानशीलता को भी प्राप्त हों, चे दान भी किया करें। अथवा यदि वे धन पाते हैं तो भी वे किसी दानी के दान को ही प्राप्त करते हैं, इसिलये भी उन को चाहिये कि वे भी ( तृष्यतः कामम् ववृज्युः ) किसी पियासे अर्थार्थी की अभिलाषा को पूर्ण किया करें। उस की प्यास को बुझाया करें। इसी प्रकार विद्यार्थी यदि विद्या प्राप्त करते हैं किसी विद्यादाता का दिया ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, उन को चाहिये वे भी अन्य की ज्ञान विपासा का शमन करें। इति त्रयश्चिशो वर्गः॥

विद्यत्यूव्यं न्ष्यमुदीमृतायुमीरयत्। प्रेमायुंस्तार्विद्तीर्णम्।।६॥

भा०—( यत् ) जो ( प्वर्यम् नष्टम् ) पहले के तृष्त या नष्ट हुए को (विदत्) पाता या जान लेता है, उसे चाहिये कि वह (ईस्) उस ज्ञान को ( ऋतायुम् ) सत्य ज्ञान के अभिलाषी पुरुष के प्रति ( ईरयत् ) उपदेश करे। वह मानो, (ईम् ) उसको ( अतीर्णम् ) अप्रदत्त ( आयुः) नया जीवन (प्रतारीत्) प्रदान काता है। विद्या दान करना भी नवजीवन देने के समान है।

सुरोवी नो मृळ्याकुरद्देप्तकतुरवातः। भवा नः सोम् रा हृदे॥ण।

भा०—हे (सोम) ऐश्वर्यवन् ! त् (नः) हमें (सु-शेवः) उत्तम सुखदाता, (मृडयाकुः) दयाशील, (अदस-क्रतुः) ज्ञान और कर्म पर भी गर्व न करने वाला और (अवातः) प्रचण्ड वायु के समान धक्के न लगाने वाला, होकर (नः हुदे शंभव) हमारे हृदय के लिये शान्तिदायक हो।

मा नेः सोम सं वीविजो मा वि वीभिषथा राजन्।

मा नो हादि त्विपा वधीः ॥ ८॥

भा० — हे (राजन्) तेजस्विन् शासन करने हारे राजन् ! हे (सोम)
ऐश्वर्यवन् ! शासक ! तू (नः मा सं वीविजः) हमें मत उद्दिम कर, न
परस्पर एक दूसरे से भय करा । (मा वि बीभिषथाः) विविध प्रकार से भी
भयभीत मत कर, और ( त्विषा ) कान्तियुक्त तीक्ष्ण शस्त्र वा तीक्ष्णता से
ही (नः हार्दि मा वधीः) हमारे हृद्यों पर आघात मत कर ।

श्रव यत्स्वे सुधस्थे देवानां दुर्मतीरीसे ।

राजुन्नण हिर्षः सेध मीढ्वो अप स्तिधः सेध ॥ ९॥३४॥
भा०—(यत्) जब तू (त्वे) अपने और (देवानां) मनुष्यों के
(सध-स्थे) एकत्र मिलकर बैठने के लिये विचार स्थल में (दुर्मताः) दुष्ट
चित्त वालों के दुर्व्यवहारों की (अव ईक्षे) न्यायपूर्वक विवेक दृष्टि से
विवेचना करे तब हे (राजन्) राजन्! तू (द्विपः अप सेध) द्वेष के
भावों और द्वेषी जनों को दूर कर और (स्विधः अप सेध) हिंसा के भावों
और हिंसकों को भी दूर कर। इति चतुस्त्विशो वर्गः॥

## [ 50 ]

एकबूनोंधस ऋषिः ॥ १—६ इन्द्रः । १० देवा देवता ॥ छन्दः—१ विराड् गायत्रो । २, ३, ४, ८ निचृद् गायत्री । ४, ६, ७, ६, १० गायत्री ॥ दशर्च सूक्तम् ॥ नह्या वळाकेरं मर्डितारं शतकतो । त्व न इन्द्र मृळय ॥१॥

भा०-हे ( शत-कतो ) अपरिमत ज्ञानवन् ! (अन्यं) तुझ से दूसरे को मैं ( मर्डितारं नहि आकरम् ) सुखदाता करके नहीं जानता ( बडा ) यह मैं सत्यपूर्वक कहता हूं। (अतः त्वं) तू (नः इन्द्र मृडय) हमें हे ऐश्वर्यवन् ! सुखी कर ।

यो नः श्रथ्वंतपुराविधम्ध्रो वाजसातये । स त्वं न इन्द्रं मृळय ॥ २ ॥

भा०—( यः ) जो (नः) हमें (शश्वत्) निरन्तर, सदा (पुरा) पूर्व भी, (अमुधः) स्वयं अन्यों की हिंसा न करने वाला और स्वयं अहिंसित होंकर ( वाज-सातये ) ऐश्वर्य विभाग करने के लिये ( नः आविथ ) हमें प्राप्त होता है, (सः) वह (त्वं) तू हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (नः मृडय) हमें सुखी कर।

किम्झ रंध्रवोदनः सुन्वानस्यावितेद्दि। कु वित्स्वन्द्र गुः शकः ॥ ३॥

भा०—(अङ्ग) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (रधचोदनः) अपने आराधक को सन्मार्ग पर चलाने हारा ही (किस्) क्यों बिहक (सुन्वानस्य) उपासक का (अविता इत् असि) रक्षक ही है तू (नः कुवित् शकः ) हमारा बहुत कुछ कल्याण करने में समर्थ है। इन्ट प्र णो रथमव पुश्चाच्चिन्सन्तमिद्रिवः। पुरस्तीदेनं मे किधि ४

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् तू (नः) हमारे (रथम् प्र अव) रमणकारक सुखपद रथवत् देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( पश्चात् चित् सन्तम् मे एनं ) पिछड़े हुए भी इस मेरे रथ को ( पुरस्तात् कृधि ) आगे कर। सफलता के मार्ग पर यदि मैं पिछड़ं तो तू मुझे आगे बड़ा।

इन्तो नु किमासस प्रथमं नो रथं कृषि। डुपुमं चाजुयु अर्घः ॥ ५ ॥ ३५ ॥

भा०—( हन्तो नु ) भला अब ( किम् आससे ) क्यों विलम्ब करता है ? ( नः रथं ) हमारे रथ को ( प्रथमं कृधि ) सबसे मुख्य कर । और तेरा ( वाजयु अवः ) ज्ञानयुक्त अवणयोग्य उपदेश ( नः उपःमं ) हमारे सदा समीप रहे । अथवा हमारे बलैश्वर्य की कामना से युक्त (अवः) अब्य प्रार्थना वचन तेरे समीप है । इति पञ्चित्रंशो वर्गः ॥

श्रवा नो वाज्युं रथं सुकरं <u>ते</u> किमित्परि । श्रुस्मान्त्सु ज़िग्युर्षस्क्वघि ॥ ६ ॥

भा०—हे राजन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! तू (नः ) हमारे (वाजयुं) बल, वेग, वीर्य, ऐश्वर्य से युक्त (रथं) रथवत् देह की (अव) रक्षा कर । (इत् पिर ते सुकरं किम् ) इससे अधिक और तेरे लिये क्या उत्तम और सुखपूर्वक करने का कार्य है ? तू (अस्मान् ) हमें (जिग्युषः सु कृधि ) विजयी भली प्रकार कर ।

इन्द्र दह्यस्य पूरेसि भद्रा तं एति निष्कृतम्। इयं घीर्ऋवियावती॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (दह्यस्व) दृढ़ हो, और तू (भद्रा पूः असि) सुखदायी, पुर, प्रकोट या दुर्ग के समान पालक, रक्षक है। (ते) तेरा (इयं) यह (ऋत्वियावती) काल पर फल देने वाला (धीः) कर्म भी (निष्कृतं पृति) सफलता को प्राप्त होता है।

मा सीमबद्य आ भागुर्वी काष्ट्रा हितं धर्नम् । श्रुपार्वृक्का अर्तनर्यः ॥ ८॥

भा० —हे ऐश्वर्यवन् राजन् ! (सीम्) सब ओर से भी (अवद्ये) निन्दा योग्य बुरे कार्य में तूहमें (मा भाग्) मत डाल । (ऊर्वी काष्टा) सीमा बहुत दूर है, वहां (धनं हितम्) धन अर्थात् प्राप्तब्य पदार्थ रक्ला है। (अरत्नयः) दुः खदायी शत्रु (अपावृक्ताः) दूर हों।

4

तुरीयं नामं यक्षियं यदा कर्स्तदुंश्मिस । आदित्पतिर्न स्रोहसे ॥ ९॥

भा०—(यदा) जब तू (तुरीयं) चतुर्थ, सर्वश्रेष्ठ, (यित्यं) सर्वोपास्य (नाम) स्वरूप को (करः) प्रकट कर्ता है तब हम (तत् उष्मिस्) उसी परम स्वरूप की कामना करते हैं। (आत् इत्) अनन्तर ही तू (नः मितः) हमारा पालक होकर हमें (ओहसे) अपने में ले लेता है। जायन्त्रआदि दशा से परे आत्मा का तुरीय स्वरूप है, वह अमात्र है। उसी के दर्शन से परम कल्याण है।

अवीवृधद्वो अमृता अर्मन्दीदेक्यूदेंवा उत यार्श्च देवीः । तस्मो उरार्धः कुणुन प्रशस्तं प्रातर्मेचू धियार्वसुर्जगस्यात् १०।३६।८

भा०—हे (अमृताः देवाः) अमृतस्वरूप, दीर्घायु विद्वान्गण, (उत)
और (याः च देवीः) जो आप लोग विदुषी नारियां हो। आप सबको
(एक-चूः) एकमात्र, अद्वितीय प्रकाशक प्रभु ही (अमन्दीत्) आनिन्दित
करता है और वही (वः अवीवृधत्) आप लोगों की वृद्धि करता है। (तस्मा
उ प्रशस्तं राधः कृणुत्) उस की ही सर्वोत्तम आराधना किया करो और
(प्रातः) प्रभात में (मक्षु) शीघ्र ही, सबसे प्रथम (धियावसुः) ज्ञान
और कर्म का धनी वही प्रभु (जगम्यात्) तुम्हें प्राप्त हो, उसी की प्रथम
उपासना करो। इति पट्लिंशो वर्गः।। इत्यष्टमोऽनुवाकः।।

## [ 52 ]

कुसीदी काएव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ४, ८ गायत्री । २, ३, ६, ७ निचुर गायत्री । ४, ६ विराड् गायत्री ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥ त्रा तू न इन्द्र जुमन्तं चित्रं ग्राभं सङ्गृभाय । महाह्रस्ती दिर्ज्ञिणेन ॥१॥ भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (महा हस्ती ) बड़े हाथ वाला है। तू (दक्षिणेन) दायें हाथ से (नः) हमें (क्षुमन्तं) कीर्त्तिजनक, अन्नादि से सम्पन्न (चित्रप्राभं) नाना प्रकार का प्रहण करने योग्य धन (सं गृभाय) संग्रह कर।

विद्या हि त्वां तुविकुर्मिं तुविदे ह्णं तुवीमे घम्। तुविमात्रमवोभिः॥ २॥

भा०—हम (त्वा) तुझे (अवोभिः) रक्षा, प्रीति आदि उत्तम गुणों करके (तुवि-कूमिं) बहुत कर्म करने में समर्थ (तुवि-देष्णं) बहुत से धन देने वाला और (तुवि-मात्रम्) बहुत धन राशि का स्वामी भी (विद्यहि) जानते हैं।

निहि त्वा शूर देवा न मर्तीसो दित्सन्तम् । भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥

भा०—हे ( शूर ) शूरवीर ! सब दुष्टों के दलन करने हारे ! (गां न भीम ) बड़े बैल के समान भयंकर (न हि देवाः न मर्त्तासः ) न दानशील विद्वान् और न साधारण मनुष्य ही ( दित्सन्तम् वारयन्ते ) दान देने की इच्छा वाले ( त्वा ) तुझको रोक सकते हैं। प्रत्युत जब देना चाहे तो तेरे को रोकने वाला कोई नहीं।

एतोन्विन्द्रं स्तनामेशानं नस्यः स्वराजम् । न राधसा मधिषन्नः ॥ ४॥

भा०—( एत उ नु ) आओ भाइयो ! ( वस्तः ईशानं ) धन के स्वामी, ( स्व-राजं ) अर्थात् 'स्व' अपने ऐश्वर्यं से दीप्तिमान्, धनाधिपति, (इन्द्रं) प्रभु की (स्तवाम) स्तुति करें। कोई भी (राधसा) धन के कारण (नः मर्धिपत्) हमें पीड़ित न करे।

प्र स्तोपहुर्पगासिष्टच्छ्वत्सामं ग्रीयमानम् । श्रुभि राधसा जुगुरत् ॥ ५॥ ३७॥ भा०—वह प्रभु ही हमें (प्र स्तोषत्) उत्तम स्तुति कराता है (उप गासिपत् ) उपासना या गान कराता है और ( गीयमानं साम श्रवत् ) गाये गये साम को सुनता है। वही (राधसा) धनैश्वर्य द्वारा हमें (अभि-जुगुरत् ) उद्यम कराता है। इति सप्तत्रिंशो वर्गः ॥

त्रा नी भर दक्तिंगेनाभि सुदयेन प्र मंश । इन्द्र मा नो वसोर्निभीक ॥ ६॥

भा० - हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः) हमें (दक्षिणेन आ भर ) दायें हाथ से ऐश्वर्य दान कर और (सन्येन अभि प्र मृश) बायें से भी उत्साहित कर। तू (नः ) हमें (वसोः मा निर्भाक् ) धन से विञ्चत सत कर।

उप क्रम्स्वा भर धृष्ता धृष्णो जनानाम्। अदाशृष्ट्रस्य वेदः॥ ७॥

भा० - हे ऐश्वर्यवन् ! तू (उप क्रमस्व ) उद्यम कर ! हे ( धृष्णो ) शत्रु-पराजयकारिन् ! तू ( ध्वता) शत्रु पराजय कारक बल से, ( जनानां) मनुष्यों के बीच में ( अदाशुः-तरस्य वेदः ) अति अधिक कंजूस के धन को (आ भर ) ले ले ।

इन्द्र य उ नुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः। श्रसाभिः सु तं सनुहि॥८॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः उतु ते वाजः) जो तेरा धनैश्वर्य (सनित्वः अस्ति ) दान देने योग्य है (तं ) उसे तू ( अस्माभिः विप्रेभिः ) हम विद्वान् मेधावी पुरुषों के साथ मिलकर (सु सनुहि) उत्तम कार्य में लगा।

सुद्योजुर्वस्ते वाजा श्रमभ्यं विश्वश्रन्दाः। वशैश्च मृत् जरन्ते ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५ ॥

भा० — हे ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! ( ते वाजाः ) तेरे ऐश्वर्यं, ( विश्व-चन्द्राः ) सब संसार को आह्वादित करने वाले हैं। वे ( अस्मभ्यं सद्यो-जुवः ) हमें शीघ्र ही प्राप्त हों । सब लोग ( वशैः च मक्षु जरन्ते ) नाना

कामनाओं से प्रोरित होकर तेरी स्तुति करते हैं। इत्यष्टात्रिशो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः॥

#### अथ षष्ठोऽध्यायः

## [ == ]

कुसीदी कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७, ६ निचृद् गायत्री । २, ५, ६, ८ गायत्री । ३, ४ विराड् गायत्री ॥ नवर्च स्क्रम् ॥

त्रा प्र द्वंच परावतीऽर्बावतंश्च वृत्रहन् । मध्वः प्रति प्रभर्मणि॥१॥

भा०—हे ( वृत्रहन् ) दुष्टों के नाश करने हारे ! तू ( प्र-भर्मणि ) उत्तम ऐश्वर्य संग्रह करने वालों से युक्त इस राष्ट्र में या उत्तम र पदार्थों को संग्रह करने के कार्य के निमित्त ( मध्वः प्रति ) मधुर, सुखकारी अन्नों को प्राप्त करने के लिये ( परावतः अर्वावतः च ) दूर और समीप के देशों से वा उन देशों को ( आ द्रव प्र द्रव ) आया और जाया कर। व्यापार से सब सुखकारी पदार्थों का आयात निर्यात किया कर।

तीवाः सोमासु क्या गीहि सुतासी मादयिष्णवः । पिर्वाद्वधुग्यथोचिषे ॥ २ ॥

भाव—(तीवाः) वेग में तीव, कर्मकुशल (सोमासः) उत्तम शासकगण, (मादियण्णवः) प्रजा को अति प्रसन्न करनेवाले लोग (सुतासः) अभिषिक्त हों। तू (आगिह ) आ और (यथा ओविषे) जैसे भी सम-वाय बना सके वैसे (दछक्) शत्रु को पराजय करके (पिब) अपने राष्ट्र का पालन कर-उसका भोग कर। अथवा—(तीवाः) श्रुधानिवर्त्तन में तीव्र गुणकारी, तृक्षिकारक ये अन्न के पदार्थ बने हैं उनको तू खा, पी। इषा मन्द्रवादुते ऽरं वराय मन्यवे। सुर्वत्त इन्द्र शं हुदे॥३॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐथर्यवन्! तू (इषा) अन्न से (मन्दस्व) तृप्ति कर । क्योंकि ( वराय मन्यवे ) श्रेष्ठ ज्ञान के लिये यह अन्न ही (अरं) अति गुणकारी और उपयोगी है। हे ऐश्वर्यवन् ! यह अन्न ( ते ददे शम् ) तेरे हृदय को भी शान्ति देने वाला हो।

त्रा त्वेश<u>त्रवा गिहि न्यु</u> क्थानि च ह्यसे। उपमे रोचने दिवः ॥ ४॥

भा०—हे (अशत्रो) अजातशत्रो! शत्रुरहित! तू (आगहि) आ। (दिव: उप-मे) सूर्यं की उपमा योग्य (रोचने) अति तेजस्वी, पद पर तू ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्तुति-वचनों द्वारा आह्वान और स्तवन किया जाता है।

तुभ्यायमद्विभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्।

प्र सोमं इन्द्र ह्यते ॥ ५ ॥ १ ॥

भा०-( अदिभिः सुतः गोमि: श्रीतः सोमः मदाय ) जिस प्रकार पापाण खण्डों या ऊखल आदि से निकाला और गोरसों से मिला हुआ सोमादि ओपिं रस शरीर में हर्प सुखादिजनक, रोग-नाशक होता है, उसी प्रकार ( अदिभिः सुतः ) आकाश में मेघों द्वारा उत्पादित वा चक्की, ऊखलादि से अन्न रूप से और भूमि में (अदिभिः) पर्वतों द्वारा उत्पादित रत्नादि रूप से और (गोभिः श्रीतः) भूमियों या सूर्यं का किरणों के विशेष गुणों से परिपक्त या मिश्रित अन्न तथा (गोभिः श्रीतः) वाणियों से से प्रशंसित ज्ञान वा किरणों से युक्त मणि आदि भी (अयस् ) यह (सोमः) अन्नादि वा रत्नादि ऐश्वर्य ( मदाय ) अधिक आनन्द या हर्ष के लिये ही ( तुभ्यं प्र हूयते ) तुझे आदरपूर्वक दिया जाता है। इति प्रथमी वर्गः ।।

इन्द्र श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोमतः।

वि पीतिं तृप्तिमश्जुहि ॥ ६ ॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू ( मे हवम् ) मेरी प्रार्थना वा उपदेश को भली प्रकार (सु श्रुधि) श्रवण कर । तू (अस्मे) हमारे (गोमतः सुतस्य ) गो-रस दुग्धादि से मिश्रित अन्न तथा भूमि सहित उत्पन्न ऐश्वर्यं का (पीतिम्) पान, उपभोग आदि तथा (तृप्तिम्) तृप्ति को भी (वि अश्नुहि ) विविध प्रकार से प्राप्त कर ।

य इंन्द्र च मुसेष्वा सो मेश्चमूषुं ते सुतः। पिवेर् स्य त्वमीशिषे॥ भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (यः) जो (ते चमसेषु) तेरे पात्रों में या पात्रवत् प्रजाजनों में (सोमः) अन्न और उत्पन्न ऐश्वर्यं (आसुतः) उत्पन्न होता है और जो (ते चमूषु) तेरी सेनाओं के आश्रय पर (आ सुतः) प्राप्त होता है, (अस्य त्वम्) इसका तू (ईशिषे) स्वामी है। इसिल्ये तू (अस्य पित्र इत्) उसका अवश्य पालन या उपभोग कर। आध्यात्म में सोम वीर्यं 'चमसों' अर्थात् देह के प्रति सैलों या कोष्ठों में या 'चमू' अर्थात् भोक्तृ रूप इन्द्रियों में होता है। उसका स्वामी आत्मा है।

यो ख्रुप्तु चन्द्रमा इव सोमेश्चमूषु दहेशे। पिवेदेस्य त्वमीशिषे॥ ८॥

भा०—(यः) जो (सोमः) शासन बल (अण्सु चन्द्रमाः इव) अन्तरिक्ष में चन्द्रमा के समान आह्नादक और (चमूषु) सेनाओं के उपर अनका (सोमः) शासक, आज्ञापक के समान (दहरो) दिखाई देता है है तू (अस्य पिब इत्) उसका अवश्य उपभोग कर, (त्वम् अस्य ईशिषे) तू ही उसका स्वामी है। अध्यात्म में चमू, ८ प्राण हैं। यज्ञ में ये चमू ८ प्रह हैं।

यं ते श्येनः प्रदार्भरिचरो रजांस्यस्पृतम्। पिवेद्सस्य त्वमीशिषे ॥ ९॥ २॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (यम् ) जिस सोम अर्थात् ऐश्वर्यं को (इयेनः) बाज़ के समान आक्रमण करने वाला पराक्रमी सेनापति (रजांसि तिरः ) समस्त शत्रु जनों को पराजित करके (अस्प्रतम् ) शत्रुओं से अलूते या अनुपयुक्त रूप में ही (पदा) पदाति सैन्य द्वारा (ते आ भरत्)

तेरे लिये ले आता है ( अस्य विम् ईिशपे ) उसका तू ही स्वामी है। तू ही उसका ( पिब इत् ) उपभोग कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥

#### [ 52 ]

कुसीदी कारव ऋषिः ॥ विश्वे देवताः ॥ छन्टः—१, २, ४,६,६ गायत्री । ३ निचृद गायत्री । ४ पादानिचृद गायत्री । ७ ऋाचीं स्वराड गायत्री । = विराड

देवानामिद्वी महत्तदा वृणीमहे वयम् । वृष्णामस्मभ्यमूतये १

भा०—( वयम् ) हम लोग (वृष्णाम् ) जला के वर्षक (देवानाम्) दीप्तिमान् किरणों के समान (वृष्णाम् ) बलवान् , सुखदायक और (देवा-नाम् ) तेजस्वी, ब्यवहारकुशल और विजयेच्छुक वीरों और ज्ञानप्रकाशक विद्वानों के (इत्) ही (महत् अवः) बड़े भारी ज्ञान, रक्षा बल, प्रेम आदि की ( अस्मम्यम् ऊतये ) हमारी अपनी रक्षा के लिये ( वृणीमहे ) चाहते हैं, उसे ही सबसे अच्छा मानते हैं।

ेत नेः सन्तु युजः सदा वर्रुणो मित्रो अर्थमा। वृधासश्च प्रचेतसः॥ २॥

(मित्रः) प्रजा का स्नेही, (अर्यमा) दुष्टों का नियन्ता, न्यायशील ये सब (प्र-चेतसः) उत्तम चित्त वाले, उत्तम ज्ञानसम्पन्न और ( वृधासः च ) बढ़ाने और दुष्टों का मूलोच्छेद करने वाले ( युजः सन्तु ) सहायक हों।

त्रार्ति नो विष्<u>पिता पुरु नौभिर</u>पो न पर्षथ। यूयमृतस्य रथ्यः॥३॥

भा०-हे ( ऋतस्य रथ्यः ) महार्थियोवत् सत्य ज्ञान और न्याय के प्राप्त कराने वाळे जनो ! आप लोग (नः) हमें (नौभिः अपः न) नौकाओं से जलों के समान (विष्पिता) विविध रूपों से प्राप्त शत्रुओं के बलों वा कर्म-बन्धनों से ( अति पर्षथ ) पार करो।

चामं नो त्रास्त्वर्यमन्द्रामं वहण् शंस्यम् । वामं ह्यांवृणीमहे ॥४॥

भा०—हे ( अर्थमन् ) दुष्टों के नियन्तः न्यायकारिन् ! हे ( वरुण ) सबसे नरणीय ! ( नः वामं अस्तु ) हमारा उत्तम धन हो । और (वामं शंस्यं अस्तु ) हमारा धन प्रशंसनीय हो । और हम ( वामं हि आवृणी-महे ) उत्तम, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते हैं।

वामस्य हि प्रचितस ईशानासो रिशादसः। नेमादित्या श्रवस्य यत्॥ ५॥ ३॥

भा०—हे (प्र-चेतसः) उत्कृष्ट चित्त वालो ! हे (रिशादसः) हिंसक जनों को उखाड़ फेंकने वाले वीर जनो ! आप लोग (वामस्य) उत्तम, सेवने योग्य धन के ही (ईशानासः) स्वामी हो । हे (आदित्याः) सूर्य के समान तेजस्वी राजा वा माता तुल्य भूमि के पुत्रवत् सेवक जनो ! (यत्) जोधन (अधस्य) पाप का है (न ईम् ईशानासः) आप लोग उसके स्वामी न हों । हम भी ऐसे धन की कामना नहीं करते । सदा पुण्य की कमाई हमें प्राप्त हो । इति तृतीयो वर्गः ॥

व्यमिद्धः सुदानवः चियन्तो यान्तो अध्वन्ना । देवा वृधार्य हमहे ॥ ६॥

भा० है (सु-दानवः) उत्तम दानशील (देवाः) नाना उत्तम कामनाओं वाले, व्यवहारकुशल पुरुषो ! (वयम् इत्) हम ही (क्षियन्तः) निवास करते हुए और (अध्वन् यान्तः) मार्ग में जाते हुए भी (वः) आप लोगों की (वृधाय) वृद्धि के लिये (हूमहे) बुलाते हैं। अधि न इन्द्रैणां विष्णों सजात्यांनाम्। इता मर्हतो अश्विना॥७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (विष्णो ) न्यापक सामर्थ्य वाले ! हे (अश्विना ) उत्तम अश्ववत् इन्द्रियों के स्वामियो ! हे (महतः ) वायु-वत् बलवान् , विद्वान् पुरुषो वा न्यापारी जनो ! (सजात्यानां एषां) समान जाति वाले इन में से (नः) हमें भी (अधि इत्) जानो और अपने अधीन लेवो।

प्र भ्रातृत्वं सुदान्वोऽर्ध द्विता समान्या। मातुर्गभे भरामहे ॥८॥

भा०—हे (सु-दानवः) उत्तम कल्याणजनक दान देने वाले पुरुषो! हम लोग (मातुः गर्भे) माता के गर्भ में रहकर जिस प्रकार (भातृःवं) भाईपन और (समान्या दिता) समान रूप से मान आदर करने योग्य 'दिता' अर्थात् युगल भाव को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (मातुः) ज्ञानोपदेष्टा बहा ज्ञान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक आचार्य और सर्वोत्पादक सर्वपोषक माता भूमि के (गर्भे) शासन, विद्या-प्रहणकाल में रहते हुए परस्पर के (भातृत्वं) भातृत्व, और (समान्या द्विता) समानों के योग्य दो-पन या युगल भाव को (प्र भरामहे) उत्तम रीति से धारण करें।

यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रंज्येष्ठा श्रमिद्यंवः।

अर्घा चिद्व उत ब्रुवे ॥ ९ ॥ ४ ॥

भा०—हे (सुदानवः) उत्तम दानशील पुरुषो ! (यूयं) आप लोग (इन्द्र-उयेष्ठाः) अन्न देने वाले, शत्रु के नाशक, ऐश्वर्यवान् और सत्य ज्ञानदर्शी को अपना उयेष्ठ मानने वाले और (अभि-द्यवः) स्वयं तेजस्वी, (स्थ हि) अवश्य होवो। (अध चित् उत्)और भी मैं (वः मुवे) आप लोगों को उपदेश करूं। इति चतुर्थों वर्गः॥

#### [ 28 ]

उराना कान्य ऋषिः ॥ ऋग्निदेवता ॥ छन्दः—१ पादानिचृद् गायत्री । २ विराड् गायत्री । ३, ६ निचृद् गायत्री । ४, ४, ७—६ गायत्री ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

मेष्ठं <u>वो य्राति</u> थिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् । श्राग्नें रथं न वेद्यंम् १ भा०—मैं (वः) आप लोगों के प्रति और आप लोगों में से ( पेष्ठं ) सब से अधिक, सर्विष्ठय, (अतिथिम् ) अतिथिवत् पूज्य (मित्रम् इव ) मित्र के समान ( प्रियम् ) प्रीतिकारक, ( रथं न ) रथ के समान ( वेद्यम् ) धन जन, देशान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन वा उपदेश वचन के समान रम्य और ज्ञानपद ( अग्निं ) अग्निवत् अप्रणी, नायक, विद्वान् पुरुष की ( स्तुषे ) स्तुति करता हूं । उक्त गुणों से युक्त पुरुष की नायक वा अग्नि पद के लिये प्रस्तुत करता हूं । अप्रणी नायक में इन गुणों का होना आवश्यक है कि वह सर्वप्रिय, पूज्य, सर्वस्नेही और लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो ।

कुविमिं व प्रचेत सं देवासो अर्थ द्विता। नि मत्येष्वाद्धुः॥२॥

भा०—(यम्) जिस के (किवम् इव प्रचेतसम्) विद्वान् मेधावी पुरुष के समान उत्तम ज्ञानवान् पुरुष को (देवासः) विद्वान् जन (मल्येषु) मनुष्यों के बीच (द्विता नि आद्धुः) दो प्रकार से स्थापित करते हैं। पूज्य रूप से और कार्यसञ्चालक रूप से। इसी प्रकार लोक में अग्नि को भी दो प्रकार आहित करते हैं गार्हपत्य और आवहनीव रूप से वा उसका दो कार्यों के लिये प्रभोग करते हैं एक ताप के लिये दूसरे प्रकाश के लिये। नायक को दो कार्यों के लिये स्थापित करते हैं मार्ग दर्शाने या ज्ञान देने और शासन करने के लिये।

त्वं यविष्ठ दाशुषो नूँः पाहि शृशुधी गिर्रः।

रचा तोकमुत त्मना ॥ ३॥

भा०—हे (यविष्ठ) युवतम, उत्तम युवा पुरुष ! बलवन् ! (त्वं) तू (दाञ्चपः) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वाले (नृन्) मनुष्यों को (पाहि) पालन कर और उन की (गिरः) वाणियों को (श्रणुधि) आदर से श्रवण कर (तोकम्) पुत्र आदि सन्तिति की (त्मना) अपने आतम सामर्थ्य से (रक्ष) रक्षा कर।

कर्या ते अग्ने अङ्गिर् ऊजी नपादुपस्तुतिम्। वराय देव मन्यवै॥ ४॥

भा०-हे (असे) अयर्णा नायक! असिवत् ज्ञानप्रकाशक! तेज-ंस्विन्! हे (अंगिरः) अंग अर्थात् देह में रसवत् वलशालिन्! (ऊर्जः नपात्) वीर्य से उत्पन्न, पुत्रवत् बल से उत्पन्न वा बल वीर्य का पतन या नाश न होने देने वाले! हम लोग (वराय) वरण करने योग्य (मन्यवे) तेजस्वी, मननशील (ते) तुझ पुरुप की (उपस्तुतिम्) उपस्तुति, ्गुणवर्णना (कया) भला किस प्रकार की जिह्ना या वाणी से करें। तू स्वयं इतने २ गुणसम्पन्न सर्वथा वरने योग्य है।

दारीम कस्य मनसा युज्ञस्य सहसो यहो। कर् वोच इदं नमः ॥ ५॥ ५॥

भा०—हे (सहसः यहो) शत्रुविजयी बल सामर्थ्यं से स्वयं उत्पन्न हम लोग (कस्य ) किस ( यज्ञस्य ) पूज्य, दानी, सत्संगयोग्य के ( मनसा ) ज्ञान वा मन से युक्त होकर ( दार्शेम ) दान करे, अपने को सौंपें। इति पञ्चमो वर्गः॥

अधा त्वं हि नस्करो विश्वां ग्रस्मभ्यं सुन्तितीः। वाजंद्रविगासी गिरः॥६॥

भा०—( अध ) और (त्वं ही) तू ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः) समस्त प्रजाओं को उत्तम ( करः ) बना, और (अस्मभ्यम् ) हमारे लिये ( वाजद्रविणसः सुक्षितीः करः ) अन्न और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाली ऐश्व-र्यवती भूमियां कर । और हमारे उपकार के लिये ( गिरः वाज-द्रविणसः ) ज्ञानसम्पन्न वाणियों का उपदेश कर, हमें भी उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ज्ञानी और उपदेष्टा बना।

कस्य गूनं परीणु धियों जिन्वसि दम्पते। गोषांता यस्य ते गिरः॥ ७॥

भा०—हे ( दम्पते ) गृहपते ! हे दमन, शासन, दण्ड व्यवस्थादि के पालक ! ( यस्य ते ) जिस तेरी ( गिरः ) वाणियां ( गी-साता ) हमें (नरा) उत्तम पुरुषो ! (अदाभ्यं छिद्दिः यन्त ) अहिंसक, सुखदायक गृह प्रदान करो । इति सप्तमो वर्गः ॥

गच्छतं दाशुषी गृहमित्थास्तुवतो अश्विना। मध्वः सोर्मस्य पीतये॥ ६॥

भा०—( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर ज्ञान रस का पान करने और आनन्दकारी वीर्य की रक्षा के लिये हे (अश्विना ) जितेन्द्रिय नर नारियो ! आप दोनों वर्ग ( इत्था स्तुवतः ) सत्य का उपदेश करने वाले विद्वान् (दाग्रुषः गृहम्) ज्ञानदाता गुरु के गृह को (गच्छतम्) जाओ।

युज्जायां रासमं रथे बीड्वङ्गे वृष्णवसू। मध्वः सोर्मस्य पीतये ॥ ७॥

भा०—हे (वृषण्वस्) बलवान् ब्रह्मचारी जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) आनन्दकारक, सुखजनक 'सोम' विद्या माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाले शिष्य रूप पुत्र के पालन और उस को ज्ञान रस पान कराने के लिये (वीडु-अंगे रथे) दृढांग रथ में (रासमं) उत्तम ध्वनि से अलंकृत अश्व के समान (वीडु-अंगे) दृढ़ अंगों को करने में समर्थ (रथे) उत्तम उपदेश प्राप्त करने के योग्य आश्रम, ब्रह्मचर्थ काल में (रासमं) उत्तमः उपदेश से अलंकृत आचार्य को (युंजाथाम्) नियुक्त करो।

त्रिवन्धुरेणं त्रिवृता रथेना यातमश्विना । मध्वः सोर्मस्य पीतये ॥ ८॥

भा०—(अश्विना) जितेन्द्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर वेदज्ञान के पान और वीर्य के पालन करने लिये (त्रि-वन्धुरेण) तीन बन्धनों वाले, (त्रिवृता) तीन वार वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (रथेन) स्थिर होकर रहने योग्य, ब्रह्मचर्य-आश्रम के धर्म पालन से (आयातम् ) आगे बढ़ो।

नू मे गिरो नामृत्यार्श्विना प्रावंतं युवम् । मध्वः सोर्मस्य पीतये ॥ ९॥ ८॥ दोनों, (मे हवम्) मेरे यज्ञ को (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर अन्न रस पान करने के लिये (आ गच्छतम्) आइये।

इमं में स्तोममिश्विनेमं में शृगुतं हर्वम्।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ २॥

भागि है (अश्विना) विद्वान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (मे इमं स्तोमं हवम्) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश को (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर ज्ञान के पान के लिये (श्रुणुतम्) श्रवण करो।

श्चयं वां कृष्णी अश्विना हवंते वाजिनीवसू।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ३॥

भा०—हे (अश्विना) वेगवान् अश्वों वालो ! हे (वाजिनीवस्) बल-युक्त सेना के धनी सैन्य और सेनापते ! ( मध्वः सोमस्य पीतये ) वलयुक्त शत्तु को कंपाने में समर्थ 'सोम' ऐश्वर्य और वल के पालन करने के लिये (अयं) यह ( कृष्णः ) शत्रु को कर्पण या पीड़ित करने वाला राजा (वां हवते ) तुम दोनों को अपने पास बुलाता है।

शृणुतं जीरितुई वं कृष्णस्य स्तुवतो नेरा।

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ४॥

भा०—हे (नरा) नर-नारियो ! आप (मध्वः सोमस्य पीतये)
सुखदायक सोम, बल वीर्य के पालन करने के लिये (स्तुवतः जरितुः)
उपदेश करने वाले विद्वान्, (कृष्णस्य) संशयों के उच्लेदन में समर्थ
विद्वान् के (हवं) आह्वान या वचन का (श्रुणुतं) श्रवण करो।

छुर्दियेन्तुमद्याभ्यं विष्राय स्तुबते नरा। मध्वः सोर्मस्य पीतये ॥ ५॥ ७॥

भा०—( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर, आनन्दप्रद ज्ञान रस के पान करने के लिये (स्तुवते विष्राय ) उपदेश देने वाळे विद्वान को हे

ज्ञान वाणियों और भूमियों के विभाग या प्रदान करने के लिये हैं वह तू (कस्य परीणसः) किस महान् पुरुष के निमित्त (धियः जिन्वसि ) नाना कर्म करता है वा किस के प्रति बहुत सी स्तुतियों, बुद्धियों को प्रेरित करता है।

तं मर्जियनत सुक्रतुं पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु च्येषु वाजिनम् ॥ ८॥

भा०—(तं) उस (सु-क्रतुं) उत्तम कर्म और ज्ञान वाले (आजिषु) संग्रामों में (पुर:-यावानं) आगे प्रयाण करने हारे और (स्वेषु क्षयेषु) अपने ऐश्वयों वा गृहों में भी (वाजिनम्) बल, ज्ञान और वेग से अना-लसी होकर कार्य करने वाले को (मर्जयन्त) सादर अलंकृत करो।

चेति चेमेंभिः साधुभिनेकियं घ्नन्ति हन्ति यः। अग्ने सुवीरं एघते ॥ ९॥ ६॥

भा०—(यः) जो (क्षेमेभिः) कल्याणकारी, (साधुभिः) उत्तम कार्यसाधक पुरुषों और उपायों सिंहत (क्षेति) रहता और ऐश्वर्यं की बृद्धि करता है, (यं निकः झिन्ति) जिसको कोई भी मार नहीं सकते हैं। वह हे (अग्ने) अझिवत् ज्ञानिन्, तेजिस्वन्, प्रतापशालिन् ! तू (सुवीरः) उत्तम वीर्यवान् होकर (एधते) वृद्धि को प्राप्त करता है। इति षष्ठो वर्गः॥

#### [ 24 ]

कुष्ण ऋषिः ॥ अधिनौ देवते ॥ छन्दः--१, ६ विराड् गायती । २, ४, ७ विच्हर गायती । ३, ४, ६, ८ गायती ॥ अष्टर्व स्क्रम् ॥

त्रा मे हवं नासत्यार्थिना गच्छतं युवम् । मध्वः सोमंस्य पीतयं ॥ १॥

भा०—हे (नासत्या) असत्य आचरणों से रहित, सदा सत्यभाषी हे (अधिना) अधवत् इिद्रियों के वशी खीपुरुषो ! (युवम्) तुम

भा०—( मध्वः सामस्य पीतये ) मधुर ज्ञान के ग्रहण के लिये हे ( नासत्या ) सदा सत्य के धारण करने वाले ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो (तू) शीघ्र ही (मे गिरः युवं प्रावतम् ) मेरी उपदिष्ट वेदवाणियों का आप उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करो । इत्यष्टमी वर्गः ॥

#### [ = = ]

कृष्णो विश्वको वा कार्ष्णिर्ऋषि:॥ अश्विनौ देवते ॥ द्यन्दः- १, ३ विराड् जगती। २, ४, ५ निचु जगती॥

उभा हि दुस्रा भिषजा मयोभुवे।भा दत्ते स्य वर्च सो वभूवर्थः। ता वां विश्वको हवते तन्कृथे मा नो वि यौष्टं सक्याँ सुमोर्चतम् १

भा०-हे (दल्ला) रोगादि के नाशक (उभा) आप दोनों (भिषजा) भय से बचाने वाले, प्रेमपूर्वक मिलने जुलने वाले, वा रोगों को दूर करने वाले ( भयः-भुवा ) सुख के देने वाले, और ( उभा ) दोनों ( दक्षस्य वचसः ) बलयुक्त कर्म समर्थं वचन के बोलने वाले ( बभुवथुः ) होवो। (ता वां ) आप दोनों को (विश्वकः ) समस्त मनुष्य (तनू-कृथे ) अपने देह के रक्षा के निमित्त (हवते) बुलाते हैं। अाप दोनों (सख्या) मित्रता से (नः) हमें ( मा वि यौष्टं ) पृथक् न करो, सब से प्रेम रक्लो और (नः मा मुमोचत्) हमें त्याग न करो।

कथा नूनं वां विमेना उप स्तवद्युवं धियं दद्धुर्वस्यईप्टये । ता वां विश्वको हवते तन् कुँथे मां नो वि यौष्टं सुख्या सुमोचतम् २

भा०-( नूनं ) निश्चय ही ( वि-मनाः ) विपरीत चित्त वा ज्ञान वाला वा अज्ञानी मनुष्य ( वां ) तुम दोनों की ( कथा उपस्तुवत् ) कैसे गुण स्तुति कर सकता है ? ( युवम् ) तुम दोनों ( इष्टये ) इच्छा पूर्ति के लिये ( धियं वस्यः दद्धुः ) उत्तम बुद्धि और उत्तम धन प्रदान करते हो। (ता वां) उन आप दोनों की (तन्-कृथे विश्वकः हवते) अपने देह के सुखार्थ सभी बुलाते हैं। तुम दोनों (नः सख्या मा वियोष्टं) हमें मित्र भाव से पृथक् मत करो और (वि सुमोचतम्) विविध दुःखों से खुड़ाओ वा सखित्व से हमें (मा वि सुमोचतम्) मतत्याग करो। युवं हि ष्मा पुरुभुजेममें धृतुं विष्णाप्त्रे दृद्धुर्वस्य ईष्ट्रये। ता वां विश्वंको हवते तन्कृथे मा नो वि यौष्टं सुख्या सुमोर्चतम्॥३॥

भा०—हे (पुरु-भुजा) बहुतों को पालन करने में समर्थ पुरुषो !

आप दोनों (विष्णाप्त्रे) व्यापक शक्तिमान् प्रभु को प्राप्त करने वाले को
(इष्ट्ये) यज्ञ के निमित्त (वस्यः) उत्तम धन और (एधतुं दद्धुः स्म)

वृद्धि के साधन देते रहो। (ता वां० इत्यादि पूर्ववत्)

उत त्यं वीरं धंनुसामृजीिषणं दूरे चित्सन्तमवंसे हवामहे। यस्य स्वादिष्ठा सुमृतिः पितुर्थेथा मा नो वि यौष्टं सुख्या मुमोन चंतम् ॥ ४॥

भा०—( उत ) और (त्यं वीरं ) उस वीर, बलवान और विद्या-वान् ( धनसा ) धन के दानी और धन के प्राप्त करने में कुशल, (ऋजी-षिणं ) धर्ममार्ग में सञ्चालक और शत्रुनाशक सैन्य के चालक ऐसे (दूरे चित् सन्तं ) दूर देश में रहते हुए पुरुष को भी हम (अवसे) रक्षा और ज्ञान लाभ के लिये (हवामहे ) बुलावें। ( यस्य ) जिस की (स्वादिष्टा सुमितः ) अति सुखदायिनी शुभ प्रज्ञा (यथा पितः ) पिता के समान हित में प्रवृत्त कराती हो, हे विद्वान् पुरुषो ! ( नः मा वियौष्टं ) हमें अपने से पृथक् न करो ( सख्या मा मुमोचतम् ) अपने मित्रभाव से हमें परित्याग न करों।

ऋतेन देवः संविता शमायत ऋतस्य शृङ्गमार्विया वि पप्रथे। ऋतं सासाह महिं चित्पृतन्यतो मा नो वि यौष्टं सुख्या मुमो-चेतम्॥ ५॥ ९॥

भा०-( देवः सविता ) प्रकाशमान सूर्यं के समान तेजस्वी, ( सविता ) सब का प्रेरक, सब का उत्पादक प्रभु (ऋतेन ) सत्य ज्ञान-मय वेदं से ( शम् आयते ) सव को शान्ति सुख प्रदान करता है। और वह ( ऋतस्य श्रङ्गम् ) तेज के अन्धकारनाशक प्रकाश के समान असत्य, अविद्या के नाशक सत्य के प्रकाश को ( उर्विया पप्रथे ) बहुत अधिक फैलाता है। ( ऋतं ) सत्य ही (मिह चित् पृतन्यतः ) बड़े २ वा शत्रुओं को भी ( सासाह ) पराजित करता है। ( नः मा सख्या वि यौष्टं ) हमें मित्रता से वियुक्त न करो और ( मा वि मुमोचतम् ) हमें भी परित्याग मत करो। इति नवमो वर्गः॥

## [ 29 ]

कृष्णो बम्नी बम्नीको वा वासिष्ठ आंगिरसः प्रियमधो वा ऋषिः॥ आधिनौ देवते ॥ छन्दः-१, ३ बृहती । ४ निचृद् बृहती । २, ४, ६ निचृत् पंक्षिः ॥ षड्चं स्कम् ॥

द्युम्नी वां स्तोमी अश्विना क्रिविन सेक आ गतम्। मध्यः सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराविवेरिंगे॥१॥

भा०—(सेके क्रिविः न) संचय करने के लिये प्रचुर जल वाला क्र्प जिस प्रकार ( बुम्नी ) उत्तम अन्नोत्पादक होता है उसी प्रकार ( वां ) ुआप दोनों का (स्तोमः) स्तुति वचन वा उपदेश ( ग्रुझो ) अपरिमित ज्ञान का देने वाला होता है। हे (अश्विना) विद्यावान् स्त्री पुरुषो ! आप दोनों ( आ गतम् ) आइये । ( सः ) वह ( दिवि प्रियः ) ज्ञान के प्राप्त करने के निमित्त अति पूर्ण है। हे (नरा) उत्तम पुरुषो ! दोनों (मध्वः सुतस्य ) मधुर ज्ञान का ( इरिणे गौरौ इव ) जलाशय में दो गौर नाम सृग-युगल के समान (पातं) पान करो। अथवा (इरिणे) शुष्क भूमि में ( गौरो इव ) सूर्य-मेघवत् मधुर जलके समान ज्ञान का पान कराओ। पिवतं घर्म मधुमन्तमि<u>व</u>ना बर्हिः सीदतं नरा। ता मन्दसाना मनुषो दुरोण ग्रा नि पातुं वेदसा वर्यः॥ २॥

भा०—हे (अश्विना) अश्ववत् राष्ट्र के भीतर नियुक्त जनों के स्वामी जनों! आप दोनों (नरा) नायक जन (विहें:) आसनवत् इस राष्ट्र प्रजाजन के ऊपर (आसीदतम्) अध्यक्षवत् विराजो और (मधुमन्तं) बल्युक्त (धर्मं) तेज और रस का मधुयुक्त ओपधि रसवत् पान, उपभोग और संरक्षण करों। (मनुषः दुरोणे) मनुष्य के आश्रय रूप गृह के समान उत्तम रक्षा स्थानवत् (मनुषः दुरोणे) सर्वसाधारण मनुष्य के लिये दुष्पाप्य राजपद पर (मन्दसाना) अति हर्ष लाभ करते हुए (ता) वे आप दोनों (वेदसा) धन के द्वारा (वयः) राष्ट्र के बल, जीवन और अन्न समृद्धि की (निपातम्) रक्षा करों। इसी प्रकार प्रत्येक शृह में खी पुरुष आसन पर बैठें, मधुर रस युक्त अन्न, ओषधि रस पान करें। सुप्रसन्न होकर धन और ज्ञान से जीवन की रक्षा करें।

त्रा वां विश्वाभिक्तिभिः प्रियमेधा श्रह्रषत । ता वर्तिर्यात्रमुपं वृक्तवर्धिषो जुष्टं युत्तं दिविष्टिषु ॥ ३ ॥

भा०—हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्रिय क्वी पुरुषो ! (प्रियमेधाः) अन्न, सत्संग, यज्ञ, युद्ध आदि के प्रिय जन (विश्वाभिः जितिभिः)
सन प्रकार की प्रीतियों तथा रक्षा-साधनों सिहत (वां आ अहूपत)
तुम दोनों को प्रेम से आह्वान करते हैं। (ता) वे दोनों आप, (वृक्तबर्हिपः) कुशाओं के समान अन्य संशयों, और शत्रु जन वा मानसिक
दुर्विचार काम, कोधादि रिपुओं को उच्छेद करने वाले के (वर्तिः) गृह
बर (उप यातम्) उपस्थित होवो, और (दिविष्टिपु) प्रति प्रातःकाल के
अवसरों में वा (दिवः) उत्तम कामनाओं की पूर्ति के लिये (यज्ञं) देववृज्ञन और यज्ञ सत्संगादि को (उप जुष्टं) नित्य सेवन करो।

पिवतं सोमं मधुमन्तमश्विना वहिंः सीदतं सुमत्।

ता बोवृधाना उप सुष्टुति दिवो गुन्तं गौराविवेरिणस् ॥ ४ ॥

भा०-हे ( अधिना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( सुमत् बर्हिः सीदतम् ) उत्तम आसन और प्रजा जन पर अध्यक्षवत् विराजो । और ( मधुमन्तं सोमं पिवतम् ) मधुर आनन्द युक्त ऐश्वर्यं का अन्नवत् उपभोग करो। (ता) वे आप दोनों (वबृधाना) सदा वृद्धि प्राप्त करते हुए (दिवः सु-स्तुतिं) ज्ञान के उत्तम उपदेश, कीर्त्ति को (इरिणं गौरी इव ) जलाशय को मृगयुगल के समान ( उप गन्तम् ) प्राप्त होवो ।

त्रा नुनं यातमारिवनाश्वीभः प्रृष्टितप्सुभिः।

द्या हिरएयवर्तनी शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ॥ ५ ॥ भा०-हे (अश्वना) शीघ गमन करने वाले अश्वों और इन्द्रियों के स्वामी, नायक जनो ! आप दोनों (प्रुपित-प्सुभिः) स्निग्ध, पूर्ण वा जलादि से सिक्त अभिषेचित रूप वाले (अर्थभिः) अर्थों और विद्यावान् पुरुषों सहित ( नूनं आयातम् ) अवश्य आवो । आप दोनों ( दस्रा ) बाह्य अन्तः शत्रुओं के नाशक (हिरण्य-वर्त्तनी) सुवर्ण के रथ वाले वा हित-रमणीय मार्गं के अवलस्बक (शुभः-पती) उत्तम शोभा वा कल्याण के पालक, (ऋत-बृधा) सत्य ज्ञान के वर्धक और सत्य के बल से बढ़ने वाले आप दोनों ( सोमम् पातम् ) ऐश्वर्यं का पालन और उपभोग करो। व्यं हि वां हवामहे विपन्यवो विष्रासो वाजसातये। ता वल्गू दस्या पुरुदंससा धिय। विना श्रष्ट्या गतम्।। ६॥१०॥

भा०-हे (अश्वना ) जितेन्द्रिय पुरुषों ! हे अश्वादि साधनों के स्वामी जनो ! ( वां हि विपन्यवः) हम स्तुतिकर्त्तां और विविध व्यवहार-कुशल (विप्रासः) विद्वान् जन (वाज-सातये) ऐश्वर्य और ज्ञान के प्रदान और प्राप्ति के लिये ( वां हि हवामहे ) आप दोनों को बुलाते हैं। (ता) वे आप दोनों (वल्गू) कुशल आचरण वाले, (दसा) दुष्ट कर्मों के नाशक ( पुरु-दंससा ) बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले हो कर ( धिया ) कर्म और ज्ञान के बल से ( श्रुष्टी आगतम् ) शीघ्र ही उद्देश्य को प्राप्त होवो । इति दशमो बर्गः ॥

### [ 22 ]

नोधा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ३ बृहती । ५ निचृद बृहती । २, ४ पंकिः । ६ विराट् पंकिः ॥ षड्टचं स्कम् ॥

तं वो दस्ममृतीषह्ं वसोर्मन्दानमन्धसः।

श्राभिवृत्सं न स्वसंरेषु धेनव इन्द्रं गुभिनवामहे ॥ १॥

भा०—हे प्रजाजनों! (अन्धसः) अन्नवत् उपभोग्य (वसोः)
वाष्ट्र में वसे प्रजा जन और (वसोः) धन राशि से (मन्दानम्)
अति हर्षित (तं) उस (दस्मम्) शत्रुनाशक और (ऋति-सहं) शत्रुओं
के पराजयकारी (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् सेनापित की हम लोग (स्वसरेषु)
स्वयं वा सुख से बीतने वाले दिनों में, गोष्टों में (अभिवत्सं न धेनवः)
वच्छे के प्रति गौओं के समान (स्वसरेषु) सब दिनों (गीर्भिः नवामहे)
वाणियों से स्तुति करें।

द्युक्तं सुदानुं तर्विषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्।

जुमन्तं वाजं शतिन सहिम्रिणं मुचू गोमन्तमीमहे ॥ २॥

भा०—हम लोग ( युझं ) दी सि युक्त (सु-दानुं ) उत्तम दानशील, ( तिविषीभिः अवृतं ) नाना सेनाओं से घिरे ( गिरिं न ) मेच के समान ( पुरु-भोजसं ) बहुतों के पालक, स्वामी से ( क्षुमन्तं ) अन्नादि से युक्त ( शितनं सहस्रिणं ) सौ हजार-आदि से युक्त, ( गोमन्तं वाजं ) सूमि, पशु धनों आदि से समृद्ध ऐश्वर्यं की याचना करें और प्राप्त भी करें।

न त्वा बृहन्तो ग्रद्धेयो वर्रन्त इन्द्र वीळवेः । यदित्सिस्ति स्तुबते मार्वते वसु निकृष्टदा मिनाति ते ॥ ३ ॥ भा०—( बृहन्तः ) बहे २ ( वीडवः ) बळशाळी, ( अदयः ) मेघों वा पर्वतों के समान बाधक जन भी ( त्वा न वरन्ते ) तुझे निवारण नहीं करते । ( यत् ) जो तू ( मावते स्तुवते ) मुझ सदश स्तुति करने वालीं को ( वसु दित्सिस ) धन देना चाहता है ( ते तत् न किः आमिनाति ) तेरे उस संकल्प का कोई भी नाश नहीं कर सकता।

योद्धां सि कत्वा शर्वस्रोत दंसना विश्वा जाताभि मुज्मनी। त्रा त्वायमुर्के ऊतये ववर्तित यं गोतमा श्रजीजनन् ॥ ४॥

भा०—(यम्) जिस (त्वा) तुझ को (अर्कः) स्तोता वा तेरे गुण बतलाने वाला वेदमन्त्र ( जूतये आववर्तति ) रक्षा के लिये अपने अभिमुख करता है, (यं गोतमाः अजीजनन्) जिस को वेदवाणियें वा उत्तम विद्वान् वाणी द्वारा प्रकट करते हैं वह तू ( क्रव्वा ) कर्म-सामर्थ्य और ज्ञानसामर्थ्य, ( शवसा ) बल ( उत दंसना ) और कर्म और ( मज्मना ) आज्ञापक प्रभाव या गर्जना से ( विश्वा जातानि अभि ) सब पदार्थों के प्रति (योद्धा असि) शत्रुओं से लड़ने हारा उन पर प्रहार करने, पछाड़ने में समर्थ है। अथवा, (क्रत्वा, शवसा दंसना यः अद्धा असि) ज्ञान, बल, कर्म, से जो सत्य है और जो ( विश्वा जाता अभि मञ्मना ) समस्त पदार्थीं को अपने वल से धारता है।

प्र हि रिरिच श्रोजसा दिवो अन्ते भ्यस्परि ।

न त्वां विव्याच रजं इन्द्र पार्थिवुमनं स्वधां वैवानिथ ॥५॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (ओजसा) बल पराक्रम से ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) आकाश और पृथिवी के परले छोरों तक भी (प्र रिरिक्षे हि) सब से अधिक बलशाली है। तू (पार्थिवम् रजः अबु स्वधां ववक्षिथ ) पृथिवी लोक पर जलवत् जीवन तस्व को प्राप्त कराता है, तू महान् है और ( न त्वा विन्याच ) तुझे कोई न्याप नहीं सकता। निकः परिष्टिर्मघवनमुघस्यं ते यहाग्रुवं दशस्यसि । श्चस्माकं वोध्युचर्थस्य चोदिता मंहिष्ठो वाजसात्ये ॥ ६ ॥ ११॥ भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यंवन् ! ( यत् ) जो तू ( दशस्यि ) दान करता है उस (तं) तेरे ( मघस्य ) उत्तम धन का (पिरिष्टिः ) वाधक ( निकः ) कोई नहीं है । तू ( वाज-सातये ) ऐश्वर्यं, वल, ज्ञान-प्रदान करने में ( मंहिष्टः ) अति पूज्य दानी, और ( चोदिता ) सन्मार्गं में प्रेरक है । तू ( अस्माकं उचथस्य बोधि ) हमारे वचन, स्तुति को जान । इत्येकादशो वर्गः ॥

[ 3= ]

नृमेधपुरुमेधावृधी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ७ वृहती । ३ निचृद् वृहती । २ पादनिचृत् पंकिः । ४ विराट् पंकिः । ५ विराडनुष्टुप् ॥ पडुचं स्क्रम् ॥

बृहदिन्द्रीय गायत महतो वृत्रहन्तमम्।

येन ज्योतिरजनयत्रृतावृधी देवं देवाय जागृवि ॥ १॥

भा०—हे ( महतः ) परिमित भाषण करने वाले, विद्वान् पुरुष !
( येन ) जिससे ( ऋत-वृधः ) सत्य के बढ़ाने वाले, ( देवाय ) प्रकाशस्वरूप, सर्व ऐश्वर्यप्रद प्रभु को जानने के लिये ( देवं जागृवि ज्योतिः अजनयन् ) प्रकाशक, सदा जागृत, कभी न बुझने वाली ज्ञानज्योति को प्रकट
कर लेते हैं उस ( वृत्र-हन्तमम् ) विष्न बाधा, रूप, अन्तः करण के आवरक
को नाश करने वाले ( वृहत् ) बड़े उत्तम वृहत् नाम स्तोमःका (इन्द्राय)
उस ऐश्वर्यवान् प्रभु की स्तुति के लिये ( गायत ) गान करो । अथवा
( इन्द्राय वृत्र-हन्तमम् वृहत् गायत ) उस प्रभु के सर्व विष्न-बाधक इस
महान् तेज़ोमय स्वरूप का गान करो ।

श्वर्षाधमद्भिशंस्तीरशस्तिहाथेन्द्रो द्युम्न्याभवत्। देवास्तं इन्द्र सुख्यायं येमिरे वृहंद्वानी मुरुद्गण॥ २॥

भा०—(अशस्तिहा इन्द्रः) अपकीर्त्तियों और स्तुत्यादि से रहितों का नाशक वह ऐश्वर्यवान्, (अभिशस्तीः अप अधमत्) आकामक हिंसकों के आक्रमणों को परे कर देता है, उनको संतप्त करता है, (अथ) और वह (द्युम्नी अभवत्) यशस्वी, ऐश्वर्यवान् होजाता है । हे (वृहद्-भानो) महान् तेजस्विन् ! हे (मरुद्-गण) बलवान् गणों के स्वामिन् ! (देवाः) विजयेच्छुक, दानशील जन (ते सख्याय येमिरे) तेरे सख्यभाव प्राप्त करने के लिये अपने को नियम में बांधते हैं।

प्र व इन्द्राय वृह्ते मरुतो ब्रह्मार्चत । वृत्रं हैनति वृत्रहा शतकेतुर्वज्ञेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥

भा०—हे ( महतः ) बलवान् शत्रुहन्ता एवं परिमितभाषी जनो ! आप लोग (बृहते इन्द्राय) बड़े २ ऐश्वर्यवान् प्रभु के (ब्रह्म अर्चत) महान् सामर्थ्य की स्तुति करो । वह ( बृत्रहा) दुष्टों का हन्ता (शत-क्रतुः) अपर-मित ज्ञानी, ( शत-पर्वणा वज्रेण ) सेकड़ों पर्वों से युक्त वज्र, बल, सेन्य वा ज्ञान से ( वृत्रं ) दुष्ट शत्रु और अज्ञान का (हनति) नाश करता है। वच्च'-अज्ञान का वर्जन करने से ज्ञान वज्र है।

श्रमि प्र भर धृषता धृषत्मनः अवश्रिते श्रसद् वृहत्। अर्ष्टन्त्वापो जवसा वि मातरो हनी वृत्रं जया स्वः॥ ४॥

भा० — हे ( प्रवन्-मनः ) शत्रुओं को पराजय करने वाले मन और अन्तः शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ मन वा ज्ञान वाले जन ! (ते) तेरा ( बृहत् श्रवः असत् ) बड़ा भारी यश और ज्ञान हो । तू उस ज्ञान वा यश को (धपता) बाह्य और अन्तःशत्रुओं को पराजय करने वाले बल से (अभि प्रभर) धारण कर । (मातरः) माताओं के समान, सर्वप्रिय (आपः) आप्तजन (वि अर्पन्तु) मेघ से जल धाराओं के समान विविध प्रकार से प्राप्त हों। और तू (बृत्रं हनः) दुष्ट का नाश कर और (स्वः जय) सबका विजय कर । हे ज्ञानिन् ! तू अन्धकार रूप अज्ञान का नाश करके परम सुख पर विजय प्राप्त कर।

यज्जायेथा अपूर्व्य मर्घवन्वृत्रहत्याय । तत्पृथिवीमप्रथयस्तद्देस्तभ्ना उत द्याम् ॥ ५॥

भा०—हे ( मघवन् ) तेजोमय ! ऐश्वर्यवन् ! हे ( अपूर्व्य ) सबसे पूर्व विद्यमान ! ( यत् ) जो त् ( वृत्र-हत्याय ) बढ़ते शत्रुवत् अज्ञान के नाश करने के लिये ( अभि प्र जायथाः ) समर्थ होता है, ( तत् ) वह त् ( पृथिवीम् अप्रथयः ) पृथिवी को विस्तृत करता है, ( उत ) और (द्याम् अस्तभ्नाः ) आकाश वा सूर्य को दढ़ वा स्थिर करता है। उसी प्रकार परमेश्वर जब प्रकृति के सलिलमय, तमोमय परमाणु रूप को आधात करता है उससे ही यह भूमि बनती और सूर्य आदि लोक भी उसी के बल से स्थिर हैं।

तत्ते युक्को र्याजायत तदक उत हस्कृतिः। ताद्विश्वमध्यिभूरीस् यज्जातं यञ्च जन्त्वम्।। ६॥

भा०—तब ही हे प्रभो ! (ते यज्ञः अजायत) तेरा महान् यज्ञ होता है (तत् ते अर्कः) वही तेरा महान् स्तुति योग्य ज्ञान है। (उत् हस्कृतिः) वही तेरा बाह्य दिनवत् हर्ष का विलास है। (तत्) वह तू (विश्वम् अभि भूः असि) समस्त विश्व का उत्पादक है (यत् जातं यत् जन्त्वम्) जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होगा उस सबका उत्पादक तू ही है। आगासुं पुक्वमैर्यय आ सूर्यं रोहयो दिवि।

घुर्म न सार्मन्तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वीणसे बृहत् ॥ ७ ॥ १२ ॥

भा०—हे प्रभो ! तू (आमासु) कची, मृदु भूमियों में (पकं)
परिपाक योग्य, तेज, वीर्य को (ऐरयः) प्रदान करता है, और (दिवि)
आकाश में (सूर्य आरोहयः) सूर्य को स्थापित करता है। (गिर्वणसे)
वाणी से सेवने योग्य उस प्रभु के (जुष्टं) प्रिय (बृहत्) बड़े
आरी (धर्मं) तेज को (सामन्) सामस्तुति द्वारा (सु-वृक्तिभिः)

और उत्तम स्तुतियों द्वारा ( घम न ) सूर्य प्रकाशवत् ( तपत ) तपो, उसका सेवन कर तपश्चर्या करो । तपश्चर्या से उसके तेज को धारण करो । इति द्वादशो वर्गः ॥

### [03]

नृमेधपुरुमेधावृषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद् बृहती । ३ विराङ् बृहती । ५ पादनिचृद् बृहती । २, ४ पादनिचृत् पंकिः । ६ निचृत् पंकिः ॥ षड्वं स्कम्।।

श्रा नो विश्वांसु हव्य इन्द्रीः समत्सु भूषतु।

उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमुज्या ऋचीषमः ॥ १ ।: भा०—( हब्यः इन्द्रः) सबसे पुकारने, संकटों के समय बुलाने योग्या (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (नः ) हमारे ( विश्वासु समत्सु) समस्त संग्रामों में (आ भूषतु) सदा सज्ज रहे। वह ( वृत्र-हा) बढ़ते शत्रु का नाशक, (परम ज्याः) वड़ी प्रवल डोरी वाला, वड़े २ शत्रुओं का वड़ा नाशक और (ऋचीपमः) यथार्थं गुण-स्तुति के अनुरूप होकर वह (सवनानि) समस्त ऐश्वर्यों और (ब्रह्माणि) धनों वा अन्नों को भी (उप भूषतु)

प्राप्त हो। (२) परमेश्वर सब आनन्दावसरों में हमें समर्थ करे, हमारे यज्ञादि

उपासना कालों में वह विघ्न-हर्त्ता सदा स्मरण रहे। त्वं दाता प्रथमो रार्धसाम्स्यासे सत्य ईशानकत्।

तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शर्वसी महः॥२॥

भा०-(त्वं) तू (राधसां प्रथमः दाता) समस्त ऐश्वर्यों का प्रथमः एवं सर्वोत्कृष्ट दाता है, तू (सत्यः ) सत्यस्वरूप, ( ईशान-कृत् ) सबका स्वामी, जगत् का कर्त्ता है। तू सब बड़े राजा, धनाधिपों का भी बनाने वाला है। ( तुवि-द्युम्नस्य) बहुत से धनों, ऐश्वर्यों से सम्पन्न (महः शवसः पुत्रस्य ) बढ़े भारी बल के कारण बहुतों की रक्षा करने में समर्थ तेरे ही:

( युज्या ) सहयोगों, मित्रताओं और सहायताओं की (वृणीमहे) याचनाः करते हैं।

ब्रह्मा त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अनितिद्धता। इमा जुषस्य हर्यश्व योजनेन्द्र या ते अमेन्महि॥ ३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते) तेरे लिये (अनितद्भुता) यथार्थ गुणानुरूप (ब्रह्मा) धन और स्तुतिवचन वा अन्नादि सत्कार (क्रियन्ते) किये जावें। हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! वाणियों को प्रेमपूर्वक स्वीकार करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (हर्यश्व) अश्वोंवत् मनुष्यों के स्वामिन् ! हम (या ते) तेरे लिये या जिन भी (योजना) उचित गुण भोगों की (अमन्मिह) चिन्तना करते हैं तू (इमा जुपस्व) इन सबको स्वीकार कर।

त्वं हि सत्यो मेघवन्ननानतो वृत्रा भूरि न्युअसे । स त्वं शंविष्ठ वजूहस्त दाशुषेऽवाञ्चं रुयिमा रुधि ॥ ४ ॥

भा०-हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! तू (अनानतः) किसी से भी
नहीं झकता, (त्वं हि सत्यः) तू ही सत्य स्वरूप है। तू (भूरि-चृत्रा) बहुत से विघ्नों और विघ्नकारी दुष्ट पुरुषों को (नि-ऋअसे) अपने वश करने में समर्थ है। हे (शविष्ठ) अति बलशालिन् ! हे (वज्र-हस्त) हाथ में बल, वीर्य और खड़ धारण करने हारे ! (त्वं) तू (दाग्रुषे) दानशील को (रियम् अर्वाञ्चं कृषि) ऐश्वर्य प्राप्त करा।

त्वमिन्द्र यशा त्र्रम्यूजीषी श्वसम्पते। त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदर्जन्ता चर्षणीधृतां॥ ५॥

भा०—हे (इन्द्र) शातुओं के हन्तः !हे ऐश्वर्यपद ! (त्वं यशाः असि) त् यशस्वी है ।हे (शवसः पते ) बलों के पालक ! (त्वं ऋजीषी असि) तू सत्य मार्ग में सबको चलाने हारा और शतु को पीड़ित करने वाले सैन्यादि का शासक है। (त्वं) तू (अप्रतीनि) बे-मुक़ाबले के (वृत्राणि)

मेघस्थ जलोंवत् अति प्रवल दुष्टों और शत्रुओं को भी (एकः इत्) अकेला ही ( हंसि ) दण्डित करता है, और तू ( चर्षणी धता ) समस्त मनुष्यों को धारण करने वाले वल से (अनुत्ता) अपराजित शत्रुओं को भी पराजित करता है।

तमुं त्वा नुनमंसुर प्रचेतसं राधी भागमिवेमहे।

महीव क्रतिः शर्णा तं इन्द्र प्र तं सुम्ना नी अश्रवन् ॥६॥१३॥ भा०—हे ( असुर ) प्राण, जीवन के देने वाले ! हे बलशालिन् ! ( प्र-चेतसं ) उत्कृष्ट चित्त वाले ( त्वा ) तुझ से (भागम् इव राधः ईमहे) अपने पिता से प्राप्तव्य भाग के समान ही हम धन की याचना करते हैं। (ते) तेरा (कृत्तिः) श्रमपूर्वंक काट कर संग्रह करने थोग्य खेती (ते शरणा) तेरी शरणदायिनी सम्पदा ( मही इव ) यह बड़ी भारी भूमि है हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते सुम्ना नः प्राक्षवन् ) तेरे दिये नाना सुख हमें खूब प्राप्त हों । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

## [ 83 ]

अपालात्रियी ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ।। छन्दः — १ त्राचीं स्वराट् पंक्ति: । २ पंक्तिः। ३ निचृदनुष्टुप्। ४ श्रनुष्टुप्। ४, ६ विराडनुष्टुप्। ७ पाद-निचृदनुष्टुप् ॥ सप्तर्चं स्कम् ॥

कुन्यार्वायती सोमुमपि स्नुताविदत्।

श्रस्तं भरेन्त्यत्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा शुकार्य सुनवै त्वा ॥ १ ॥ भा०-जिस प्रकार ( स्नुता ) बहुती ( अवयती ) नीचे की ओर जाती (वाः) जल धारा (सोमम् अपि विदत् ) ओषधि वर्ग को प्राप्त होती है उसी प्रकार (वाः) वरण करने वाली वरवर्णिनी, (अवयती कन्या) समझती वूझती हुई कन्या (सोमम्) पुत्रो-त्यादन में समर्थ वीर्यवान् विद्यावत स्नातक पुरुष को (सुता) उस के प्रति प्रेमाकृष्ट होकर (अपि विदत्) पति रूप से प्राप्त करे।

उस से विवाह करें । वह (अस्तं भरन्ती) गृह-आश्रम को भरण या धारण करती हुई (अन्नवीत्) कहें कि मैं (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी स्वामी होने के लिये (त्वा सुनवे) तेरा आदर करती हूं, अथवा तुझे ही पुत्र रूप से उत्पन्न करने के लिये (त्वा) तुझे वरण करती हूं। इसी प्रकार (शक्राय) शक्तिशाली स्वामी प्राप्त करने के लिये (त्वा सुनवे) तेरा सवन, पूजन करती हूं।

श्रुसो य एषि वीरको गृहङ्गृहं वि चाकशत्।

इमं जम्भसुतं पिव घानावन्तं कर्मिभगमपूपवन्तमुक्थिनम्॥२॥

भा०—(असौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः) वीर्य युक्त पुरुष (पृषि) प्राप्त होता है वह तू (गृहं-गृहं) प्रत्येक गृह को (विचा-कशत्) प्रकाशित करता है। हे विद्वन् ! तू (इमं) इस (जम्म-सुतं) जन्म से ही दीप्तियुक्त वा जाया, स्त्री और उसके भरणकर्त्ता पित दोनों से उत्पन्न (धानावन्तं) आधान संस्कार से युक्त (करम्भिणम्) किया-कुशल, शौर्ययुक्त और (अपूपवन्तं) गृह से दूर और गुरु आचार्य आदि के समीप जाने वाले (उनिथनं) उत्तम बालक का (पिब) पालन कर ।

करोतेरम्बच् प्रत्ययः ( उणा॰ ) ग्रा चन त्वां चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि । शनैरिव शनकेरिवेन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ॥ ३॥

भा०—हे पुरुष (त्वा आ चिकित्सामः) हम तुझे जानना चाहते हैं। (त्वा चन न अधि इमिस ) हम तुझे अभी नहीं पहचान रहे हैं। हे (इन्दो) गुरु के समीप से नवागत सोम्य! ऐश्वर्यवन् तेजिस्विन् युवक! तू ( शनै: इव शनकै: इव ) शनै: शनै: (इन्द्राय) स्वामी या पित पद प्राप्त करने के लिये अधिक आगे बढ़, परिचित हो।

जिस प्रकार बालक को आचार्य मातावत् अपने गर्भ में रखता और स्वीकार करता है उसी प्रकार प्रथम माता भी 'इन्दु या सोम' अर्थात् हुत

चीर्य को अपने गर्भ में धारण करती है । वह भी 'इन्द्र' अर्थात् अपने पति के ही निमित्त उसे धारण करती है। वह भी गर्भाशय में शनैः शनैः परिस्रवण करता कमल तक पहुंचता है। यह आशय भी मन्त्र में उपमित रूप में ंनिहित है। इसी मन्त्र पर शाट्यायन बाह्मण का वचन है—"सोमपीथ इह वा अस्य भवति य एवं विद्वान् स्त्रियमुपजिन्नतीति ।"

कुविच्छकत्कुवित्करत्कुविद्वो वस्यस्करत्। कुवित्पतिद्विषी युतीरिन्द्रीण सङ्गमामहै ॥ ४॥

भा - वह पुरुष जो विवाह करना चाहता है ( कुवित् शकत् ) स्वयं भी बहुत समर्थं हो, हमें भी बहुत समर्थं करे वह स्वयं भी ( कुवित् करत् ) बहुत से कार्य करने में समर्थ हो। और वह ( नः ) ्हमें (कुवित्) बहुत प्रकार से (वस्यसः करत्) उत्तम धनादि ऐंश्वर्य से सम्पन्न करे। ( कुवित् ) बहुतसी ( पतिद्विषः ) बन्धु आदि पालक जनों से प्रीति न करती हुई हम खियां (यतीः) घरों से पृथक् होकर (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान्, अन्न देने में समर्थ पुरुष से ही (संग-मामहै ) संगत, सम्बद्ध हो जाती हैं इसलिये ख्रियों के साथ विवाह करने वाले को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को अधिक समर्थ करे, स्वयं भी श्रम-शील हो, खियों को उत्तम वख-आभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे जिससे वह अपने पालक जन की निर्धनता से खिन्न होकर दृष्यवानीं के प्रलोभन में न जावें।

पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। पूज्या भूषियतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः। -भूतिकामैर्नरैनित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च । मनु०अ०३।श्लो०५५,५६,५६॥ ह्मानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय। शिर्रस्तृतस्योर्वरामादिदं मु उपोदरे ॥ ५॥

भा० - हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् पुरुष ! स्वामिन् (इमानि) ये (त्रीणि) नीनों पदार्थ (वि-तपा) संताप से रहित या अपक हों, (तानि) उन तीनों को तू ( वि रोहय ) विशेष रूप से उन्नत एवं वृद्धियुक्त, सफल होने दे, (१) (ततस्य शिरः ) पिता के शिर को ऊंचा कर । अर्थात् विवाह करने वाले को प्रथम अपने वा कन्या के माता पिता के शिर पर के भार को कम क्रना, उस की चिन्ता को दूर करने का यत्न करना चाहिये जिस से वह कन्या को ले वा देकर भी पश्चात्ताप न करे।(२)(उर्वराम् वि रोहय)जिस प्रकार 'इन्द्र', सूर्यं या मेघ उर्वरा भूमि पर बरस कर उसे अन्नादि से सम्पन्न करता है इसी प्रकार विवाहित युवक को चाहिये कि उर्वरा कन्या के साथ विवाह करके सन्तान उत्पन्न करे । (३) (आत् इदं मे उप-उदरे) और यह जो मुझ कन्या के उदर या पेट के समीप अंग या पेट में स्थित बीज गर्भ रूप से विद्यमान हो । हे (इन्द्र) वपन योग्य भूमि रूप स्त्री के गर्भ में इरा अर्थात् अन्नवत् बीज आधान करने हारे पुरुष ! तू उस को भी ( वि रोहय ) विशेष रूप से पुष्ट कर, सन्तान को पोषित कर, उस को अधबीच में नष्ट न होने दे। श्रुसौ च या नं उर्वरादिमां तन्वं ममे। अर्थो ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोम्शा क्रंधि॥६॥

भा०—(असौ च) और वह (या) जो (नः) हम में से (उर्वरा) उत्तम अन्न-उत्पादक भूमिवत सन्तान उत्पादक नारी हो उस को (रोमशा कृधि) पूर्ण यौवनिचहों से युक्त होने दे। (मम) और मेरे (इमां तन्त्रं) इस शरीर को (रोमशा) रोमाञ्चित, पुलकित, पूर्ण वा पुष्टांग युक्त (कृधि) कर। (अथो) और (ततस्य) पिता का (यत् शिरः) जो शिर इस समय चिन्ताप्रस्त, उदास है उस का (रोमशं कृधि) रोमाञ्चित, पुलकित, चिन्तारहित कर।

अथवा (ततस्य शिरः) सन्तानोत्पादक वर के शिर अर्थात् मुख को भी (रोमशं कृषि) मूंछ दाड़ी वाला वा पूर्णायु होने दे। विवाहेच्छुक पुरुष भी युवा हो। स्त्री भी युवती और उर्वरा हो। खे प्रेंटने खे: खे युगस्य शतकतो।

श्चपालामिन्द्र त्रिष्पूत्व्यक्रिणोः स्पैत्वचम् ॥ ७ ॥ १४ ॥

भा०—हे (शतकतो) अपरित ज्ञान और कर्म सामर्थ्य वाले ! तू (रथस्य खे) रथ के अवकाश में, फिर (अनसः खे) शकट के अवकाश में और (युगस्य खे) युग नामक यान के मध्य में इस प्रकार क्रम से (अपालां) अप्राप्तपति, कुमारी कन्या को (त्रिः प्रवी) तीन प्रकार से लाकर (सूर्यत्वचम् अकुणोः) सूर्य के समान उज्ज्वल रंग-विरंगे वस्तों से आच्छादित कर।

#### सूक्त-समीचा

इस स्क में कई समस्याएं हैं—(मन्त्र १ म०) 'अपाला' वह कन्या है जिसको पालक पित नहीं मिला इस प्रकार प्रत्येक कुमारी कन्या 'अपाला' है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी युवा 'सोम' है। इसका स्पष्टीकरण अथर्व वेद में का० १—स्० ११ में देखो। 'सुता' वह कन्या है जो रजस्वला होकर स्नान कर लेती है। अथवा गुरुगृह में स्नातिका हो। इसी प्रकार 'सोम' शब्द वीर्यवान पुरुष वा विद्या और ब्रत द्वारा स्नातक दोनों अर्थों को कहता है।

'विदत्'—कन्या जब पित को प्राप्त करती है वह 'पित का वेदन' करती है। 'विदत्' पद उसी प्रकार के विवाह द्वारा पित के वेदन को बत- लाता है। (अस्त) 'अस्त' गृह-आश्रम का वाचक है। उसको धारण करती कन्या पुरुष का सवन करे, आदर करे। क्यों ? उसको अपना स्वामी और अपना परम शक्तिमान् रक्षक बनाने के लिये। अर्थात् 'इन्द्र' और 'शक्त' ये दोनों 'पित' के पद की योग्यता को बतलाते हैं।

(मं०२) उसी पुरुष को 'वीरक' कहा है। वही गृह २ को उज्ज्वल करता हुआ प्राप्त होता है। अर्थात् वही पुत्र होकर कुलदीपकवत् प्राप्त होता है। आगे कन्या पित को उसका कर्तव्य बतलाती है कि वह दोनों से उत्पन्न पुत्र का पालन करे।

'जम्भ-सुतं'—जाया च पतिश्च जम्पती। जायतेऽस्यां, जनयति इति वा जाया, विभक्तिं इति भः उभौ जम्भौ। ताभ्यामुत्पन्नो जम्भसुतः तं। (धानवन्तं) धानम् आधानं, गर्भाधानसंस्कारवन्तं। स्वयं विधिवद् आहितम्। 'कर-म्भिणं'—करम्बः, करम्भः। करोते रम्भच् प्रत्ययः। क्रियावान् कर्मकुशरूः। (अपूपवन्तं) अप दूरे आचार्यगृहे उपवन्तं उपवीतवन्तं। मध्यमपद्रुरोपः। 'उन्थिनं'—उक्थो वेदो गुरूपदेशो वा तद्वन्तम्।

(मं० ३) पहले दोनों अपरिचित होते हैं वे दोनों परिचय प्राप्त करें। शनैः २ कन्या का पुरुष और पुरुष का कन्या परिचय प्राप्त करे फिर वे पति-पत्नी होने योग्य हैं। 'इन्दुः'—नव स्नातक कन्या के पति प्रेमाई हो तो उस दशा में वह 'इन्दु'है, ऐश्वर्यवान् होने से भी 'इन्दु'है। परिचित होकर बाद में वह उसका पति अर्थात् 'इन्द्र' होने के लिये आवे।

( मन्त्र ४ ) विवाहेच्छुक वर शक्तिमान् क्रियाकुशल हो, जो वधू को भी पर्याप्त वस्त्रालंकार दे सके। जिस की शक्ति, कमाई और धन-सम्पदा से आकृष्ट होकर कन्या अपने पालक माता पिता का मोह छोड़ 'इन्द्र' अर्थात् पति से संगत हो, उसी से दिल मिलाकर रहे।

(पित-द्विषः) — यहां पित शब्द लौकिक पित का वाचक नहीं, प्रत्युत सामान्य पालक (Gardian) का वाचक है। वह सब बन्धु बान्धवों के प्रेम या मोह को त्याग कर भी पित के साथ हो लेती है। ऐसी दशा में यदि माता पितादि बाधक होते हैं तो वह उनके प्रति प्रेम त्याग देती है और वर के साथ ही प्रेम बांधती है। वहीं 'अप्रीति' यहां 'द्विष' पद का वास्तविक अर्थ है । 'द्विप् अप्रीती' द्विप् का अर्थ अप्रीति है । परन्तु वैर अर्थ में द्वेष पद रूढ़ हो गया है।

(मन्त्र ५) विष्टपा = वि-तपा । तप रहित या संतापरहित । तपरिहत अपरिपक 'ततस्य शिरः' यहां 'तत' वा 'तात' शब्द विय अर्थ में भी हैं। इसी से। 'विता' 'पुत्र' दोनों के लिये भी प्रयुक्त होता रहा है। अथवा तनोति सन्तितम् इति ततः । जो सन्तान उत्पन्न करे वह 'तत' है । इससे यहां प्रियपति का वाचक होकर वरने योग्य पुरुष के लिये कहा है। शिर शब्द मुख के लिये उपलक्षण है, उस का मूंछरहित मुख न होवे, विवाहेच्छुक के प्रति कन्या की तरफ से यह १ म शर्त्त है कि वह सम्बन्ध करने के पूर्व अपने मुख पर बाल आने दे, वेद में 'खलति' आदि शब्द नहीं हैं, अतः पिता का गंजा शिर अर्थ करना असंगत है। २सरी शर्त्त है 'उर्वरा' कन्या जिसमें अभी गर्भ प्रहण की शक्ति नहीं आई है, उसे उस योग्य अर्थात् 'उर्वरा' होने दे । ( उर्वरा = उरु-वरा विशालवराङ्गदेशा । नितम्बिनीत्यर्थः ) अर्थात् स्त्री का नितम्ब भाग अच्छा पुष्ट हो । ३सरी शर्त है वधू के उदर के समीप के भाग में भी यौवन चिन्हरूप रोम ( Pubes ) उत्पन्न हो जावें। अंग्रेज़ी भाषा में स्त्री की यौवन दशा को 'Puberty' कहा जाता है। उन रोमों से ही यौवन की दशा को बत-लाने का प्रकार वेद से लिया है।

अथवा-विवाह में बंधने वाली समझदार कन्या वर से तीन याचना करे, तीनों बातें 'विष्टप' दुःखरहित हों। (१) (ततस्य शिरः) पिता का शिर संताप रहित हो, कन्या के विवाह के कारण पिता का शिर ऋणादि से प्रस्त न हो, वह चिन्तातुर न हो, बहुत ऋणादि प्रस्त होने या आर्थिक आघातलगने को भी 'सिर गंजा होना' चांद पर जूते लगना आदि भावों से कहा जाता है। वह आशय बाद के कथाकारों ने व्यक्त में ले लिया प्रतीत होता है। (२) 'उर्वरा' यदि पिता की भूमि उर्वरा नहीं अर्थात् उस के गोत्र में कोई पुत्र नहीं तो अश्रातृमती कन्या के पेट से उत्पन्न नाती ही उस के वंश का चलाने वाला हो। (मनु का पुत्र-पुत्रिका-विधान) (३) 'मे उपोदरे' मेरे उदर के पास गर्भाश्य में रहे पुत्र का विशेष पालन करना पित का कर्त्तव्य हो अर्थात् जो कन्या का हाथ पकड़े उसे उसके गर्भस्थ सन्तान को पालना होगा, कन्या के माता पिता को नहीं। ऐसा बन्धन न हो तो बाद में पुरुषों में विलासिता और बढ़े। विवाहित खियां कष्ट में पड़ जावें और गर्भहत्याएं खूब हों। जहां ऐसा धार्मिक या नैतिक बन्धन नहीं वहां गर्भपात बहुत होते हैं।

( मन्त्र ६ ) ५ वें मन्त्र में कही बातों को ही पुनः कहा है, वे अत्यन्त आवश्यक होने से उन पर बल दिया गया है।

(मन्त्र७) 'रथस्य खे', 'अनसः खे', 'युगस्य खे'—यहां रथ, अनस, और युग ये तीन प्रकार के यानों के नाम हैं। वेगवान् यान रथ है, शकट या बेछगाड़ी अनस् है और इन के साहचर्य में युग भी अवस्य कोई रथ है। पाणिनि ने भी 'युग्यं च पत्रे' रथ या वाहनार्थ में युग्य पद निपातन से साधा है। कदाचित् जिस में छी पुरुष की जोड़ी ही बैठ सके वह रथ 'युग' कहाता हो। 'ख' का अर्थ छिद्र यहां नहीं। यहां 'ख' का अर्थ अवकाश भाग है। प्रथम पितृगृह से विदा होते समय कन्या रथ में चढ़े, फिर लम्बा रास्ता बेलगाड़ी में और पित-गृह के समीप आकर स्वागत पूर्वंक तीसरे थान 'युग' में चढ़े। इस स्वागत के अवसर पर वध् को रंगा हुआ उज्जवल वस्त्र पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान द्वारा वध् का अग्रमन इन्द्र द्वारा कुमारी कन्या का जिः-पवन करना है।

भथवा—पुरुष स्त्री की तीन प्रकार की परीक्षा छे, तीनों में शुचि पवित्र अर्थात् निर्दोष हो तो ग्रहण करे। 'रथस्य खे' रमण थोग्य इन्द्रिय के छिद्र, वे पवित्र हों उन में रोग न हो गुह्यांगों के रोग सिफ़िल्सि, सुजाक, प्रमेह, प्रदर सोमरोगादि न हो, (२) 'अनसः ख' अन प्राणधारणे धातुः । प्राण-प्रहण के छिद्र नाक, मुंह, फेफड़ा, उन में पीनस रोग, मुखपाक, वैरस्य और श्रष्ट रोग की फुन्सियां और फेफड़ों में राजयक्ष्मा आदि न हो, (३) 'युगस्य खे' शरीर में जो युग अर्थात् जोड़ा जोड़ा इन्द्रिय हैं उन के छिद्रों में दोष, जैसे नाक दो हैं, उन में गन्धादि न होना या दुर्गन्ध होना या छोटी बड़ी टेड़ी नाक न होना, आंखे दो हैं उन की विकृति न हो, काणी या छोटी, बड़ी, न हो, मुख के जवाड़े, हाथ पैर आदि विकृत लंगड़े लूले न हों। इस प्रकार तीनों में कन्या को पवित्र, शुचि जानकर वह पुरुष उसको सूर्य के समान उज्ज्वल, चमचमाते वस्त्र देता है मानो उज्ज्वल त्वचा अर्थात् आच्छादन वाला करता है।

'अपाला' अत्रिसुता कहाती है। उसका ताल्पर्य यह है कि स्मृतियों में आत्रेयी पद रजस्वलार्थ में रूढ़ है। वस्तुतः 'अत्रि' ही आत्रेयी है। स्वार्थ में तिहत है। जो प्रथम रजस्वला होकर जिस के वर प्राप्त्यर्थ तीन वर्ष व्यतीत न हुए हों वह 'अत्रि' है 'नवयौवना' रजोधमें युक्त।

## [ 83]

श्रुतकत्तः सुकत्तो वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ विराडनुष्ट्रप् २, ४, ८—१२, २२, २४—२७, ३० निचृद् गायत्री । ३, ७, ३१, ३३ पादनिचृद् गायत्री । ४ आचीं स्वराड् गायत्री । ६, १३—१५, २८ विराड् गायत्री । १६—२१,२३,२४,२६,३२ गायत्री ॥ त्रयस्त्रिंशदृचं स्क्म् ॥

पान्तमा वो अन्धंस इन्द्रंसभि प्र गायत। विश्वासाहं शतकंतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्॥१॥

भा०—आप लोग (वः) आप के (अन्धसः पान्तम्) खाद्य पदार्थीं के रक्षक (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् की (अभि प्र गायत) अच्छी प्रकार स्तुति करो । और (विश्व-साहं) सब को जीतने वाले, (शत-क्रतं) सेकड़ीं

कर्मों वाले, ( चर्षणीनां ) मनुष्यों के बीच ( मंहिष्टं ) सब से अधिक दानी पुरुष की ( अभि प्रगायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो।

पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं सनेश्रुतम्। इन्द्र इति ब्रवीतन॥२॥।

भा० — हे विद्वान पुरुषो ! (पुरु हूतं) बहुतों से पुकारने योग्य, बहुतों से स्वीकृत (पुरु-स्तुतं) बहुतों से प्रस्तुत, प्रशंसित (गाथान्यं) गुण गान करने योग्य, वा 'गाथा' वेदवाणी में प्रसिद्ध, (सन-श्रुतम्) सनातन काल से श्रवण योग्य, वा सनातन ज्ञान वेदका बहुश्रुत विद्वान् वा सन अर्थात् दान के कारण प्रसिद्ध पुरुष को (इन्द्रः इति व्रवीतन) 'इन्द्र' इस प्रकार कहो उसका नाम 'इन्द्र' रक्खो।

इन्द्र इन्नों महानां दाता वार्जानां नृतुः। महाँ श्रिभ्ज्वा यमत् ३

भा०—( इन्द्रः इत् ) वह परम ऐश्वर्यवान् ही ( नः महानां ) बड़े पूज्य गुणों का और ( वाजानां ) ऐश्वर्यों वा, ज्ञानों का ( दाता ) देने वाला, और ( महान् नृतुः ) बड़ा भारी नेता, संज्ञालक है वह (अभिज्ञु) उत्तम ज्ञानसम्पन्न होकर ( नः आ यमत् ) हमें सद् व्यवस्था में रक्षे । अथवा वह ( अभिज्ञु ) आगे गोडे किये, विनीत हमें प्राप्त हो ।

अपादु शिप्यून्धसः सुदत्तंस्य प्रहोिषिणाः।

इन्द्रोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ ४॥
भा०—(शिष्री) मुकुट धारण करने हारा, मुख-नासिकादि में
सुन्दर, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान और बल से
सुन्दर, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान और बल से
सुन्दर, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सु-दक्षस्य) उत्तम ज्ञान और बल से
सुन्दर, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (सु-दक्षस्य) यवादि
अन्नों से मिलाकर पकाये, (इन्द्रोः) दीप्ति-तेजोदायक (अन्धसः) स्वादु
अन्न को (अपात्) पान करे और उसकी रक्षा करे। इसी प्रकार वह
अन्न को (अपात्) पान करे और उसकी रक्षा करे। इसी प्रकार वह
(सु-दक्षस्य) उत्तम बलकाली (प्र-होषिणः) उत्तम दानी (इन्द्रोः)

भाद्रें हृदय, दयालु ( यवाशिरः ) शत्रुनाशक जनों के प्रमुख ( अन्धसः ) अन्नादि के भोक्ता, जन को (अपाद्-उ) वह ऐश्वर्यवान् पालन करे।

तम्बुभि प्रार्चेतेन्द्वं सोमस्य पीतये। तदिद्धचस्य वधनम्॥५॥१५॥

भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग ( सोमस्य पीतये ) ऐश्वर्य अन्नादि के पान और पालन या रक्षा के निमित्त आप (तम् इन्द्रम् अभि प्रार्चत ) उसी ऐश्वर्यवान् की स्तुति करो, (तत् इत् हि अस्य वर्धनम्) वह ही उस को बढ़ाने वाला है। इति पञ्चदशो वर्गः॥

श्चस्य पीत्वा मद्मानां हेवो देवस्योजसा विश्वाभि भुवना भुवत् ६

भा०—(मदानां देवस्य) हर्ष, तृप्ति और सुख के देने वाले (अस्य) इस उत्तम अन्न, प्रजा जन व जगत् का (पीत्वा) पान, उपभोग और पालन करके (देवः) वह तेजस्वी पुरुष स्वामी (ओजसा) पराक्रम से (विश्वा भुवना अभि भुवत् ) समस्त लोकों को अपने वश करता है। त्यमुं वः सञ्चासाहं विश्वासु गुष्वीयतम् । श्रा च्यावयस्यूतये 🌭

भा०—हे विद्वन् ! (त्यम् उ) उस ही (सत्रासाहं ) समवाय और सत्य के वल से सब को पराजित करने वाले (विश्वासु गीर्षु ) समस्त वाणियों वा विद्याओं में ( आयतम् ) प्रसिद्ध, कुशल, ज्यापक पुरुष को ( ऊतये ) रक्षा, ज्ञान प्राप्ति आदि के निमित्त (वः आच्यावयसि ) आप लोंगों को प्राप्त करो।

युध्मं सन्तमनुर्वाणं सोम्पामनपच्युतम्। नरमवार्यक्रतुम्।। ८॥

भा०—( युध्मं ) युद्धकुशल दुष्टों को ताड़ने हारे, ( सन्तम् ) सत्-स्वरूप, (अनर्वाणं ) अद्वितीय, (सोमपाम् ) जगत् के पालक, (अनप-च्युतम् ) अविनाशी, ध्रुव, स्थिर, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न होने वाले, ( अवार्य-क्रतुम् ) अन्यों से न हटाये जाने योग्य, दढ़ पराक्रम वाले, वा अकाट्य युक्तिमान् (नरम्) सर्व नायक पुरुष को हे विद्वन् ! तू प्राप्त करा।

शिक्तां ए इन्द्र राय आ पुरु विद्वाँ ऋचीपम।

अवां नः पार्ये धने ॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं वन् ! हे (ऋवीषम) यथार्थं गुण स्तुति वाले ! तू (नः ) हमें (पुरु रायः शिक्ष ) बहुत धन प्रदान कर । तू (विद्वान् ) ज्ञानवान् होकर (नः ) हमें (पार्ये धने) पालन योग्य धन, वा शत्रुओं के धन के निमित्त वा संग्राम में (अव) रक्षा कर, वहां तक पहुंचा।

त्रतिश्चिदिन्द्र ण उपा योहि शतवाजया। इषा सहस्रवाजया॥ १०॥ १६॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (अतः) इसी कारण (नः) हमें तू (शत-वाजया सहस्र-वाजया) सैकड़ों, सहस्रों बल, ज्ञान, अन्न वेगादि से युक्त (इषा) इच्छा शक्ति, प्रेरणा और अन्न, सेनादि के साथ (उप-आ याहि) प्राप्त हो। इति षोडशों वर्गः॥

श्रयाम धीवता धियोऽविद्धिः शक गोदरे।

जयेम पृत्सु वजिवः ॥ ११ ॥

भा०—हे (शक) शक्तिशालिन्! अन्यों को शक्ति देने हारे! हम (धीवतः) कर्म और ज्ञानवान् पुरुष के (धियः) कर्मों और ज्ञानों को (अयाम) प्राप्त करें। हे (गो-दरे) गौ भूमि के विदारण कार्य में कुशल कृषि करने वाले! हे (गा-दरे) वाणी के मर्मों को खोल २ कर बतलाने हारे, वा भूमि या वाणी के धारक! हे (विज्ञवः) बलशालिन् शस्त्रधर! हम (अर्वद्धिः) अश्वों, वीर सैनिकों द्वारा (पृत्सु जयेम) संप्रामों में विजय लाभ करें।

बयमुं त्वा शतकतो गाबो न यर्वसेष्वा। उक्थेर्षु रणयामसि १२

भा० —हे (शत-कतो) अपरिमित ज्ञान और कर्म वाले ! (वयम् उ) हम ( त्वा ) तुझे ( उक्थेषु ) उत्तम वचनों से (यवसेषु गावः न) भुस आदि के निमित्त गौ के समान (त्वा रणयामः ) तुझे प्रसन्न करते हैं।

विश्वा हि मर्त्यत्वनानुकामा शतकतो।

अगन्म वज्ञिह्याशसः ॥ १३॥

भा०-हे ( शत-क्रतो ) अमित ज्ञानवन् ! अभित शक्तिशालिन् ! हे (वज्रिन्) वल वीर्यवन् ! शस्त्रवल के स्वामिन् ! हम (विश्वा हि) समस्त (मर्त्यंत्वना) मनुष्योचित (अनुकामा) कामनाओं और ( आशसः ) आशाओं को ( अगन्म ) प्राप्त करें।

त्वे सु पुत्र शबसोऽवृत्रन्कामकातयः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४ ॥

भा०—( शवसः पुत्र ) बल के द्वारा बहुतों के रक्षक ! ( काम-कातयः) अपने नाना अभिलापाओं को कहने वाले लोग (त्वे सु अवृत्रन् ) तेरे अधीन सुख से रहते हैं। हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वाम् न अति-रिच्यते ) तुझ से कोई बढ़कर नहीं है।

स नो वृष्टन्त्सनिष्ठया सं घोरया द्रवित्न्वा। धियाविद्दि पुर्रन्ध्या ॥ १५ ॥ १७ ॥

भा०—हे ( बृपन् ) बलशालिन् ! उत्तम प्रबन्धक ! (सः ) वह तू (सनिष्ठया) उत्तम विभाजक, दानशील, (घोरया) शत्रु को भय देने वाली, ( द्रवित्न्वा ) वेग से जाने वाली ( पुरन्ध्या ) बहुतों की पालक (धिया) बुद्धि और क्रिया वा नीति से (नः अविड्ढि) हमारा पालन कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥

यस्ते नुनं शतकत्विन्द्रं द्यम्नितम्। मर्दः। तेन नूने मदे मदेः ॥ १६॥

भा०—हे ( शत-कतो ) अपरिमित बलशालिन् ! हे ( इन्द्र ) ऐश्व-

र्थवन् ! ( नूनं ) निश्चय ही (ते) तेरा ( यः ) जो ( द्युम्नि-तमः ) अति यशो-जनक ( मदः ) हर्षं है ( तेन ) उस से ( मदे ) सब को नृप्त प्रसन्त इषित करने में तू ( मदेः ) स्वयं हर्षित हो ।

यस्ते चित्रश्रवस्तमा य ईन्द्र वृत्रहन्तमः।
य श्रोजोदातमा मर्दः॥ १७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः) जो (ते) तेरा (चित्र-श्र-वस्तमः) आश्चर्यकारक श्रवण करने योग्य अद्भुत और (यः वृत्रहन्तमः) शत्रुओं को खूब दण्डित करने वाला और (यः ओजो-दातमः) पराक्रम को देने वाला (मदः) आनन्द वा हर्ष है तु उससे हमें भी सुखी कर।

विद्या हि यस्ते ग्रद्भि<u>वस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः।</u> विश्वासु दस्म कृष्टिषु ॥ १८॥

भा० — हे (अदिवः) मेघवत् उदार जनों और पाषाणवत् रात्रुनाशक जनों के स्वामिन् ! हे (सत्य) न्यायनिष्ठ ! हे (दस्म) रात्रुनाशन ! हे (सोमपाः) प्रजावत् ऐश्वर्य के पालक ! भोक्ता ! अन्नोषधि के पान करनेहारे ! (यः त्वादक्तः) जो तेरे द्वारा दिया हुआ (विश्वासु कृष्टिषु) समस्त मनुष्यों में ऐश्वर्य है हम (ते विद्याहि) अवश्य उसे तेरा ही जानें।

इन्द्राय मद्वेने सुतं परि ष्टाभनतु नो गिरः। श्रुकंमचनतु कारवः॥ १९॥

भा०—( महने ) हर्ष से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् स्वामी के लिये ( नः गिरः सुतं परि स्तोभन्तु) हमारी वाणी उसके ऐश्वर्य की स्तुति करे । और ( कारवः ) विद्वान् वाग्मी लोग ( अर्कम् अर्चन्तु ) उस प्ज्य जन की अर्चना करें।

यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद्गः। इन्द्रं सुते ह्वामहे ॥ २०॥ १८॥ भा०—(यस्मिन् अधि) जिसके आश्रय (विश्वाः श्रियः रणन्ति) सब सम्पदायें वा आश्रित प्रजाएं शोभा पातीं और सुख प्राप्त करती हैं और जिसके अधीन (सप्त संसदः) साथ बैठने वाले सात सचिव ( रणन्ति ) उसको उत्तम ज्ञानोपदेश करते हैं उस ( इन्द्रं ) ऐश्वर्यवान् को ( सुते ) अभिषेक युक्त राज्य पर आह्वान करते हैं। अध्यात्म में (सप्त संसदः ) सात प्राणगण । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

त्रिकंद्रुकेषु चेतनं देवासी युक्तमत्नत तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥२१॥ भा०—(त्रि-कटुकेपु) तीनों लोकों में (चेतनं यज्ञम्) सबको चेतना देने वाले पूज्य पुरुष को (देवासः अन्नत) विद्वान् गण, आत्मा को इन्द्रियों के समान प्राप्त करते हैं, ( तम् इत् नः गिरः वर्धन्तु ) उसको ही हमारी वाणियां बढ़ाती हैं, उसी का गुण गान करती हैं।

<mark>त्रा त्वा विश्वन्त्विन्द्वः समुद्रमिन्</mark> सिन्धेवः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ २२ ॥

भा०—( समुद्रम् इव सिन्धवः ) निद्यां जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार ( इन्दवः त्वा आविशन्तु ) समस्त ऐश्वर्य और विद्वान् जीवगण प्रभो ! तुझमें प्रवेश करें । हे ( इन्द्र न त्वाम् अति रिच्यते ) ऐश्वर्यंवन् ! तुझसे कोई बढ़ कर नहीं है।

विव्यक्थं महिना वृषन्भुक्तं सोमस्य जागृवे। य इन्ड जुठरेषु ते ॥ २३ ॥

भा० - हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( यः ) जो तेरे ( जठरेषु ) उदर्शे में, तेरे अधीन है, हे ( जागृवे ) जागरणशील ! हे (बृषन् ) बलशालिन् ! तु उस ( सोमस्य भक्षं ) महान् ऐश्वर्यं के सेवनीय अंश को ( महिना ) अपने महान् सामर्थ्यं से ( विब्यक्थ ) ब्याप्त है ।

श्ररं त इन्द्र कुत्तये सोमो भवतु वृत्रहन्। अर् धार्मभ्य इन्दंबः ॥ २४ ॥

भा०-हे ( बृत्र-हन् ) पाप के नाशक! हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः 🎗

(सोमः) ऐश्वर्यं (ते कुक्षये अरं भवतु) तेरे कोश के लिये बहुत हो। (इन्द्वः धामभ्यः अरं भवन्तु) ऐश्वर्यं और वेगवान् सैन्य गण तेरे तेजों की वृद्धि के लिये बहुत हों।

अरमध्वाय गायति श्रुतकेन्तो अरं गर्वे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥ २५॥

भा०—( श्रुत-कक्षः ) श्रुत, वेद को अवगाहन करने वाला, वा कक्षा अर्थात् वेदवाणी का श्रवण करने वाला विद्वान् जन, (अश्वाय गवे धाम्ने) उसके अश्व, गौ और तेज की ( अरं अरं गायिति) खूब खूब स्तुति करता है अर्थात् उस प्रभु का बल, वाणी और तेज बहुत है।

अरं हि ब्मा सुतेषु णः सोमेब्विन्द्र भूषंसि।

श्चरं ते शक्र दावने ॥ २६ ॥ १९ ॥

भा०—( नः सुतेषु सोमेषु ) हमारे उत्पन्न ऐश्वर्यों के आधार पर तू ही ( अरं भूषिस हि ष्म ) बहुत पर्याप्त समर्थ हो । हे ( शक ) शक्ति- शालिन् ! ( ते दावने अरम् ) तुझ दाता के लिये भी ऐश्वर्य बहुत अधिक प्राष्ठ हों । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

पुराकात्तांचिदद्विवस्त्वां नेत्तन्त नो गिरः।

अरं गमाम ते व्यम् ॥ २७॥

भा०—(पराकात्तात् चित्) दूर से भी दूर से हे (अद्भिवः) शक्तिमन्! (नः गिरः त्वां नक्षन्त ) हमारी वाणियां तुझ तक पहुंचती हैं। (वयम् ते अरं गमाम) हम तुझ से बहुत कुछ प्राप्त करें।

एवा ह्यसि वीर्युरेवा शूर उत स्थिरः।

एवा ते राध्यं मनः॥ २८॥

भा०—तू ( वीर-युः एव हि असि ) वीरों को चाहने वाला है । हे ( ग्लूर ) ग्लूरवीर ! ( उत त्वं स्थिरः एव हि असि ) और तू स्थिर ही है । ( ते मनः एव राध्यं ) तुझे मन को भी वश करना चाहिये ।

एवा रातिस्तुंवीमघ विश्वेभिर्घायि धातृभिः। अधा चिदिन्ड में सचा ॥ २९॥

भा०—हे ( तुर्वी-मघ ) बहुत धन के स्वामिन् ! ( रातिः एव) तेरा दान ही ( विश्वेभिः धातृभिः धायि) सब पोषक जन धारण करते हैं । हे ( इन्द्र ) ऐधर्यवन् ! (अधिचत् मे सचा ) और तूही मेरा सहायक है। मो षु ब्रह्मे व तन्द्रयुर्भुवी वाजानां पते।

मत्स्वा सुतस्य गोमतः॥ ३०॥

भा०—हे ( वाजानां पते ) ज्ञानों, ऐश्वयों, बलों, और सेनाओं के पालक ! हे ज्ञानों के पालक ! ( ब्रह्मा इव ) चतुर्वेद्वित् ब्राह्मण विद्वान् यज्ञ के ब्रह्मा के समान तू (तन्द्रयुः मो सु भुवः ) आलस्य से युक्त मत हो । तू (गोमतः सुतस्य ) गो दुग्ध से युक्त अन्नादि से (मत्स्व) तृप्त हो । मा न इन्द्राभ्या दिशाः सूरो श्रुक्षण्वा यमन्।

त्वा युजा वनेम तत्॥ ३१॥

भा० है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे शत्रुहन्तः ! (नः) हमें (आदिशः) आदेष्टा शासक और (स्रः) विचरणशील तेजस्वी लोग (अक्तुषु) रात्रिकाल में ( मा आयमन् ) मत बांधें । ( त्वा युजा ) तुझ सहायक से हम ( तत् वनेम ) उन दुष्ट जनों का नाश करे।

त्वयोदिनद्र युजा वयं प्रति ब्रुवीमिट्ट स्पृधः। त्वमुस्माकं तव स्मास ॥ ३२ ॥

भा०-( त्वया इत् युजा ) तुझ सहायक से ही (वयं) हम (स्पृधः) स्पर्धा करने वालों का ( प्रति बुवीमहि ) प्रति वचन वा उत्तर दे सकें। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! विद्वन् ! (त्वम् अस्माकम् ) तू हमारा है और हम (तव स्मिस ) तेरे हैं।

त्वामिद्धि त्वायवीऽनुनोर्नुवत्श्चरान्। सखाय इन्द्रकारवः ॥ ३३ ॥ २० ॥

भाव-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्!(कारवः) स्तुतिकर्त्ता (सखायः) मित्रगण (त्वायवः) तुझे ही चाहते हुए, और (त्वाम् इत् हि अनु नो नुवतः) तुझे ही प्रतिदिन स्तुति करते हुए (चरान्) व्रताचरण करें । इति विंशो वर्गः॥

# [ \\$ 3]

सुकत्त ऋषिः ॥ १—३३ इन्द्रः । ३४ इन्द्र ऋभवश्च देवताः ॥ छन्दः— १, २४, ३३ विराड् गायत्री। २—४, १०, ११, १३, १४, १६, १८, २१, २३, २७— ३१ निचृद् गायत्रो । ५—६, १२, १४, १७, २०, २२, २५, २६, ३२, ३४ गायत्रो । १६ पादनिचृद् गायत्री ॥

उद्धेद्मि श्रुतामधं वृष्मं नयीपसम्। श्रस्तारमेषि सूर्य॥१॥

भा० — हे ( सूर्य ) सूर्यवत् तेजिस्वन् ! तू ( श्रुत-मधं ) उत्तम धन में प्रसिद्ध, ( वृषमं ) बलवान् ( नर्यापसं ) मनुष्यों के हितकारी कार्य करने वाले, ( अस्तारम् ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले मनुष्य को तू (घ इत उत् एषि ) प्राप्त होकर अवश्य उदय को प्राप्त हो।

नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्रोजसा। ऋहि च वृत्रहावधीत्र

भा०—( यः ) जो (बाह्वोजसा ) बाहु के पराक्रम से (नव-नविते) ९९ ( पुरः ) प्रकोटों को ( विभेद ) तोड़ने में समर्थ है वह ( वृत्र-हा ) शत्रुनाशक राजा ( अहिं च अवधीत् ) सूर्यं को मेघ के समान सन्मुख आये शत्रु को नाश करे।

स न इन्द्रंः शिवः सखाश्वीवद्गोमुद्यवमत्।

उरुघारेव दोहते ॥ ३ ॥

भा०—( सः ) वह ( इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् ( शिवः ) कल्याणकारक, सब में व्यापक, सब सुखों का दाता, (सखा) सब का मित्रवत् प्रिय अधावत् गोमत्, यवमत्, ) अध, गौ, और यव से सम्पन्न ( उरु-धारा इव ) बहुतों की पोषक भूमि, वा बहुत धारा वाली गो के समान,

वा बड़ी विशाल वेद वाणी के समान (दोहते) हमें सुख ज्ञानादि ध्रदान करे।

यद्य कर्च वृत्रहसुद्गां ग्राभि सूर्य। सर्वे तदिन्द्र ते वशे ॥ ४॥

भा०-हे (बृत्रहन्) विव्नों के नाशक! (अध यत् कत् च अभि उत् अगाः ) जिस किसी को भी लक्ष्य कर तू आज वा कभी उठ खड़े होने में समर्थ है वह जब चाहे, तू किसी भी पदार्थ को उत्तम रीति से प्राप्त कर सकता है। (तत् सर्वं ते वशे) वह सब कुछ तेरे ही वश में है

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते न मेरा इति मन्यसे । <u>उतो तत्सत्यमित्तर्य ॥ ५ ॥ २१ ॥</u>

भा०-हे (सत्-पते) सजनों एवं सत् अर्थात् नित्य पदार्थों के पालक स्वामिन् ! हे (प्रवृद्ध ) महान् ! (यद् वा न मरे इति मन्यसे ) जो तू समझता है कि मैं कभी नहीं मर सकता सो (तत्) वह समझना (तव सत्यम् इत् ) तेरा सत्य ही है। तू अविनाशी, अमृत, अजर, नित्य आतमा है। इत्येकविंशो वर्गः॥

ये सोमासः परावित ये अर्वावित सुन्विरे। सर्वास्ताँ इन्ड गच्छासि ॥ ६॥

भा०—(ये) जो (परावति) दूर देश में और ये ( अर्वावति ) समीप देश में भी (सोमासः) अन्न, ओषधि वर्ग, रत्नादि ऐश्वर्य (सु न्विरे ) उत्पन्न हों, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (तान् सर्वान् गच्छिस) उन सब को प्राप्त कर (२) पास और दूर के सब उत्पन्न बालकों को आचाय पढ़ावे। (३) पास दूर सब जीव वा लोकगण प्रभु को प्राप्त हैं।

तिमन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृष्मो भुवत्॥ ७॥

भा०—(तम् इन्द्रम्) उस शत्रुहन्ता, सूर्यवत् तेजस्वी को हम ( वृत्राय हन्तवे ) बड़े भारी, बढ़ते शत्रु वा वया नाश करने के लिये ( वाजयामसि ) अधिक बलवान् करते हैं । ( सः वृषाः ) वह बल-वान् पुरुष ही ( वृषभः सुवत् ) सब सुखों, ऐश्वर्यों का दाता सर्वश्रेष्ठ है । इन्द्रः स दामने कृत श्रोजिष्टः स मदे हितः।

्युम्नी श्लोकी स सोम्यः॥८॥

भा०—(इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता, तेजस्वी पुरुष (ओजिष्टः) सव से अधिक पराक्रमशाली होकर ही (दामने कृतः) सब को सृति-वृत्ति देने और प्रजा को दमन करने के कार्य पर नियुक्त होता है। (सः मदे हितः ) वहीं सब को हर्षित करने के लिये स्थापित है, वह ( द्युझी ) यशस्वी, वह (लोकी) कीर्त्तिवान, (सः सोम्यः) वह सोम अर्थात् अन्न, जल, ऐश्वर्यादि से सत्कार करने योग्य है।

गिरा वज़ो न सम्भृतः सर्वलो अनपच्युतः।

व्वत् ऋष्वो अस्तृतः॥ ९॥

भा०—( वज्रः न ) शत्रु के समान अति तीक्ष्ण ( गिरा सम्भृतः ) वाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, एवं (स-बलः) बलशाली, (अन-पच्युतः ) शत्रुओं से अपराजित, ( अस्तृतः ) अबाधित, ( ऋक्षः ) महान् (ववक्ष ) समस्त ऐश्वर्य पद को धारण करता है। (२) प्रभु (अनप च्युतः ) अप्राप्य, अवाङ्मनसगोचर है। वह (ववक्ष ) समस्त जगत् को धारण कर रहा है।

दुर्गे चिन्नः सुगं कृषि गृणान इंग्द्र गिर्वणः।

त्वश्च मघवुन्वर्शः ॥ १०॥ २२॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! है विद्वन् ! तू (गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, वा हमें उपदेश करता हुआ हे विद्वन् ! (नः) हमारे छिये (हुर्गे) हुर्गम स्थान में भी ( सुगं कृषि ) सुगम मार्ग कर । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( त्वं च नः वशः ) और तू सदा हमें प्रेम से चाह और हमें अपने वश में रख। इति द्वाविंशो वर्गः॥

यस्यं ते नू चिंदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यंम्। न देवो नाधिगुर्जनः ॥ ११ ॥

भाः — ( यस्य ते ) जिस तेरे (भादिशं) आदेश को और ( स्वरा-ज्यम् ) तेरे अपने राज्य को ( नृचित् ) भी (न मिनन्ति) कोई भंग नहीं करते । ( न देवः ) न सूर्यवत् तेजस्वी और (न अध्रगुः जनः ) न वे रोक जाने वाला, पराकमी ही तेरे आदेश को भंग करता है। अर्घा ते अप्रितिष्कुतं देवी शुष्मं सपर्यतः। उभे सुशिष्र रोद्सि १२

भा०—( अध ) और हे ( सुशिप ) उत्तम बलशालिन् वेजिस्वन्! ( उभे रोदसी ) दोनों सूर्य पृथ्वीवत , प्रबल निर्वल वा स्व, पर सेनाएं, (देवीः) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेरे (अप्रतिब्कुतं) अनु-पम, ( अष्मं ) बल की (सपर्यंतः ) सेवा, आदर करती हैं। ( २ ) उस परमेश्वर के बल की यह आकाश और पृथिवी दोनों सेवा करती हैं। त्वमेतर्घारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। पर्वष्णीषु रुशत्पर्यः १३

भा०—(कृष्णासु) काली (रोहिणीपु च) और रक्त वर्ण की (परुष्णीषु ) गौओं में ( त्वम् एतत् रुशत् पयः अधारयः ) तू ही इस चमकते दूध को धारण कराता है। अथवा—हे प्रभी ! तू (कृष्णासु) कृषि करने योग्य भूमियों में (रुशत् पयः) चमकता लहलाता अन, (रोहिणीपु) उगने वाली ओषधि में तेजोयुक्त तीक्ष्ण रस और (पर्का ब्णीषु) कुटिलगामिनी निद्यों में जल वा, पर्व २ पर उब्ण देह की नािंड्यों द्वारा उज्ज्वल रुधिर को तू ही वृष्टि द्वारा सूर्यवत् धारण कराता है।

वि यदहेरधं त्विषो विश्वे देवासो अक्रमुः।

विदन्मृगस्य ताँ अमः ॥ १४॥

भा०—(अघ) और (यद्) जब (विश्वे देवासः) सब विद्वान, तेजस्वी छोग (अहे: विषः ) मेघ की विद्युत् कान्तियों वा (अहे: विषः) सूर्य की कान्तियों के सहश (अहे: त्विष: ) आगे बढ़ते वीर के तेजी की (अक्रमुः) प्राप्त करते हैं अब (तान्) उनको (मृगस्य) सिंह के समान वीर वा अति ग्रुद्ध तेजस्वी प्रभु का (अमः) बल (विदत् ) प्राप्त होता है।

त्रार्दुं मे निव्रो भुवडृत्रहादिष्ट पौंस्यम्। अजातरात्रुरस्तृतः॥ १५॥ २३॥

भा०—( आत् उ ) अनन्तर ही वह ( मे निवरः ) मुझ प्रजागण के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला, ( भुवत् ) होता है। वह (वृत्रहा) दुष्टों का नाशक वीर, मेघों के छेदक भेदक विद्युत् वा सूर्य के समान (पैंस्पम् अदिष्ट) वल पराक्रम को करता है। (अजात-शत्रुः अस्तृतः) तब उस का कोई शत्रु नहीं रहता और फिर वह विनष्ट नहीं होता। ( २ ) प्रभु परमेश्वर सब कष्टों का निवारक, दुष्टनाशक है, वह हमें बल दे। उस का कोई शत्रु नहीं, वह अविनाशी है। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

शुतं वो वृत्रहन्तमम्य शधी चर्षणीनाम्।

त्रा शुंषे रार्धसे महे॥ १६॥

भा०—(वः) आप लोगों में से आपके (वृत्र-हन्तमम्) सब विद्यों के नाशक (चर्षणीनां) मनुष्यों में (श्रुतं) प्रसिद्ध (शर्षं) बलवान् पुरुष को (श्रुषे) शत्रुओं के शोषण और (महे राधसे) बड़े भारी धन प्राप्त करने के लिये (प्र आ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो।

श्रया धिया च गव्यया पुरुणाम्नपुरुष्टुत ।

यत्सोमें सोम ग्राभवंः॥ १७॥

आ०—हे (पुरु-नामन्) बहुत से नामों वाले ! बहुतों को नमाने हारे ! हे (पुरु-स्तुत ) बहुतों से स्तुति करने योग्य ! (यत् ) जो तू (सोमे-सोमे ) प्रत्येक 'सोम', ऐश्वर्य प्रत्येक जीव और प्रत्येक बल पर (आभवः) सामर्थ्यवान् है उस तुझे हम (अया ) इस (गन्यया धिया च ) वाणी से युक्त किया द्वारा तेरी सेवा करते हैं। अर्थात् जैसी तेरी आज्ञा हो वा जैसी हमारी वाणी हो तदनुसार हम कार्य प्रा करें।

बोधिनमना इदस्तु नो वृत्रहा भूयीस्रतिः।

शृणोतुं शक श्राशिषम् ॥ १८॥

भा०—(वृत्र-हा) शतुओं और विद्नों का नाशक (शकः) शक्ति-शाली पुरुष (नः) हमारे वीच (वोधित-मनाः) ज्ञान से युक्त चित्त वाला, और (भूरि-आसुतिः) वहुत से अन्नों का स्वामी (इत् अस्तु) हो। वह (नः आशिषम्) हमारी कामना और प्रार्थना को (श्रणोतु) श्रवण करे।

कया त्वर्च ऊत्याभि प्र मन्द्से वृषन्। कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १९॥

भा०—हे (वृषन्) बलशालिन् ! तू (नः कया उत्या) हमें किस प्रकार की रक्षण नीति से (प्रमन्दसे) पालन करके अधिक हर्षित होता है ? और (कया) किस नीति से (स्तोतृभ्यः आ भर) विहानों का सुख प्राप्त कराता है ?

कस्य वृषां सुते सर्चा नियुत्वान्वृष्यभो रेणत्।

बृत्रहा सोमपीतये ॥ २०॥ २४॥

भा०—( नियुत्वान् ) अश्व सैन्यों का स्वामी, ( वृषभः ) बलवान् ( वृत्र-हा ) शत्रुहन्ता, ( वृषा ) उत्तम प्रबन्धकर्ता, ( कस्य सुते ) किस के ऐश्वर्य पर ( सचा ) और किस के सहयोग में (सोम-पीतये) ऐश्वर्य के प्राप्ति और रक्षा के कार्य में ( रणत् ) रण करे और आनन्द लाभ करे। इति चतुर्विशो वर्गः ॥

श्रुभी पु गुस्तवं र्धिं मेन्द्सानः संहुस्त्रिग्म्। प्रयुन्ता वोधि दाशुषे ॥ २१॥

भा०-( त्वं नः ) तू हमें ( मन्द्रसानः ) अति हर्षित होकर (सह-

चिणं रियम् ) सहस्रों का धन (अभि सु ) अच्छी प्रकार आदरपूर्वक (प्रयन्ता) प्रदान करने हारा हो और तू (दाञुषे) दानशील के हित को भी (अभि सु वोधि) अच्छी प्रकार जान।

भा०—(अपां जिस्सः) जिस प्रकार समुद्र में समस्त नदी, जल-धाराएं आकर मिलती हैं, वह जलधाराओं के प्राप्त होने का एकमात्र आधार है और जिस प्रकार वह समुद्र ही (नि-चुम्पुणः) जलों को अपने भीतर लेकर ही पूर्ण होता है, उसी प्रकार राजा भी (अपां जिस्सः) सब आप्त प्रजाओं का बारण जाने योग्य और (निचुम्पणः) समुद्रवत् उन से ही करादि लेकर तृप्त या पूर्ण होने वाला है। हे राजन् ! (पत्नीवन्तः) पालनकारिणी शक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वाले गृहस्थ जन और (सुताः) अभिषिक्त वा पुत्रवत् प्रजा रूप (इमे) ये (उशन्तः) धनादि कामनावान् जन, (वीतये) रक्षा प्राप्त करने के लिये (यन्ति) तुझे प्राप्त होते हैं। (२) इसी प्रकार परमेश्वर समुद्रवत् (अपां जिस्सः) समस्त जीवों का एकमात्र प्राप्तव्य है, वह पूर्ण है, वह सब विश्व को अपने भीतर लेकर भी पूर्ण है। ये उत्पन्न जीव उस पालक शक्ति से युक्त होकर भी सुख कामना से युक्त होकर रक्षार्थ भगवान् की शरण जाते हैं।

्र इष्टा होत्रा असृत्ततेन्द्रं वृधासी अध्वरे । अच्छविभृथमोर्जसा ॥ २३॥

भा०—(भोजसा) बल पराक्रम और शौर्य से (अव-भृथम्) पूर्ण (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता पुरुष को (अध्वरे) हिंसारहित प्रजा पालन के कार्य में (इष्टाः) एकत्र संगत होकर (होत्राः) अधिकार देने वाले (बृधासः) उस के पद, बलादि के बढ़ाने वाले सहयोगी जन ही (अच्छ) सब के समक्ष (अस्क्षत) इसे अपना प्रभु बनाते हैं।

ड्डह त्या संघमाद्या हरी हिर्रगयकेश्या। बोह्ळामुभि प्रयोहितम् ॥ २४ ॥

भा०-( इह ) इस राष्ट्र में (त्या ) वे दोनों ( सध-माद्या ) एक साथ आनन्द लाभ करने वाले, उस के हर्ष में हर्षित, (हिरण्य-केश्या) सुवर्णं के समान प्रदीस तेज को केशोंवत् धारण करने वाले, तेजस्वी (हरी) अक्षों के तुल्य अग्रगामी स्त्री पुरुष वा दो नेता जन (हितम् प्रयः ) हित• कारक गन्तन्य मार्गं की ओर ( अभि बोढाम् ) ले जावें।

तुभ्यं सोमाः सुता हुमे स्तीर्णं बहिंविभावसो।

स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ २५ ॥ २५ ॥

भा० है (विभावसो ) विशेष दीप्ति से युक्त ऐश्वर्य के स्वामिन् ! ( इमे सुताः सोमाः ) ये उत्पन्न प्रजा जन और ऐश्वर्यवान् शासकगण ( तुभ्यम् ) तेरे ही हितार्थ हैं और ( बर्हिः ) यह वृहत् राष्ट्र वा उत्तम आसन भी ( तुभ्यम् ) तेरे लिये ही ( स्तीर्णम् ) विस्तृत है । तू ( स्तो-तृभ्यः ) विद्वानों के लिये (इन्द्रम् आ वह) ऐश्वर्यं को प्राप्त करा, उन को प्रदान कर । इति पञ्जविंशो वर्गः ॥

त्रा <u>ते द्वं वि रोच</u>ना द्धद्गत्ना वि <u>दाश</u>ुर्षे ।

स्तोतुभ्य इन्द्रमर्चत ॥ २६॥

भा०—(दाञ्चपे ते) दानशील तेरा ही (दक्षं) तेज, बल, प्रताप और ज्ञानसामध्ये (आ) सब ओर है। वह इन्द्र, ऐश्वर्यवान् (रोचना रत्ना विद्धत्) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना उत्तम रतन, धन, ऐश्वर्य (स्तोतृभ्यः) विद्वानों को विशेष रूप से देता वा उनके लिये स्वयं धारण कराता है। आप लोग हे विद्वानो ! उसी (इन्द्रम् अर्चत) ऐश्वर्यवान् पुरुष की स्तुति करो।

श्रा ते दधामीन्डियमुक्था विश्वा शतकतो।

स्तोतृभ्यं इन्द्र मृळयं ॥ २७॥ भा० हे (शत-क्रतो) अपरिमित बल और ज्ञान से सम्पन्न स्वामिन् ! मैं (ते) तेरे लिये (विश्वा उक्था) समस्त स्तुति वचन और समस्त (इन्द्रियम्) राजादि से सेवनीय ऐश्वर्य (आद्धामि) रखता हूं तुझे ही समापत करता हूँ। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (स्तोतृभ्यः मृडय) विद्वान् स्तोता, गुण प्रशंसकों को सुखी कर।

भुद्रम्भद्रं न त्रा भरेषम् जी शतकतो। यदिन्द्र मृळयासि नः २८

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (यत् ) जो तू (नः मृडयासि ) हमें सुखी करता है, वह तू हे (शत-क्रतो ) अपरिमित बलशालिन् ! (नः भदं-भदम् ) हमें अतिसुखकारक, (इषम् ऊर्जम् ) अन्न और रस, बल, आदि (आ भर) प्राप्त करा।

स <u>नो विश्वान्या भेर सुवितानि शतकतो ।</u> यदिन्ड मृळयोसि नः ॥ २९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत् नः मृडयासि) जो तू हमें सुखी करता है। हे (शत-कतो) अपिरिमत ज्ञानवन् ! (सः) वह तू (विश्वानि सुवितानि) समस्त प्रकार के सुखजनक पुण्य पदार्थ वा साधन (आ भर) प्राप्त करा। 'सुवितानि' सुख प्राप्ति के साधन, उत्तम आचरण, इस के विपरीत 'दुरितानि' दुःखदायी बुरे काम, २९, ३० मन्त्रों के साथ "विश्वानि देव सवित॰" इस मन्त्र की तुलना करो।

त्वामिद्धृत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे।

यदिन्द्र मृळयासि नः ॥ ३०॥ २६॥

भा०—(यत्) जो त् हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (नः मृडयासि) हमें सुखी करता है, हे (वृत्रहन्तम) दुष्ट पुरुषों को अच्छी प्रकार दण्ड देने हारे! (सुतावन्तः) ऐश्वर्यवान् हम छोग। (त्वाम् इत् हवामहे) तुझे ही रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं। इति षड्विंशो वर्गः।

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानाम्पते। उप नो हरिभिः सुतम्॥ ३१॥

भा०-हे ( मदानां पते ) हर्षजनक और तृश्चिजनक, ऐश्वयों और अर्जों के पालक स्वामिन् ! तू ( हरिभिः ) विद्वान् प्रजास्य मनुष्यों के द्वारा (नः) हमारे बीच (सुतं उप याहि) अभिषेक या ऐश्वर्यं पद को प्राप्त हों और ( नः हरिभिः सुतम् उप याहि ) हमारे जनों के साहाय्य से ही उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कर ।

द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रंतुः।

उप नो हरिभिः सुतम्॥ ३२॥

भा०—(यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा (वृत्र-हन्तमः ) दुष्ट पुरुषों को अति अधिक दण्ड देने और विनाश करने हारा, और ( शत-क्रतुः ) अपरिमित बलशाली इस प्रकार ( द्विता ) दो प्रकार का जाना जाता है, वह ( हरिभिः ) विद्वान् पुरुषों और अश्वादि सैन्य गणों सहित ( नः सुतम् ) हमारे ऐश्वर्ययुक्त राष्ट्र को ( उप ) प्राप्त हो।

त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उपं नो हरिंभिः सुतम् ॥ ६३॥

भा०—हे ( बृत्रहन् ) दुष्टों के नाशक ! ( त्वं हि ) तू निश्चय करके ( एवां ) इन ( सोमानां पाता असि ) ऐश्वर्यों और प्रजा जनों का पालक. है। तू ( नः सुतं हरिभिः उप याहि ) हमारे इस ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र को विद्वान् जनों और वीर पुरुषों सहित प्राप्त हो।

इन्द्रं इषे द्दातु न ऋभुत्तरामृभुं र्यिम्। बाजी देदातु बाजिनम् ॥ ३४ ॥ २७ ॥ ९ ॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् , शत्रुहन्ता राजा वा सेनापति ( नः ) हमें ( इषे ) अन्न और बल सेना आदि प्राप्त करने के लिये (ऋभुक्षणं) सत्य ज्ञान से चमकने और 'ऋभु' उत्तम शिल्पी जनों को बसाने वाले महान् ( ऋभुं ) ज्ञान, सत्यादि से युक्त ( रियम् ) ऐश्वर्य ( नः ददातु ) हमें दे। (वाजी) वह बलवान्, वेगवान् पुरुष (नः) हमें (वाजिनम्)

बलवान् सैन्य, और अश्वादि सैन्य (ददातु ) प्रदान करें । इति सप्तविंशो वर्गः ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

### [ 83 ]

बिन्दुः प्तदत्तो वा ऋषिः॥ मरुतो देवता॥ छन्दः—१,२,८ विराड् गयत्री।३,५,७,१ गायत्री।४,६,१०—१२ निचृद् गायत्री॥ गौधयति मुरुतौ श्रवस्युमीता मुघोनाम्। युक्ता वही रथानाम् १

भा०—जब (स्थानाम् ) वेग से जाने वाले, बलवान् स्थादि सैन्यों वा महारथी जनों के (वही युक्ता) घोड़े वा बैल, युद्धस्थ वा अज करादि-संग्रहार्थ युद्धार्थ जित जाते हैं, तब (मघोनां मरुताम्) ऐश्वर्यवान् मनुष्यों की (माता) माता के समान पूज्य (श्रवस्यः) श्रवस्य, अर्थात् अज बल और कीर्त्ते-प्रद होकर पृथिवी (गौः धयति) गौ के समान सब को अज प्रदान करती है।

यस्यां देवा उपस्थे बृता विश्वे धारयन्ते । सूर्यामासां दृशे कम् ॥ २ ॥

भा०—( यस्याः ) जिस की ( उपस्थे ) गोद में, ( विश्वे देवाः ) सब मनुष्य ( व्रता धारयन्ते) नाना कर्म, व्रत और नाना अस भी धारण करते, प्राप्त करते हैं, उसी के आश्रय पर (सूर्यामासा) सूर्य और चन्द्र दोनों ही ( दशे ) प्रकाश द्वारा दर्शन कराने के लिये, उस के समीप विद्यमान रहते हैं।

तत्सु न्रो विश्वे श्चर्य श्रा सदा गृणन्ति कारवः। मुरुतः सोमपीतये॥ ३॥

भा०—( विश्वे कारवः ) सब कर्मकुशल ( मरुतः ) बलवान् मनु-ध्य एवं ब्यापारी जन, ( सोम-पीतये ) स्वयं भी अजवत् ऐश्वर्यं को प्राप्त करने के लिये, ( सदा ) सदैव ( तत् नः सु अर्थः ) वह हमारा उत्तम पूज्य स्वामी है। इस प्रकार (आ गृणन्ति) कहते और उस की स्तुति करते हैं।

ग्रस्ति सोमो श्रयं सुतः पिवन्त्यस्य मुरुतः।

द्वत स्वराजी श्रुश्विना ॥ ४॥

भा०—( अयं सोमः सुतः अस्ति ) यह ऐश्वर्य उत्पन्न है, ( अस्य मस्तः पिबन्ति) इस का बलवान् पुरुष और प्रजागण उपभोग करते हैं और (उत अस्य स्वराजः ) इस का स्वयं दीष्तियुक्त तेजस्वी लोग उपभोग करते हैं और ( अश्विना ) जितेन्द्रिय लोग इस का उपभोग करते हैं । ( २ ) यह अभिषिक्त जन पुत्रवत् सोम है इस का बलवान् तेजस्वी और माता पिता, खी पुरुष आदि सब ( पिबन्ति ) पालन करें।

पिवन्ति मित्रो अर्थमा तना पूतस्य वर्षणः।

त्रिष्धस्थस्य जावतः॥ ५॥

भा०—( तना प्तस्य ) विस्तृत ऐश्वर्य वा यज्ञ से पवित्र, (त्रि-स-धस्थस्य ) तीनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के तुल्य प्रजा या भूमि से युक्त राष्ट्र का (भित्रः) स्नेही जन, (अर्थमा) शत्रुओं का नियन्ता और (वरुणः) संकटनिवारक जन (पिवन्ति ) उपभोग और पालन करते हैं।

द्रतो न्वंस्य जोष्माँ इन्द्रीः सुतस्य गेरमंतः। प्रातहीतिव मत्सति ॥ ६॥ २८॥

भा०—( उतो नु ) और ( अस्य गोमतः सुतस्य ) इस भूमि से युक्त, ऐश्वर्य के साथ ( जोपम् ) प्रेम करके ( इन्द्रः ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष ( प्रातः ) प्रातःकाल में ( होता इव ) आहुति दाता विद्वान् के समान ( मत्सिति ) बड़ा आनन्द अनुभव करता है।

कदंत्वियन्त सूरयंस्तिर आपं इव स्त्रिधः। अर्षन्ति पूतदंत्तसः॥ ७॥ भा०—(सूरयः आप इव तिरः) सूर्यं की किरणें जिस प्रकार मेघस्थ जलों को छिन्न भिन्न कर फिर चमकते हैं उसी प्रकार (पूत-दक्षसः) पवित्र ज्ञान और कर्म वाले, (स्निधः) दुष्ट हिंसक अन्तःशत्रु-सैन्यों को (तिरः) दूर करके, (सूरयः) विद्वान् तेजस्वी जन (कत् अत्विपन्त) कितना चमकते हैं और (कत् अपंन्ति) कितना और कैसे आगे वढ़ते हैं यह दर्शनीय है।

कद्वी श्रद्य महानी देवानामवी वृशे । त्मना च द्रमर्वर्चसाम् ॥ ८॥

भा०—(त्मना च) अपने आत्मसामर्थ्यं से (दस्म-वर्चसाम्) दर्शनीय और शत्रुनाशक तेज वाले, (महानां देवानां) पूज्य विद्वानों और (वः) आप विजिगीपु जनों के (अवः) रक्षा वा प्रीति को मैं (कत् वृणे) किस प्रकार प्राप्त करूं, यह बतलाइये।

श्रा य विश्वा पार्थिवानि प्रथन्नोचना दिवः।

मुक्तः सोमपीतये ॥ ९॥

भा०—(ये मस्तः) जो बलवान् मनुष्य (सोम-पीतये) ऐश्वर्यं के पालन और प्राप्ति के लिये (दिवः) आकाश या भूमि के (विश्वा) समस्त (पार्थिवानि रोचना) पृथिवी पर विद्यमान रुचिकर पदार्थों को (पप्रथन्) विस्तारित करते हैं —

त्यान्न पूतर्वज्ञसो दिवो वो मस्तो हुवे।

श्रम्य सोमस्य पीतये ॥ १०॥

भा०—( अस्य सोमस्य पीतये ) इस ऐश्वर्य की रक्षा के लिये मैं ( पूत-दक्षसः ) पवित्र कर्म वाले, आचारवान् (मरुतः ) बलवान् (त्यान्) उन पुरुषों को ( दिवः ) उन की इच्छाओं के अनुसार ( हुवे ) स्वीकार करता हूं।

त्याचु ये वि रोद्सी तस्तुभुर्म्छती हुवे। श्रम्य सोमस्य पीतये॥ ११॥

भा०—( ये महतः ) जो बीर पुरुष ( रोदसी तस्तभुः ) आकाश पृथिवी के समान स्वपक्ष और परपक्ष वा स्त्री-पुरुष, शास्य-शासक दोनों वर्गों को (वितस्तभुः) विशेष रूप से थामते या वश करते हैं। उन को मैं ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस ऐश्वर्य के 'पालन के लिये बुलाता और स्वीकार करता हं।

त्यं चु मार्घतं गुणं गिरिष्टां वृषेणं हुवे। श्चस्य सोमस्य पीतये ॥ १२ ॥ २९ ॥

भा०-- और ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस राज्य-ऐश्वर्य के पालन के लिये मैं (त्यं नु) उस ( गिरिष्टां ) वाणी में स्थित वा कुशल ( वृषणं ) ज्ञानादि की वर्षा करने वाले वा बलवान् (मारुतं गणं) मनुष्यों के समूह को ( हुवे ) बुलाता हूं। इत्येकोनत्रिंशो वर्गः॥

#### ( EA )

तिरश्ची ऋषिः ॥ इन्द्रादेवता ॥ छन्डः-१-४, ६, ७ विराडनुष्टुप् । ५, ह अनुष्डुप् । ८ निचृहनुष्टुप् ॥

<mark>त्रा त्वा गिरों रथीरिवास्थुंः सुतेर्</mark>चु गिर्वणः । श्राभि त्वा समनुष्तेन्द्रं वृत्सं न मातरः॥१॥

भा०—( मातरः वत्सं न) माताएं जिस प्रकार अपने बच्चे को लक्ष्य कर ( सम् अन्यत ) अच्छी प्रकार उस की गुणस्तुति किया करती हैं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे ( गिर्वणः ) वाणियों को स्वीकार और वाणियों द्वारा स्तवन करने हारे ! ( गिरः ) उत्तम विद्वान् स्तुति-कर्त्ता जन (त्वा अभि सम् अन्षत्) तुझे लक्ष्यकर तेरी ही स्तुति करते हैं। (रथी: इव ) रथवान् क्षिप्रगामी पुरुष के समान (सुतेषु ) ऐश्वर्यों वा अन्नादि के प्राप्तवर्थ (त्वा ) तेरी ओर ही (गिरः ) सब विद्वान् एवं सब वाणियां ( आ अस्थुः ) आ रही हैं।

त्रा त्वां शुका त्रांचुच्यवुः सुतासं इन्द्र गिर्वणः। पिवा त्व स्यान्धंस इन्द्र विश्वास ते हितम्॥२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य ! हे हमारी वाणियों को हर्षपूर्वक स्वीकार करनेवाले ! (ग्रुकाः सुतासः) ग्रुद्ध, कान्तियुक्त, तेजस्वी, पदाभिषिक्त जन (त्वा आ अचुच्यवुः) तुझे सब ओर से प्राप्त हों। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् (ते) तेरे योग्य (विश्वासु हितम्) समस्त प्रजाओं में नियत भाग है। तू (अस्य अन्धसः) उस खाने योग्य पदार्थं का (पिवतु) उपभोग कर। पिन्ना सोमं मदाय किमन्द्र श्येनाभृतं सुतम्। त्वं हि शर्श्वतीनां पत्ती राजां विशामसिं॥ ३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! (त्वं) तू (हि) निश्चय से, (श्वर्यानां विशाम्) बहुत सी प्रजाओं का (पितः असि) पालक, स्वामी है। तू (मदाय) सुख, तृष्ति और आनन्द के लिये (श्येनामृतं सुतं) श्येन के समान शत्रु पर आक्रमण करने वाले वा प्रशंसनीय आचार चित्रवान् पुरुषों से प्राप्त किये हुए धन वा प्रदत्त सुखजनक, (सोमं) ज्ञान वा ऐश्वर्यं को (पिब) प्राप्त कर।

श्रुधी हवं तिर्श्च्या इन्द्र यस्त्वा सप्रयंति । सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ त्रासि ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (यः त्वा ) जो तेरी (सपर्यति) सेवा करता है उस (तिरक्च्याः ) समीप प्राप्त करणागत की (हवं श्रुधि) पुकार को तू सुन । और तू (महान् असि ) महान् है । तू (सु-वीर्यस्य ) उत्तम बलयुक्त (गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि आदि वाले (रायः) धन को हमें (पूर्धि ) पूर्ण कर ।

इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्। चिकित्विनमेनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्॥५॥३०॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (यः ) जो (ते) तेरी (नवी-यसीं ) अति स्तुतियोग्य, (मन्द्राम् ) हर्पजनक (गिरम् अजीजनत्) वाणी को प्रकट करता है और जो तेरे लिये (चिकित्वित्-मनसं ) विद्वानों के मनन करने योग्य, (प्रत्नां ) अति पुरानी, और (ऋतस्य पिप्युषीम् ) सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाली (धियं) वेदमयी वाणी वा विद्या वा यज्ञ कर्म को करता है, तू उसको उत्तम वल, भूमि आदि से युक्त धन प्रदान कर ।

तमुं घवाम यं गिर इन्द्रंमुक्थानि वाबृधुः।

पुरूर्यस्य पौस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ६॥

भा०-(यं) जिस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यं के स्वामी को (गिरः वबृधुः ) सब वाणियां वढ़ाती हैं हम भी ( तम् उ स्तवाम ) उसकी स्तुति करें। (अस्य पुरूणि) उसके बहुत से (पोंस्या) बलों, ऐश्वर्यों को (सिसा-सन्तः ) प्राप्त करना चाहते हुए ( वनामहे ) हम उसका भजन करते हैं।

पत्रो न्विन्द्रं स्तर्वाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । गुद्धैरुक्थैवीवृध्वांसं शुद्ध ग्राशीवीनममत्तु ॥ ७ ॥

भा०—( एतो नु ) हे विद्वान् जनो ! आओ । हम छोग ( शुद्धेन ) ग्रुद्ध, (साम्ना) सामवेद गायन द्वारा (शुद्धं) शुद्ध (इन्द्रम्) परमे-श्वर की ( स्तवाम ) स्तुति करें। ( शुद्धैः उक्थैः वावृध्वांसं ) शुद्ध वचनी से बढ़ने वाले उसको ( शुद्धः आशीर्वान् ) शुद्ध कामना वाला, शुद्ध हृद्य होकर ही ( ममत्त ) प्रसन्न करें।

इन्द्रं शुद्धां न आ गृहि शुद्धः शुद्धार्मिक्तिभिः। शुद्धो रेपिं नि धारय शुद्धो ममद्भि स्रोम्यः॥ ८॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् !प्रभो ! तू ( नः ) हमें ( ग्रुद्ध ) ग्रुद्ध स्वरूप (आ गहि) प्राप्त हो। और तू ( शुद्धाभिः ऊतिभिः ) शुद्ध ज्ञानवाणियों, रक्षाओं और प्रीतियों से ( शुद्ध ) शुद्ध रूप से ही प्राप्त हो । तू ( शुद्धः ) शुद्ध रूप ही ( रियम् ) वल, वीर्य और ऐश्वर्य को धारण कर और तू (शुद्धः ) शुद्धस्वरूप (सोम्यः ) ऐश्वर्यवान् होकर (ममद्धि ) आनन्द युक्त हो ।

इन्द्रं शुद्धो हि नो र्यायं शुद्धो रत्नानि दाशुषे।

शुद्धो वृत्राणि जिञ्चसे शुद्धो वार्ज सिषासिस ॥ ९ ॥ ३१ ॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! त (शुद्धः हि) सदा शुद्धः रूप (नः रिष्यं सिसासिस) हमें ऐश्वर्यं देना चाहता है। (दाशुषे रत्नानि) दानशील प्रजा जन को नाना सुखजनक पदार्थं प्रदान करता है। और (शुद्धः वृत्राणि जिन्नसे) शुद्ध पित्रत्न, निष्पक्षपात होकर ही विन्नों और दृष्टों को दिण्डत करता और (शुद्धः वार्ज सिसासिस) शुद्ध चित्त होकर ही ज्ञान, रत्न, वीर्यं और ऐश्वर्यं का भोग कर और अन्यों को प्रदान करता है। इत्येकत्रिंशो वर्गः ॥

[ 83 ]

तिरश्रीर्धुतानो वा मरुत ऋषिः ॥ देवताः – १ – १४, १६ – २१ इन्द्रः । १४ मरुतः । १४ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः – १, २, ५, १३, १४ निचृत् त्रिष्डप् । ३,६,७,१०,११,१६ विराट् त्रिष्डप् । ८,६,१२ त्रिष्डप् । १,५ १८,१६ पादनिचृत् त्रिष्डप् । ४,१७ पंक्तिः । २० निचृत् पंक्तिः ।

२१ विराट् पंकिः ॥ एकविंशत्यृत्वं सूक्तम् ॥ 🛒 💴

श्चस्मा उषास त्रातिरन्त यामुमिन्द्राय नक्तमूम्यीः सुवार्चः । श्चस्मा त्रापी मातरः सप्त तस्थुर्नृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः १

भा०—( अस्मै ) इस ( इन्द्राय ) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष के लिये ( उपासः ) नाना कामनायुक्त प्रजाएं ( यामम् आतिरन्त ) नियम व्यन्वस्था वा मर्यादा का पालन करती हैं और वे ही (ऊर्ग्याः) उत्साहित और उत्कण्टित होकर (नक्तम्) रात्रिकाल में (सुवाचः) उत्तम वाणियां बोलती हैं। ( अस्मै ) अथवा इस के शासन में रहकर कमनीय कन्याएं (यामं) विवाह करती और (नक्तं सुवाचः आतिरन्त) रात्रि में वे अपने पतियों के प्रति

उत्तम वाणी बोलती हैं। ( अस्मै ) इसी के प्रेम में (मातरः) माताओं के समान ( सप्त आपः ) सर्पणशील, शरण में प्राप्त प्रजाएं (तस्थुः) सदा आज्ञा पालनार्थ खड़ी रहती हैं और इसी के शासन में (सिन्धवः ) बड़े २ महानद ( नुभ्यः तराय ) मनुष्यों के पार उतारने के लिये ( सुपाराः ) सुखपूर्वक पार जाने योग्य होते हैं। राजा के राज्य की महिमा देखो महाभारत शान्तिपर्व में भीष्म का उपदेश । सूर्यवत् प्रभु के शासन में उषा रात्रि आदि सब नियमित रूप में आती जाती हैं। निद्यां चलती और महानद भी अलंघ्य नहीं रहते।

अतिविद्धा विथुरेणां चिद्खा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्। न तद्देवो न मत्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृष्भश्चकार ॥ २॥

भा०—( विथुरेण चित् अस्ता ) ब्यथादायी आधातकारी और इत-स्ततः प्रक्षेप या सञ्चालन में समर्थं शक्ति द्वारा (अतिविद्धा ) खूब पीड़ित या ताड़ित होकर (सप्त त्रिः) इकीसों तत्व (गिरीणाम्) भस्मवत् एक दूसरे को निगल जाने वाले, इधर उधर वा पर्वत मेघादिवत् भारी और (सानु) स्वरूप (संहिता) एकत्र संबद्ध हो जाते हैं। (तत्) उनको (न देवः) न कोई अन्य तेजस्वी तत्व (न मत्र्यः) न जीव ही ( तुतुर्यात् ) इस प्रकार कर सकता है, ( यानि ) जिन को ( प्रवृद्धः ) बड़ा, शक्तिशाली और ( वृषभः ) बलवान् प्रभु ( चकार ) कर लेता है। (२) इसी प्रकार अकेला प्रबल राजा २१ सौ राजाओं को प्रबल सैन्य से पराजित करता है, ऐसा अन्य कोई नहीं कर पाता । इन्द्रंस्य वर्ज ग्रायसो निर्मिश्ल इन्द्रंस्य बाह्वोर्भूयिष्टमोर्जः। शीर्षन्तिन्द्रस्य कर्तवो निरेक श्रासन्नेषन्त श्रत्या उपाके ॥ ३॥

भा०—जिस प्रकार राजा या सेनापति का ( आयसः वज्रः ) लोह का खड्ग होता है और (निमिश्ठः) खूब कठोर होता है उसी प्रकार (इन्द्रस्य ) उस महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु का (वज्रः ) बल ( आयसः ) सर्वत्र ब्रह्माण्डों में यत्न अर्थात् सूर्यादि को अमण कराने में समर्थ (निमिश्चः) और खूब सम्बद्ध होता है, और (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के (बाह्योः) बाहुओं में उसके शासन में भी (भूबिष्टम् ओजः) बड़ा भारी बल पराक्रम है। (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के (शोर्षन्) शिर में भी (कृतवः) अनेक ज्ञान (निरेके) सब से बढ़कर विद्यमान हैं। और (आसन्) मुख में विद्यमान वाणियों को भी सुनने के लिये (उपाके) अति समीप बहुत से जन (ईपन्त) प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार राजा की बाहुओं में खड्ग रूप, बल, शिरःस्थानीय अनेक विद्वान् जन और मुख में अवणीय आज्ञाएं हों।

मन्ये त्वा यश्चियं यश्चियां मन्ये त्वा च्यवनुमच्युतानाम् । मन्ये त्वा सत्वनाभिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृष्यमं चर्षणानाम् ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! मैं (त्वा) तुझे (यज्ञियानां यज्ञियं मन्ये) दानियों में दानी, पूज्यों में पूज्य, सत्संग योग्यों में सर्वश्रेष्ठ करके जानता हूं। और (अच्युतानां च्यवनम्) स्वयं गतिरहित जड़ पदार्थों को चलाने वाला जानता हूं। (सत्वनां केतुं मन्ये) बलज्ञालियों में ध्वजा के समान वा सत्वयुक्त चित्त वाले जीवों में ज्ञानप्रद्र, और (चर्ष-णीनां वृषभं त्वा मन्ये) मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ में तुझे जानता हूं। आ यह्यं बाह्वोरिन्द्र धत्से मद्च्युत्महंये हन्त्वा उं। प्रपर्वता अनेवन्त प्रगावः प्र ब्रह्माणों अभिनचंन्त इन्द्रम् ॥ ५॥ ३२॥

भा०—( यद् ) जब हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन् ! तू (वाह्वोः) बाहुओं में ( अहये ) अभिमुख आये शत्रु को ( हन्तवा ) नाश करने के लिये ( मदच्युतं वज्रं ) शत्रुओं के मद को दूर करने वाले प्रजा के ( मदच्युतं ) हर्ष प्रापक बल वीर्यं को ( धत्से ) धारण करता है तब (पर्वताः) मेघवत् पालन शक्ति से !युक्त शासक जन, और ( गावः ) भूमिवासी समस्त प्रजाएं ( प्र अनवन्त ) खूब हर्ष ध्वनि करते हैं । और ( अभि-

नक्षन्तः ब्रह्माणः) प्राप्त होते हुए विद्वान् जन (इन्द्रम् प्र अनवन्त) ऐश्वर्य-वान् शत्रुहन्ता की स्तुति करते हैं। इति द्वात्रिशो वर्गः॥ तमु एवाम् य इमा जुजान विश्वा जातान्यवराएयस्मात्। इन्द्रेण मित्रं दिधिषेम गीर्भिरुपो नमोभिर्वृष्भं विशेम ॥ ६॥

भा०—(तम् उ स्तवाम) उसी की स्तुति करें ( यः इमा ) जो इन ( अस्मात् ) उससे ( अवराणि ) पीछे (विश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्त पदार्थों को जजान उत्पन्न करता है हम लोग ( इन्द्रेण ) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु के साथ ( मित्रं दिधिपेम ) मित्र भाव रक्खें। ( नमोभिः गीर्भिः ) नमस्कार युक्त विनीत वचनों से हम उस ( वृषमं ) सब सुखों के देने वाळे को ( उपो विशेम ) प्राप्त होवें, उसकी उपासना करें। वृत्रस्य त्वा श्वस्थादीषमाणा विश्वे देवा यजहुर्ये सखायः। मुरुद्धिरिन्ड सुख्यं ते श्रम्तवधेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ ७॥

भा०-जैसे (वृत्रस्य श्वसथात् ईषमाणाः विश्वे देवाः सखायः अजहः) बढ़ते शत्रु के श्वासमात्र से भी भय खाते हुए सब मित्र मनुष्य भी राजा को छोड़ देते हैं उसी प्रकार हे प्रभो! (विश्वे देवाः) समस्त जीवगण, ( सखायः ) तेरे मित्र समान आख्या वाले आत्मा होकर भी (वृत्रस्य ) आवरणकारी देह के ( असथात् ईपमाणाः ) श्वास-प्रश्वास द्वारा गति करते हुए ( त्वा अजहुः ) तुझे भूल जाते हैं हे ( इन्द्र) ऐथर्यवन् ! (ते मरुद्भिः सख्यम् अस्तु ) जीवगण से तेरा सदा सख्य, मित्रभाव रहे । (अथ ) और तू ( इमा विश्वाः पृतनाः जयासि ) इन सब प्रजाओं को अपने वश कर । त्रिः षष्टिस्त्वां मुरुतो वावृधाना उस्मा इव राशयो युश्चियासः। उप त्वेमः कृधि नो भागुधेयं ग्रुष्मं त एना हृविषा विधेम ॥८॥

भा०—( त्रिः षष्टिः मस्तः ) ६३ प्रकार के मनुष्य गण और देह में प्राण गण ( वबृधानाः ) बढ़ते हुए ( उस्ताः इव ) सूर्य की किरणों वा गौवों के समान ( राशयः ) संघ होकर (यज्ञियासः ) आदर पाने थोग्य हैं। वे हम (न्वा उप इमः) तुझे प्राप्त होते हैं। ( नः भाग-धेयं कृधि ) हमारा भी भाग नियत कर। हम ( ते छुष्मं ) तेरे शोषक बल को (ऐना हविषा ) इस प्रकार के अन्नादि, कर और उपाय से ( विधेम ) बनावें। न्निःषष्टि गणों का परि-संख्यान यजुर्वेद अ० २२ में देखो।

तिग्ममायुधं मुरुतामनीकं कस्तं इन्द्र प्रति वर्जं दधर्ष।

श्चनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप वप ऋजीषिन्।।९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (तिग्मम् आयुधम्) शत्रु पर प्रहार करने के तीक्षण साधन, (मस्ताम् अनीकम्) वीर पुरुषों की सेना रूप (ते वज्रं) तेरे महान् बलको (कः प्रति दधर्ष) कौन पराजित कर सकता है। (असुराः) बड़े बलशाली लोग भी (अनायुधासः) आयुधों से रहित और (अदेवाः) अतेजस्वी हों, (तान्) उन को हे (ऋजीषिन्) शत्रुभर्जंक सेनाओं के स्वामिन्! तू (अप वप) दूर ही खण्डित कर डाल। मह उन्नायं त्वसे सुवृक्षे प्रेर्यं श्विवतमाय पृथ्वः।

गिवींह से गिर इन्द्राय पूर्वी धेंहि तन्वे कुविद्क वेर्त्त ॥१०॥३३॥

भा०—(महे उप्राय) बड़े बलवान् (तबसे) शक्तिशाली, (शिव-तमाय) अतिसुखदायक (पश्चः च शिवतमाय) समस्त पशु तक का कल्याण करने वाले (गिर्वाहसे) वाणियों और स्तुतियों को स्वीकार करने वाले (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् प्रभु के लिये (अङ्ग) हे विद्वन्!त् (सुवृक्तिं प्रेरय) उत्तम स्तुति कर । हे विद्वन्!त् उसी के लिये (पूर्वीः गिरः धेहि) पूर्वं की नित्य वाणियों को धारण कर । वही (तन्वे) हमारे शारीर और बृहत् राष्ट्र के लिये (कुवित् वेदत्) बहुत सुखेश्वर्य प्रदान करता है। इति त्रयिश्वशों वर्गः ॥

डुक्थवाहसे विभ्वे मनीषां दुणा न पारमीरय नदीनाम् । नि स्पृश धिया तनिव श्रुतस्य जुर्घतरस्य कुविद्रङ्ग वेदंत् ॥ १॥ ४९ भा०—(उनथ-वाहसे विभवे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने वाले विभु, महान् उस परमेश्वर के लिये (मनीषां) अपने चित्त, बुद्धि को प्रेरित कर । हे प्रभो ! तू (हुणा न नदीनाम्) नदियों के पार नौका के समान हमें (पारम् ईरय) पार ले चल । हे विद्वन् ! (जुष्टतरस्य श्रुतस्य) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को (तिन्व) अपने पुत्र में धनवत् (निस्पृश) प्रदान कर । वह प्रभु (अङ्ग) हे मनुष्य ! (कुवित् वेदत्) वहुत कुछ प्रदान करता है।

तर्द्विविड्डि यत्त्र इन्द्रो जुजीवत्स्तुहि स्रुप्टुति नमुसा विवास । उप भूष जरितमा र्घवरयः श्रावया वाचं कुविदङ्ग वेदत् ॥१२॥

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् एवं ऐश्वर्यं का देने वाला स्वामी (यत् जुजोपत्) जिस को धेम करे तू (तत् विविड्डि) उसी पदार्थं को प्राप्त करा। तू उस की (सु-स्तुतिं स्तुहि) उत्तम स्तुति कर। (नमसा) अति विनय से (विवास) उस की सेवा कर। हे (जिरितः) विद्वन्! स्तुतिकर्ता! तू (उप भूष) सदा उस के समीप रह। और (मा रुवण्यः) कभी रो मत, गुनगुना मत। तू अपनी (वाचं) स्पष्ट वाणी को (श्रावय) उसे सुना दे और (अङ्ग कुविद् वेदत्) हे मनुष्य वह तुझे बहुत २ ऐश्वर्यं देने वाला है।

श्रवं द्रप्सो श्रंशुमतीमितिष्ठदियानः कृष्णो द्रशभिः सहस्रैः। श्रावत्तामिन्द्रः शच्या धर्मन्तुमप् स्नेहितीर्नृमणां श्रधत्त ॥१३॥

भा०—(इप्सः) वेग से प्रयाण करने में समर्थ, (कृष्णः) प्रजा की कर्पण करने वाला, (दशिभः सहस्रेः) दस सहस्र सैन्यों सिहत (अंग्रुमतीम्) अन्न वाली भूमि पर (अतिष्ठत्) स्थिर हो तो भी (शच्या धमन्तम्) अपनी शक्ति से प्रजा को पीड़ित करने वाले दुष्ट शत्रु को (इन्द्रः) ऐश्वर्य युक्त उत्तम राजा (शच्या आवत्) अपनी शक्ति से आक्रमण करे और वध करे और (नृमणाः) मनुष्यों के हित

में चित्त देकर वह (स्नेहितीः) हिंसक सेनाओं को (अप अधत्त) दूर करें। अध्यातम में (सहस्ने: दशिभः) बलवान् दश प्राणों से युक्त होकर (कृष्णः) कर्त्ता जीव (द्रष्सः) देह से देहान्तर में जाने वाला होकर (अंग्रुमतीम्) सूक्ष्म प्राणों से युक्त लिंग देह को धारण करता हुआ वह (इयानः) देह से देहान्तर में जाता है। और (शच्या धमन्तम् तम् इन्द्रः आवत्) वाणी से प्रार्थना करने वाले जीव की परमेश्वर रक्षा करता है। उस की (स्नेहितीः) नाशकारिणी दुर्वासनाओं वा मोहमयी दुष्ट वृत्तियों को वह (अप अधत्त) दूर कर देता है।

द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्तमुपह्नरे नदी अंशुमत्याः।

नभो न कृष्णामेवतास्थवां सिम्पामि वो वृष्णा युध्यताजी १४ मा०—सेनापित सैन्यगण से कहे—में (अंग्रुमत्याः नद्यः) कर देने वाली, समृद्ध प्रजा के (उप-ह्नरे) समीप में (विषुणे चरन्तं) विस्तृत मैदान में विचरते (द्रप्सम्) हुतगामी शत्रु को (अपश्यम्) देखता हूं, और इसी प्रकार (अवतिध्यांसम्) आसन पर बैठे हुए (कृष्णम्) प्रजा के पीड़क जन को (नमः) आकाश में मेघवत व्यापक जानता हूं। हे (वृषण) बलवान् पुरुषो! में (इष्यामि) चाहता हूं कि (वः) आप लोग (आजो युध्यत) संप्राम में शत्रु से युद्ध करो, मारो। अध्यातम में पूर्वोक्त अंग्रुमती नदी लिङ्ग-देह उसके भीतर 'द्रप्स' अर्थात् हुत वेग से जाने वाला जीवात्मा (विषुणे चरन्तम्) सब तरफ जाने में समर्थ होता है। जब वह स्थिर होता है तव (नभः न कृष्णम्) आकाशवत् वा वायुवत् निष्प्रभ वा आदित्यवत् तेजःस्वरूप होता है। हे (वृषणः) बलशाली साधक जनो! आप लोग (आजो) उस को प्राप्त करने के लिये (युध्यन्तः) वाधक कारणों से अवश्य संप्राम करो।

अर्घ द्वष्मो अंशुमत्यां उपस्थेऽघारयचन्वं तित्विष्टाणः। विशो अदेवीर्भ्याः चरन्त्र्विहृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे १५।३४ भा०—(द्रप्सः) वेग से जाने वाला शत्रु (अग्रुमत्याः उपस्थे)
समृद्ध प्रजा के समीप, (तित्विषाणः) अति तेजस्वी होकर (तन्वं अधा॰
रयत्) विस्तृत शक्ति को धारण करता है, उस समय (इन्द्रः) ऐश्वर्यं
वान् शत्रुहन्ता राजा (युजा बृहस्पतिना) सहायक, बड़ी सेना के पालक
सेनापित के सहाय से, (अदेवीः) अकरपद, (अभि आचरन्तीः) विपरीत
आक्रमण करने वाली (विशः) प्रजाओं को (ससहे) पराजित करे। इति

त्वं हु त्यत्म्प्तभ्यो जार्यमानोऽश्वत्रभ्यो स्रभवः शत्रुरिन्द्र । गुह्ळे द्यावापृथिवी स्रन्वविन्दो विभुमद्भयो भुवनभ्यो रणे घाः१६

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् (त्यत् त्वं) वह त् (जायमानः) प्रकट होकर ही (अशतुभ्यः सप्तभ्यः) शतुरहित स्वयं विचरने वालों का (शतुः अभवः) नाश करने में समर्थ हो। (गृढे द्यावापृथिवी) संवृत्त, सुरक्षित, आकाश पृथिवीवत् शासक-शास्य दोनों को (अनु अविन्दः) अपने अनुकूल करके वश कर। और (विभुमद्भ्यः भुवनेभ्यः) बड़े ऐश्वर्यं से युक्त देशों को प्राप्त करने के लिये (रणं धाः) रण कर। (२) अध्यातम में इन्द्र आत्मा, सप्त प्राणों का शासन करने वाला विभाजक है, वह सुगुप्त द्यों पृथिवी, प्रभु प्रकृति का ज्ञान करे, और महान् सुखमय लोकों का (रणं) सुख भी प्राप्त करे।

त्वं हु त्यद्प्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन्धृष्टितो जीवन्थ । त्वं शुष्णस्यावतिरो वधंत्रैस्त्वं गा ईन्द्र शच्येदविन्दः ॥ १७ ॥

भा०—हे (वजिन्) बलशालिन्! (त्वं ह) तू ही (वज्रेण) अपने शस्त्रबल से (धिषतः) शत्रु को पराजय करने में समर्थ हो कर (अप्रतिमानम् यत् ओजः) उस निरुपम शत्रु के बल को (जधन्थ) विनाश कर अथवा (हन्तिर्गत्यर्थः। त्यत् अप्रतिमानम् ओजः जधन्थ) तृ निरुपम, सर्वोपरि पराक्रम को प्राप्त कर। (त्वं) तू (वधन्नैः) वध करने के

साधनों से (ग्रुष्णस्य अवातिरः) प्रजा के शोषक दुष्ट का नाश कर । और (त्वं) तू हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (शच्या इत्) शक्ति और आज्ञा के बल से हो (गाः अविन्दः) सब भूमियों को अपने अधीन कर । त्वं ह त्यद्वृषभ चर्षणीनाङ्घनो वृत्राणी तिविषो वभूथ । त्वं सिन्धूरसृजस्तस्तभानान् त्वमपो स्रजयो दासपत्नीः ॥१८॥

भा० — हे ऐश्वर्यवन् ! हे (चर्षणीनां वृषभ ) प्रजा वा लोकद्रष्टाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ ! (त्वं ह ) तू अवश्य (तिवषः ) बलवान् हो कर (वृत्राणां ) दुष्टां और विद्यों का (घनः ) दण्ड देने और नाश करने वाला (अभवः ) हो । और (त्वं ) तू (तस्तभानान् ) शत्रु का नाश करने वाले (सिन्ध्न् ) वेग से जाने वाले वीरों और तट आदि के नाशक महानदों को भी (असुजः ) सञ्जालित कर । और (त्वम् ) तू (दास-पत्नीः ) प्रजा के नाशक शत्रु के आधिपत्य में विद्यमान (अपः ) भूमियों सेनाओं और प्रजाओं को भी (अजयः ) जीत ।

स सुक्रतु रिर्णिता यः सुतेष्वर्तुत्तमन्युर्यो स्रहेव देवान् । यः एक इन्नर्यपासि कर्ता स वृत्रहा प्रतीदन्यमहिः ॥ १९॥

भा०—(सः सुकतुः) वह उत्तम ज्ञान और कर्म सामर्थ्यवान् है। (यः) जो (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थों और ऐश्वर्यादि अभिषेक कर्मों में (रिणता) रमने हारा और रणकुशल है। (यः) जो (अहा इव देवान्) दिन वा सूर्य के समान तेज और बल से युक्त, धनाधिपति, और (अनुत्त-मन्युः) अप्रतिहत, अपराजित बल वाला, (यः एक इत्) जो अकेला हो (निर अपांसि कर्त्ता) नाथक पद पर रह कर भी नाना कर्मों को करने हारा है (सः) वह (बृत्रहा) शत्रु और विद्वां का नाशक पुरुष हो, उस को ही (अन्यं प्रति इत् आहुः) शत्रु के प्रति प्रबल करके जानते और कहते हैं।

स वृत्रहेन्द्रश्चर्षणीधृत्तं स्रुष्टत्या हव्यं हुवेम।

स प्राविता मुघवा नो अधिवक्ता स वार्जस्य अवस्यस्य दाता २०

भा०—(सः वृत्रहा) वह दुष्टनाशक पुरुष ही (चर्षणीष्टत्)
मनुष्यों को धारण करता है। (तं हव्यम्) उस स्तुत्य पुरुष को हम
(सु-स्तुत्या) उत्तम गुण स्तवन द्वारा (हुवेम) प्राप्त करें। (सः) वह
(मघवा) ऐश्वर्यवान् (नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक हो और (सः)
वह (नः अधिवक्ता) हमारा अध्यक्ष, शासक और (सः वाजस्य अवस्यस्य दाता) कीर्ति, अन्नादिप्रद, ऐश्वर्य बल, और ज्ञान का दाता है।
स वृत्रहेन्द्र ऋभुक्ताः खद्यो जन्नानो हव्यो वभूव। कृगवन्नपांसि
नयी पुरुष्णि सोमो न पीतो हव्यः सर्खिम्यः॥ २१॥ ३५॥

भा०—(सः) वह (बृत्र-हा) दुष्टों और विद्वाें का नाशक, (त्रभु-क्षाः) बल और गुणों से महान्, वा सत्य से दीसियुक्त, विद्वान्, तेजस्वी, शिल्पी आदि जन को आश्रय देने वाला, (जज्ञानः) प्रकट होकर (सद्यः हन्यः वभूव) शीघ्र ही स्तृत्य, उपादेय हो जाता है। वह (पुरूणि नर्यां अपांसि कृण्वन्) नायक योग्य वा प्रजाजन के हितार्थ बहुत से कर्मों को करता हुआ (पीतः सोमः न) पान वा पालन योग्य सोमः रस, ऐश्वर्यं वा पुत्रादि के समान ही (सिख्रम्यः हन्यः) मित्रों के लिये स्तुत्य हो जाता है।

इस सुक्त में परमेश्वर के सृष्टि रचनाविषयक निदर्शन आत्मा का शारीरप्रहण, रचना और वशीकरण, योग साधनादि का भी निर्देश है।

इति पञ्जतिंशो वर्गः ॥

[ 03]

रेभः काश्यप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ११ विराड् बृहती। २, ६, ६, १२ निचृद् बृहती । ४, ४, ६ बृहती । ३ भुरिगनुष्टुप् । ७ अनुष्टुप् । १० भुरिग्जगती । १३ अतिजगती । १४ ककुम्मती जगती । १४ विराद्

या ईन्द्र भुज ग्रामरः स्वेवाँ ग्रसुरेभ्यः। स्तोतार्मिनमेघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवीर्द्धेषः॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (स्वर्वान् ) आदित्य के समान तेजस्वी पुरुषों का स्वामी होकर (असुरेभ्यः) प्राण वाले जीवों के हितार्थं (याः भुजः आभर) जिन योग्य पदार्थों को प्रदान करता है, (अस्य) इस धन से तू (स्तोतारम् इत्) स्तुतिकर्का विद्वान् को ही हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (वर्ध्य) बढ़ा और उन को भी बढ़ा (ये च तव) जो तेरे लिये (वृक्त-बर्हिषः) उत्तम आसन विद्याते हैं या तेरे अधीन रहकर शत्रु को कुश-तृणवत् छेदन करते हैं।

यमिन्द्र दिधेषे त्वमश्वं गां भागमन्ययम्।

यर्जमाने सुन्वति दिर्चिणावित तिस्मिन् तं घेहि मा प्रणो ॥ २॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं) त् (यम् अश्वम्) जिस् अश्व को, (गां) भूमि व पशु को और (अव्ययं भागम्) अश्वय सैन्य को (दिधिषे) धारण करता है, (तं) उस के (सुन्वति) यज्ञ करने वाले और (दिश्वणाविति) दान दिश्वणा देने वाले (तिस्मन् यजमाने धेहि) उस यजमान के निमित्त धर । (मा पणौ) धन के व्यवहारी के निमित्त मत दे। राजा विद्वान् याज्ञिकों, यज्ञशील जनों को भूमि, अश्व, गा आदि की सहायता करे और केवल धन बटोरने वालों को दान न दे। य ईन्द्र सस्त्यं वृतो उनुष्वाप् मदेवयुः।

स्वैः ष पवैर्मुमुर्त्पोष्यं <u>र</u>ियं संनुतर्धेहि तं तर्तः ॥ ३ ॥

भा०—है (इन्द्र) दुष्टों को दण्ड देने हारे ! (यः अवतः) जो कर्महीन, व्रतहीन होकर (सिस्त) आलस्य में सोता है और जो (अनुस्वापं) निद्रा आलस्य के साथ २ (अदेवयुः) अपनी इन्द्रियों को वश्च में नहीं रखता वा विद्वानों, ग्रुभ गुणों को नहीं चाहता, (सः) वह (स्वैः एवैः) अपने ही आचरणों से (पोष्यं रियं मुमुरत्) पोषण योग्य

जन और ऐश्वर्य का नाश करता है। (ततः) उस से हे ऐश्वर्यप्रद!तू (तं रियं) उस ऐश्वर्य को (सनुतः घेहि) कार्य और फल से विज्ञत कर। यच्छुकासि परावति यदेवीवति वृत्रहन्।

त्रतंस्त्वा ग्रीभिंर्द्युगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ त्रा विवासित ॥४॥

भा०—हे ( शक ) शक्तिशालिन् ! हे ( वृत्रहन् ) शत्रु के नाशक ! (यत्) जो तू (परावति) दूर और (अर्वावति) समीप देश में भी ( असि ) होता है तो भी हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! ( अतः ) इस अपने स्थान से ही, (सुत-वान्) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त होकर तेरा प्रतिनिधि ( द्युगत् केशिभिः ) भूमि पर जाने वाले अश्वों और तेजस्वी पुरुषों द्वारा ( त्वा आ विवासति ) तेरी ही परिचर्या करता है। यद्वासि रोचने दिवः समुद्रस्याधि विष्टपि।

यत्पार्थिवे सदने वृत्रहन्तम् यद्नतरिच् त्रा गहि॥ ५॥ ३६॥

भा०-( यद् वा ) तू चाहे ( दिवः रोचने ) भूमि के किसी अति रुचिकर देश में भी (असि) हो, चाहे तू (समुद्रस्य अधि विष्टिष) वा समुद्र के किसी निस्ताप प्रदेश में भी हो, चाहे तू (यत् पार्थिवे सद्ते) या पृथिवी के किसी गृह में वा (यत् अन्तरिक्षे ) वा अन्तरिक्ष में भी हों तो भी हे (वृत्रहन्तम) विझों के नाशक स्वामिन्! तू (आ गिहि) हमें प्राप्त हो। (२) परमेश्वर सूर्य, समुद्र, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि में सर्वत्र व्यापक है। वह हमें सर्वत्र प्राप्त हो। इति पट्त्रिंशो वर्गः।।

स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते। मादयस्व राधसा सुनृतावतेन्द्र राया परीणसा ॥ ६॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यपद ! हे ( शवसः पते ) बल के पालक ! है (सोमपाः) ऐश्वर्य के पालक ! तू (सोमेषु सुतेषु) ऐश्वर्यों के उत्पन्न होने पर (नः) हमें (स्नृतावता) अन्न और उत्तम वचन से युक्त

(राधसः) दान योग्य धन से और (परीणसा) बहुत से (राया)
ऐश्वर्य से (मादयस्व) प्रसन्न, सुखी, तृप्त कर ।
मा ने इन्द्र पर्रा वृगाग्भवां नः सधमाद्यः।
त्वं ने ऊती त्वामिन्न ग्राप्यं मा ने इन्द्र पर्रा वृगाक् ॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद! राजन् ! प्रभो! तू (नः) हमें (मा परा वृणक्) मत परित्याग कर। तू (नः सधमाद्यः भवः) हमारे साथ आनन्द युक्त हो। (त्वं नः ऊती) तू ही हमारी रक्षा है। (त्वम् इत् नः आप्यं) तू ही हमारा बन्धु है। अर्थात् तू ही हमारा रक्षक, तू ही हमारा बन्धु है। अतः हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् विभो! तू (नः मा परा वृणक्) हमें मत छोड़।

श्रूसम इन्द्र सचा सुते नि षदा पीतये मधु।

कृधी जिरित्रे मेघवृज्ञवी महद्स्म इन्द्र सचा सुते ॥ ८॥
भाग — हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (मधु पीतये ) मधुर अजादि के
उपभोग के लिये (अस्मे सुते ) हमारे द्वारा अभिषिक्त पद पर त्
(नि सद) विराज। हे (मधवन् ) ऐश्वर्यवन् ! तू (जिरित्रे) स्तोता विद्वान्
उपदेश के हितार्थ (अस्मे सुते सचा ) हमारे ऐश्वर्य पर स्थिर रहकर

( महत् अवः कृधि ) बड़ी भारी रक्षा कर

न त्वा देवासं आशत न मत्यांसो आदिवः। विश्वा जातानि शर्वसाभिभूरिष्ट न त्वा देवास आशत॥ ९॥

भा०—हे (अदिवः) शक्तिशालिन् ! (त्वा देवासः न आशत)
चुक्ते विद्वान् गण वा इन्द्रिय गण भी नहीं पा सकते । और(न मर्त्यासः) न
साधारण मनुष्य, मरणशील प्राणी ही तुझे पा सकते हैं। तू (शवसा)
बल से (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदार्थों को भी (अभिभूः असि)
वश किये हैं। इसलिये भी (त्वा देवासः न आशत) तुझे दिव्य पदार्थ
स्पादि, एवं विद्वान् और नाना कामना करने हारे जन भी नहीं पा सकते।

विश्वाः पृतीना अभिभूतेरं नरं सज्रस्तेत जुरिन्द्रं जज्नुश्चे राजसी। कत्वा वरिष्टं वर श्रामुरिमुतोश्रमोजिष्टं त्वसं तर्स्वनम् १०१३७

भा०—(विश्वाः पृतनाः ) समस्त मनुष्य, (अभि भूतरं नरं ) शत्रु को खूब पराजय करने वाले नायक (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् पुरुष की (सजूः) परस्पर प्रेमपूर्वक मिलकर (राजसे जजनुः) राज्य करने के लिये प्रधान पद पर स्थापित करते हैं और वे (कत्वा वरिष्टं) ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ ( आ-सुरिम् ) शत्रुओं के नाश करने वाले, ( उग्रम् ) भयंकर, (ओजिष्ठं) अति पराक्रमी, (तरस्विनं) बलवान्, वेगवान्, (तवसं) शक्तिशाली, पुरुष को (इन्द्रम् जजनुः) सूर्यवत् तेजली और ऐश्वयंवान् राजा रूप से नियुक्त करें। इति सप्तविंशो वर्गः॥ समी रेभासी अस्वराज्ञिन्द्रं सोमस्य पीतये।

स्वर्पति यदी वृधे धृतवेतो ह्योजेसा समूति भिः॥ ११॥

भा०—(रेभासः) उत्तम स्तुतिकर्त्ता, उपदेष्टा जन (सोमस्य पीतवे) ऐश्वर्य वा जगत् के पालन के लिये (इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् (स्वः पतिम् ) सव सुखों के स्वामी की (ईम्) सब ओर से, सब प्रकार से (सम् अत्वरन् ) मिलकर स्तुति, प्रार्थना करें और ( यत् ई वृधे सम् अत्वरन् ) जब वे इसको अपनी वृद्धि के लिये प्रार्थना करें तब वह (क्रितिभिः) अपने रक्षा साधनों और (ओजसा) वल पराक्रम से (धृत-व्रतः) वर्ती, कर्मों और नियमों को धारण करने वाला हो और उन को (सम् अस्वरन्) अच्छी प्रकार शासन करे। (२) परमेश्वर अपनी शक्तियों से जगत के सब नियमों को धारता है, सब अपनी वृद्धि और जगत् के पालनार्थ उस की स्तुति करें।

ने मिं नमान्त चर्चसा मेषं विष्यं अभिस्वरा। सुद्दीतयों वो श्रद्धहोऽपि कर्णे तर्धिवनः समृक्वभिः॥ १२॥ भा०—( विप्राः ) विद्वान् पुरुष ( नेमिम् ) शत्रुओं के नमाने वार्

बलवान् ( मेषं ) समस्त सुखों के दाता, राजा को ( चक्षसा ) दर्शन कर (अभि-स्वरा) उत्तम स्वर से (नमन्ति) उस का आदर करते हैं। हे विद्वान् लोगो ! आप लोग भी ( सु-दीतयः ) उत्तम दीप्ति युक्त ( अद्रुहः ) दोह, परस्पर द्वेष, कलह से रहित और (कर्णे तरस्विनः) करने योग्य कर्त्तव्य कर्म में शीघ्रता करने वाले, अनालसी होकर (ऋकभिः) उत्तम ऋचाओं से उस स्वामी की (सं) मिलकर स्तुति करो।

तमिन्द्रं जोहवीमि मुघवानमुग्रं सुत्रा द्धानमप्रतिष्कुतं श्वासि। मंहिष्ठो गीभिंरा च युज्ञियो ववतिद्वाये नो विश्वा सुपर्या करणोतु

बज़ी ॥ १३॥

भा०-में (तम्) इस (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान् (मघवानम्) उत्तम धनों के स्वामी (उग्रम्) बलवान्, (सन्ना शवांसि) सच्चे बलों को (दथानम् ) धारण करने वाले (अप्रतिष्कुतं ) जिस के किये की कोई मेट न सके, जिस के बल को कोई रोकने वाला नहीं उस को (जोहबीमि) बुलाता हूं, उसी से प्रार्थना करूं। वहीं (मंहिष्टः) सब से बड़ा दानी (यज्ञियः च ) और पूज्य है । वह (गीर्भिः आववर्त्तत् ) उत्तम वाणियों से शासन करता है। वह (वज्री) बलवान, वीर्यवान, शक्तिमान स्वामी, (राये) ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (विश्वा) सब प्रकार के (सुपथा) उत्तम मार्ग (कृणोतु ) करे।

त्वं पुर इन्द्र चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक नाश्यध्यै। त्विद्धिश्वानि भुवनानि विज्निद्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा ॥१४॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे (शविष्ठ ) सब से अधिक शक्तिमान् ! हे (शक ) शक्ति के देने हारे ! तू (ओजसा ) अपने बल पराक्रम से (पुर: नारायध्ये चिकित्) शत्रुओं नगरियों, गढ़ियों को विनाश करना भली प्रकार जान । हे (विज्ञन्) वीर्यवन् ! (विश्वानि सुवना

द्यावा पृथिवी च ) समस्त भुवन, सूर्य और पृथिवी सब (त्वद् भीषारेजे-ते ) तेरे भय से चल रहे हैं।

तनमं ऋतमिन्ड शूर चित्र पात्वपो न वंजिन्दुरिताति पर्षि भूरि। कदा न इन्ड राय ग्रा दशस्योर्वेश्वत्स्न्यस्य स्पृह्याय्यस्य राजन 11 84 11 36 11 8 11

भा० हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद ! (तत् ऋतम् ) वह सत्य ज्ञान (मे पातु ) मेरी रक्षा करे। हे (चित्र) पूज्य! हे अद्भुत गुण कर्म स्वभाव ! हे (वजिन्) बलवन् ! (अपः न) जलों के समान तू (भूरि दुरिता अति पपिं) बहुत से दुःखों और पापों से पारकर । है (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (विश्वप्स्न्यस्य) सव प्रकार के (स्पृहयाय्यस्य) चाहने योग्य (रायः) धन का हे (राजन्) तेजस्विन् ! तू (नः कदा आ दशस्ये) हमें कब प्रदान करेगा। इत्यष्टात्रिंशो वर्गः॥

इति षष्टोऽध्यायः।

#### अथ सप्तमोऽध्यायः

[ =3 ]

नृमेध ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ४ उध्यिक् । २,६ ककुम्मती चिष्णक् । ३,७,८,१०—१२ विराद्धाब्याक् । ४ पादनिचृदुिब्याक् ६ निचृदुष्णिक् ॥ द्वादशर्चं सूक्तम् ॥

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्। धर्मकृते विपश्चिते पन्स्यवे ॥ १॥

भा०—( वृहते ) महान् ( विशाय ) मेधावी, (धर्म-कृते ) समस्त धर्मों के धारण करने वाले, प्रबन्धों को करने वाले, (विपश्चिते) विद्वात्,

( पनस्यवे ) स्तुति चाहने वाले, वा वाणी और सद्-व्यवहारों के पालक ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के निमित्त ( बृहत् साम ) बृहत् साम का (गायत) गान करो।

त्वामिनदाभिभूरिम् त्वं सूर्यमरोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ यसि ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐधर्यवन् ! (त्वम्) तू (अभिभूः असि ) सर्वत्र विद्यमान है ( त्वम् सूर्यम् अरोचयः ) तू सूर्यं को प्रकाशित करता है। तू (विश्व-कर्मा) समस्त जगत् का बनाने वाला, और (विश्व-देवः) सव देवों का देव, सब का दाता, सब का प्रकाशक और (महान् असि ) सब से बड़ा है।

विभाज्ञज्योतिषा स्वर्रगच्छो रोचनं दिवः।

देवास्तं इन्द्र सुख्यायं येमिरे ॥ ३॥

भा०-तू (ज्योतिषा) तेज से (स्वः विश्राजन्) समस्त विश्वको मकाशित करता हुआ ( दिवः ) सूर्यं और आकाशस्य समस्त प्रकाशमानः पिण्डों को भी (रोचनं ) तेज (आगच्छः) प्राप्त कराता है। हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( देवाः ) सब देदीप्यमान लोक और सब विद्वान् हे (इन्द्र ) देदीप्यमान ! (ते संख्याय) तेरे मित्र भाव के लिये (येमिरे) अपने को नियम बन्धन में बांधते हैं, तेरी आज्ञा का पालन करते हैं।

एन्द्रं नो गधि प्रियः संत्राजिइगोद्धः। गिरिन विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ ४॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! तू (नः प्रियः) हमारा प्रिय, (सत्रा जित् ) सत्य बल से सबको विजय करने वाला, (अगोहाः ) अगोप्य, सर्वत्र प्रकाशित, (गिरिः) मेघ वा पर्वत के समान (विश्वतः पृथुः ) सब से बढ़ा ( दिवः पतिः ) सूर्यादि तेजस्वी जगत्का और हमारी कामनाओं का भी स्वामी, पालक है। तू ( नः आ गिधि ) हमें प्राप्त हो।

🚃 श्रमि हि संत्य सोमपा उमे वभ्थ रोदसी ।

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः॥ ५॥

भा०-हे (सत्य) सत्यस्वरूप ! (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (उभे रोदसी ) आकाश और पृथिवी दोनों पर (अभि वभूथ) वश करता है। तू ( सुन्वतः वृधः ) उपासक का बढ़ाने वाला, (दिवः पतिः) कामनाओं और तेजों का स्वामी है।

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामसि ।

हुन्ता दस्योर्भनीवृधः पतिदिवः ॥ ६॥ १॥

भा०—(त्वं) त्अवश्य (शश्वतीनां पुराम्) बहुत सी, अनिदि काल से बनी (पुराम् ) नगरियों का (दर्त्ता असि ) तोड़ने हारा है। द ( दस्योः हन्ता ) दुष्टों को दण्ड देने वाला और ( मनोः वृधः ) उपासक का बढ़ाने वाला और उसका (दिवः पतिः) कामनाओं का पालक, वा (दिवः पतिः) भूमि और आकाशादि का भी पालक है। इति प्रथमों वर्गः॥

अधा हीन्द्र गिर्वणः उप त्वा कामान्महः संसुज्महै। बुदेब यन्तं बुदाभेंः॥ ७॥

भा०—हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा उपास्य ! स्तुत्य ! हे (इन्द्र) पेश्वर्यवन् ! (अध हि ) और हम (त्वा उप ) तेरे ही समीप रह कर (महः कामान्) बड़ी २ अभिलापाओं को (ससुउमहे) पूर्ण करें (उदा इव यन्तः उद्भिः ) जिस प्रकार नदी समुदादि से जाते हुए यात्री जल से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार तुझ से उन्नत होकर हम तेरे द्वारा ही सब अभिलापाएं पूर्ण कर लिया करें।

वार्ग त्वा युव्याभिर्वधीन्त शूर् ब्रह्माणि।

बावृध्वांसं चिदद्रिवो द्विवेदिवे ॥ ८॥

भा०—हे ( ग्रूर) ग्रूरवीर ! ( वाः न ) जल जिस प्रकार

 यच्याभिः ) निद्यों द्वारा समुद्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार हे (अदिवः) राक्तिशालिन् (ब्रह्माणि ) नाना ऐश्वर्य और स्तुतिवचन (दिवे दिवे ) प्रति दिन ( वाबृध्वांसं ) बढ़ते हुए ( त्वा वर्धन्ति ) तुझे बढ़ाते हैं।

युअन्ति हरी इष्टिरस्य गार्थयोरी रथे उरुयुगे।

डुन्द्रवाहां वचोयुजा ॥ ९॥

भा०—( इंचिरस्य ) बड़ी इच्छा वाळे राजा के ( उरुयुगे ) बड़े जुए वाले, (उरौ रथे) बड़े रथ में जिस प्रकार विद्वान् जन (इन्द्र-वाहा) ऐश्वर्य भाप्ति कराने वाले, (वचोयुजा) वाणी मात्र से जुड़ने वाले (हरी युक्षन्ति) दो अश्वों को नियुक्त करते हैं उसी प्रकार (गाथया) गान करने योग्य स्तुति और गाथा अर्थात् वेद वाणी द्वारा ( इपिरस्य ) सब के सञ्चालक, प्रवर्त्तक उस के ( उरौ ) विशाल ( उरु युगे रथे ) महान् योजनावान् रमणीय रूप में विद्वान् जन, (वचः युजा) वाणीमात्र से उस में योग देने वाले (इन्द्र-वाहा) इन्द्र आत्मा को धारण करने वाले (हरी) स्त्री पुरुषों को वां (हरी) गतिमान् आत्मा और मन को (युझन्ति) योग द्वारा समाहित करते हैं।

त्वं न इन्द्रा भेर्ँ त्रोजी नृम्णं शतकतो विचर्षणे।

आ वीरं पृतनाषहम्॥ १०॥

भा०—हे ( शत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन् ! हे ( विचर्षणे ) समस्त विश्व को देखने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं नः ओजः नुम्णं भा भर ) तू हमें बल, पराक्रम और ऐश्वर्य प्रदान कर । और (पृतना सह वीरं आभर ) संग्राम विजयी वीर को प्राप्त करा।

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतकतो बुभूविथ।

अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ११॥ भा०- हे (वसो) सब के पिता, सबको बसाने हारे, सब में व्यापक ! है ( शत-कतो ) अपरिमित ज्ञान और कमों वाले ! (त्वं हि नः पिता) तू निश्चय से हमारा पिता और (त्वं माता बभूविथ) तू ही हमारी माता होती है। (अध) इसी कारण हम ( ते सुम्नम् ईमहे ) तेरे से सुख की याचना करते हैं।

त्वां श्रुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तुमुर्पं ब्रुवे शतक्रता । स नो रास्व सुवीर्थम् ॥ १२ ॥ २ ॥

भा०—हे ( शुष्मिन् ) बलशालिन् ! हे (शतकतो) अपितित कर्म-सामर्थ्यं से सम्पन्न ! हे ( पुरुहूत ) बहुतों से प्रेमपूर्वक बुलाये गये !' ( वाजयन्तं त्वां ) बड़े ऐश्वर्यं और ज्ञान प्रदान की कामना करने वाले तुझ से मैं प्रार्थना करता हूं, ( सः ) वह तु ( नः सुवीर्यम् रास्व ) हमें उत्तम बल, वीर्यं प्रदान कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥

### [ 33]

नृमेध ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ अन्दः—१ आची स्वराड् बृहती ॥ २ बृहती । ३, ७ निचृद् बृहतो । ५ पादनिचृद बृहती । ४,६,८ पांकिः ॥ अष्टर्च सूक्तम्॥

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्भूर्णयः। स ईन्द्र स्तोमेवाहसामिह श्रुध्युप स्वसंरमा गीहि॥१॥

भा०—हे (विज्ञन्) शक्तिशालिन्! (भूण्यः) प्रजाओं के उत्तम पालनकर्ता (नरः) नायक जन (इदा ह्यः) अव तव, पूर्ववत् अव और आगे भी, (त्वाम् अपीप्यन्) तुझे ही बढ़ावें। (सः) वह (स्तोमवाहः साम्) स्तुति धारण करने वालों की प्रार्थना को (इह श्रुधि) इस अवसर में श्रवण कर और (स्वसरम् उप आ गिह्) गृहवत् राष्ट्र को तू प्राप्त हो। (२) परमेश्वर, सबकी प्रार्थना श्रवण करता है और (स्वसरम्) अपने से व्याप्त विश्व को प्राप्त है। मत्स्वा सुशिप्र हरिच्रस्तदीमहे त्वे ह्या भूषन्ति बेघसः। तच् श्रवांस्युप्मान्युक्थ्या सुतिष्विनद्र गिर्वणः॥ २॥ भा०—हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्! (त्वे) तेरे अधीन, तेरे आश्रय (वेधसः आ भूषितः) विद्वान् कर्ता जन सब ओर से आकर रहते हैं, (तत् ईमहे) इसी से हम भी तेरी याचना करते हैं। हे (सुशिप्र) सुमुख! हे सोम्य! तू (मत्त्व) आनन्द लाभ कर और सबको सुखी कर। हे (गिर्वणः) वाणियों से स्तवन करने योग्य! (सुतेषु) उत्पन्न पदार्थों और ऐश्वर्यों में (तव) तेरे (उक्थ्या उपमानि) प्रस्तिष्, उपमा योग्य, (श्रवांसि) यश और श्रवणयोग्य ज्ञान और कर्म हैं।

श्रायन्त इव सूर्ये विश्वेदिन्द्रस्य भक्त।

वसूनि जाते जनमानु स्रोजेष्टा प्रति भागं न दीधिम ॥ ३ ॥

भा०—हे प्रजास्य जनो ! ( श्रायन्तः ) आश्रय छेते हुए आप छोग आश्रित जनों के समान ही ( सूर्यम् ) सूर्य के समान तेजस्वी, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् प्रभु के ( विश्वा वसूनि ) सब प्रकार के ऐश्वर्यों को ( भक्षत ) सेवन करो, वा परस्पर विभक्त कर छिया करो । और (जाते) उत्पन्न और ( जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाछे ऐश्वर्य में भी हम छोग ( ओजसा ) अपने बछ पराक्रम के द्वारा ( भागं ) अपने प्राप्य अंश को ( प्रति दीधिम ) प्रत्येक व्यक्ति अपना २ प्रहण करें।

मा गृधः कस्य स्विद्धनम् । यजु० अ० ४० ॥

अनेशरातिं वसुदामुपं स्तुहि भद्रा इन्द्रंस्य रातयः।

सो श्रम्य काम विधतो न रोषित मनी दानाय चोदयंन् ॥४॥
भा०—हे मनुष्य ! तू (अनर्श-रातिम्) निष्पाप, सात्विक, पवित्र दान
देने वाले, (वसु-दाम्) ऐश्वर्य के दाता प्रभु की (उप स्तुहि) उपासना
और प्रार्थना किया कर । न्योंकि (इन्द्रस्य रातयः) ऐश्वर्यवान् के सब
दान (भद्राः) सुखदायक और कल्याणकारक हैं। (सः) वह (विधतः
अस्य) परिचर्या करने वाले इस भक्त के (कामं न रोषित) अभिलाषा

को नष्ट नहीं करता, प्रत्युत (दानाय मनः चोदयन्) दान देने के लिये ही मन वा उत्तम ज्ञान की प्रेरणा किया करता है। त्वर्मिन्ट्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा श्रस्टि स्पृर्धः।

श्चाशस्तिहा जीनिता विश्वतूरीस त्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥ ५ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम्) तू (प्रतृत्तिषु) संप्रामों की (विश्वाः वृधः) सब स्पर्धां एर-सेनाओं को (अभि असि) पराजित करने में समर्थ होता है। तू (अशस्ति-हा) निन्द्कों का नाशक, (जिनता) सबका पितावत् जनक (विश्वतः असि) सब शत्रुवर्ग का नाशक वा समस्त विश्व का चालक है। (त्वं) तू (तरुष्यतः) हिंसक, पीड़कों को (तूर्य) विनष्ट कर।

अर्चु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः चोणी शिशुं न मातरा । विश्वस्ति स्पृष्टं अथयन्त मन्यवे वृत्रं यद्विनद्व तूर्वेसि ॥ ६॥

भा०—( मातरा शिद्धं न) माता पिता जिस प्रकार शिद्ध के समीप प्रेमपूर्वक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार (ते) तेरे (तुरयन्तं शुष्मम् अनु) दुष्टनाशक एवं संचालक बल के पीछे २ आकृष्ट होकर (क्षोणी) आकाश-भूमि गत सब पदार्थ उसके पीछे चलते हैं। (ते मन्यवे) तेरे क्रोध के आगे (विश्वाः स्पृधः) समस्त स्पर्धाकारी अहंकारी भी (अथ-यन्त) शिथिल हो जाते हैं (यद् इन्द्र) जब तृहे शत्रुनाशक! (वृत्रं) दुष्ट, बाधक को (तूर्वंसि) नाश करने को तैयार होता है।

हृत ऊती वी श्रजरं पहेतारमप्रहितम् । श्राशुक्षेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तुम्बावृधम् ॥ ७॥

भा०—हे मनुष्यो ! आप लोग (अजरम् ) अविनाशी (प्र-हेतारं ) सवके धेरक, शत्रुओं के नाशक, और (अप्र-हितम् ) स्वयं किसी से भी प्रेरित न होने वाले, (आग्रुम् ) वेगवान्, व्यापक, (जेतारं) सर्वविजयी, (हेतारं) दुष्टों के नाशक, (रिथ-तमम्) रथ वालों में सर्वोत्तम, विश्व-मात्र में महारथी के तुल्य, (अतूर्तम्) अहिंसित, अबाधित, (तुग्य-बृधम्) दुष्टों के नाश करने की शक्ति को बढ़ाने वाले, परमेश्वर को आप लोग (ऊती) अति प्रेमपूर्वक (इतः) आगे करो।

इष्कृतीर्मानिष्कृतं सहस्कृतं शतमूर्ति शतकतुम्।

समानिमन्द्रमवसे हवामहे वस्त्वानं वस्जुवम् ॥ ८॥ ३॥ भा०—(इष्कर्तारम्) सबके संचालक, (अनिष्कृतं) अन्यों से अप्रेरित, (सहस्कृतम्) सब बलों के उत्पादक, (शतम्-ऊतिं) अप्रिमित रक्षा साधनों से युक्त (शत-कृतम्) अप्रिमित प्रज्ञावाले, (समानं) सबके प्रति समान, (वसवानं) सबको आच्छादित करने वाले, (वसु-जुवम्) सब जीवों, ऐश्वयों और लोकों के प्रेरक, दाता, (इन्द्रम्) ऐश्वयंवान् प्रभु को हम (अवसे) अपनी रक्षार्थ (हवामहे) प्रार्थना किया करें। इति तृतीयो वर्गः॥

## [ १०० ]

नेमो भागवः । ४, ४ इन्द्र ऋषिः ॥ देवताः—१—६, १२ इन्द्रः । १०, ११ वाक् ॥ छन्दः—१, ४ पादनिचृत् त्रिष्डप् । २, ११ निचृत् त्रिष्डप् । ३, ४, १२ त्रिष्डप् । १० विराट् त्रिष्डप् । ६ निचृष्णगती । ७, ५ अनुष्डप् ॥ ६ निचृष्णगती । ७, ५

श्चयं तं एमि तन्वां पुरस्ताद्विश्वें देवा श्चिमि मा यन्ति पश्चात्। यदा मह्यं दीर्घरो भागमिन्द्रादिन्मयां क्रणवो चीर्याणि ॥ १॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (ते पुरस्तात् ) तेरे आगे (अयं) यह मैं (तन्वा ऐमि ) अपने देहसहित आता हूं। और इसी प्रकार (मा पश्चात् ) मेरे पीछे (विश्वे देवाः) समस्त कामनावान् जीवगण, मुझ इन्द्रादि के समान (त्वा पुरस्तात् अभियन्ति ) तेरे समक्ष आते हैं। तू (यदा) जब (महां भागम् दीधरः) मेरे लिये सेवन करने योग्य अंश कर्मफल वा प्राह्म विषय को रखता है, बनाता है, (आत् इत्) अनन्तर ही (मया) मुझ द्वारा (वीर्याणि कृणवः) नाना बलयुक्त कार्य करता है। जिस प्रकार स्वामी अधीनस्थ मृत्य जन के लिये उसका वेतनादि अंश प्रथम नियत कर देता है और उससे बड़े २, भारी काम भी करा लेता है उसी प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था में भी सुकृतों के नाना उत्तम फल प्राप्त होने नियत हैं। उनको लक्ष्य कर जीव द्वारा नाना आश्चर्यजनक कर्म होते हैं। दथांमि ते मधुनो भूजमंत्र हितस्ते भागः सुतो श्चेस्तु सोमः। श्रसंश्च त्वं देज्ञिणुतः सखा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि॥२॥

भा०—हे ऐश्वर्यवन् ! (ते ) तेरे दिये (मधुनः भक्षम् ) मधुर अज्ञ के भोग्य फल को में (अग्रे दधामि) सदा अपने आगे लक्ष्य रूप से रखता हूं। और (ते भागः) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु) यह उत्पादित ऐश्वर्य सब तेरा ही दिया, तेरे ही अपण हो। और तू (च मे) यदि मेरा (दक्षिणतः सखा असः) दायें ओर, सबसे बड़ा, प्रबल सखा, हो (अथ) तो तू और में दोनों मिलकर (भूरि चृत्राणि) बहुत से विन्नों को (जंबनाव) विनाश करें।

'च' अत्र चण् इति णितः प्रयोगश्चेद्धें वर्त्तते। 'निपातैर्यद्यदिहन्तकुविचे चेणकचिद्यत्रयुक्तम्' इति तिङो निघाताभावः ॥ ईश्वर ही सबसे बड़ा सहायक है, उसके विना विह्यों का नाश असम्भव है।

प्र सु स्तोमं भरत वाज्यन्त इन्द्राय सत्यं यदि स्त्यमस्ति। नेन्द्री श्रुस्तीति नेम उत्य श्राह क है ददर्श कमुभिष्टवाम॥३॥

भा०—हे मनुष्यो ! (वाजयन्तः) ज्ञान, ऐश्वर्य, और बल की कामना करते हुए आप लोग अब (इन्द्राय) उस ऐश्वर्यवान् की उपासनार्थ (स्तोमं प्र सु भरत) स्तुतियों का अच्छी प्रकार प्रयोग करो। (यदि सत्यं)

यदि संदेह है कि वह सत्य है तो जानो वह (सत्यम् अस्ति) अवश्य सत्य है। क्यों कि (उ त्वः नेमः) कोई २ मतुष्य (न इन्द्रः अस्ति इति आह) ऐश्वरं-वान् विद्नाशक प्रभु नहीं है ऐसा भी कहता है। (कः ई दद्शं) उसको कौन देखता है ? फिर हम (कम् अभि स्तवाम) किसकी स्तृति करें ? अयमेस्मि जरितः पश्ये मेह विश्वां जातान्यभ्यस्मि मुह्ला। अस्तरस्य मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादिंदो सुवेना दर्दरीमि॥ ४॥

भा०—इस प्रकार संदिग्ध हृदय वाले स्तोताजन के प्रति साक्षात् प्रभु का वचन सन्देह निवृत्यर्थ इस प्रकार है—हे (जिरतः) स्तुतिकर्तः! (अयम् अस्मि) में यह हूं। (परय मा इह) मुझे तू यहां इस जगत् में इस रूप में देख। में (महा) महान् सामर्थ्य से (विश्वा जातानि अभि अस्मि) समस्त पदार्थों को अपने वश्च किये हूं। (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के (प्र-दिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वाले शास्ता गुरुजन (मा वर्धयन्ति) मुझे ही बढ़ाते, मेरी ही महिमा को विस्तार करते हैं। में ही (आदर्दिशः) सबको छिन्न भिन्न करने वाला हूं। (मुवना) समस्त उत्पन्न लोकों को भी (दर्दरीमि) प्रलय रूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न करता हूं। जब तक जीव अर्थात् देह का नायक 'नेम' देह के सुखों में मम्न रहता है तब वह प्रभु को भूल जाता है। पर जब वह संकट या दुःखदशा में अपनी चलती नहीं देखता और बन्धु वान्धवों और अपने २ देह का भी नाश होता देखता है तब वह प्रभु की महती सत्ता को अनुभव करता है। ज्ञा यनमां चेना अर्घहन्नतस्य एकुमासीन हर्यतस्य पृष्टे।

मनश्चिन्मे हृद त्रा प्रत्यवोचद्विकद्ञ्छिश्चमन्तः सखायः॥ ५॥

भा०—(हर्यंतस्य) इस अति सुन्दर (ऋतस्य) गतिमान् सत् कारणरूप प्रकृतिरूप तस्व के (पृष्ठे) पीठ पर (आसीनं) विराजे हुए (एकम्) एक अद्वितीय (मा) मुझे (वेनाः) चाहने वाले विद्वान् जन (मा अरुहन्) मुझ तक पहुंचते हैं, तब (मनः) उन का मननशील अन्तःकरण ही ( में हुदे आ प्रति अवीचत् ) मेरे हृद्य को पास करने के लिये आदरपूर्वक मेरे प्रति कहता है या मुझ हृद्यस्थ सुहृदु के लिये वचन-प्रतिवचन किया करता है और वे (सखायः) मेरे मित्र होकर (अन्तः शिशुम्) भीतर अन्तःकरण में व्यापक मुझ को लक्ष्य करके ( अचिकद्न् ) स्तुति किया करते हैं।

अथवा--वे (शिद्यु-मन्तः सखायः मे अचिक्रदन् ) भीतर सुतवत् विद्यमान् मुझ व्यापक से युक्त होकर मुझे पुकारा करते हैं। जैसे कोई गोद में बचा लेकर उसी से घण्टों विनोद से बात किया करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रभु को हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अनुभव करके भक्त उसी के प्रति नाना वचन-प्रतिवचन कहा करते हैं।

विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चकर्थं मघवन्निन्द्र सुन्वते। पारावतं यत्पुरुसम्भृतं वस्वपावृणोः शर्भाय ऋषिवस्थवे ॥६।४॥

भा०-हे ( मघवन् ) पूजित धनयुक्त ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यप्रद ! हे तेजःस्वरूप! सर्वद्रष्टः ! ( सवनेषु ) उपासना, स्तुति आदि के अव• सरों में, या ( सवनेषु ) निर्माण किये लोकों में, ( या ) जो (प्र-वाच्या) उत्तम रूप से वर्णन करने योग्य (ता) उन नाना (विश्वा) समस्त कार्यो को (चकर्थ) करता है और उन को तु ( सुन्वते ) अपने उपासक के लिये (अप अवृणोः) स्पष्ट खोल देता है। और (यत्) जो (पारावतम्) परम रक्षा-स्थान, मोक्षमय लोक का (वसु) परमैश्वर्य (पुरु-सम्भ्टतम् ) बहुत एकत्र है उस को भी (ऋषि-बन्धवे शरभाय) जगत्द्रष्टा के बन्धुस्वरूप एवं उस को प्राप्त होने वाले भक्त के सुखार्थ ( अप अवृणोः ) खोल देता है 🖡

प्र नूनं धावता पृथ्ङ् नेह यो बो अवावरीत्।

नि षी वृत्रस्य मर्भाण वर्जुमिन्द्री अपीपतत् ॥ जी।

भा०-हे विद्वान् उपासक जीवो ! (नूनं) तुम अवश्य निश्चयपूर्वक बहुत शीघ्र ( प्र पृथक् धावत) उत्तम मार्गं पर पृथक्, स्वतन्त्र होकर चलो और अपने आप को खूब स्वच्छ करो। (यः) जो परमेश्वर (इत्) इस जगत् में (वः) आप लोगों को (न अवावरीत्) नहीं रोकता वह ही (सीम्) सब प्रकार से (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (वृत्रस्य) तुम्हें रोकने वाले, विघ्नकारी अज्ञान के (मर्मणि) मर्म पर या मूल भाग पर (वज्रम्) ज्ञान रूप वज्र को (नि अपीपतत्) गिराता है और उसका नाश करता है।

मनोजवा अर्यमान आयसीमतर्तपुरम् । दिवं सुपुर्णो गुत्वाय सोमं वृज्जिण आभरत् ॥ ८॥

भा०—( मनोजवा ) मन के वेग वाला वा उत्तम ज्ञान, संकल्प के वेग से युक्त ( अयमानः ) आगे बढ़ता हुआ आत्मा ( आयसीम् ) लोहे की बनी ( पुरम् ) प्रकोट के समान प्राणों से बनी इस पञ्चकोशमय देह पुरी को ( अतरत् ) पार कर जाता है। ज्ञान के बल से ज्ञानी देहबन्धन से मुक्त हो जाता है। वह ( सुपर्णः ) उत्तम ज्ञानी आत्मा (दिवं गत्वाय) तेजःस्वरूप प्रभु को प्राप्त होकर ( विज्ञिणे सोमम् ) सर्वशक्तिमान् प्रभु के सर्वप्रेरक बल, आनन्द को ( आभरत् ) प्राप्त करता है। 'विज्ञिणे' इति पट्टार्थे चतुर्थी।

समुद्रे श्रन्तः शयत उद्ना वज्री श्रभीवृतः। भरन्त्यस्मै संयतः पुरः प्रस्नवणा बलिम् ॥ ९॥

भा०—जिस प्रकार (बद्धः) विद्युत रूप बल, (उद्ना अभी-वृतः) जल से आहत, जल में लिपा, (समुद्रे अन्तः शेते) समुद्र के भीतर व्याप रहा है (अस्मै बलिम्) उस बलशाली विद्युत् के बल को (संयतः) अच्छी प्रकार नियमित (प्रस्रवणाः) बहती जल-धाराएं (पुरः भरितः) पूर्व ही धारण किये रहती हैं। इसी प्रकार (बद्धः) अज्ञान का निवारक ज्ञान का प्रकाश और बल (उद्ना) उत्तम रीति से (अभि-वृतः) सर्वत्र विद्यमान (अन्तः समुद्रे) समुद्रवत् व्यापक, आनन्दमय प्रभु में ( शयते ) ब्यापक है। ( पुरः प्रस्नवणाः ) आगे उत्तम रीति से जाने वाले, विनीत जन ( सं-यतः ) संयम से रहते हुए, ( अस्मै ) उस प्रभु के (बलिम्) बलयुक्त ज्ञान को (भरन्ति) धारण करते हैं। यद्वाग्वदंन्त्यविचेतुनानि राष्ट्री देवानी निष्साद मन्द्रा। 🥕 चत्रं क्रजी दुदुहु प्यांसि क्व स्विद्स्याः प्रमं जगाम ॥ १०॥

भा०-( यत् ) जो ( वाक् ) वाणी ( राष्ट्री ) तेजस्विनी प्रभुशक्ति के समान ( मन्द्रा ) अति सुखपद, सबको प्रसन्न करने वाली, (देवानां) विद्वानों और सब भूतों के बीच में (अविचेतनानि) अविज्ञेय, निगृढ़ त्तवों को (वदन्ती) कहती या प्रकाश करती हुई (देवानां मध्ये नि-स-साद ) विद्वानों के बीच विराजती है। वह (चतस्रः) चारों दिशाओं, चारों आश्रमों, चारों वर्णों की प्रजाओं के प्रति ( पयांसि ) मेघस्थ विद्युत् जैसे जलों को प्रदान करती है वैसे ही नाना ज्ञानों को ( दुदुहे ) प्रदान करती है, और ( ऊर्ज दुदुहे ) जैसे भूमि अन्न की उत्पन्न करती है वैसे वह भी बल को पूर्ण करती है। (अस्याः) इस वेदमयी वाणी का (परमं) परम रूप ( क स्वित् जगाम ) कहां विद्यमान है यह नहीं ज्ञात होता। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पुरावी वदन्ति । सा नी मन्द्रेषमूर्ज दुहाना घेनुर्वाग्स्मानुष् सुष्ठतेतु ॥ ११॥

भा०-(देवम्) अर्थों का प्रकाश करने वाली (वाचम्) वाणी को ( देवाः ) विद्वान् जन ( अजनयन्त ) प्रकट करते हैं और (तां) उसको ( विश्व-रूपाः ) सब प्रकार के (पशवः ) ज्ञानद्रष्टा जीवगण, ( वदन्ति ) व्यक्त और अव्यक्त रूप से बोलते हैं। (सा) वह (मन्द्रा) सुख दायिनी (धेतुः) गौ के समान (इषम् ऊर्ज दुहाना) मध्यम लोक अन्तरिक्ष में मेघस्थ विद्युत् के तुल्प अन्न, जलवत् , प्रेरणा और सम्पदा प्रदान करती हुई ( वाक् ) वाणी ( सु स्तुता ) उत्तम रीति से उपदेश की जाकर ( अस्मान् आ एतु ) हमें प्राप्त हो।

सखे विष्णो वित्रं वि क्रमस्व दौर्देहि लोकं वज्राय विष्कर्मे। हनाव वृत्रं शिणवांव सिन्धूनिन्दंस्य यन्तु प्रस्वे विसृष्टाः १२।५

भा०-हे (विष्णो) ब्यापक शक्तिशालिन् ! (सखे) मित्र ! तू (वितरं विक्रमस्व ) खूब वायु के समान विक्रम कर । हे ( द्यौः ) पृथिवी हे मुर्धन्य राजसभे ! ( बज्राय विष्कमे ) बज्र, शख-बल, सैन्यादि के विशेष रूप से छावनी बनाकर बैठने के लिये ( लोकं देहि ) स्थान भद्रीन कर । हम दोनों मिलकर (वृत्रं हनाव ) बद्ते शत्रु का मेच को वायु विद्युत्वत् नाश् करें । और (सिन्धून् रिणचाव) मेघस्थ जलों के तुल्य शत्रु को वा अपने ही तीवगामी सैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र रूप से जाने दें । वे (इन्द्रस्य प्रसवे ) सेनापति के शासन में (विसृष्टाः ) विशेषरूप से गति करते हुए ( यन्तु ) जावें। इति पञ्चमो वर्गः॥

# [ 406 ] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

जमद्मिर्भार्गव ऋषि: । देवताः-१-५ भित्रावरुणो । ५, ६ त्रादित्याः । ७, ८ अधिनौ । ६, १० वायुः । ११, १२ सूर्यः । १३ उषाः सूर्यप्रभावा। १४ पवमानः । १५, १६ गौः ॥ छन्दः — १ निचृद् बृहती । ६, ७, ६, १ १ विराड् बृहती । १२ मुरिग्वृहती । १० न्वराड् वृहती । १ स्त्राची स्वराड् बृहती । १३ आवीं बृहती । २, ४, ८ पंकिः । ३ गायत्री । १४ पादिनचुत्

त्रिष्टुर्। १४ विष्टुर्। १६ वसार् त्रिष्टुर्। षोडशर्च स्कम्।।

ऋधंगितथा स मत्यैः शशमे देवतातये। यो नूनं मित्रावर्षणा मिष्ट्य आवके हृव्यदात्ये ॥ १॥

भा०-(यः) जो (नूनं) शीघ्र ही (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण, प्राण और अपान दोनों को (अभिष्टये) अभिमत फल प्राप्त करने और (हव्य-रातये) उत्तम अन ग्रहण के लिये (आचके) अपने अनुकूल कर लेता है, (सः मर्त्यः) वह मनुष्य (देव-तातये) इन्द्रिय गण को वश करने के लिये ( ऋधक् इत्था ) सचमुच इस प्रकार से ( शशमे ) शम की साधना करता है।

इसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा मित्र, वायु और वरुण, जल इन को अपने अनुकृल कर स्वास्थ्यपद और अन्नप्रद कर लेता है ( देव-तातये ) सब मनुष्यों के लिये जगत् में शान्ति उत्पन्न करता है, वह उत्तम कृषि से अन्न भी उत्पन्न कर लेता है।

<mark>वर्षिष्ठसत्रा उ<u>ठ</u>चर्समा न<u>रा</u> राजीना दीर्<u>ध</u>श्रुत्तमा ।</mark>

ता बाहुता न दुंसना रथर्यतः साकं सूर्यस्य रुश्मिभः ॥ २ ॥

भा०—वे दोनों मित्र और वरुण, (वर्षिष्ट-क्षत्रा) अति बलशाली, प्रचुर वर्षा लाने वाले वीर्य जलादि से युक्त ( उरु-चक्षसा ) विशाल दर्शन वाले ( नरा) उत्तम दो नायकों के तुल्य ( राजाना ) तेजस्वी, ( दीर्घ-श्रुत्तमा ) बहुश्रुत हैं। (ता) वे दोनों (बाहुता न) दो बाहुओं के समान (दंसना) नाना कर्म (रथर्यंतः ) करते हैं । उसी प्रकार वायु और मेघ दोनों मित्र और वरुण हैं। वे (वर्षिष्ठ-क्षत्रा) दोनों प्रचुर वर्षा लाने वाले बल और जल से युक्त, (ऊरु-चक्षसा) बहुत रूपों में दीखने वाले, (नरा) उत्तम सुख प्राप्त कराने वाले (राजाना) विद्युद् आदि से प्रदीस (दीर्घश्रुत्तमा) दूर से ही गर्जन रूप में सुनाई देने वाले हैं, वे मानो (बाहुता न) प्रजापित की दो बाहुओं के समान ( सूर्यस्य रिहमिभः साकं ) सूर्यं की किरणों के साथ ( दंसना रथर्यंतः ) बहुत से कर्म करते हैं। उन दोनों से वृष्टि, अन्नोत्पत्ति और ऋतु परिवर्त्तन आदि होते हैं।

राष्ट्र में वे दोनों अधिकारी न्याय-शासन और सैन्य-विभाग हैं। वे सूर्यवत् तेजस्वी राजा के रिश्मरूप मर्यादा, कानूनों वा प्रणिधियों, गुप्त-चरों के द्वारा वा तेजस्वी आदि गुणों से बहुत से कार्य सम्पादन करते हैं।

सूर्य रिक्मयों की प्रणिधियों से तुल्यता-न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः। अदृष्टमभवत् किञ्चित् व्यभ्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ रिवसयों की गुणों से उपमा जैसे— इन्दोरगतयः पद्मे सूर्यस्य कुमुदेंऽज्ञवः । गुणास्तस्य विपक्षेपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम् ॥ ७५ ॥

(रघु०१७)

प्रयो वा मित्रावरुणा जिरो दूतो अद्भवत्। अर्यःशीर्षा मदेरघुः॥ ३॥

भा०—हे (मित्रा-वरुणा) मित्र अर्थात् दिनवत् प्रजा के प्राणों के रक्षक और अर्थात् रात्रिवत् सब को सुख देने वाले राजा शासकादि जनो ! (यः) जो (वां) तुम दोनों का (अजिरः) वेग से जाने वाला, (दूतः) दूत (प्राभद्रवत्) देश देशान्तर जाता हो वह (अयः-शीर्षा) लोहे के शिर वाला, दृद विचार और (मदे रघुः) हर्षादि से प्रफुल्लगति हो। शिर लोहे का हो अर्थात् उस के विचार दृद और रहस्यों के लिपाने में कठोर हों। अथवा—(अयः ते शीर्षा) उस के शिर पर स्वर्णीय मुकुट या पद का चिन्ह आदि हो।

न यः खंपुच्छे न पुनुईचीतवे न संवादाय रमेते।

तस्मान्नो श्रय समृतिरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम् ।।४॥ भा०—(यः) जो (संपृच्छे न रमते) अच्छी प्रकार प्रश्न पृछने पर भी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर नहीं देता, (न पुनः हवीतये रमते) न बुलाने पर ही प्रसन्न होता है और (न सं-वादाय रमते) न परस्पर संवाद के लिये ही हर्षपूर्वक अनुमित देता है, (तस्मात् सम्-ऋतेः) उस शत्रु के साथ संग्राम से (नः अद्य उरुष्यतम्) हमारी आज रक्षा करो और (बाहु-भ्यां नः उरुष्यतम्) उस के बाहुओं से हमें बचाओ।

प्र मित्राय प्रार्थम्णे संचुष्यमृतावसो । बरूथ्यं वर्रणे छन्द्यं वर्चः स्तोत्रं राजसा गायत ॥५ ॥६॥ भा०—हे (कत-वसो ) सत्य के धनी ! तू ( मित्राय ) स्नेही जन,
( अर्थभणे ) शत्रुओं के नियन्ता और ( वरुणे ) श्रेष्ठ जन के लिये ( सचथ्यम् ) सेवायोग्य, आदरणीय, मेल मिलाप के और ( वरूथ्यम् ) दुःखवारक तथा ( छन्यं ) चित्तवृत्ति के अनुकूल ( वचः ) वचन का ( प्र )
अयोग कर । और हे ( मनुष्यो ) आप लोग ( राजसु ) राजा, तेजस्वी
जनों में उक्त प्रकार के ( स्तोत्रं ) स्तुति वचन का ( गायत ) गान करो ।

ते हिन्विरे अष्ट्रण जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसॄणाम्।

ते धार्मान्यमृता मत्यीनामदेग्धा श्राभ चैत्तते ॥ ६॥

भा०—(ते) वे (अहणं) तेजस्वी, असित वीर्यवान्, (जेन्यं) विजयशील (वसु) सब को सुखपूर्वक बसाने वाले, (तिसृणां) तीनों लोकों के एक अद्वितीय सूर्य के समान उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की प्रजाओं के बीच (एकं) एक अद्वितीय (पुत्रं) बहुतों के रक्षक को (हिन्विरे) बहावें। (ते) वे (अमृताः) कभी नाश न होने वाले, (अदृब्धाः) किसी से भी न मारे जाकर (मर्त्यांनां धामानि) मनुष्यों के सब स्थानों का (अभि चक्षते) निरीक्षण करते हैं।

श्रा में वचांस्युचता द्यमत्तमानि कत्वीं।

उभा यातं नासत्या स्जोषंसा प्रति हृव्यानि वीतये ॥ ७॥ भा०—हे (नासत्या) प्रमुख, असत्याचरण न करने वाले छी- पुरुषो ! आप दोनों (मे) मेरे (उद्यता) उपस्थित (द्युमत्तमानि) ज्ञानप्रकाश से युक्त (कर्त्ता) कार्य रूप से करने योग्य (वचांसि) वचनों को (आयातम्) प्राप्त करो । और (उभा सजोषसा) दोनों प्रेम से युक्त होकर (हृव्यानि वीतये प्रति यातम्) उत्तम अन्न खाने के लिये लौट जाया करो । विद्वानों के उत्तम र व्याख्यानादि सुनने केलिये छी पुरुष वा शिष्य शिष्या जन विद्वानों के पास आया करें और भोजनार्थ पुनः घरों या आश्रमों पर चले जाया करें ।

राति यद्वामर्चामं हर्वामहे युवाभ्यां वाजिनीवस् । प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तांवितं नरा गृणाना जुमदीग्नना ॥८॥

भा०—हे (वाजिनी-वसू) अन्न, वल आदि से युक्त कृषि सैन्यादि कार्यों से धनी सम्पन्न जनो ! (युवाभ्याम्) तुम दोनों के हम (अरक्षसं) दुष्ट पुरुषों से रहित (रातिम्) अविधित दान राशि की (वाम् हवामहे) आप दोनों से याचना करते हैं। आप दोनों (नरा) उत्तम नर नारी, (जमदिश्चना वृणाना) प्रज्वलित अिश्व वाले विद्वान् आचार्य द्वारा उपदेश युक्त होकर (प्राचीं होत्रां) प्राक्तनी, प्रकृष्ट ज्ञान और आदर से युक्त वेद वाणी को (प्रतिरन्तों) बढ़ाते हुए (इतं) आओ।

त्रा नो युक्तं दिविस्पृशं वायी याहि सुमन्मभिः।

श्चन्तः प्वित्रं उपिरं श्रीणानो ग्रं शुक्को श्रयामि ते ॥ ९॥ भा०—हे (वायो) ज्ञानवन् ! बलवन् ! विद्वन् ! तू (नः ) हमारे (दिवि स्पृशं) मनःकामनागत, वा ज्ञान सम्बन्धो, (यज्ञं) परस्पर के सत्संग को (सुमन्मिभः) उत्तम ज्ञानों सिहत (आ याहि) प्राप्त हो। (अयं) यह मैं (पवित्रे उपिर श्रीणानः) पवित्र वत पर आश्रय लेता हुआ (श्चकः) शुद्ध आचारवान् होकर (ते अन्तः अयामि) तेरे अन्तः करण में स्थान प्राप्त करूं। वा (ते अन्तः अयामि) तेरे अन्तः करण में स्थान प्राप्त करूं। वा (ते अन्तः अयामि) तेरे अन्तः करण हो

वेत्यध्वर्युः पृथिमी रिजिष्ठैः प्रति ह्व्यानि वीतर्थे । अर्घा नियुत्व उभयस्य नः िव शुचि सोमं गवाशिरम् १०।७

भा०—हे ( नियुत्तः ) नियुक्त शिष्यों के स्वामिन् गुरो ! (अध्वर्युः) अपने अविनाश या रक्षा की कामना करता हुआ शिष्य ( रिजिष्टैः ) अति तेजस्वी ( पिथिभिः ) सन्मार्गों से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों को ( वीतये ) प्राप्त करने के लिये ( प्रति वेति ) तुझे प्राप्त होता है।

तू (नः ) हम में से (उभयस्य) दोनों की (पिव ) पालना कर । (शुचिं) शुद्ध, व्रतचारी और ( गवाशिरं सोमम् ) गौ, वाणी के ऊपर विद्याभ्यासी दोनों प्रकार के शिष्यों की पालना कर । (२) इसी प्रकार (अध्वर्युः) अहिंसा वत का इच्छुक जन अन्नों को भोग करने के लिये उत्तम २ मार्गी से जीवन व्यतीत करे। वह शुद्ध अन्नादि, वनस्पति और (गवाशिरम्) गौ आदि के दुग्ध और भूमिस्थ कन्द आदि फल का भोग करे इस प्रकार वनस्थ का धर्म पालन करे। इति सप्तमो वर्गः॥

बरमहाँ श्रांसि सूर्य वळादित्य महाँ श्रांसि।

महस्ते सतो महिमा पनस्यते उद्घा देव महाँ श्रास ॥ ११ ॥ भा०-हे ( सूर्य ) समस्त जगत् के उत्पादक, सूर्यवत् प्रकाशक और सञ्जालक ! तू ( बट् महान् असि ) सचमुच महान् है । हे ( आदि-त्य ) सब को अपने वश में लेने हारे।तू (बट् महान् असि ) सचमुच महान् है। (ते महः सतः) तुझ महान् सत्स्वरूप का (महिमा पनस्यते) बड़ा भारी महान् समर्थ्य वर्णन किया जाता है। हे ( देव ) सब सुखों के दातः ! तू ( अद्धा महान् असि ) सचमुच महान् है। वद् सूर्ये अवसा महाँ असि सुत्रा देव महाँ असि।

मुद्धा <u>देवानामसुर्थः पुरोहितो वि</u>भु ज्यो<u>ति</u>रदाभ्यम् ॥ १२॥

भा० — हे ( सूर्यवत् ) तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक सूर्य ! परमेश्वर ! तू (बट्) सत्य ही ( श्रवसा महान् असि) अपने ज्ञान, और यंश से महान् है। हे (देव) प्रकाशस्वरूप तू (सत्रा) सत्य के बल से (महान् असि ) महान् है। तू ( मह्ना ) अपने महान् सामर्थ्य से ( असुर्यः ) प्राणों में रमण करने वाले जीवों का हितकारी, बलवानों में सब से बड़ा बलशाली, (पुरोहितः) सब के समक्ष साक्षिवत् विराजमान है। तू (विभु) सर्वव्यापक, (अदाभ्यम्) कभी नाश न होने वाला (ज्योतिः) प्रकाशस्त्र रूप हैं।

इयं या नीच्यर्किणी क्रपा रोहिएया कृता। चित्रेच प्रत्यंदर्शयायुत्य नतर्दशस्त्रं बाहुषुं॥ १३॥

भा०—(इयं) यह (या) जो (नीची) नीचे की ओर मुख किये, विनयशील कन्या के समान नीचे की ओर झुकी, (आकणी) स्तुति से युक्त, वा अर्क, मन्त्रादि को जानने वाली अर्किणी, सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष की (रूपा) रूपवती (रोहिण्या) सूर्य की कान्ति के समान उज्ज्वल (कृता) उत्तम अलंकारों से सुसजित, (चित्रा इव) अद्भुत रूप वाली के समान (दशसु बाहुषु) दशों दिशाओं में (बाहुषु) बाहुओं के बल पर (आयती) विस्तृत राजशिक्त है वह (प्रति अदिशें) सब को उत्तम रीति से दीखे।

युजा है तिस्त्रो श्रुत्यायमीयुन्धे न्या श्रुकम्मिती विविश्रे। बृहद्धे तस्थौ भुवनेष्वन्तः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ १४॥

भा०—(तिसः प्रजाः) तीनों प्रकार की प्रजाएं (अति-आयम्) सव को अतिक्रमण करके विराजमान प्रभु को ही (ईयुः) प्राप्त होती हैं। अथवा—तीन प्रजाएं (अत्यायम् ईयुः) अतिक्रमण कर गति करती हैं जैसे—पक्षी गण, भूमि को छोड़कर आकाश से विचरते हैं वे तीन प्रकार के हैं, जैसे—गव, वगध और चेरपाद। और (अन्याः) दूसरी प्रजाएं (अर्कम् अभितः) सूर्यवत् अन्न का आश्रय छेकर (विविश्रे) स्थित हैं! (भुवनेषु अन्तः) छोक में (बृहत् पवमानः) बड़ा भारी परम पावन, प्रभु (तस्थो) विराजता है, वह ही (हरितः अविवेश) सब दिशाओं में वायुवत् व्यापक है।

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र ज वीचं चिकितुषे जनायं मा गामनागामदिति विधिष्ट ॥१५॥ भा०—( स्द्राणां माता ) दुष्टों को स्लाने वाले वीर पुरुषों को दूध पिलाकर पुष्टकरने वाली, रोगों को नाश करने वाले घृत, दुग्ध आदि पदार्थों की उत्पन्न करने वाली माता यह गौ है; और वीरों की उत्पादक और रोग नाशक ओषधियों की उत्पादक जननी यह गौ भूमि है, दुष्ट दलनकारी वीरों और प्राण युक्त जीवों की माता यह कन्यारूप मातृ शक्ति गी है। वह ( वसूनां दुहिता ) राष्ट्र में वा जगत् में बसे समस्त जीवों को सब सुखों की देने वाली, ( आदित्यानां स्वसा ) दान-आदान करने वाले व्या-पारी वैश्य जनों की ( सु-असा ) सर्व सुखदात्री, भगिनी के समान है और (अमृतस्य नाभिः) अमृत दीर्घं जीवन को देने वाली, मानी आश्रय है। मैं ( चिकितुपे ) इन समस्त तथ्यों को जानने वाले को ( नु प्रवीचं) अवस्य यह बलपूर्वक कहता हूं कि ऐसी (अनागां गाम्) अपराध रहित गौ को और (अदितिम् ) भूमिवत् माता-पितावत् , पुत्र पुत्रिवत् गौ का ( मा विधिष्ट) कभी हनन मत करा । वेद की यह ऐसी प्रवल अहिंसाप्रतिपादक अपील है जिस को सुनकर घोर हिंसक भी गौ पर उठाये हाथ को खींच ले। बुचाविदं वाचमुद्रियन्तीं विश्वाभिधींभिरुपतिष्ठमानाम्।

देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मावृक्त मत्यीं दभ्रचेताः ॥१६॥८॥ भा०-(वच:-विदम्) वचन, परिभाषण, परस्पर बातचीत का ज्ञान कराने वाली, (वाचम् उदीरयन्तीम्) वाणी को उन्नत करने वाली, (विश्वाः भिः धीभिः ) समस्त कर्मी सहित ( उपतिष्ठमानाम् ) उपस्थित होती हुई (देवेभ्यः मा परि एयुषीम् ) विद्वान् जनों से मुझ को प्राप्त होने वाली (देवीं गाम्) ज्ञान का प्रकाश देने वाली, ज्ञानमयी 'गौ' वाणी को ( दभ्र-चेताः ) अल्प चित्त वाला, अल्पज्ञानी (मर्स्यः ) मनुष्य ( परि आ अवृक्त ) परित्याग किया करता है। और विशाल चित्त वाला बहुज पुरुष उस वेदवाणी का आश्रय हेता और ज्ञानरस का दोहन किया करता है । अथवा—(देवेभ्यः एयुपीं गां मा परि आ-अवृक्त) सब मनुष्यीं के हितार्थं प्राप्त गौ को मत मारो । इत्यष्टमो वर्गः ॥

## [ १०२ ]

प्रयोगो भागवोऽत्रिर्वा पावको वार्हस्पत्यः। ऋथवाग्नी गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ। तयोवीग्यतर ऋषिः॥ ऋग्निर्देवता॥ छन्दः—१, ३—५, ८, ६, १४, १४, २०—२२ निचृद् गायत्री। २, ६, १२, १३, १६ गायत्री। ७, १९, १७, १६ विराड् गायत्री। १०, १८ पादनिचृद् गायत्री॥

त्वमंग्ने वृहद्वयो दर्घासि देव दाशुषे । कविर्गृहपतिर्युवा ॥ १॥

भा०—हे (अग्ने) विद्वन्! तंजस्विन्! सर्वप्रकाशक!हे (देव) दानशील ! (दाञ्चपे) देने वाले को (त्वम्)तू (बृहत् वयः) बहुत बड़ी आयु, प्रचुर अन्न और बहुत सा ज्ञान (दधासि) प्रदान करता है। तू (कविः) क्रान्तदर्शी, (गृहपितः) गृह का स्वामी और (युवा) बल्वान् है।

स न ईळानया सह देवाँ श्रेग्ने दुवस्युवा । चिकिद्विभानवा वह २

भा०—हे (विभानो) विशेष कान्तियुक्त ! तू (चिकित्) ज्ञानवान् है। (नः) हमें (अनया इडा) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, (दुवस्युवा) परिचर्या, सेवा-ग्रुश्रूषा के (सह) साथ २ (देवान् आ वह) ग्रुभ गुणों और दानी, ज्ञानी, उत्तम विद्वान् जनों को हमें प्राप्त करा।

त्वयां ह स्विद्युजा वृयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य। श्रमिष्मो वाजसातये॥ ३॥

भा०—हे (यविष्ठय) अति बलशालिन् ! (त्वया युजा स्वित्)
तुझ सहयोगी के साथ ही (वयम्) हम (वाज-सातये) ज्ञान, बल,
पेश्वर्यादि प्राप्त करने के लिये (अभि स्मः) सबको वश करें। (२) अग्नि,
सूर्य द्वारा 'वाज' अर्थात् अन्न प्राप्त होता है, अग्नि विद्युत् द्वारा बल, वेग
और ऐश्वर्यं भी प्राप्त होते हैं।

श्रोर्वेभृगुवच्छुचिमप्नवान्वदा हुवे । श्राग्ने संमुद्रवाससम् ॥४॥

भा०-( समुद्र-वाससम् ) समुद्र को वस्त्र के समान धारण करने वाले ( और्व-मृगुवत् ) भूमि के भीतर सब पदार्थों को भर्जन करने वा परिपाक करने वाले तेज से युक्त और ( द्युचिम् ) द्युद्ध, पवित्र (अप्रवानवत्) जल के जाल से युक्त (अग्निम्) अग्नि के तुल्य बलवान् में भी (समुद्र-वाससम्) महान् अन्तरिक्ष में व्यापक प्रभुरूप (अम्नि) अम्नि, ज्ञानमय तेजस्वी को ( और्व-भृगुवत् ) भूमि के समस्त पदार्थों को संतप्त करने और परिपाक करने के सामर्थ्य से युक्त सूर्यवत् ( गुचिम् ) गुद्ध-पवित्र और ( अमवानवत् ) सुख प्राप्त करने के समस्त साधनों वाळे सामर्थ्य से युक्त उस प्रभु को (आ हुवे) आदरपूर्वक बुलाता हूं। उसी की प्रार्थना करता हूं।

'अप्नवानवत्'—अप्न इति रूप नाम, अपत्यनाम, पदनाम च । आपः कर्माख्यायां हस्त्रो नुट्च वा । अप्तः । अपः । आपः । उणादि० ॥ आप्यते सुखं येन तत् अमः, अपत्यं सुकर्म वा ।

अथवा—(१) अग्नि कैसा है ( और्व-भृगुवत् ) भूमि के समान अर्थात् जो उसमें पड़ता निमग्न हो जाता है इसी प्रकार प्रभु और विद्वान् भी है जो उसके पास हो वह उसमें ही निमन्न होता है।

(२) (अप्रवानवत्) अग्नि कैसा ? रूप जाल से युक्त, तेजोरूप, विद्वान् । गृहपति कैसा ? अपत्य पुत्र, शिष्यादि गण से युक्त, सुखद वा सुकर्मों से युक्त। पुण्यवान् प्रभु कैसा ? सुखप्रद ऐश्वर्यों से युक्त, वा जीवादि पुत्रों से युक्त।

हुवे वातस्वनं कृविं पुर्जन्यक्रन्यं सहः। श्रुश्चिं संमुडवाससम् ॥ ५॥९॥

भा०—( समुद्र-वाससम् अग्निम्) [समुद्र के गर्भ में विद्यमान

आग (वातस्वनः पर्जन्य-क्रन्यं) जिस प्रकार प्रचण्ड वात वा शब्दकारी मेघ के समान गर्जन करने वाला होता है उसी प्रकार (समुद्र-वाससम्) महान् आकाश में व्यापक, (वात-स्वनं) प्राण, वायु आदि द्वारा समस्त जीवों को प्राण देने वाले (किंवे) क्रान्तदर्शी, (पर्जन्य-क्रन्यं) सब मेघों को भी गर्जन कराने वाले विद्युत् के समान वा सबका उत्पादक पिता कहाने योग्य, सब रसों और बलों का आश्रय कहाने योग्य (सहः) सब कुछ सहने वाले, सब के वशयिता, (किंवे) विद्वान् क्रान्तदर्शी अन्तर्यामी प्रभु को (हुवे) स्मरण करता हूं।

(पर्जन्य-क्रन्यं) पर्जन्यः जनियता वा प्रार्जिषता वा रसानाम्। निरुक्तः॥ विद्वान्, वक्ता भी वात और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले वा मेघ के समान भोजनादि से तृष्ठिदायक, शत्रुओं के जेता कहाने योग्य हो। इति नवमो वर्गः॥

आ सवं सवितुर्यथा भगस्येव भुजिं हुवे। श्राप्तें समुद्रवाससम् ६

भा०—(सवितुः सवं यथा) सूर्यं के प्रकाश के तुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले और (भगस्य इव भुिंजं) ऐश्वर्यं के भोक्ता या पालक राजा के समान तेजस्वी, (समुद्र-वाससं अग्निं) वड़वानल के समान विशाल आकाश में ज्यापक वा जगत् भर को समुद्रवत् आच्छादित करने वाले (अग्निस्) तेजोमय परमेश्वर की (हुवे) स्तुति करता हूं। इसी प्रकार राजा वा विद्वान् 'समुद्रवासाः' अर्थात् समुद्र के समान प्रजाओं का आच्छादित करने वाला रक्षक होता है।

श्राप्तिं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्।

त्राच्छा नव्हे सह<mark>स्वते ॥ ७ ॥</mark>

भा०—(वः वृधन्तम्) आप सब मनुष्यों को बढ़ाने वाले, (अध्व-राणां) यज्ञों, अविनाशी पदार्थों के बीच में (पुरु-तमम्) सबसे बड़े पालक पोपक, (अग्निं) प्रकाशस्वरूप को मैं (हुवे) पुकारता हूं (नष्त्रे) सबको अपने साथ प्रेम से बांधने वाले और (सहस्वते ) बलवान् प्रभु की प्राप्त करने के लिये मैं ( अच्छ हुवे ) साक्षात् उस की स्तुति करता हूं।

श्चर्यं यथा न श्चाभुवन्त्वष्टां रूपेव तस्या ।

श्रस्य कत्वा यशस्वतः॥८॥

भा०—( त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव आभुवत् ) बढ़ई जिस प्रकार छीलः छालकर बनाने योग्य पदार्थों को बनाने में समर्थ होता है उसी प्रकार (अयं) यह प्रभु भी ( त्वष्टा ) सब जगत् का बनाने वाला, तेजस्वी ( नः आभु॰ वत् ) हमें भी बनाता है। ( अस्य यशस्त्रतः क्रत्वा ) इसी बल, कीर्ति वाले प्रभु के ज्ञान और कर्मसामध्यें से हम भी बलयुक्त, ज्ञानवान् यशस्वी हों।

श्चयं विश्वां श्वभि श्रियोऽग्निर्देवेषु पत्यते । श्रा वाजैहपं नो गमत्।। ९॥

भा०-( अयं ) यह ( अग्निः ) अग्नि जिस प्रकार ( देवेषु ) सब भूतों के बीच में ( श्रियः अभि पत्यते ) समस्त शोभाओं, कान्तियों को धारण करता है उसी प्रकार यह (अग्निः) ज्ञानी, नायक, स्वामी, प्रसु (विश्वाः श्रियः ) समस्त आश्रय लेने वालों का ( अभि पत्यते ) साक्षात् पालक होता है, और (देवेपु) सब दिन्य पदार्थी वा दाताओं में भी सबसे अधिक ऐश्वर्यवान् होता है। वह (वाजैः) बलों, ज्ञानों, अलों, और ऐश्वर्यों सहित ( उप गमत् ) हमें प्राप्त हो।

विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां युशस्तमम्।

ब्राग्निं युद्धे पूर्व्यम् ॥ १० ॥ १० ॥ भा०—(विश्वेषाम् होतृणाम् ) सब दाताओं में से ( बहास्तमं ) सबसे अधिक यशस्वी, ( पूर्व्यम् ) सबसे पूर्व विद्यमान, सबसे पूर्ण, प्रसु की, (इह यज्ञेषु ) यहां यज्ञों, सत्संगों में हैं( स्तुहि ) स्तुति कर । इति दशमो वर्गः ॥

श्रीरं पांचकशोचिषं ज्येष्टो यो दमेष्वा। दीदार्य दीर्घश्चर्तमः ११

भा०—(यः) जो (दीर्घश्रुत्-तमः) दीर्घ काल तक गुरु-मुखों से ख्व श्रवण करने योग्य, (ज्येष्टः) सबसे बढ़ा, प्रशंसनीय, (दमेषु) सब घरों में दीपक के समान, (आ दीदाय) सर्वत्र प्रकाशमान है, सब भुवनों में प्रकाश करता है, उस (शीरं) सर्वव्यापक (पावक-शोचिषं) अञ्चि के समान पवित्रकारक ज्योति वाले प्रभु की यज्ञादि में स्तुति कर।

तमधेन्तं न सानिसि गृंगीहि विप्र शुन्मिराम्। मित्रं न योत्यज्जनम् ॥ १२ ॥

भा०--हे (विश्र) बुद्धिमान् मनुष्य! तू (तम्) उस (अर्वन्तम्) अश्व के समान (सानसिम्) जीवन मार्गं के परम सुखदायक, (शुष्मिणम्) उत्तम बलों से युक्त, (मित्रं) मित्र के समान ( यातयत्-जनम्) समस्त मनुष्यों को प्रेम से प्रयत्न, उद्योग कराने वाले प्रभु की (गृणोहि) स्तुति कर ।

उपं त्वा जामयो गिरो देदिशतीईविष्कृतः।

वायोरनीके ऋस्थिरन् ॥ १३॥

भा०——( हविष्हतः ) हवि, चरु आदि देने वाले यज्ञशील पुरुष की ( गिरः ) वाणियां ( त्वा देदिशतीः ) तेरा वर्णन करती हुई (जामयः) बन्धु भगिनियों के समान ( वायोः अनीके ) वायु के समीप अग्निवत् , प्राणों के बल पर ( त्वा अस्थिरन् ) तुझको हृद्य में स्थिर भाव से जागृत कर देती हैं। भगवत्-स्तुतियां ही परमेश्वर के भाव को हृद्य में दृढ़ करती हैं।

यस्यं त्रिधात्ववृतं विर्हिस्तस्थावस्तिनम् । ग्रापिश्चिन्नि देधा पुदम् ॥ १४ ॥

मा—जिस प्रकार अग्नि तत्व के लिये ( त्रिधातु बर्हिः ) तीनों प्रकार

के लोक आश्रय है, उसी प्रकार (त्रिधातु) तीनों प्रकार के (अवृतं) क्रिया रहित (बर्हिः) लोक ( असंदिनम् ) असम्बद्ध होकर (यस्य) जिसके आश्रय पर क्रियावान् और सम्बद्ध हैं और जिसमें (आपः चित्) समस्त प्रकृति आदि पदार्थं और जीवगण, प्रजावत् ( पदं नि द्घ ) स्थिति प्राप्त करते हैं उसको तृ हृदय में स्थान दे।

प्दं देवस्य मीह्ळुषोऽनांघृष्टाभिकतिभिः। भुद्रा सुर्य इवोपुटक् ॥ १५ ॥ ११ ॥

भा०-( मीडुषः देवस्य ) सब सुखों के वर्षक, सब सुखों के दाता, सब ज्ञानों और लोकों के प्रकाशक प्रभु का ( पढ़ं ) स्वरूप ( अनाधृष्टाभिः कतिभिः) किसी से न पराजित होने वाली रक्षाकारिणी सेनाओं से राजा के पद के समान, अधर्पणीय शक्तियों से युक्त है। वह स्वयं भी (सूर्यः इव) सूर्यं के समान ( भद्रा ) कल्याणकारक ( उपदक् ) समीप स्थित देखने वाली चक्षु के समान सर्व ज्ञान का प्रकाशक है। इत्येकादशो वर्गः॥

अग्ने घृतस्य धीति।भस्तेपानो देव शोचिषा। श्रा देवान्विच यित्तं च ॥ १६॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य ( वृतस्य धीतिभिः ) तेज की धारण शक्तियें (देवान् ) किरणों को धारण करता और (तेपानः) तपता है और जिस प्रकार घृत की आहुतियों से अग्नि (देवान् ) सुगन्ध दान आदि गुणों को धारण करता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ! हे ( देव ) ज्ञान आदि के दातः ! (तेपानः) तप करता हुआ तू ( शोचिषा ) तेज से (घृतस्य धीतिभिः ) ज्ञान की वाणियों द्वारा (देवान् ) ज्ञान के इच्छुक शिष्य जनों के प्रति (आ विक्षि) ज्ञान करा प्रवचन कर और (यिक्षि च) उनको ज्ञान का दान दे, उनसे सत्संग कर ।

तं त्वांजनन्त मातर्रः कृविं देवासो स्रङ्गिरः। हृव्यवाहुममेर्त्यम्॥ १७॥

भा०—(तं त्वा) उस तुझ को (मातरः देवासः) विद्वान् जन माता के तुल्य (किंव अजनन्त) किंववत् क्रन्तदर्शी रूप से प्रकट करते हैं। और (हन्यवाहं) प्राह्म ज्ञान-वचनों को धारण करने वाले (अमर्थम्) अमरणशील तुझ को वे (मातरः अजनन्त) माता के समान उत्पन्न करते हैं।

प्रचेतसं त्वा क्वे अने दूतं वरें एयम्। हब्युवाहं निषेदिरे ॥ १८॥

भा०—हे (कवे ) दीर्घदर्शन, उपदेष्टा ! हे (अग्ने ) ज्ञानवन् ! (प्रचेतसं) उत्तम ज्ञान वाले, (दूतं ) उत्तम ज्ञान देने वाले (वरेण्यम्) श्रेष्ठ (हव्यवाहं ) उत्तम वचन श्रवण करने वाले (त्वा ) तुझ को आदर-पूर्वंक निषेदिरे आसन पर बैठाते हैं।

नृहि मे अस्त्यध्न्या न स्वधितिर्वनंनवति । अथैतादग्रमरामि ते ॥ १९॥

भा०—(मे अब्न्या निह अस्ति) मेरे पास में, कभी न मारने योग्य अब्न्या गौ भी नहीं, और (न) नहीं (स्विधितिः) कुल्हाड़ी काष्ठ (वनन्वति) काटती है, तो भी (एताहग्) ऐसा (ते) तेरे निमित्त (भरामि) लाया हूं। तू इसे ही स्वीकार कर। अर्थात् हे पृज्यवर! न तो मेरे पास दुग्ध देने वाली यज्ञ करने को गौ है, न काष्टों को काटने की कुल्हाड़ी है, मैं यज्ञ के स्थूल साधन उपस्थित नहीं कर सकता तो भी भगवन्! भावनामय यज्ञ के साधन उपस्थित हैं यह चितिशक्ति अविनाशिनी होने से 'अब्न्या' और यही 'स्व' आत्म रूप से धारण करने योग्य 'स्विधिति' है। यही तेरे प्रति उपहार रूप मैं देता हूं। इसी से तूप्रसन्न हो।

यद्ग्ने कान्नि कानि चिदा ते दारूणि दुध्मासि। ता जुषस्व यविष्ठ्य ॥ २० ॥

भा०-हे (अग्ने) तेजस्विन् (यत्) जो हम (कानि कानिचित्) कई २ प्रकार के ( दारूणि ) नाना काष्ठ ( आदध्मिस ) आधान करते हैं हे (यविष्ट्य) सर्वशक्तिमन् ! तू (ता) उन २ को ( जुपस्व) स्वीकार कर । जैसे अग्नि परशु से काटी हुई, छोटी २ समिधाओं को सुगमता से जला देता है उसी प्रकार विद्वान् आचार्य भी गर्भाधान आदि संस्कारों से संस्कृत आत्माओं को सहज ही ज्ञानवान् कर देता है, परन्तु यहां उसके पास सभी प्रकार के ( 'दारु' = धारु अर्थात् वत्स ) बालक आवेंगे उनकी विद्वान् गुरु प्रेमपूर्वक स्वीकार कर विद्या से उज्जवल करे।

यदत्त्युप्जिह्निका यद्धम्रो ऋतिसपैति। सर्वे तद्स्तु ते घृतम्॥ २१॥

भा०—( यद् उपजिद्धिका अति) जिस को दीमक खा जाती है और (यद् वम्रः अति सर्पति) जिसको बल्मीक लग जाता है वह काष्ठ भी अग्नि में पड़कर (घृतम् अस्तु ) चमकने लगने लगता है उसी प्रकार हे विद्वन् ! ( यत् ) जिस वालक को (उपजिह्निका) जीभ की चञ्चल प्रकृति (अत्ति) लग जाती है और (यद् वम्रः) वमनशील होकर जो पढ़े प्रन्थ भूल जाय, ऐसा विद्यार्थी (अतिसर्पति) बहुत अवारा घूमता है (तत् सर्वं) वह सब भी (ते) तेरे समीप आकर तेरे लिये ( घृतम् अस्तु ) घृत के समान ज्ञान दीप्ति का साधन हो जाता है। (२) अथवा—हे प्रभो ! जो भी (उप-जिह्विका) वाणी प्राप्त कर छेती है, और जो (वम्रः) मन में आये ज्ञान को उगल देने वाला, अन्यों को उपदेष्टा जन तेरे पास आ जाता है वह सब तेरी ज्ञानदीप्ति वा स्नेह का पात्र हो।

श्रुग्निमिन्धांनो मन्सा धियं सचेत मत्यः। श्राग्निमीधे विवस्वभिः ॥ २२ ॥ १२ ॥

भा०—( अग्निम् इन्धानः मर्त्यः ) अग्नि को प्रव्वित्त करता हुआ मनुष्य ( मनसा धियं सचेत ) मन से वा ज्ञान से ( धियं ) बुद्धि वा कर्म को युक्त करें । इसी प्रकार मनुष्य ( विवस्विभिः ) विद्वानों द्वारा भी ( अग्निम् इधे ) उस ज्ञानवान् प्रभु को अपने हृद्य में प्रव्वित्त करें । इति द्वादशो वगः ॥

## [ १०३ ]

सोभिरिः काएव ऋषिः ॥ १—१३ ऋग्निः । १४ ऋग्निर्मरुतश्च देवताः ॥ छन्दः—१, ३, १३, विराड् वृहती । २ निचृद् बृहती । ४ वृहती । ६ स्राची स्वराड् वृहती । ७, ६ स्वराड् वृहती । ६ पंकिः । ११ निचृत् पंकिः । १० श्राची भुरिग् गायत्री । ८ निचृद्धिणक् । १२ विराडुष्णिक् ॥

श्रदंशिं गातुवित्तंमो यस्मिन्बतान्याद्युः।

उपाषु जातमाधस्य वधनमाभिन नैचन्त नो गिरः॥१॥

भा०—(गातुवित्-तमः) मार्ग, वाणी, ज्ञान आदि को जानने और अन्यों को जनाने हारा, भूमि को सूर्यंवत् वेद वाणी का भली प्रकार प्रकाशित करने वाला प्रभु, गुरु (अदिश्ती) सब को दर्शन करने योग्य है। (यिस्मन्) जिस के आश्रय या अधीन रहकर सब (व्रतानि आदेष्ठः) व्रतों को धारण करते हैं। (आर्यस्य वर्धनम्) श्रेष्ठ जनों को बढ़ाने वाले (जातम्) सब को प्रकट, विदित, प्रसिद्ध (अग्निम्) पूज्य, तेजस्वी, ज्ञाता, ज्ञातक प्रभु, सर्व गुरु को (नः गिरः उपो सु नक्षन्त) हमारी स्तुति वाणियां अच्छी प्रकार प्राप्त हों।

प्र दैवोदासो ऋग्निर्देवाँ अच्छा न मुज्मना । अर्चु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थी नाकस्य सानवि ॥२॥ भा०—(दैवःदासः = दिवःदासः) तेज वा प्रकाश देने वाले सूर्य की (अग्निः) अग्नि (देवान् ) अपने किरणों वा प्रकाशों की ( मातरं पृथिवीं अनु ) सब जननी माता पृथिवी की (अच्छ) ओर (मज्मना न प्र वावृते) मानो बड़े बल से भेजता है, और ( पृथिवी मातरम् अनु ) उत्पादक मोता भूमि के रचनादि के अनुसार (वि वावृते) उस में विविध कार्य करता है। वह पत्रों को हरा, पुष्पों का नाना रंगों का, जड़ों को स्यूल दढ़ इत्यादि जंगम स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता, नाना ऋतु आदि को प्रवृत्त कराता है। वह स्वयं ( नाकस्य सानवि) आकाश के उच्च भाग पर (तस्थी) स्थिर रहता है। उसी प्रकार वह सर्वज्ञ प्रभु भी (नाकस्य साजवि) सुख आनन्दमय दशा में स्थिर है, तो भी मातृवत् जननी विस्तृत प्रकृति की बहुत भारी वल से नहीं चलाता प्रत्युत वड़े अनायास ही उस में (प्र वा-वृते ) प्रथम स्पन्द उत्पन्न करता है और ( अनु वि वावृते ) अनन्तर उसी प्रकृति को विविध रूपों में बनाकर जगत् रूप से बदल देता है। यही उसका वास्तविक 'विवर्त्त' है। !न कि नवीन-वेदान्तसम्मत ब्रह्म का ही विकार। वह अग्नि परमेश्वर 'दैवोदासः' है ( दिवः सूर्यादयो दासा इव यस्य ) समस्त सूर्य आदि लोक उस के दास के समान हैं।

यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चर्कत्यानि कुरावतः। सहस्रमां मेधसाताविव तमनागिन धीभिः संपर्यत ॥ ३ ॥

भा०-( चर्कृत्यानि कृण्वतः यस्मात् ) अपने अवश्य कर्त्तव्य, सर्गं, स्थिति, प्रलय वा मृत्यु आदि नाना कर्मों के सम्पादन करते हुए जिस से ( कृष्टयः ) समस्त मनुष्य मानो अपने देह में कर्म बीज की कृषि करते और कर्मफल का संचय और उपभोग करते हुए समस्त जीव गण (रेजन्ते) अमपूर्वक कांपते और सञ्चालित होते हैं मानो उस ( मेधसातौ इव ) पवित्र अन्नवत् अवश्य प्राप्य फल प्राप्त करने के काल में (सहस्र-सां) एक सत् बीज का सहस्रों गुणा फल देने वाले ( अग्नि ) उस परम ज्ञानी

पूज्य प्रभु की (धीभिः सपर्यंत) उत्तम कर्मों और ज्ञानों, स्तुतियों से ज्ञुश्रूषा किया करो।

त्र यं राये निनीषिं मर्तो यस्ते वसो दारीत्। स बीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं तमना सहस्रपोषिर्णम्॥ ४॥

भागि—हे (वसो) सब जगत् के रक्षक, आच्छादक, सब में बसने वाले सर्वव्यापक ! (यं) जिस को तू (राये निनीपसि) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये सन्मार्ग से ले जाता है, और (यः मर्जः ते दाशत्) जो देहधारी मरणशील जीव अपने को तुझे सौंप देता है, हे (अझे) सर्वज्ञ ! सब के अप्रनायक ! मार्गप्रकाशक ज्योतिर्मय ! (सः) वह (तमना) अपने आप, (उक्थ-शंसिनम्) उत्तम वेद वचनों के वक्ता (सहस्र-पोषिणं) सहस्रों के पोषक (वीरं) वीर पुत्र, एवं विविध विद्योपदेष्टा, तुम को (धत्ते) अपने हृदय से धारण करता है।

स हुळहे चिंदुभि तृंगिन्नि वाजुमवैता स धने त्रानिति अवः। त्वे देवत्रा सदां पुरूवसो विश्वां वामानि धीमहि ॥५॥ १३॥

भा०—(सः) वही पुरुष जो अपने आप को तुझ पर बार देता है, ( दहें चित्) दह शतु पर भी वाजं (अर्वता) अपने बल से (अभि वाजं) संग्राम में (तृणित्ति) शतु का नाश करता है, (सः अक्षिति श्रवः धत्ते) वह अक्षय यश, ऐश्वर्य अन्न, ज्ञान धारण करता है। हे (पुरु-वसो) बहुत से धन के स्वामिन्! (त्वं देवन्ना) तुझ परम दानी के आश्रय हम। भी (विश्वा वामानि धीमहि) समस्त उत्तम २ धन ग्राप्त करें।

यो विश्वा दयते वसु होतां मन्द्रो जनानाम्। मधोर्न पात्रां प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमां यन्त्ययये॥ ६॥ भा०—(यः) जो (विश्वा वसु दयते) समस्त जीव गणों कीः रक्षा करता है, जो समस्त प्राणिसमूह पर दया कृपा करता, और उन को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करता है। वह (होता) सब से बड़ा दानी, (जनानां आनन्दः ) उत्पन्न जनों को आनन्द देने वाला है। ( अस्मे अप्नये ) उस ज्ञानमय, पूज्य के लिये ( मधोः पात्रा न प्रथमानि ) अन्न जल या मधुर पदार्थं से पूर्णं पात्रों के समान सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमाः प्रयन्ति ) उत्तम स्तुति, मन्त्र बड़े आदुर पूर्वक हृदय से बाहर आते हैं।

अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयर्वः। उमे तोके तनेये दस्म विश्पते पर्धि राधी मुघोनाम् ॥ ७ ॥

भा०-( रथ्यम् अश्वम् ) रथ यो य उत्तम अश्व के समान देह के भोक्ता आत्मा को (सुदानवः) उत्तम दानशील, (देवयवः) देव, अभु के उपासक, परमेश्वर को चाहने वाले लोग (मर्मृज्यन्ते) सदा स्वच्छ करते रहते हैं, उस को अपने हृदय में चमकाते रहते हैं। हे (विश्पते) समस्त प्रजाओं के पालक ! (हे दस्म) दुर्शनीय ! दरिदादि कष्टों के काटने हारे ! ( उभे तोके तनये ) दोनों, पुत्र पौत्रादि के पालनार्थं ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवानों का धन प्रदान कर।

प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने वृह्ते शुक्रशोचिषे। उपस्तुतासो श्रुप्तये ॥ ८॥

भा०-हे ( उप-स्तुतासः ) उपासक स्तुतिकर्त्ता जनो ! आप लोग ( मंहिष्ठाय ) अति दानशील, ( बृहते ) महान् ( शुक्र-शोचिषे ) शुद्ध तेजःस्वरूप ( अग्नये ) ज्ञानवान् सर्वपूज्य सर्वव्यापक ( ऋताव्ने ) सत्य ज्ञानमय प्रभु की ( प्र गायत ) उत्तम स्तुति करो । श्रा वैसते मुघवां वीरवृद्यगः समिद्धो दुम्न्याहुतः। कुविन्नो अस्य सुमृतिर्नवीयस्यच्छा वाजेभिरागर्मत् ॥९॥

भा०—( मघवा ) प्रित ऐश्वर्य युक्त, ( द्युक्ती ) तेजस्वी, प्रभु ( आहुतः ) आदरप्र्वंक प्राधित और ( सिमिदः ) हृदय में सुप्रकाशित होकर (वीरवत् यशः आ वंसतेः) पुत्रोंसे युक्त अन्न, यश आदि सब प्रकार से प्रदान करता है। ( अस्य कुवित् सुमितिः ) इस की बहुत उत्तम मिति ( नवीयसी ) उत्तम उपदेशदात्री, ( वाजेभिः ) उत्तम ज्ञानों सिहित (नः अच्छ आगमत् ) हमें भली प्रकार प्राप्त हो।

प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुद्धांसावातिथिम् । श्रुप्तिं रथांनां यमम् ॥ १० ॥ १४ ॥

भा०—हे (आसाव ) आदरपूर्वक स्तुति करने हारे, अग्नि आदि के उत्पन्न करने में समर्थ ज्ञानवन् ! तू ( प्रियाणां प्रेष्ठम् ) प्रियों में सर्व प्रिय, ( अतिथिम् ) सब से ऊपर विद्यमान, सर्वपूज्य, (रथानाम् यमम्) रथों के नियामक विद्युत् के समान सब देहों में वा सूर्यादि लोकों के नियन्ता ( अग्नि ) तेजस्वी संज्ञालक आत्मा की ( स्तुहि ) स्तुति, उपदेश कर ।

उदिता यो निर्दिता वेदिता वस्वा युज्ञियो व्वतिति । दुष्ट्रा यस्य प्रवृणे नोर्भयो धिया वाजुं सिषासतः ॥ ११॥

भा०—(यः) जो (यज्ञियः) पूजने योग्य स्वामी, (उदिता) उन्नत और (निदिता) निन्दित अच्छे और बुरे सब का (वेदिता) ज्ञान कराने वाला होकर, (वसु आववर्तति) नाना ऐश्वर्य सर्वत्र प्रदान करता है, वा प्राणि जन को चलाता है। (धिया) ज्ञानपूर्वक, कर्मानुसार (वाजं सिषासतः) ऐश्वर्य, ज्ञान बल वेगादि को सब में विभक्त करने वाले (यस्य) जिस के (ऊर्मयः) शासन (प्रवणे उर्मयः न) नीचे की ओर जाते हुए बृहत् जल व रंगों के (दुस्तराः) अपार हैं, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता।

मा नो हणीतामतिथिर्वस्रुरिनः पुरुपशस्त एषः। यः सुद्दोता स्वध्<u>व</u>रः ॥ १२ ॥

भा०—(यः) जो (सु-होता) सुख देने वाला, उत्तम दानी, ( सु अध्वरः ) उत्तम मार्गपद, हिंसा से रहित दयालु है, वह (अतिथिः) सर्वोपरि पूज्य (वसुः) सब में बसा, (अग्निः) ज्ञानी, सर्वप्रकाशक, सन्मार्गं में प्रवर्त्तक है (एषः) वह (पुरु-प्रशस्तः) बहुत ही स्तुति करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है । प्रार्थितिकामुख्य क्रिकारी प्र

मोते रिष्टन्ये श्रच्छोंक्रिभिर्वसोऽग्ने केभिश्चदेवैः। कीरिश्चिद्धि त्वमीट्टे दुत्याय रातह्वव्यः स्वध्वरः॥१३॥

भा०-हे (वसो) सब में बसे! सब को बसाने हारे! (अग्ने) ज्ञान के प्रकाशक ! (ये) जो (अच्छोक्तिभिः) उत्तम वचनों और (केभिः-चित् एवैः) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों से (त्वाम्) तेरी उपासना करते हैं ( ते मो रिषम् ) वे कभी पीड़ित नहीं होते । (कीरिः चित् हि) उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दूत्याय ) तेरे स्तुति कर्म के लिये ( रात-हन्यः सु-अध्वरः ) अन्नादि चरु देता और उत्तम यज्ञ करता हुआ ( त्वाम् ईंडे ) तेरी उपासना किया करता है।

आग्ने याहि मुरुत्संखा रुद्रेभिः सोमंपीतये। सोर्भर्या उप सुष्टुर्ति माद्यस्य स्वर्णरे ॥ १४॥ १५॥ १०॥ ८॥

भा०-हे (अप्ने) सर्वज्ञ! सर्वप्य ! तू (मरुत्सखा) विद्वान् जनों का मित्र होकर (रुद्रेभिः) दुष्टों को रुलाने वाले और समस्त अजाओं के दुःखों को दूर करने वाले, वायु जलादि पदार्थीं द्वारा (सोम-पीतये) उत्तम आनन्द रस, अन्न, ऐश्वर्यादि कर्म फलों का उपभोग पानादि कराने वा उत्पन्न जगत् का पालन करने के लिये (आ याहि) तू हमें प्राप्त

हो और (सोभर्याः) उत्तम पूजा-अर्चना करने वाले जन की (स्वः-नरे) सब के नायक तुझ में प्रयुक्त (सु-स्तुतिं) उत्तम स्तुति को श्रवण कर। (उप मादयस्व) स्वयं प्रसन्न हो, सब को प्रसन्न कर।

> प्रसीद देवेश जगन्निवास । गीता ॥ इति पञ्चदशो वर्गः ॥ इत्यष्टमे मण्डले दशमोऽनुवाकः ॥ ॥ इति प्रागाथमष्टमं मग्डलं समाप्तम् ॥

इति श्री-विद्यालङ्कार-मीमांसातीर्थ-विरुदोपशोभित-श्रीपण्डित जयदेवशर्मणा विरचिते ऋग्वेदाऽऽलोकभाष्येऽष्टमं मण्डलं समाप्तम् ॥



